

#### ( संस्करण १,५०,००० )

हुस्टाहरस्टाहरस्टाहरस्टाहरस्टाहरू हुरू जय जगदीश हरे!

प्रश्वीसहित भगवान वराहकी जयहो!)

यसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ना। शिशिनि कलङ्ककलेव निमग्ना॥ केशव ! धृतशूकररूप ! जय जगदीश हरे !

जगदीश्वर प्रभो ! आपके बराहिबग्रहकी दाइपर उटी पृथ्वी इस प्रकार सुशोभित होती है, मानो वालचन्द्रमाके अन्तर्गत शशकका चिह्न । केशव ! आपके ऐसे लीलाबराह-चिग्रहरूपकी जय हो ! (महाकि जयदेवक्कत भीतगोविन्दरसे )

Garakarakarakarakakakakakakakakakak

वार्षिक सूख्य भारतमें ६०१४.०० विदेशमें ६०२९.२० (२ पौण्ड) जयपावकरिव चन्द्र जपित जय। सत्-चित्-आनँद सूमा जय जय।। जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखि उत्मन् जय जय।। जय विराट् जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥ इस अङ्का र भारतमें रु० १ विदेशमें रु० र (२ पीण्ड

आदि सम्पादक—नित्यछीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार मुद्रक-प्रकाशक एवं सम्पादक—मोतीलाल जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर

# 'कल्याण'के प्रेमी पाठकों और श्राहकोंसे नम्र निवेदन

१—'संक्षिप्त श्रीवराहपुराणाङ्क' नामक यह विशेषाङ्क मस्तुत है । इसमें प्रायः ४७२ पृष्टोंकी पाठथसामग्री है । सूची आदिके ८ पृष्ठ अतिरिक्त हैं । कई वहुरंगे तथा इकरंगे चित्र भी दिये गये हैं ।

२—जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरहारा आ चुके हैं, उनको अद्भ जानेके याद ही रोप प्राहकोंके नाम बीठ पीठ जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, ये रुपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें, जिससे बीठ पीठ भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ हानि न उठानी पड़े।

३—मनीआर्डर-कूपनमं और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमं अपना पुरा पना और ब्राहक-संख्या स्पष्टरूपसे अवस्य लिखें। ब्राहक-संख्या स्परण न होनेकी स्थितिमं 'पुराना ब्राहक' लिख हैं। नया ब्राहक बनना हो तो 'नया ब्राहक' लिखनेकी कृपा करें। मनीआर्डर 'व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय' के नाम भेजें, उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें।

४—प्राहक-संख्या या 'पुराना-प्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नंय ग्राहकोंमें लिख जायगा। इससे आपकी सेवामें 'संक्षिप्त श्रीवराहपुराणाह्न' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी। पेसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआईरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें, आपसे प्रार्थना है कि आप रुपापूर्वक वी० पी० लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनको नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी रूपा करें। आपके इस रुपापूर्ण सहयोगसे आपका 'कल्याण' हानिसे यचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें सहायक बनेंगे।

५—'संक्षिप्त श्रीवराहपुराणाह्न' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। हमलोग शीव्याति-शीव्र भेजनेकी चेप्रा करेंगे तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग ४-५ सप्ताह तो लग ही सकते हैं। प्राहक महानुभावोंकी सेवामें विशेपाङ्क श्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा। इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपालु ग्राहक हमें क्षमा करेंगे। उनसे धेर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी प्रार्थना है।

६—आपके 'विद्योशङ्क'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्बर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोढ़ कर लें। रजिस्ट्री या बी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये और उसीके उल्लेखसिहत ही पत्र-व्यवहार करना चाहिये।

७—'कल्याण-व्यवस्था-विभाग' तथा गीतांत्रेसके नाम अलग-अलग पत्र, पारसल, पैकेट, रिजस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये। उनपर केवल 'गोरखपुर' ही न लिखकर पत्रालय—गीतांत्रेस, गोरखपुर—२७३००५ ( उ० प्र० )—इस प्रकार पता लिखना चाहिये।

८—'कल्याण-सम्पादन-विभाग', 'साधक-सङ्ख' तथा 'नामजप-विभाग'कोभेजे जानेवाले पत्रादिपर भी पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ ( उ० प्र० )—इस प्रकार पता लिखना चाहिये।

९—सजिल्द अङ्क देरसे ही जा सकेंगे। ग्राहक महोदय क्रपापूर्वक क्षमां करें। व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस (गोरखपुर) उ० प्र०

# श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

भीगद्भगवर्द्धाना और श्रीगमचित्तमातस विश्व-साहित्यके अमूल्य रत्न हैं। दोनों ही ऐसे प्रासादिक एवं आशीवाद्यात्मय प्रत्य हैं। जिनके पटन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना कल्याण कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदिकों कोई वाथा नहीं है। आजके नाना भयन शाकान्त भाग-तमसाच्छप्त समयमें तो इन दिल्य प्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। धर्मप्राण जननाको इन महत्त्वमय प्रत्योंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंका अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्वद्यसे गीता-रामायण-प्रचार-सहकी स्थापना की गयी है।इसके सदस्योंको जिनकी संख्या इस समय लगभग साह चारीत एजार से भी अधिका है। श्रीगीताको छः प्रकारको, श्रीगमचित्तमानसके तीन प्रकारके एवं उपासना-विभागके अन्तर्यत नित्य इष्टद्विके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी भेणीमें राजा तथा है। इन सभीको श्रीमङ्गवर्तीता एवं श्रीगमचित्तमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासना-की सत्यरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई श्रुत्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुत्क मँगाकर पूरी जानकारी श्राम करनेवी हाण कर एवं श्रीगीताजी और श्रीग्रामचित्तमानसके प्रचार-यहमें स्रिस्थित हों।

पत्र-व्यवहारका पता—'मन्त्रीः श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघः गीताभवनः पत्रालय—सर्गाश्रम ( ऋषिकेश )ः जनपद—पोद्धी-गङ्बाल ( उ० प्र० )।

साधक-संघ

सानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलियत है। आत्म-विकासके लिये सदाचार, सत्यता, सरलता, निष्कपटता, भगवत्परायणता आदि देवी गुणोंका संग्रह और असत्य, कोध, लोभ, होप, हिंसा आदि आसुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग २९ वर्ष पूर्व साधक-संघकी स्थापना हुई थी। सदस्योंके लिये प्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक वा दिन-पत्र' भेजा जाता है, जिन्हें सदस्य वननेके इच्छुक भाई-यहनोंको ४५ पैसेके डाक-टिकट या विवाद अग्रिम भेजकर मँगवा लेना चाहिये। साधक उस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन अपने वियम-पालनका वर्ष लिखते हैं। सदस्यताका कोई ग्रुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना हिथे। विद्येप जानकारीके लिये छपया नियमावली निःग्रुल्क मँगवाइये। संग्रसे सस्यन्धित सब प्रकारका

पत्रव्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये। संयोजक—साधक्र-संघ, द्वारा-'कल्याण' सम्पादकीय-विभाग, पत्रालय—गीताप्रेस, जनपद—गोरखपुर ( उ० प्र० )

श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचिरतयानस मङ्गलमय, दिन्यतम प्रन्थ हैं, इनमें मानवमात्रको अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है और जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमृत्य प्रन्थोंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंको पढ़कर भी अचिन्त्य लाभ उठाया है। लोकमानसको।इन प्रन्थोंके प्रचारसे अधिकाधिक उजागर करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और रामचिरतमानसको परीक्षाओंका प्रवन्ध किया गया है। होनों झन्थोंकी परीक्षाओंमें वैठनेवाले लगभग २० इजार परीक्षार्थियोंके लिये ४५०० (साढ़े चार इजार) परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली मँगानेके लिये इपया निम्नलिखित पतेपर कार्ड डालें

व्यवस्थापक—श्रीबीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय—स्वर्गाश्रम

(ऋषिकेश), जनपद—पौदी-गढ़वाल ( ४० ४०)

# श्रीवराहपुराणकी प्रशस्ति

सर्वस्थापि च शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्। यावत्ययोजनं नोकं तावत्तत्केन गृह्यताम्॥

सभी शास्त्रों और किसी भी कर्मके लिये आवश्यक है कि उसका प्रयोजन कहा जाय— ऐसा करनेपर ही उसकी उपादेयता होती है। यह बराहपुराण, महाप्रलयके जलौषसे उद्धृत माता पृथिवीसे भगवान् वराह-वपुधारी श्रीविष्णुके द्वारा प्रत्यक्षतः कथित होनेसे साक्षात् 'भगवत्-शास्त्र' हैं। इसकी महिमा अन्ठी है। यहाँ प्रकृत पुराण (वराहपुराण )के २१७ वें अध्यायके १२वें श्लोकसे २४वें श्लोकतक मूल पाठ 'फल-श्रुति'के रूपमें पाठ करने हेतु दिया जा रहा है—

यरचैव कीर्त्त येतित्यं भक्तितः॥ शृणुयाद्वापि सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् । प्रभासे नैमिपारण्ये गङ्गाद्वारेऽथ पुष्करे ॥ प्रयागे ब्रह्मतीर्थं च तीर्थं चामरकण्टके। यत्युण्यफलमाण्नोति तत्कोटिगुणितं भवेत्॥ कपिछां द्विजमुख्याय सम्यग्दस्वा तु यत्फलम् । प्राप्नोति सकलं श्रुत्वा चाध्यायं तुनसंशयः॥ श्रुत्वास्यैय दशाध्यायं शुचिर्भूत्वा समाहितः । अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फळं प्राप्नोति मानवः॥ यः पुनः सततं श्रण्वन्तैरन्तर्येण बुद्धिमान् । पारयेत्परया भक्त्या तस्यापि श्रणु यत्फलम् ॥ सर्वयह्नेषु यत्युण्यं सर्वदानेषु यत्फलम् । सर्वतीर्थाभिषेकेन यत्फलं मुनिभिः स्मृतम् ॥ तत्प्राप्नोति न संदेहो वराहवचनं यथा। यपतत्पारयेद् अक्त्यां मम माहातम्यमुत्तमम्॥ भवेत्पुत्रः सपुत्रस्य सुगौत्रकः। यस्येदं लिखितं गेहे तिष्ठेत्सम्पूज्यते सदा॥ तस्य नारायणो देवः संतुष्टः स्याद्धि सर्वदा । यद्चैतच्छृणुयाद्भक्त्या नैरन्तर्येण मानवः ॥ श्रुत्वा तु पूजयेच्छास्त्रं यथा विष्णुं सनातनम् । गन्धपुप्पैस्तथा वस्त्रैर्वाह्मणानां च तर्पणैः ॥ यथाराक्ति चृषो ब्रामैः पूजयेच्च वसुन्धरे । श्रुत्वा तु पूजयेद्यः पौराणिकं नियतः श्रुचिः ॥ सर्वपापविनिर्मुको विष्णुसायुज्यमाष्त्रयात्॥



# वेद-पुराणोंमें भगवान् श्रीयज्ञ-वराहका स्तवन

एकदंष्ट्राय विदाहे महावराहाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ।। इम एक दाङ्बाले महाविराट्रक्षी भगवान् विष्णुका ध्यान-स्मरणकरते हैं, वे हमारी बुद्धिको सन्मार्गकी ओर प्रेरित करें। दिनो नगरमञ्ज्ञं स्पर्दिनं लोगं स्मार्ग विद्यापारे ।

दिवो वगहमरुपं कपर्दिनं त्वेपं रूपं नमसा नि ह्वयामहै। हम्ते विश्रद् भेपजा वार्यापि शर्मवर्म छर्दिरसम्य यंसत्।।

( ऋक्० १ । ११४ । ५ )

श्रेष्ठ आहारसे सम्पन्न अथवा वराहके सदश दृढ़ अङ्गोंबाले, सूर्यके सदश प्रकाशमान, जटाओंसे युक्त, तेजसी क्रपवाले वराह-विष्णुको ह्वि देकर अथवा नमनदारा हम युलोकसे यहाँ आनेके लिये आह्वान करते हैं । वे अपने हाथमें वरणीय ओपिवयोंको लिये हुए हमारे लिये आरोग्य, रूप, सुन्व, रक्षा, कवच और आवास प्रदान करें।

जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्में नमः कारणस्कराय ते॥

( श्रीमद्भा० ३ । १३ । ३४)

( ऋषिगण कहते हैं—) भगवान् अजित ! आपकी जय हो ! जय हो !! यज्ञपते ! आप अपने वेदत्रयीरूप विग्रहको फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है । आपके रोम-कूपोंमें सम्पूर्ण यज्ञ लीन हैं । आपने पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये ही यह मूकररूप धारण किया है, आपको नमस्कार है ।

नमा नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवताद्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियान्मने । वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ॥

( श्रीमद्भा० ३ । १३ । ३९ )

समस्त मन्त्र-देवता, द्रव्य-यज्ञ और कर्म आपके ही स्वक्त्प हैं, आपको हमारा नमस्कार है । वैराग्य, भक्ति और मनकी एकाप्रतासे जिस ज्ञानका अनुभव होता है, वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्यागुरु हैं, आपको प्नः-पुनः प्रणाम है ।

जयेक्वराणां परमेश केशव प्रभो गदाशङ्खधरासिचक्रधक् । प्रस्तिनाशस्थितिहेतुरीश्वरस्त्वमेव नान्यत् परमं च यत्पदम् ॥

( श्रीविष्णुपुराण १ । ४ । ३१ )

हे ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी परम ईश्वर ! हे केशव ! हे शक्क-गदाधर ! हे खड़्स-चक्रधारी प्रभो ! आपकी जय हो ! आप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाशके कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहने हैं, वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।

पादेपु वेदास्तव यूपदंष्ट्र दन्तेषु यज्ञाश्चितयश्च वक्ते। हुताज्ञजिह्वोऽसि तनूरुहाणि दर्भाः प्रभो यज्ञपुमांस्त्वमेव।। (श्रीविष्णुपराण १।४।३२)

हे यूपरूपी दाढ़ोंवाले प्रभो ! आप ही यज्ञपुरुप हैं, आपके चरणोंमें चारों वेद हैं, दाँतोंमें यज्ञ हैं. मुख्यों ( श्येन, चित आदि ) चितियाँ हैं । हुताशन ( यज्ञाग्नि ) आपकी जिह्ना है तथा कुशाएँ रोमाविल हैं ।

> सुक्तुण्ड मामम्बर्धीरनाद प्राग्वंशकायां खिलसत्रसंधे। पूर्वेष्टधर्मश्रवणोऽमि देव मनातनात्मन भगवन् प्रसीद।।

( भीविष्णुपुराण १। ४। ३४)

### पुराण

( अनन्तश्रीविभृषित ज्योतिष्पीटाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य श्रीमद्वसानन्द मरस्वतीजी महाराजके उपदेशामृत )

पुराण भारतका सचा इतिहास है। पुराणोंसे ही भारतीय जीवनका आदर्श, भारतकी सभ्यता, संस्कृति तथा भारतके विद्या-वैभवके उत्कर्षका वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्राचीन भारतीयताकी बाँकी, प्राचीन समयमें भारतके सर्वविध उत्कर्षकी अलक यदि कहीं प्राप्त होती है तो पुराणोंमें। पुराण इस अकाट्य सत्यके द्योतक हैं कि भारत आदि-जगद्गुरु था और भारतीय ही प्राचीन कालमें आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यातिक उन्तिकी प्राकाष्टाको पहुँचे थे। पुराण न केवल इतिहास हैं, अपित उनमें विश्व-कल्याणकारी त्रिविध उन्नतिका मार्ग भी प्रदर्शित किया गया है।

कालान्तरके पश्चात् भारतमें दासताका युग आया। भारतकी संस्कृतिपर बारंबार वातक विदेशी आक्रमण हुए। वेद-पुराणोंका पठन-पाठन न होनेसे यहाँ अज्ञानान्धकार छा गया। परिणाम यह हुआ कि विदेशी प्रकाशके सहारेमें पुराण तो 'मिथ'—मिथ्या ही समझे जाने लगे। लोगोंकी श्रद्धा उनपरसे हटने लगी और निजज्ञान-विहीन भारत इतस्ततः भटकने लगा। भारतीय जन-समुदाय अपनी सम्यता और संस्कृति, अपने धर्म और उत्कर्म आदिको भूलकर मृद बालककी भाँति पश्चात्त्य एवं अन्य विदेशी भौतिक चाकचिक्यसे चिकत होने लगा। अव पश्चात्त्य जगत् यदि किसी बातका आविष्कार कर पाता है तो संसारको पौराणिक बातोंकी सत्यताकी प्रतीति और पृष्टि होती है। परंतु ये सब भौतिक आविष्कार हैं।

निरी भौतिक उन्नतिका परिणाम कितना भयंकर होता है, यह विगत विश्वन्यापी युद्धोंसे स्पष्ट सिद्ध हुआ है । त्रिविध उन्नति ही विश्व-कल्याणकारिणी हो सकती है । पुराणोंद्वारा ही हमें त्रिविध उन्नतिका मार्ग मिळ सकता है । अतण्य अपने परिवारके, अपनी जातिके, अपने देशके तथा विश्वके कल्याणके लिये भूत-भविष्यके ज्ञानके लिये पुराणोंका पटन-पाटन नितान्त आवश्यक है । विश्व-कल्याणके लिये श्रीभगवान् भारतीयोंको कल्याण-पथ-प्रदर्शक पुराणोंके प्रति आदर, श्रद्धा और भक्ति प्रदान करें, यही उनसे प्रार्थना है ।

--72}245664----

## भगवान् यज्ञवराह

( पुज्यपाद अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपाजीजी महाराज )

त जयित महाचराहो जलनिधिजठरे चिरं निमसोऽपि। रनान्त्रेरिच सह फणिगणैर्वलादुद्धता धरणी॥

'उन वराह भगवान्की जय हो, जिन्होंने समुद्रके अत्तम्तलमें चिरमप्र रहनेपर भी उस (समुद्र)की आँतोंके रमान साँपोंके साथ बलपूर्वक पृथ्वीको उसमेंमे अपर निकाल लिया था।'

इटानीतन प्राप्त नेटोंकी शाखाओं में यद्यपि भगवान्के अन्य अवतारोंक भी सुरप्र मृत प्राप्त हैं, तथापि इनमें वामन एवं वराह-अवतारोंका विशेष वर्णन उपलब्ध होता है। पर यदि 'यज्ञपुरुप'को जिन्हें भागवत ३११३, विष्णुपुराण ११४ आदिमें 'यज्ञवराह' कहा गया है, नराह-अवतारमें सम्मिल्ति कर लें तो वह निःसंदेह अपरिमित संख्याको प्राप्त होगा। वसे 'अनन्ता वे वेदाः', 'यज्ञो ह वे विष्णुः,' 'प्रचं वहुविधा यद्याः वितता ब्रह्मणो सुस्ते,' 'विष्णोर्नुकं वीर्याणि' (अक् श्रारप्ता) 'कतमोऽर्हति यः पार्थिवानि कविर्विमम रजांसि' इत्यादिसे गणना कठिन ही है।

यद्यपि 'निरुक्त' निवण्टु ४।१।१०, नंगमकाण्ड ५।१।४ आदिमें 'वराह' शब्दके शिव, मेव, स्कर, एक सक्षस आदि भी अर्थ हैं, तथापि ऋक् १०।९९।६, तैसि० सं० ७।१।५, कौथुमसंहिता १।५२४ आदि, तै० ब्राह्मण १।१।१३, तै० आरण्यक १०, मेत्रायणीय १।६।३ आदिमें 'वराहावतार'का सुस्पष्ट उल्लेख है। विष्णुपराण १।४, भागवत १।३, २।७, ३।१३, ५।१६, नरसिंहपु०३९, महाभारत, मत्स्यपुराण ४७। ४७, वायुपुराण ६।१–३७ तथा मार्कण्डेयपु०८८।८ आदिके'यहावराहमतुलं' आदिमें यज्ञावतार भगवान् वराह-विष्णुका सुस्पष्ट उल्लेख तथा रमणीय चरित्र प्राप्त होता है। इनकी मृद्य कथा यह है कि सनकादिके शापसे विजय ही बाद वह पृथ्वीको चुराकर पातालमें लेगया। स्थायम् का जब बसाजीने प्रजापालक 'आदिराज'क पदपर अ किया तो उन्होंने अपनी प्रजाक निवासके योग्य भृषि साथ ही पृथ्वीक पातालमें जानेका भी संकेत हि इसपर निरुपाय बसाजीने भगवान् विष्णुका ध्यान वि योड़ी ही देर बाद उनके नासा-विवरसे एक इवेत व बराह्शिज्ञ प्रकट हुआ. जो देखते-ही-वेखते 'ऐ हाभोके आकारका बन गया। ब्रह्माजी उसे देखका आस्त्रिमें पड़ गये, फिर उन्होंने बोधामिका बुद्धिद्वारा किया कि 'ये मङ्गलमय भगवान् 'यज्ञवराह-विष्णु' ह

अत्र पृथ्वीके उद्धारके लिये 'यज्ञ-पुरुप'ने अपनी फेलायी । वे अपनी पृंछ उठाकर गर्वनके वे तथा पेरके आश्रातोंसे मेश्रोंको विदीर्ण करते हुए द्राक्तिद्वारा पृथ्वीका अन्वेपण करने लगे । फिर समृद्रके जलमें प्रवेश किया और रसातलमें प्रपृथ्वीको देखा । पृथ्वीन उन्हें देखकर पूर्वकर अपने पुनरुद्धारकी प्रार्थना की

मासुद्धरास्माद्यन्वं त्वत्तोऽहं पूर्वसुरिथना ( विष्णुपुराण १ । ४ ।

पृथ्वीकी प्रार्थनापर भगवान् यज्ञ-त्रराहन उसे दाइपर उटा लिया । इसपर हिरण्याक्षने युद्धद्वारा उत्पन्न की । भगवान्ने उसका वधकर पृथ्वीको यथ लाकर स्थित किया । इसके बादकी कथा वराहा है। जहाँ श्रीभगवान् पृथ्वीको लेकर समुद्रसे बाहर प्रकट हुए वह भारतभूमिका 'वराह-क्षेत्र' कहलाया

उस समय ऋषियोंने उनके यज्ञरूपकी स्तुति हुए बतलाया था कि उनका थूथना (मुखका अर

मुख ही प्राशित्र (ब्रह्मभागपात्र ) है और कण्ठछिद्र ही प्रह (सोमपात्र) है। तद्वुसार भगवान् वराहका चवाना ही अग्निहोत्र है, उसका बार-बार अवतार हेना ही यज्ञोंकी दीक्षा है, उनकी (गर्दन) उपसद (तीन इष्टियाँ) है, दोनों दाई प्रायणीय ( दीक्षाके बादकी इष्टि ) और उदयनीय ( यज्ञसमाप्तिकी इष्टि ) है, जिह्ना प्रवर्ग्य ( प्रत्येक 'उपसद'के पूर्व किया जानेवाळा 'महावीर' नामक कर्म ) है, सिर सभ्य ( होमरहित अग्नि ) और आवसथ्य ( उपासना-सम्बन्धी अग्नि) है तथा प्राण चिति ( इष्टकाचयन ) हैं । सोमरस भगवान् वराहका वीर्य है, प्रातःसवनादि-तीनों सवन उनका आसन ( बैठना ) है; अग्निष्टोम, अत्यन्निष्टोम, उक्थ, षोडशी, त्राजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम\* नामकी सात सं<del>र</del>थाएँ ही उनके शरीरकी सात धातुएँ हैं तथा सम्पूर्ण सत्र उनके शरीरकी संधियाँ (जोड़) हैं। इस प्रकार ने सम्पूर्ण यज्ञ ( सोमरहित याग ) और ऋतु (सोमसहित याग ) रूप हैं। यज्ञानुष्ठानरूप इष्टियाँ आपके अङ्गोंको मिलाये रखनेत्राली मांसपेशियाँ हैं। हरिबंशको, भविष्य-पर्वको ३३से ४० अध्यायोंमें भी 'वराहचरित्र'का वर्णन है। उसके अनुसार सृष्टिके आरम्भमें जब समुद्रकी जलराशिमें सारी दिशाओंको आग्नावितकर अन्तरिक्षतक पहुँच गयी और उस जलके प्रपतनसे अनेक पर्वतोंकी उत्पत्तिहारा पृथ्वी अवरुद्ध तथा पीड़ित होकर पातालमें प्रविष्ट होने लगी तो उसकी प्रार्थनापर भगवान् विष्णुने वराहका रूप धारण किया, जो दस योजन त्रिस्तृत और सौ योजन ऊँचा था---

जलकीडारुचिस्तसाद् वाराष्टं रूपमसारत्। '''दशयोजनविस्तीर्णमुच्छितं शतयोजनम्॥ (हरि०३।३४।२९-३०)

उस समय उनका तेज विद्युत्, अग्नि एवं सूर्यके तुल्य था। चारों वेद उनके पैर, यूप उनकी दाइ, कतु दाँत, चिति (इष्टिकाओंका चयन) उनका मुख तथा कुरा ही उनके रोएँ थे । 'उपाकर्म' उनका ओष्ट-भूत्रण तथा 'प्रवर्ग्य' उनकी नाभिका आभरण था । जलमें प्रविष्ट होकर पातालतक पहुँचकर उन्होंने प्रध्वीको अपनी दाइसे ऊपर उठाया और पनः उसे उसी जलके ऊपर लाकार नौकाके समान स्थित किया । फिर उसपर सुत्रर्ण-मय मेरुकी स्थापनाकर, सौमनस आदि अनेक पर्वतोंका निर्माण कराया तथा उन्हें वृक्षों, ओपधि, लताओंसे सुशोभित कर अनेक पत्रित्र नद-नदिए,की सृष्टि एवं जलाशयोंकी, यथा यज्ञों, विविध जन्तुओं एवं प्रजाका विस्तार किया । 'वायुपराण' ९७ । ६४ से ९९ तकके अध्यायोंमें भगवान् विष्णुके ७७ अवतारोंकी चर्चा है। इसमें 'वराह्'नामके एक 'महादेवासुरसंग्राम'का भी उल्लेख है, जिसके अन्तर्गत १२ 'उपसंग्राम' हुए थे । तन्त्रग्रन्थोंमें बराहके लिये 'वार्त' तथा बराहीके लिये 'वार्ताली' शब्द भी आते हैं । यहाँ भी अध्याय २७,श्लोक ७६में 'वार्त' नामक युद्धका भी उल्लेख है।

हिरण्याक्षो हतो द्वन्द्वे संद्रामेण्वपराजितः। दंष्ट्रायां तु वराहेण समुद्राद्ध्यंदा कृता। प्राह्लादिर्निर्जितो युद्धे इन्द्रेणासृतमन्थने।

(त्रायुपुराण, ९७) ७८-७९) आदिसे 'हिरण्य-किशपु'के युद्धका भी प्रायः एक साथ ही उन्हेख हैं। 'वायुपुराण'के ६टे अध्यायमें तथा 'कालिकापुराण'में 'वराष्टावतार'की एक दूसरी कथा भी वर्णित है। तथापि वह स्टोक १से ३५ तक हरिवंश-कथाका ही संक्षित रूप है और इसमें भी उनके 'यज्ञरूप'का ही विस्तृत वर्णन है।

इत पारिभाषिक शब्दोंकी परिभाषा 'श्रीत-कोशों'र्मे देखना चाहिये !

टारह भागोंमें बाँटकर चार लाख स्लोकोंमें सीमित हैं। पुराणोंका यह संक्षिप्त संस्करण ही भूलोक-शित होता है। कहने हैं स्वर्गादि लोकोंमें आज अरब स्लोकोंका विस्तृत पुराण विद्यमान है।\* ार भगवान् वेद्व्यास भी पुराणोंके रचयिता नहीं; वे उसके संक्षेपक अथवा संग्राहक ही सिद्ध होते शिल्ये पुराणोंको 'पन्नम वेद' कहा गया है— धितहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्' ( छान्दोग्य उपनिषद् ७। १।२)

र्युक्त उपनिपद्दाक्यके अनुसार यद्यपि इतिहास-दोनोंको वेद्'की ही 'पश्चम गौरवपुर्ण दी गयी है, फिर भी बाल्मीकीय रामायण हाभारत जिनकी इतिहास संज्ञा है, ऋमशः ाल्मीकि तथा वेदव्यासद्वारा प्रणीत होनेके कारण ो अपेक्षा अर्वाचीन ही हैं । इस प्रकार पुराणोंकी सर्वापेक्षया प्राचीनता सुतरां सिद्ध हो जाती है। वेदोंके बाद पुराणोंका ही हमारे यहाँ सबसे सम्मान है। बल्कि कहीं-कहीं तो उन्हें वेदोंसे दिया गया है । पद्मपुराणमें रेक गौरव

#### रद्याच्चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः । ं च विजानाति यः स तसाद्विचक्षणः॥ (सृष्टि॰ २ । ५०-५१)

ब्राह्मण अङ्गों एवं उपनिपदोंसहित चारों वेदों-रखता है, उससे भी बड़ा विद्वान् वह है, जो विशेष ज्ञाता है। यहाँ श्रद्धालुओंक मनमें

स्वाभाविक ही यह शङ्का हो सकती है कि उपर्युक्त इलोकोंमें वेदोंकी अपेक्षा भी पुराणोंके ज्ञानको श्रेष्ट क्यों वनलाया है। इस शङ्काका दो प्रकारसे समाधान किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि उपर्युक्त क्लंकिक 'विद्यात्' और 'विजानाति'-इन दो क्रिया-पदोंपर विचार करनेसे यह शङ्का निर्भूल हो जाती है। बात यह है कि ऊपरके बचनमें बेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके विशिष्ट ज्ञानका वैशिष्ट्य बताया गया है, न कि वेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणींक सामान्य ज्ञानका अथवा वेदोंके विशिष्ट ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके विशिष्ट ज्ञानका । पुराणोंमें जो कुछ है,—वह देदोंका ही तो विस्तार-विश्वदीकरण है। ऐसी दशा-में पुराणोंका विशिष्ट ज्ञान देदोंका ही विशिष्ट ज्ञान है और वेदोंका विशिष्ट ज्ञान वेदोंके सामान्य ज्ञानसे ऊँचा होना ही चाहिये । दूसरी त्रात यह है कि जा बात वेदोंमें सूत्ररूपसे कही गयी है, वही पुराणोंमें विस्तारसे वर्णित है । उदाहरणके लिये परम तत्त्वके निर्गुण-निराकार रूपका तो वेदों ( उपनिषदों ) में विशद वर्णन मिलता हैं, परंतु सगुण-साकार तत्त्वका बहुत ही संक्षेपमें कहीं-कहीं वर्णन मिलता है । ऐसी दशामें जहाँ पुराणींके विशिष्ट ज्ञाताको सगुण-निर्गुण दोनों तत्त्वोंका विशिष्ट ज्ञान होगा, वेदोंके सामान्य ज्ञाताको केवल निर्गुण-निराकारका ही सामान्य ज्ञान होगा । इस प्रकार उपर्युक्त श्लोकोंकी संगति भलीभाँति बैठ जाती है और पुराणोंकी जो महिमा शास्त्रोंमें वर्णित है, वह अच्छी तरह समझमें आ जाती है।

<sup>\*</sup> कालेनाग्रहणं हष्ट्वा पुराणस्य तदा विसुः । व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहार्थे युगे युगे ॥ चतुर्लक्षप्रमाणेन दापरे द्वापरे जगौ । तदाष्टादशभा कृत्वा भूलोकेश्मिन प्रकाशितम ॥ अद्यापि देवलोकेपु शतकोटिप्रविम्तरम् । (पद्मा० सृष्टि० १ । ५१ ५६ ।

विचल्लण नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास-पुराणके द्वारा ही वेदकी पुष्टि करनी चाहिये। यही नहीं, पुराण-ज्ञानसे रहित अल्पज्ञसे वेद डरते रहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तिके द्वारा ही वेदका अपमान हुआ करता है। अल्यन्त प्राचीन तथा वेदको स्पष्ट करनेवाला होनेसे ही इसका नाम 'पुराण' हुआ है। पुराणकी इस व्युत्पत्तिको जो जानता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है।'

पुराणोंकी अनादिता तथा प्राचीनताके विषयमें उन्हींमें एक यह मार्मिक वचन भी प्राप्त होता है, जो "त्रास्तुओंके लिये नितान्त हितकर है—

#### प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम्। अनन्तरं च वक्षेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः॥

( वायुपुराण १ । ६०, ब्रह्माण्डपुराण, शिवपुराण,-ग्वीयसंहिता १ । ३१--३२ )

'ब्रह्माजीने शास्त्रोंमें सबसे पहले पुराणोंको ही त-प्रतिबुद्ध-न्याय'से स्मरण किया, बादमें उनके ों मुँहसे चारों वेद प्रकट हुए।'

इस प्रकार पुराणोंकी अनादिता, प्रामाणिकता । मङ्गळमयताका स्थळ-स्थळपर उल्लेख है और वह ध्या सिद्ध एवं यथार्थ है । भगवान् व्यासदेवने इन बीनतम पुराणोंका ही प्रकाश और प्रचार किया । वस्तुतः पुराण अनादि और नित्य हैं । पुराणोंकी ग्राओंमें कई असम्भव-सी दीखनेवाळी तथा कई स्पर्विरोधी-सी बातें और भगवान् तथा देवताओंके हात् मिळने आदिके प्रसङ्गोंको देखकर खल्प श्रद्धा- के पुरुष उन्हें काल्पनिक मानने ळगते हैं, परंतु । ध्येमें बात ऐसी नहीं है । इनमें कुछ एकपर यहाँ । पसे विचार किया जाता है ।

(१) जबतक वायुयानका निर्माण नहीं हुआ था, तक पुराणेतिहासोंमें वर्णित विमानोंके वर्णनको बहुत-से लोग असम्भव मानते थे। पर अव जब हमारी आँखोंके सामने आकाशमें विमान उड़ रहे हैं, तब वैसी बात नहीं रही। मान लीजिये आजके ये रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन आदि यन्त्र नष्ट हो जायँ और कुळ शताब्दियोंके वाद ग्रन्थोंमें इनका वर्णन पढ़नेको मिले तो उस समयके लोग यही कहेंगे कि यह सारी कपोलकल्पना है। भला, हजारों कोसोंकी वात उसी क्षण वैसी-की-वैसी सुनायी देना, आवाजका पहचाना जाना और उसमें आकृति भी दीख जाना कैसे सम्भव है हमारे ब्रह्माल, आग्नेयाल आदिको तथा व्यास-संजय-धृतराष्ट्रके संवादोंको भी पहले लोग असम्भव मानते थे, पर अब विशुत एवं परमाणुवमकी शक्ति देखकर वे ही इनपर विश्वास करने लगे हैं। पुराणवर्णित सभी असम्भव बातें ऐसी ही हैं, जो हमारे सामने न होनेके कारण असम्भव-सी दीखती हैं।

(२) परस्परविरोधी प्रसङ्ग कल्पभेदको लेकर हैं। पुराणोंके सृष्टितत्वको जाननेवाले छोग इस बातको सङ्ज ही समझ सकते हैं।

(३) छोग देवताओं में मिछनेकी बातको भी अतिरक्षित मानते हैं, पर यह भी असम्भव नहीं है। प्राचीन काछके उन भक्तिपूत योगी, तपस्वी, महान्-मुनियों में ऐसी महान् सात्त्विकी शिक्त थी कि उनमेंसे कई तो समस्त छोकों में निर्वाध यातायात करते थे और दिव्यछोक, देवछोक, असुर्छोक और पिद्वालेककी व्यवस्था और घटनाओं को वहाँ जाकर प्रत्यक्ष देखते थे। वे देवताओं से मिछते थे और अपने तपोमय प्रेमाकर्षणसे देवताओं को — यहाँ तक कि भगवान्को भी अपने यहाँ वुलाकर प्रकट कर छेते थे। पुराणों की ऐसी बातें उन ऋषि-मुनियोंने स्वयं प्रत्यक्ष की थीं। अहैतवेदान्तके महान् आचार्य भगवान् शंकरने अपने प्रसिद्ध शारीरक भाष्यमें छिखा है—

नित्य, पूर्णतम और सिचदानन्दस्वरूप हैं। अपनी-अपनी रुचि और निष्ठाके अनुसार जो जिस रूप और नामको इष्ट बनायत भजता है, वह उसी दिव्य नाम और रूपमें-से समस्त रूपमय एकमात्र भगवान्को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान्के सभी रूप परिपूर्णतम हैं और उन सगस्त रूपोंमें एक ही भगवान् लीला कर रहे हैं। वतों के सरकन्थ्रमें भी यही बात है। अतएव श्रद्धा और निष्टाकी दृष्टिसे साधकके कल्याणार्थ जहाँ जिसका वर्णन है, वहाँ उसको सर्वोपरि बताना युक्तियुक्त ही है और परिपृणंतम भगवत्सत्ताकी दृष्टिसे तो सत्य है ही।

स्कन्द, वामन एवं वराहादि पुराणोंमें तीर्थ-व्रत-दानादिके विशेष उल्लेख हैं। इनमें तीर्थीकी बात यह है कि भगवान्के विभिन्न नाम-रूपोंकी उपासना करनेवाले संतों, महात्माओं और समर्थ राजाओं तथा मक्तोंने अपनी कल्याण-मयी सत्साधनाके प्रतापसे विभिन्न रूपमय भगवान्को अपनी रचिके अनुसार वराह, नृसिंह, राम, कृष्ण, शिव-शिक, सूर्यादिके रूपमें अपने ही साधन-स्थानमें प्राप्त कर लिया वह सब अल्प ही है।

और वहीं उनकी प्रतिष्ठा की। इस प्रकार एक ही ध्यपनी पूर्णतम खरूप-शक्तिके साथ अनन्त स्थानीं नाम-रूपोंमें प्रतिष्ठित हुए। भगवान्के प्रतिष्ठाः तीर्थ हैं, जो श्रद्धा, निष्ठा और रुचिके अनुस करनेवालेको यथायोग्य फल देते हैं। यही तीर्थीः है । इस दृष्टिसे प्रत्येक तीर्थको सर्वोपिर सर्वथा उचित ही है। इसी प्रकार वतोंकी भी महि जयन्तियों में भगवान्की विशेष संनिधि प्राप्त होते देश-काल, पात्र एवं मन्त्रादि साधनाके योगसे भा शीव्र साक्षात्कार होता है, जिससे प्राणी सर्वथा हो जाता है, कहा भी गया है—

भावयोगपरिभावितहत्सरोज आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम यद्यद्भिया त उह्गाय विभावयन्ति सदनुग्रहाय प्रणयसे तत्तद्रपुः (श्रीमन्ता० ३।९

इस प्रकार पुराणोंकी जितनी भी प्रशंसा की

いるななないの वेदोंमें भगवान् यज्ञ-वराह

( श्रीमद्रामानन्द-सम्प्रदायाचार्य, सारखत-सार्वभौम खामी श्रीभगवदाचार्यजी महाराज )

भारतीयोंका उद्घोष है कि वेद सर्वविद्याओंके खतन्त्र प्रन्थ हैं। उनमें सभी भावींका सा है। उत्ते सभी धर्म निकले—'वेदाखर्मों हि निर्बंभी।' उनमें भूत-भविष्यका भी निर्देश है। वेदोंमें 'व श्चित्र तथा भगवान् वराहका चरित्र—ऋक् १।६१।७; ११४, ५,८।७७।१०,१०।२८,४,९ ९। २७। ८, १०। ६७। ७, १०। २९। ६, तैतिरीय सं०६। २। ४, ३, ७।१।५।१,७।१ आदिमें याप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।१३, तैत्तिरीय आरण्यक १०।३०।१ आदिमें वगहावन सुरुपष्ट उल्लेख है। मैत्रायणी सं०१।६।३।३, ९,३,४,४,६,काठक सं०८,२,२५,२७,की १। ५२४, २। ४६६, जैमिनी० १। ५४, २। ३५, शौनकसं० पैप्पलादसंहिता ३। १५, २, १६। २२में भगवान् वराहका उल्लेख है। नरसिंहपु० ३९, विष्णुपुराण १।४, भागवत १।३, २।४,३। ५। १६, ९। ९७। ७, महाभारत, मत्यपुराण ४७। ४७, वायुपुराण १। २३में यहावतार भर वराह-विष्णुका रमणीय चरित्र है। 'वराह' शब्दके यद्यपि 'साम-संस्कारादि' भाष्योंमं अन्य अर्थ भाक्ति हैं, पर वहाँ भगवान् यज्ञ-चराहकी धक्तिका अर्थ भी भली प्रकार संगत हुआ दिखाया गया है। उदाह के लिये कौथुमसंहिताका १। ५२४ तथा २।४६६ मन्त्र। यद्यपि ये दोनों मन्त्र पुनरक्तमात्र हैं और 'इ साम' तत्व ही हैं। और ऋक ९। ९७। ७में भी प्राप्त हैं, पर ये भी 'चराइ-विष्णु'की आराधनाके साधक

# दराहपुराणके दो दिव्य श्लोक

( लेखक-अद्धेय श्रीप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारीजी महाराप )

िश्रे मनसि सुखस्ये शरीरे सित यो नरः। धातुसाम्ये स्थिते सर्ता विश्वस्यं स मां भजन्॥ ततस्तं भीयमाणं तु काष्ट्रपापाणसंनिभम्। अहं स्मरामि मङ्गक्तं नयामि एरमां गतिम्॥ (वराहपुराणका खिलांश)

भगवर्ता वहुंधराके पृछनेपर भगवान् वराह कहते हैं—'जो मेरा भक्त खस्यावस्थामें निरन्तर मेरा स्मरण करता रहता है, उसे ही मरते समय जब चेतना नहीं रहती और वह मुखे काछ-पाणाणकी भाँति पड़ा रहकर मेरा चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है तो मैं उसका समरण करता हूँ और उसे परमगति—मुक्तिकी ओर ले जाता हूँ।'

हमारे शालोंका सिद्धान्त है—'अन्ते या मितः सा गितः' मरते समय जिस साधककी जैसी मित होती है, वैसी ही उसकी गित होती है। हमने छुना है—एक बहे तपस्ती महात्मा थे। उनका प्राणान्त एक बेरके एक्षके नीचे हुआ। उनके शिष्यको मान हुआ—गुरुजीकी सद्गति नहीं हुई। उसने छोगोंसे पूछा—'गुरुजीकी मृत्यु कहाँ हुई और वे अन्तमें क्या कह रहे थे! क्या देख रहे थे! क्या देख रहे थे! क्या कहा—'वेरके वृक्षके नीचे वे एक बेरको देखते-देखते मरे।' शिष्यने समझ छिया—गुरुजीकी अन्तिम मित पके बेरमें छग गयी थी। बेरको तोड़ा तो उसमें एक विशेष कीड़ा निकछा। फिर उसने उनके कल्याणार्थ धर्म किये-कराये।

ठीक ळिख सर्के । जीवनभर भजन-पूजन किया, गाने समय मन किसी अन्यमें अटक गया तो दूसरे जन्ममें वही होना पड़ेगा । जैसे राजर्षि भरत निरन्तर भगवद्-भजन-पूजनमें ही तल्छीन रहते थे, पर मरते समय उनका मन हिरनके बच्चेमें छग गया तो उन्हें दूसरे जन्ममें हिरन ही होना पड़ा; किंतु भजन व्यर्थ नहीं होता— 'सहि कल्याणकत् कश्चिद् दुर्गित तात गच्छित' (गीता ६ । ४०)

इस सिद्धान्तसे हिरन-योनिके पश्चात् महानिष्ट मासग जडभरत होकर मुक्त हो गये। फिर भी अन्तमें भगवत्स्पृति न होनेसे उन्हें हिरन तो वनना ही पड़ा। इसीडिये एक भक्तने भगवान्से प्रार्थना करते हुए यह याचना की है—

हुच्ज त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये फफवातिपत्तैः क्षण्डावरोधनविधीसरणं कृतस्ते॥ ( प्रपन्नगीता ५३ )

'हे कृष्ण ! आपके चरणरूप पिंजरामें मेरा मनरूप राजहंस इसी समय प्रविष्ठ हो जाय; क्योंकि मरते समय सभी नाडियाँ वात, पित्त और कफ—त्रिदोषसे अवरुद्ध हो जाती हैं और पद्धग्राण भी विकृत हो जाते हैं; वे अपने-अपने स्थानोंको छोड़ते हैं। श्वास लेनेमें भी बड़ा परिश्रम पड़ता है। कण्ठ घुर-घुर करने लगता है। छोग कोटि-कोटि यल करते हैं; किंतु अन्त समयमें— मृत्युकालमें—रामनामका उच्चारण-स्मरण नहीं होता।' जब अन्त समयमें स्मरण न हुआ तो दुर्गति ही होगी। भागवतमें राजि भरतकी तपस्याका कितना दिव्य वर्णन है फिर भी अन्त समयमें हरिका स्मरण न होकर उनका मन हिरनमें फँसा रहा और अन्तिम समयमें उसीके स्मरणसे वे हिरन हो गये।

भतः श्रीभगवान् पृथ्वीसे कहते हैं कि ऐसे भक्तका भरते समय तो मैं ही उसका स्मरण करता हूँ और ससे परमगतितक पहुँचा दूँगा। यही भगवान्की भक्त-वत्सळताकी पराकाष्ठा है।

एक दिन धर्मराज युधिष्टिर हस्तिन।पुरमें ही प्रातः भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनोंके लिये गये। उस समय भगवान् श्रीकृष्ण आसन लगाकर ध्यानमग्न थे। धर्मराज बहुत देरतक खड़े रहे। जब भगवान्का ध्यान भङ्ग हुआ तब उन्होंने उठकर धर्मराजका अभिनन्दन किया और पूछा—'आप कितनी देरसे आये हैं!'

श्सपर भगवान्ने अपना अमृतस्पर्शी कर शिरापर फिराकर उनकी समस्त पीड़ा हर छी कहा—'अब उपदेश करो।'

इसपर पितामहने पूछा—'भगवन् ! यह द प्राणायाम क्यों कर रहे हो । पहले मेरी पीड़ा फिर मुझसे उपदेश करनेको कहते हो । णाप खः उपदेश क्यों नहीं करते !'

इसपर भगवान्ने कहा—''पितामह ! मुझे हा कीर्तिसे अपने भक्तोंकी कीर्ति कात्यधिक प्रिय । जब छोग कहेंगे—'भीष्मने यह बात ऐसे कही भीष्मकी प्रशंसा सुनकर मुझे कत्यधिक प्रसन् होगी।"

भक्तवर जगन्नाथदासको संग्रहणी हो गयी थी। ह सैकड़ों बार शौच होता। इन दिनों उनकी लँगोटी एक खड़ा निरन्तर धोता रहा। इस प्रकार कुछ दिनोंतक वह उना सेवा करता रहा। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तन्होंने पूछा—'वत्स! तुम कौन हो! तुग्हारा न

# आचार्य वेङ्गराध्वरिकृत भगवान् वराइकी स्तुति

कमलायतनेत्राय कमलायतनोरसे। वराहचपुषे दैत्यवाराहवपुषे नमः ॥ १॥ वामांसभूपायितविश्वधात्री वामस्तनन्यस्तकरार्यवदः। जिन्नम् सुखेनापि कपोलमेनां जीवातुरस्थाकगुरोः ल जीयात्॥ २॥ वेदिस्तनूराहवनीयमास्यं वर्द्षांषि लोमानि जुद्ध च नासा। शम्या च दंष्टाऽजिन यस्य यूपो वालो मखात्मा स पुनातु पोत्री॥ ३॥ पापेन दैत्येन भवाम्बुराशौ निपातितं मां निरवन्नहोर्मी। धूतारिरुद्धृत्य धरामिनोच्चेः कुर्यान्मुदं मे कुहनावराहः॥ ४॥ वेश्वति वत्रजुषां हृदयं सुनीनां वेगापगाविहृतिकाननचङ्कमाणि। सुस्तागणिति किल यस्य सुरारिवर्गाः कोलः सकोपि कुश्वलं कुरुताद जस्म्॥५॥ कल्याणमङ्करति यस्य कटाक्षलेशायस्य पिया वसुमती सवनं यद्क्षम्। ५॥ कल्याणमङ्करति यस्य कटाक्षलेशायस्य पिया वसुमती सवनं यद्क्षम्। ५॥ कल्याणमङ्करति यस्य कटाक्षलेशायस्य पिया वसुमती सवनं यद्क्षम्। ६॥ कल्यंत संतत्ववनावननिर्विधातनिर्धातवातवलनिष्ठरतारधीरम्। मायाकिटेर्वधिरितद्वहिणश्रवस्कं घोणापुटी घुचघुरारसितं पुनातु॥ ७॥ मायाकिटेर्वधिरितद्वहिणश्रवस्कं घोणापुटी घुचघुरारसितं पुनातु॥ ७॥ मायाकिटेर्वधिरितद्वहिणश्रवस्कं घोणापुटी घुचघुरारसितं पुनातु॥ ७॥ मायाकिटेर्वधिरितद्विद्याचाटसिस्यस्कृत्यट्वहिवद्रस्फोटदीत्योटमुचन्। इस्तुरपुटघाताभूतखट्वारिवाटः कपटिकटिरघौघाटोपसुव्यटयेकः॥ ८॥

CONTRACTOR CONTRACTOR

श्रीवेङ्कटाध्वरिकृतं वराहाष्ट्रकं समाप्तम्

のるなからのかの

# भगवान् यज्ञ-वराहकी पूजा एवं आराधन-विधि

र्घराहः कल्याणं वितरतु स वः कल्पविरमे वितिर्धुन्वन्नोदन्वनमुद्दकमुर्वीमुद्दवहन् । खुराघातत्रुट्यत् कुलिशिखरिकूटप्रविद्धुठम्- शिलाकोटिस्फोटस्फुटघटितमाङ्गल्यपटहः ।

वराहपुराण (अध्याय १२७-२८)के दीक्षासूत्रमें सात्त्विक 'गणान्तिका दीक्षा' की विधि निर्दिष्ट है, पर वहाँ मगवान् वराहकी सरळ पूजाविधि एवं मन्त्रादि नहीं हैं। वैसे दीक्षा एवं सन्त्रपर 'अथातो दीक्षा कस्य'से 'गोपय- ब्राह्मण' आदि वैदिक प्रन्थोंमें भी पर्याप्त सामग्री है, पर इन्हें यहाँ अन्य पुराणों एवं आगमोंके अनुसार यज्ञ वराहिवण्युकी आराधनाकी विधि देनेका प्रयत्न किया जा रहा है। पूजा-आराधनाके पूर्व दीक्षा आवश्यक है। धातुपाठमें 'दीक्ष्' \* धातु बहुर्थक है और ११६०१ पर पठित है। जैसे 'अव' धातुके २१-२२ धर्य हैं, वैसे ही इसके भी प-६ अर्थ हैं। इस प्रकार भी यह आगमोंके विचारका प्रमापक है। उनके अनुसार 'दिव्य ज्ञान' दीक्षासे ही होता है— दीयते दिव्यविज्ञानं क्षीयते पापसंचयः। अतो दीक्षेति सम्प्रोक्ता मुनिभिस्तत्ववहाँभिः॥

'महाकपिल-पाञ्चरात्र' तथा 'नारायणीय'में भी दीक्षा भावरयक निर्दिष्ट है। केवळ पुस्तकको देखकर मन्त्र जपना सर्वत्र हानिकारक बतळाया है—

पुस्तकाल्लिखितो मन्त्रो येन सुन्द्रि जण्यते । न तस्य जायतं सि। द्वर्होनिरेच पदे पदे ॥ ( महाकपि० पाञ्च० कुला० १५ । २२ ) फिर इसके 'वेघ', 'शाम्भव', 'स्पर्श †,' दृष्टिजि 'कला', 'निर्वाण', 'वर्ण', 'पूर्ण', 'शक्तिपात' आदि अ मेद उन आगमोंमें तथा 'वराहपुराण'में भी निर्दिष्ट है

इनमें 'वेधदीक्षा'से तत्काल पाश-पाप-मुक्तिपूर्वक दि भावकी प्राप्ति होती है और जीव साक्षात् शिवसर हो जाता है—

गुरूपदिष्टमार्गेण बेधं कुर्याद्विचक्षणः। पापमुक्तः क्षणाच्छिष्यश्चित्रपाशस्त्रथा भवेत्॥ बाह्यव्यापारिनर्मुको भूमौ पतित तत्क्षणात्। संजातदिच्यभावोऽसौ सर्वे जानाति शाम्भवि! वेधविद्धः शिवः साक्षात्र पुनर्जन्मतां वजेत्॥' ( षडन्वयमहारत्न, कुलार्णव १४। ६०-६३

दीक्षाविधि सर्वत्र प्रायः 'वराहपुराणके' अ० १२७ रं 'दीक्षासूत्र'के समान ही निर्दिष्ट है। पर मन्त्र-दीक्षां राशिचका, 'अक्तयह', 'अक्तडम' आदि चक्रोंसे मेळापन भी आवश्यक है। पर यदि स्वप्नमें कोई दीक्षा देता है तो उसमें किसी प्रकारके विचारकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार सिद्ध देवता या दत्तात्रेयादि महर्पियों हारा ध्यान, समाधि या प्रत्यक्ष-प्राप्त दीक्षामें भी कोर्ग विचार आवश्यक नहीं है—

'सिद्धसारखततन्त्र'के अनुसार तो 'वाराहमन्त्र'में भी ऋणि-धनी या अकडम, अकयह आदि शोधनकी आवश्यकता नहीं है— ( शेष्ट पृष्ठ ११८ प्र )‡

(स) Monier Williams के अनुसार 'ताण्ड्य-ब्राह्मण २ । ४ । १८ 'ऐतरेय ब्राह्मण ४ । २५ महाभारत आर्थि राज्याभिषेक, सोमयारा, युद्ध, तत्परता आदि अर्थोमें भी यह दीक्ष् चातु प्रयुक्त है—

राज्याानवना जानामा उक्क तावस्ता आज ज्यान मा यह पास नाउ नाउमार वि अनेक भेद माने हैं—कि नित् (ग) धातुकाल्याकी धादचित्रका व्याख्याके अनुसार ये मुख्य धातादेशाके ही अनेक भेद माने हैं—कि नित् गुर्वादिनन्दे ते व्रतमस्त्वित शासनात् । त्याचार्यो दीक्षते वाग्मी यज्ञमानस्तु माणवः ॥ तपने च महानन्ये तत्र ह्यादेशाया वतम् । (१। ६०१की पदचित्रका व्याख्या )।

्रिम्पर्श्वदीक्षां के उदाहरण महर्षि दत्तात्रेय हैं। इन्होंने अरुकी, यदुः प्रहादादिको स्पर्श-मात्रवे दिन्य भावततः पहुँचा दिया ए। इसानाभावके कारण वराहपुराण-सम्बन्धी बहुतसे महत्त्वपूर्ण टेख १० ३८८ के बाद दिये गये हैं, सं कारण अपादेय एवं ज्ञानवर्दक हैं।

<sup>\* (</sup>क) दीक्ष—'मौण्डेच्योपनयननियमवतादेशेषुः । मौण्डयं-वपनम्,इज्या-यजनम्, उपनयनम्-मोवीयन्धः, नियमः-संयमः, व्रतादेशः- संस्कारादेशकथनम्, (क्षीरतरङ्गिणी, भ्वादिगण ६०१)।

# श्रीवराहसहापुराण

ॐ नमो भगवते महावराहाय

भगवान् वराहके प्रति पृथ्वीका प्रश्न और भगवान्के उदरमें विश्ववृद्धाण्डका दर्शनकर भयभीत मुई पृथ्वीद्वारा उनकी स्तुति

गरायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥
नमस्तस्मै वराहाय छीळयोद्धरते महीम्।
सुरमध्यगतो यस्य मेरुः खणखणायते॥
दंष्ट्रप्रेणोद्धृता गौरुद्धिपरिवृता पर्वतिनिस्नगिभः
सानं मृत्पिण्डवत्प्राग्वृहदुरुवपुषाऽनन्तरूपेण येन।
सोऽयं कंसासुरारिर्मुरनरकदशास्यान्तकृत्सर्वसंस्थः
कृष्णो विष्णुः सुरेशो नुदनु मम रिपूनादिदेवो वराहः॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् वराह, नररत नरऋषि, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्रती और उसके वक्ता भगवान् व्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंका नाश करके अन्तःकरणपर विजय प्राप्त करानेवाले वराहपुराणका पाठ करना चाहिये।

जिनके लीलापूर्वक पृथ्वीका उद्धार करते समय उनके खुरोंमें फँसकर सुमेरु पर्वत खन-खन शब्द करता है, उन भगवान् वराहको नमस्कार है।

जिन अनन्तरूप भगवान् विण्युने प्राचीन कालमें समुद्रोंसे घिरी, वन-पर्वत एवं निदयोंसिहत पृथ्वीको अत्यन्त विशाल शरीरके द्वारा अपनी दाढ़के अग्रभागपर मिडीके (छोटे-से ) ढेलेकी भाँति उठा लिया था, वे कंस, मुर, नरक तथा रावण आदि असुरोंका अन्त करनेवाले कृष्ण एवं विष्णुरूपसे सबमें व्याप्त देवदेवेश्वर आदिदेव भगवान् वराह मेरी सभी वाधाओं (काम, कोध, लोभ आदि आध्यात्मिक शत्रुओं)को नष्ट करें। स्तजी कहते हैं—पूर्वकालमें जब सर्वव्यापी

भगवान् नारायणने वराह-रूप धारण करके अपनी शक्तिहारा एकार्णवकी अनन्त जलराशिमें निमग्न पृथ्वीका उद्धार किया, उस समय पृथ्वीने उनसे पृछा ।

पृथ्वीने कहा-प्रभी ! आप प्रत्येक कल्पमें सृष्टिक आदिकालमें इसी प्रकार मेरा उद्धार करते रहते हैं परंतु केशव ! आपके खरूप एवं सृष्टिक प्रारम्भवं विषयमें मैं आजतक न जान सकी। जब वेर लुप्त हो गये थे, उस समय आप मत्त्यरूप धारण का समुद्रमें प्रविष्ट हो गये थे और वहाँसे वेदोंका उद्धार करके आपने ब्रह्माको दे दिया था । मधुसूदन इसके अतिरिक्त जब देवता और दानव एकत्र होक समुद्रका मन्थन करने लगे, तब आपने कच्छपावतार ग्रहण करके मन्दराचल पर्वतको धारण किया था। भगवन् आप सम्पूर्ण जगत्के खामी हैं। जब मैं जलमें डूब रहं थी, तब आपने रसातळसे, जहाँ सब ओर जल-ही-जल था, अपनी एक दाढ़पर रखकर मेरा उद्घार किया है इसके अतिरिक्त जब वरदानके प्रभावसे हिरण्यकशिपुकं असीम अभिमान हो गया था और वह पृथ्वीपर माँति माँतिके उपद्रव करने लगा था, उस समय वह आपरं द्वारा ही मारा गया था । देवाधिदेव! प्राचीन कालमें आप ही जमदग्निनन्दन परशुरामके रूपमें अवतीर्ण होव मुझे क्षत्रियरहित कर दिया था । भगवन् ! आप क्षत्रियकुलमें दाशरिथ श्रीरामके रूपमें अवतीर्ण होट क्षत्रियोचित पराक्रमसे रावणको नष्ट कर दिया :

तथा वामनरूपसे आपने ही बलिको बाँधा था । प्रभो ! मुझे जलसे ऊपर उठाकर आप सृष्टिकी रचना किस प्रकार करते हैं तथा इसका क्या कारण है ! आपकी इन लीलाओंके रहस्यको मैं कुछ भी नहीं जानती।

विभो ! मुझे एक बार जलके ऊपर स्थापित करनेके अनन्तर आप किस प्रकार सृष्टिके पालनकी व्यवस्था करते हैं ? आपके निरन्तर सुलभ रहनेका कौन-सा उपाय है ? सृष्टिका किस प्रकार आरम्भ और अवसान होता है ? चारों युगोंकी गणनाका कौन-सा प्रकार है तथा युगोंका कम किस प्रकार चलता है ? महेश्वर ! उन युगोंमें किस युगकी प्रधानता है तथा किस युगमें आप कौन-सी लीला किया करते हैं ? यज्ञमें सदा संलग्न रहनेवाले कितने राजा हो चुके हैं और उनमेंसे किन-किनको सिद्धि सुलभ हुई है ? प्रभो ! आप मुझपर प्रसन्न हों और ये सब विषय संक्षेपसे वतानेकी कृपा करें ।

पृथ्वीके ऐसा कहनेपर श्वाररूपधारी भगवान् आदि-वराह हँस पड़े । हँसते समय उनके उदरमें जगद्धात्री पृथ्वीको महर्षियोंसिहत रुद्ध, वसु, सिद्ध एवं देवताओंका समुदाय दीखने लगा । साथ ही उसने वहाँ अपने-अपने कर्तन्यपालनमें तत्पर सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहों और सालों लोकोंको भी देखा । यह सब देखते ही भय एवं विस्मयसे पृथ्वीके सभी अङ्ग काँपने लगे । इस प्रकार पृथ्वीको भयभीत देखकर भगवान् वराहने अपना मुख बंद कर लिया । तव पृथ्वीने उनको चतुर्मुज रूप धारण कर महासागरमें शेषनागकी शप्यापर सोये देखा । उनकी नाभिसे कमल निकला हुआ था । फिर तो चार मुजाओंसे सुशोभित उन परमेश्वरको देखकर देवी पृथ्वीने हाथ जोड़ लिया और उनकी स्तुति करने लगी ।

पृथ्वीने कहा—कमलनयन ! आपके श्रीअङ्गीमें पीताम्बर फहरा रहा है, आप स्मरण करते ही भक्तोंके

The second secon

पापोंका हरण करनेवाले हैं, आपको वारम्त्रार नमस्कार है। देवताओं के द्वेषी दैत्योंका दलन करनेवाले आप परमात्माको नमस्कार है । जो शेषनागकी शय्याप रायन करते हैं, जिनके वक्षः स्थलपर लक्ष्मी शोभा पाती है तथा भक्तोंको मुक्ति प्रदान करना ही जिनका स्वभाव है, ऐसे सम्पूर्ण देवताओं के ईश्वर आप प्रसुको वारम्बार नमस्कार है। प्रभो ! आपके हाथमें खड्ग, चक और शार्क्स धनुष शोभा पाते हैं, आपपर जन एवं मृत्युका प्रभाव नहीं पड़ता तथा आपके नहााका प्राकट्य हुआ है, ऐसे नाभिकमलपर आप प्रभुके लिये बारम्बार नमस्कार है। जिनके अधर और करकमल लाल विद्रुपमणिके समान सुशोभित होते हैं, उन जगदीश्वरके लिये नमस्कार है। भगवन्! शारणमें आयी हैं, में निरुपाय नारी आपकी मेरी रक्षा करनेकी कृपा करें। जनार्दन ! सधन नील अञ्चनके समान स्यामल आपके इस बराहविग्रहको देखका मैं भयभीत हो गयी हूँ। इसके अतिरिक्त चराचर सम्पूर्ण जगत्को आपके शरीरमें देखकर भी में पुन: भयको प्राप्त हो रही हूँ । नाथ! अब आप मुझपर दया कीजिये। महाप्रभो ! मेरी रक्षा आपकी क्रुपापर निर्भर है।

भगवान् केशव मेरे पैरोंकी, नारायण मेरे काटिभागकी तथा माधव दोनों जङ्घाओंकी रक्षा करें। भगवान् गोविन्द गुद्धाङ्गकी रक्षा करें। विण्यु मेरी नाभिकी तथा मधुमूदन उदरकी रक्षा करें। भगवान् वामन वक्षःस्थल एवं हृदयकी रक्षा करें। लक्ष्मीपित भगवान् विण्यु मेरे काण्ठकी, हृपीकेश मुखकी, पद्मनाभ नेत्रोंकी तथा दामीदर मस्तककी रक्षा करें।

इस प्रकार भगवान् श्रीहरिक नामोंका अपने अङ्गोंमें न्यास करके पृथ्वीदेवी 'भगवन् विण्णों! आपको नमस्कार है' ऐसा कदकर मीन हो गयी। (अध्याय!)

# विभिन्न सर्गोंका वर्णन तथा देवर्षि नारदको वेदमाता सावित्रीका अद्भुत कन्याक रूपमें दर्शन होनेसे आश्चर्यकी प्राप्ति

स्तजी कहते हैं—सभी जीवधारियोंके शरीरोंमें आत्मारूपसे स्थित भगवान् श्रीहरि पृथ्वीकी भक्तिसे परम संतुष्ट हो गये । उन्होंने वराह-रूप धारण करके पृथ्वीको अपनी योगमायाका दर्शन कराया और फिर उसी रूपमें स्थित रहकर बोले —'सुश्रोणि ! तुम्हारा प्रश्न यद्यपि बहुत किटन है एवं यह पुरातन इतिहासका विषय है, तथापि में सभी शास्त्रोंसे सम्मत इस विषयका प्रतिपादन करता हूँ । पृथ्वीदेवि ! साधारणतः सभी पुराणोंमें यह प्रसङ्ग आया है ।

भगवान् वराहने कहा—सर्ग,प्रतिसर्ग, वंश,मन्वन्तर और वंशानुचरित—जहाँ ये पाँच लक्षण विद्यमान हों, उसे पुराण समझना चाहिये। वरानने ! पुराणोंमें सर्ग अर्थात् सृष्टिका स्थान प्रथम है। अत: मैं पहले उसीका वर्णन करता हूँ । इसके आरम्भसे ही देवताओं और राजाओंके चरित्रका ज्ञान होता है । परमात्मा सनातन हैं। उनका कभी किसी कालमें नाश नहीं होता। वे परमात्मा सृष्टिकी इच्छासे चार भागोंमें विभक्त हुए, ऐसा वेदज्ञ पुरुष जानते हैं। सृष्टिके आदिकालमें सर्वप्रथम परमात्मासे अहंतत्त्व, फिर आकाश आदि पद्म महाभूत उत्पन्न हुए । उसके पश्चात् महत्तत्व प्रकट हुआ और फिर अणुरूपा प्रकृति और इसके बाद समष्टि बुद्धिका प्रादुर्भाव हुआ। सत्त्व, रज और तम—इन तीन गुणोंसे युक्त होकर वह बुद्धि पृथक्-पृथक् तीन प्रकारके मेदोंमें विभक्त हो गयी। इस गुणत्रयमेंसे तमोगुणका संयोग प्राप्त करके महद्व्रहाका प्रादुर्भाव हुआ, इसको सभी तत्वज्ञ प्रधान अर्थात् प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृतिसे भी क्षेत्रज्ञ अधिक महिमायुक्त है । उस परब्रह्मसे सच्वादि गुण, गुणोंसे आकाश आदि तन्मात्राएँ और फिर इन्द्रियों-

का समुदाय वना । इस प्रकार जगतको मुण्डि व्यवस्थित हुई । भद्रे ! पाँच महाभूतांसे स्वयं मैंने स्थूट इगीरका निर्माण किया । देवि ! पहारे देवक कृत्य था । फिर उसमें शब्दकी उत्पत्ति हुई । शब्दसे आवादा हुआ । आकाशसे वायु, वायुसे तेज एवं तेजसे जलकी उत्पत्ति हुई । इसके बाद प्राणियोंको अपने उपर धारण करनेके लिये तुम्हारी—(पृथ्वीका ) स्वना हुई ।

पृथ्वी और जलका संयोग होनेपर बुद्युदाकार कलल वना और वही अण्डेके आकारमें परिणन हो गया। उसके बढ़ जानेपर मेरा जलमय रूप दिएगोन्स हुआ। मेरे इस रूपको खयं मैंने ही बनाया था। इस प्रकार नार अर्थात् जलकी सृष्टि करके मैं उसीमें निवास करने लगा । इसीसे मेरा नाम 'नारायण' हुआ । वर्तमान कल्पके समान ही मैं प्रत्येक कल्पमें जलमें शयन करता हूँ और मेरे सोते समय सदैव मेरी नाभिसे इसी प्रकार कमल उत्पन्न होता है, जैसा कि आज तुम देख रही हो। देवि ! ऐसी स्थितिमें मेरे नाभिक्षमलपर चतुर्भुख बहा। उत्पन्न हुए । तत्र मैंने उनसे कहा—'महामते ! तुम प्रजाकी रचना करो ।' ऐसा कहकर मैं अन्तर्वान हो गया और ब्रह्मा भी सृष्टिरचनाके चिन्तनमें लग गये। वसुन्धरे! इस प्रकार चिन्तन करते हुए ब्रह्माको जब कोई मार्ग नहीं सूझ पड़ा, तो फिर उन अव्यक्तजन्माके मनमें ऋोध उत्पन्न हुआ। उनके इस क्रोधके परिणामस्वरूप एक बालकका प्रादुर्भाव हुआ । जब उस बालकने रोना प्रारम्भ किया, तव अव्यक्तरूप ब्रह्माने उसे रोनेसे मना किया । इसपर उस वालकने कहा--'मेरा नाम तो बता दीजिये।' तय ब्रह्माने रोनेके कारण उसका नाम 'हद्र' रख दिया। शुमें ! उस वालकसे भी ब्रह्माने कहा-'लोकोंकी रचना करो ।' परंतु इस कार्यमें

अपनेको असमर्थं जानकार उस वालकने जलमें निमग्न होकर तप करनेका निश्चय किया ।

उस रुद्र नामक वालकके तपस्याके लिये जलमें निमग्न हो जानेपर ब्रह्माने फिर दूसरे प्रजापतिको उत्पन्न किया । दाहिने अँगूठेसे उन्होंने प्रजापतिकी तथा बायें अँगूठेसे प्रजापतिके लिये पत्नीकी सृष्टि की । प्रजापतिने उस खीसे स्वायम्भुव मनुको उत्पन्न किया । इस प्रकार पूर्वकालमें ब्रह्माने स्वायम्भुव मनुके द्वारा प्रजाओंकी वृद्धि की ।

पृथ्वी चोळी—देवेश्वर ! प्रथम सृष्टिका और विस्तारसे वर्णन करनेकी कृपा करें तथा नारायण ब्रह्मारूपसे कैसे विख्यात हुए ! मुझे यह सब भी बतलानेकी कृपा करें।

वराह भगवान कहते हैं—देवि पृथ्वि ! नारायणने व्रह्मारूपसे जिस प्रकार प्रजाओंकी सृष्टि की, उसे मैं विस्तृत रूपसे कहता हूँ, सुनो । शुभे ! पिछले कल्पका अन्त हो जानेपर रात्रि व्याप्त हो गयी । भगवान् श्रीहरि उस समय सो गये । प्राणोंका नितान्त अभाव हो गया । फिर जगनेपर उनको यह जगत् शून्य दिखायी पड़ा । भगवान् नारायण दूसरोंके लिये अचिन्त्य हैं । वे पूर्वजोंके भी पूर्वज, ब्रह्मखरूप, अनादि और सबके स्नष्टा हैं । ब्रह्माका रूप धारण करनेवाले वे परम प्रभु जगत्की उत्पत्ति और प्रलयकर्ता हैं । उन नारायणके विषयमें यह श्लोक कहा जाता है—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। अयनं तस्य ताः पूर्वं ततो नारायणः स्मृतः॥

पुरुपोत्तम नरसे उत्पन्न होनेके कारण जलको 'नार' कहा जाता है, क्योंकि जल भी नार अर्थात् पुरुपोत्तम प्रमात्मासे उत्पन्न हुए हैं। सृष्टिके पूर्व वह नार ही भगवान् हरिका अयन—निवास रहा, अतएव उनकी नारायण संज्ञा हो गयी। फिर पूर्व-

कर्ल्पोंकी भाँति उन श्रीहरिके मनमें सृष्टिरचना-का संकल्प उदित हुआ । तब उनसे बुद्धिशून्य तमोग्यी सृष्टि उत्पन्न हुई। पहले उन परमात्मासे तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्धतामिस—यह पाँच पर्वोवाली अविद्या उत्पन्न हुई। उनके फिर चिन्तन करनेपर तमोगुणप्रधान चेतनारहित जड़ ( वृक्ष, गुल्म, लता, तृण और पर्वत ) रूप पाँच प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न हुई। सृष्टि-रचनाके रहस्यको जाननेवाले विद्वान् इसे मुख्य सर्ग कहते हैं। फिर उन परम पुरुषके चिन्तन करनेपर दूसरी पहलेकी अपेक्षा उत्कृष्ट सृष्टि-रचनाका कार्य आरम्भ हो गया । यह सृष्टि वायुके समान वक्र गतिसे या तिरछी चलनेवाली हुई, जिसके फलखरूप इसका नाम तिर्यक्स्रोत पड़ गया । इस सर्गके प्राणियोंकी पशु आदिके नामसे प्रसिद्धि हुई। इस सर्गको भी अपनी सृष्टि-रचनाके प्रयोजनमें असमर्थ जानकर ब्रह्माद्वारा पुनः चिन्तन किये जानेपर एक और दूसरा यह ऊर्ध्वस्रोत नामक सर्ग उत्पन हुआ । तीसरा धर्मपरायण सात्त्विक सर्ग हुआ, जो देवताओंके रूपमें ऊर्घ्व स्वर्गीदि लोकोंमें रहने लगा। ये सभी देवता ऊर्ध्वगामी एवं श्री-पुरुप-संयोगके फलहारूप गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार इन मुख्य सृष्टियोंकी रचना कर छेनेपर भी जब ब्रह्माने पुन: विचार किया, तो उनको ये भी परम पुरुपार्थ (मोक्ष) के साधनमें असमर्थ दीखे। तत्र फिर उन्होंने सृष्टि-रचनाका चिन्तन करना प्रारम्भ किया और पृथ्वी आदि नीचेके लोकोंमें रहनेवाले अर्वाक्स्रोत सर्गकी रचना की। इस अविक्स्रोतवाली सृष्टिमें उन्होंने जिनको बनाया, वे मनुष्य बह्लाये और वे परम पुरुपार्यके साधनके योग्य थे। इनमें जो सत्त्रगुणविशिष्ट थे, वे प्रकाशयुक्त हुए । रज एवं तमागुणकी जिनमें अधिकता थीं, वे कार्गिका यारंवार अनुष्टान

किया था। उन्होंने सातों द्वीपोंमें अपने भरत आदि पुत्रोंको अभिपिक्त कर दिया था और खयं वे महातपखी राजा वरदायिनी विशाला मगरी—वदिकाश्रममें जाकर तपस्या करने लगे थे। महाराज प्रियत्रत चक्कवर्ती नरेश थे। धर्मका अनुष्टान उनका खाभाविक गुण था। अतएव उनके तपस्थामें लीन होनेपर उनसे मिलनेकी इच्छासे वहाँ खयं नारदजी पधारे। नारद मुनिका आगमन आकाश-मार्गसे हुआ था। उनका तेज सूर्यके समान छिटक रहा था। उन्हें देखकर महाराज प्रियत्रतको बड़ा हर्प हुआ और उन्होंने आसन, पाद्य एवं नैवेद्यसे नारदजीका भलीभाँति सत्कार किया। तत्पश्चात् उन दोनोंमें परस्पर वार्ता प्रारम्भ हो गयी। अन्तमें वार्तालापकी समाप्तिके समय राजा प्रियत्रतने ब्रह्मवादी नारदजीसे पूछा।

राजा प्रियमत बोले—नारदजी ! आप महान् पुरुष हैं । इस सत्ययुगमें आपने कोई अद्भुत घटना देखी या सुनी हो, तो उसे बतानेकी कृपा करें ।

नारदजीने कहा—महाराज! अवश्य ही मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी है, वह सुनो । कल मैं श्वेतद्वीप गया था, मुझे वहाँपर एक सरोवर दिखलायी पड़ा । उस सरोवरमें बहुत-से कमल खिले हुए थे । उसके तटपर विशाल नेत्रोंवाली एक कन्या खड़ी थी । उस कन्याको देखकर मैं अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ गया । उसकी वाणी भी वड़ी मधुर थी । मैंने उससे पूछा— भद्रे ! तुम कौन हो, इस स्थानपर कैसे निवास करती हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम है ?' मेरे इस प्रकार पूछनेपर उस कुमारीने एकटक नेत्रोंसे मुझे देखा, पर न जाने क्या सोचकर वह चुप ही रही । उसके देखते ही मेरा सारा ज्ञान पता नहीं, कहाँ चला गया ? राजन्!

सम्पूर्ण वेद, समस्त शास्त, योगशास्त और वेदोंके शिक्षादि अङ्गोंकी मेरी सारी स्मृतियाँ उस किशोरीने मुझपर दृष्टिपात करके ही अपहत कर ली । तब मैं शोक और चिन्तासे प्रस्त होकर महान् विस्मयमें पड़ गया । राजन् ! ऐसी स्थितिमें मैंने उस कुमारीकी शरण प्रहण की । इतनेमें ही मुझे उस कुमारीके शरीरमें एक दिव्य पुरुष दृष्टिगोचर हुआ । फिर उस पुरुषके भी हृदयमें दूसरे और उस दूसरे पुरुषके हृदयमें तीसरेका दर्शन हुआ, जिसके नेत्र लाल थे और वह बारह स्योंके समान तेजस्ती था । इस प्रकार उन तीनों पुरुषोंको मैंने वहाँ देखा, जो उस कन्याके शरीरमें स्थित थे । सुत्रत ! फिर क्षणभरके बाद देखा, तो वहाँ केवल वह कन्या ही रह गयी थी एवं अन्य तीनों पुरुष अदृश्य हो गये थे । तत्पश्चात् मैंने उस दिव्य किशोरीसे पूछा—भद्रे ! मेरा सम्पूर्ण वेदज्ञान कैसे नष्ट हो गया ! इसका कारण बताओ ।

कुमारी वोली—'मैं समस्त वेदोंकी माता हूँ। मेरा नाम सावित्री है। तुम मुझे नहीं जानते। इसीके फलख़ क्ष्म मैंने तुमसे वेदोंको अपहृत कर लिया है। तपरूपी धनका संचय करनेवाले राजन्! उस कुमारीके इस प्रकार कहनेपर मैंने विसमय-चिमुग्ध होकर पूछा— 'शोभने! ये पुरुष कौन थे, मुझे यह बतानेकी कृपा करों।'

कुमारी वोली—मेरे शरीरमें विराजमान इन पुरुपोंकी जो तुम्हें झाँकी मिली है, इनमेंसे जिसके सभी अङ्ग परम सुन्दर हैं, इसका नाम ऋग्वेद है । यह खयं भगवान् नारायणका खरूप है । यह अग्निमय है । इसके सखर पाठ करनेसे समस्त पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। इसके हृदय-में यह जो दूसरा पुरुप तुम्हें दृष्टिगोचर हुआ है, जिसकी उसीसे उत्पत्ति हुई है, वह पजुर्वेदके कृपमें

 <sup>#</sup> महाभारत वनपर्व ९० । २४ । २५ तथा भागवत-माद्दात्म्यके अनुसार विशालापुरी वदरिकाश्रम ही है ।

Ħ

रिको में प्रणाम करता हूँ । जो परसे भी पर हैं, जिनसे दूसरा कोई है ही नहीं, जो दूसरोंको आश्रय देनेवाले महान् पुरुप हैं, जिनका धाम विशुद्ध एवं विशाल है, पुराणपुरुप भगवान् नारायणकी परम झुद्धभावसे स्तुति करता हूँ । सृष्टिके पूर्व जब केवल शुन्यमात्र उस समय पुरुपरूपसे जिन्होंने प्रकृतिकी रचना वे भक्तजनोंमें प्रसिद्ध, शुद्धखरूप पुराणपुरुष गन् नारायण मेरे लिये शरण हों। जो परात्पर, ारसक्प, पुरातन, नीतिज्ञोंमें श्रेष्ट, क्षमाशील, शान्तिके गर तथा जगत्के शासक हैं, उन कल्याणखरूप गन् नारायणकी मैं सदा स्तुति करता हूँ । जिनके रों मस्तक हैं, असंख्य चरण और भुजाएँ हैं, चन्द्रमा सूर्य जिनके नेत्र हैं, क्षीरसागरमें जो शयन करते उन अविनाशी सत्यखरूप परम प्रभु भगवान् यणकी मैं स्तृति करता हूँ । जो वेदत्रयीके अवलम्बन-जाने जाते हैं, जो परब्रह्मरूप एक मूर्तिसे द्वादश रत्यरूप बारह मूर्तियोंमें अभिव्यक्त होते हैं, जो ब्रह्मा, ा और महेशरूप तीन परमोज्ज्वल मूर्तियोंमें स्थित हैं, अग्निरूपमें दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आहवनीय— तीन मेदोंमें विभक्त होते हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म तथा ण-इन तीन तत्त्वोंके अवलम्बनद्वारा लक्षित होते जो भूत, वर्तमान और भविष्यरूपसे त्रिकालात्मक हैं सूर्य, चन्द्रमा एवं अग्निरूप तीन नेत्रोंसे युक्त हैं, अप्रमेयखरूप भगवान् नारायणको मैं प्रणाम करता । जो अपने श्रीविग्रहको सत्ययुगमें शुक्क, त्रेतामें द्वापरमें पीतवर्णसे अनुरन्नित और कलियुगमें गवर्णमें प्रकाशित करते हैं, उन पुराणपुरुष श्रीहरिको ामस्कार करता हूँ। जिन्होंने अपने मुखसे ब्राह्मणोंका, ाओंसे क्षत्रियोंका, दोनों जङ्गाओंसे वैश्योंका एवं गोंके अग्रभागसे शूद्रोंका सृजन किया है, उन विश्वरूप

पुराणपुरुष भगवान् नारायणको में प्रणाम करता हूँ। जो परेसे भी परे, सर्वशाखपारंगत, अप्रमेय और योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, साधुओं के परित्राणरूप कार्यके निमित्त जिन्हों में श्रीकृष्णअवतार धारण किया है तथा जिनके हाथ ढाल, तलवार, गदा और अमृतमय कमलसे सुशोभित हैं, उन अप्रमेयखरूप भगवान् नारायणको में प्रणाम करता हूँ।

राजन्! इस प्रकार स्तुति करनेपर देवाधिदेव भगवान् नारायण प्रसन्न होकर मेघके समान गम्भीर वाणीमें मुझसे बोळे—'वर माँगो।' तब मैंने उन प्रभुके शरीरमें लय होनेकी इच्छा व्यक्त की। मेरी बात सुनकर उन सनातन देवेश्वरने मुझसे कहा— 'ब्रह्मन्! अभी तुम शरीर धारण करो, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तुमने अभी जो तपस्या प्रारम्भ करनेके पूर्व पितरोंको नार (जल) दान किया है, अतः अबसे तुम्हारा नाम नारद होगा।'\*

ऐसा कहकर भगवान् नारायण तुरंत ही मेरी आँखोंसे ओझल हो गये। समय आनेपर मैंने वह शारीर छोड़ दिया। तपस्याके प्रभावसे मृत्युके पश्चात मुझे बहालोककी प्राप्ति हुई। राजन्! तदनन्तर ब्रह्माजीके प्रथम दिवसका आरम्भ होनेपर मेरी भी उनके दस मानस पुत्रोंमें उत्पत्ति हुई। सम्पूर्ण देवताओंकी भी सृष्टिका वह प्रथम दिन है—इसमें कोई संशय नहीं। इसी प्रकार भगवद्धर्मानुसार सारे जगत्की सृष्टि होती है।

राजन् ! यह मेरे प्राकृत जन्मका प्रसङ्ग है, जिसके विषयमें तुमने प्रश्न किया था। राजेन्द्र ! मगवान् नारायणका ध्यान करनेसे ही मुझे लोकगुरुका पद प्राप्त हुआ, अतएव तुम भी उन श्रीहरिकं परायण हो जाओ।

नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और क्षिक-ये दस उन्हीं सनातन परमात्माके खरूप कड़े नाते हैं। शोभने ! उनके साक्षात् दर्शन पानेकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुत्रोंके किये ये सोपानरूप हैं। उनका जो परिपूर्णतम सक्स है, उसे देखनेमें तो देवता भी असनर्थ हैं । वे मेरे एवं पूर्वोक्त अन्य अवतारोंके रूपका दर्शन करके ही अपनी मन:कामना पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा उन्हींकी रजोगुण और तमोगुण-मिश्रित मृतिं हैं, उनके माध्यमसे ही श्रीहरि संसार-की सृष्टि एवं संचालन करते हैं। धरणि! तुम उन्हीं भगवान् नारायणकी आदि मूर्ति हो, उनकी और तीसरी मूर्ति सुरी मूर्ति जळ । इसी प्रकार वायुको चौथी और आकाशको पाँचवी र्गित कहते हैं । ये सभी उन्हीं पराह्म परमात्नाकी सूर्तियाँ ी इनके अतिरिक्त क्षेत्रज्ञ, बुद्धि एवं अहंकार—ये नकी तीन मूर्तियाँ और हैं। इस प्रकार उनकी आठ तियाँ हैं । देवि ! यह सारा जगत् भगवान् नारायणसे ोत-प्रोत है। मैंने तुम्हें ये सभी बातें बता दीं। अब म दूसरा कौन-सा प्रसङ्ग सुनना चाहती हो !

पृथ्वी होली—भगवन् ! नारदजीके द्वारा भगवान् हिरिके परायण होनेके लिये कहनेपर राजा प्रियवत स कार्यमें प्रवृत्त हुए ! मुझे यह वतानेकी कृपा करें। भगवान् वराह कहते हैं—पृथ्व ! मुनिवर रदकी विस्मयजनक बात सुनकर राजा प्रियवतको

उन्होंने बहुत बड़ी दक्षिणा बाँटी थी। पहली समाप्तिपर उन राजाने अवस्थ स्नान किया। इत्यो पश्चात् वे ब्राह्मणोंसे घिरे हुए बंटे थे, उसी समय सगवान् कपिलदेव वहाँ पत्रारे। उनके साथ घोगराज क्षेमीपत्र्य भी थे। अब महाराज अश्विशरा वड़ी शीव्रतासे उटे, अत्यन्त हर्षके साथ उनका सत्कार किया और तत्काल दोनों मुनियोंके विधिवत् सागतकी न्यवस्था की। जब दोनों मुनियोंके विधिवत् सागतकी न्यवस्था कि। जब दोनों मुनियोंके अलीमाँति पृजित होकर आसजपर विराजमान हो गये, तव महापराक्तमी राजा अश्वित्राने उनकी और देखकर पृष्टा—'आप दोनों अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धिवाले और योगके आचार्य हैं। आपने कृपापूर्वक स्वयं अपनी इच्छासे यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया है। आप मनुष्योंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणदेवता हैं। आप दोनों मेरे इस संशयका समाधान करें कि भगवान् नारायणकी आराधना में कैसे करें ?'

दोनों ऋषियोंने कहा—राजन् ! तुम नारायण किसे कहते हो ! महाराज ! हम दो नारायण तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्षरूपसे उपस्थित हैं ।

रैभ्य मुनि और राजा वसुका देवगुरु इहस्पितसे संवाद तथा राजा अश्वशिराद्वारा यजसूति भगवान् नारायणका रतवन एवं उनके श्रीविग्रहमें लीन होना

राजा अध्विश्वरा बोले—'मुनिवरो ! मरे मनमें एक संदेह है, उसे दूर करनेमें आप दोनों पूर्ण समर्थ हैं। उसके फलखरूप मुझे मुक्ति सुलभ हो सकती है।' उनके इस प्रकार कहनेपर योगीश्वर, परम धर्मांगा कापिळमुनिने यज्ञ करनेवालोंमें श्रेष्ट उस राजासे वहा।

कपिछजीने कहा—राजन् ! तुम परम धार्मिक हो । तुम्हारे मनमें क्या संटेह है ! वताओ, उसे सुनकर मैं दूर कर दूँगा ।

राजा अध्विश्चरा योछे—मुने ! मोक्ष पानका अधिकारी कर्मशील पुरुष है या ज्ञानी !—मेरे मनमें पह संदेह उत्पन्न हो गया है। यदि मुज़पर आपकी रया हो तो इसे दूर करनेकी कृपा करें।

कि पछजीने कहा—महाराज े प्राचीन कालकी बात है, यही प्रश्न ब्रह्माजीके पुत्र रैम्य तथा राजा बहुने बृहस्पतिसे पूछा था। पूर्वकाळमें चाक्षुप मन्वन्तरमें एक अत्यन्त प्रसिद्ध राजा थे, जिनका नाम था वस्नु। वे बड़े विद्वान् और विस्थात दानी थे । बड़ा की वंदामें उनका जन्म हुआ था। राजन् ! वे गामक वसु बसाजीका दर्शन करनेके विचारमें बक्कियोक्त वस्ताजीका दर्शन करनेके विचारमें बक्कियोक्त विचारमें बन्कि मेंट हो गयी। राजाने प्रेमपूर्वक चित्रस्थरे पूटा— 'प्रभो ! ब्रह्माजीका दर्शन किस समय हो सकता है ए चित्रस्थने कहा— 'ब्रह्माजीके भवनमें इस समय देवताओं की सभा हो रही है।' ऐसा सुनकर वे नरेश ब्रह्मभवनके हारपर ठहर गये। इतनेमें महान् तपस्ती रेभ्य भी वहीं आ गये। उनको देखकर राजा बसुके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठा। तदनन्तर रेभ्य सुनिकी पूजा करके राजाने उनसे पूछा— 'मुने! आप कहाँ चल पड़े ए

है भ्य सुनि बोले—'महाराज! में देवगुरु बृहस्पतिके पाससे आ रहा हूँ। किसी कार्यके विषयमें पूछनेके लिये मैं उनके पास चळा गया था।' है भ्य मुनि इस प्रकार बोळ ही रहे थे कि इतनेमें ब्रह्माजीकी वह धी ही नहीं। वह तो पुञ्जीभूत अग्निके समाप्त कर्म करनेवाळा कोई भी न्यक्ति निश्चय ही ज्ञान प्र होते ही शान्त हो गयी थी। तब कठोर व्रतका गळन करनेवाले संयमनकी आँखें मुँद गयीं और ने मौन होकर बैठ गये। ऐसी स्थितिमें व्याधने उनसे कहा-- 'विप्रवर! अभी थोड़ी देर पहले आग धधक रही थी, ज्वालाओंका ओर-छोर नहीं था; किंतु मूलके शान्त होते ही सब-की-सब ज्वालाएँ शान्त हो गयीं। ठीक यही बात इस संसारकी भी है।

'परमात्मा ही प्रकृतिका संयोग प्राप्त करके समस्त भूत-प्राणियोंके आश्रयरूपमें विराजमान होते हैं। यह जगत् तो प्रकृतिमें विक्षोभ—विकार उत्पन्न होनेसे प्रादुभूत होता है, अतएव संसारकी यही स्थिति है।

'यदि जीवात्मा शरीर धारण करनेपर अपने खामाविक धमेका अनुष्ठान करता हुआ हृदयमें सदा परमात्मासे संयुक्त रहता है तो वह किसी प्रकारका कर्म करता हुआ भी विषादको प्राप्त नहीं होता।'

गृहस्पतिज्ञीने कहा—राजेन्द्र । निष्ठ्रक ग्याध और संगमन गाह्मणकी उपयुक्त गातके समाप्त होते ही उस व्याधके जपर आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा होने लगी। साथ ही द्विजश्रेष्ठ संयमनने देखा कि कामचारी अनेक दिव्य विमान वहाँ पहुँच गये हैं। वे सभी विमान वड़े विशाल एवं मॉति-मॉतिके रत्नोंसे सुसजित थे, जो निष्ठुरकको लेने आये थे। तत्पश्चात् विप्रवर् संयमनने उन सभी विमानों में निष्ध्रक व्याधको मनो उनुकूल उत्तम रूप धारण करके बैठे हुए देखा। क्योंकि निष्ठ्रक व्याग अद्वेत ब्रहाका उपासक था, उसे योगकी सिद्धि सुलभ भी, अतएव उसने अपने अनेक शरीर बना डिये। यह दृश्य देखकर संयमनके मनमें बड़ी प्रसन्तता

करके मुक्तिका अधिकारी हो सकता है।

राजन् ! यह प्रसङ्ग सुनकर रैभ्य और वसुके मन जो संदेह था, वह समाप्त हो गया। अतः वे दो बृहरपतिजीके लोकसे अपने-अपने आश्रमोंको च गये । अतएव राजेन्द्र ! तुम भी परमप्रभु भगव नारायणकी उपासना करते हुए अभेदबुद्धिसे व परमप्रभु परमेश्वरकी अपने शरीरमें स्थितिका अनु करते रही।

(अगवान् वराह कहते हैं—) पृथ्वि ! मुनि कपिलजीकी यह बात सुनकर राजा अश्वशिराने अ यशस्वी ज्येष्ठ पुत्रको, जिसका नाम स्यूलिशिरा बुलाया और उसे अपने राज्यपर अभिनिक्त क खयं वनमें चले गये। नैमिषारण्य पहुँचकर, यज्ञसूर्ति भगवान् नारायणका स्तवन करते उन्होंने उनकी उपासना आरम्भ कर दी।

पृथ्वी बोली--पर्म शक्तिशाली प्रभी । अश्वशिराने यज्ञपुरुष भगवान् नारायणकी किस प्र स्तुति की और वह स्तोत्र कैसा है! यह भी बतानेकी कृपा करें।

थमाचान वराह कहते हैं—राजा अश्विशिरा यज्ञपूर्ति भगनान् नारायणकी स्तुति इस प्रकार हुई-

जों सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, इन्द्र, रुद्ध तथा वायु 3 अनेक रूपोंमें विराजमान हैं, उन यज्ञसूर्ति भग श्रीहरिको मेरा नमस्कार है। जिनके अत्यन्त भर दाद हैं, सूर्य एवं चन्द्रमा जिनके नेत्र हैं, संवत्सर दोनों अयन जिनके उदर हैं, कुशसमूह ही जि रोमाबङी है, उन प्रचण्ड शक्तिशाछी यज्ञस्वस्वप सन श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हैं।

द्वारा अपने शरीरको सुखाना प्रारम्भ कर दिया । उन परम बुद्धिमान् राजिषिंदाा मन शुद्धस्वरूप मगवान् नारायणकी **धारा**वनाके छिये अत्यन्त उत्सुक **या**; अतः वे परम धन्रागपूर्वक 'पुण्डरीकाक्षपार' नामक स्तोत्रका जप करनेमें संलग्न हो गये । दीर्घकालतक उस स्तोत्रका जप करके महाराज वर्स्नांपुण्डरीकाक्ष भगवान् श्रीहरिमें विलीन हो गये।

पृथ्वीने पूछा-देव ! इस 'पुण्डरीकाक्षपार'-स्तोत्रका सिक्तप क्या है ! परमेश्वर ! आप इसे मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगधान् वराइ कहते हैं—पूष्ति ! ( राजा वसुके द्यारा भनुष्टित पुण्डरीकाक्षपार-स्तोष्ट इस प्रकार है—) पुण्डरी-काक्ष । आपको नमस्कार है । मधुसूदन ! आपको गमस्तार है। सर्वलोकमहेश्वर ! शापको नमस्तार है। तीश्ण सुदर्शनचन्न धारण करनेवाले श्रीहरिको मेरा वारंबार नमस्कार है। महाबाहो ! भाप विश्वत्हप हैं, थाप भक्तोंको वर देनेवाले और सर्वन्यापक हैं, आप असीम तेजोराशिक्ते निधान हैं, विद्या और अविद्या-इन दोनोंगें आपकी ही सत्ता विलक्षित होती है, ऐसे आप कमलनयन भगवान् श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभो ! शाप आदि देव एवं देवताओं के भी देवता हैं। बाप नेद-नेदाङ्गमं पारङ्गत, समस्त देनताओंमं सनसे गहन एवं गम्भीर हैं। कमलके समान नेत्रोंवाले आप श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ । भगवन् ! आपके हजारों मस्तक हैं, हजारों नेत्र हैं और अनन्त भुजाएँ हैं। शाप सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके शित

हैं, ऐसे आप परम प्रभुक्ती में वन्दना करता हूँ। उ सबके आशय और एकमात्र शरण छेने योग्य हैं, उ व्यापक होनेसे विष्णु एवं सर्वत्र जयशील होनेसे जिल् कहे जाते हैं, नीले मेघके समान जिनकी कान्ति है उन चन्नपाणि सनातन देवेश्वर श्रीहरिको मैं प्रणा करता हूँ । जो ग्रुद्धखरूप, सर्वन्यापी, अविनार्श आकाराके समान सूक्स, सनातन तथा जन्म-मरण रहित हैं, उन सर्वगत श्रीहरिका मैं अभिवादन करर हूँ । अन्युत ! आपके अतिरिक्त मुझे कोई । वस्तु प्रतीत नहीं हो रही है। यह सम्पूर्ण चराच जगत मुझे आपका ही खरूप दिखळायी पड़ रहा है। (भगवान् वराह कहते हैं—) राजा वस ह प्रकार स्तोत्रपाठ कर ही रहे थे कि एक नीलवर्ण पर मूर्तियान् होकर उनके शरीरके बाहर निकल आया. ज देखनेमें अत्यन्त प्रचण्ड एवं भयंकर प्रतीत होता पा उसके नेत्र ठाठ थे और वह इसकाय पुरुष ऐसा प्रती होता था, मानो कोई जलता हुआ अंगार हो । वह दोने

राजा वसु बोले-अरे ! तुम कौन हो और तुम्हार क्या काम है ! तुम कहाँसे आये हो ! व्याध ! मुहं दताओ, मैं ये सब वार्ते जानना चाहता हूँ।

हाथ जोड़कर बोळा-'राजन् ! मैं क्या कहूँ हुं

व्याधने कहा—राजन् ! प्राचीनकालकी वात है कियुगके समय तुम दक्षिण दिशामें जनस्थान नामव प्रदेशके राजा थे । वीरवर ! एक समय तुम वन पशुओंका शिकार करनेके छिये जंगलमें गये थे

सर्वतेजसम् । नमासि पुण्डरीकाक्षं विद्याविद्यात्मकं विसुम् ॥ वेदवेदाङ्गपारमम् । मम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणम् ॥ महाभुजम् । जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरम् ॥ चक्रपाणिनम् ॥ रादं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनम् । भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिम् ॥

<sup>ः</sup> नगरते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते म<u>धुसूदन। नमस्ते सर्वलोकेश</u> नमस्ते तिग्मचिकणे॥ विश्वमृतिं महाबाहुं वरदं आदिदेवं महादेवं सहस्रतीर्षणं देवं सहस्राक्षं शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनम्। नीलमेवप्रतीकाशं नमस्ये नात्वर् किंचित् प्रपरयामि व्यतिस्कितं लयाच्युत । त्वन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमैतचराचरम् ॥

लोकमें गमन करनेके पूर्व मैं तुम्हारे शरीरमें स्थित था। अतः ये सत्र बातें मैं जानता हूँ। मैं उस समय एक भयंकर ब्रह्मराक्षसके रूपमें था और तुमको अपार कर देना चाहता था। इतनेमें भगवान् विष्णुके पार्षद आ गये और उन्होंने मूसलोंसे मुझे मारा, जिससे मैं संक्षीण होकर तुम्हारे रोमक्रपोंके मार्गसे निकलकर बाहर

और उन्होंने मूसलोंसे मुझे मारा, जिससे मैं संक्षीण होकर तुम्हारे रोमकूपोंके मार्गसे निकलकर बाहर गिर पड़ा । महाभाग ! इसके पश्चात् ब्रह्माका एक अहोरात्र— कल्पकी अवधि समाप्त होनेपर महाप्रलय हो गया । तदनन्तर सृष्टिके आरम्भ होनेपर इस कल्पमें तुम काश्मीरके राजा सुमनाके पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए हो । इस जन्ममें भी मैं तुम्हारे शरीरमें रोमकूपोंके मार्गसे पुनः प्रविष्ट हो गया । तुमने इस जन्ममें भी प्रभूत दक्षिणावाले अनेक यज्ञोंका अनुष्टान किया; किंतु ये सभी यज्ञजनित पुण्य मुझे तुम्हारे शरीरसे बाहर निकालनेमें असमर्थ रहे; क्योंकि इनमें भगवान् विष्णुके नामका उज्जारण नहीं हुआ था । अब जो तुमने इस पुण्डरीकाक्षपार-स्तोत्रका पाठरूप अनुष्ठान किया

है, इसके प्रभावसे तुम्हारे शरीरसे मैं रोमकूपोंके

मार्गसे बाहर आ गया हूँ । राजेन्द्र ! मैं वही ब्रह्मराक्षस

अब व्याध बनकर पुनः प्रकट हुआ हूँ । पुण्डरीकाक्ष भगवान् नारायणके इस स्तोत्रके सुननेके प्रभावसे पहले जो मेरी पापमयी सूर्ति थी, वह अव समाप्त हो गयी। मैं उससे अब मुक्त हो गया। राजन् ! अब मेरी वुद्धिमें धर्मका उदय हो गया है।

यह प्रसङ्ग सुनकर महाराज वसुके मनमें आश्चर्यकी सीमा न रही। फिर तो बड़े आदरके साथ वे उस व्याधसे बात करने लगे। राजा वसुने कहा—व्याध! जैसे तुम्हारी कृपासे

आज मुझे अपने पूर्वजन्मकी बात याद आ गयी, वैसे ही तुम भी मेरे प्रभावसे अब व्याध न कहलांकर धर्म-व्याधके नामसे प्रसिद्ध होओंगे। जो पुरुष इस 'पुण्डरी-काक्षपार' नामक उत्तम स्तोत्रका श्रवण करेगा, उसे भी पुष्कर क्षेत्रमें विधिपूर्वक स्नान करनेका फल खुलभ होगा। भगवान वराह कहते हैं—जगद्धात्र पृथ्वि! राजा वसु धर्मव्याधसे इस प्रकार कहकर एक परम उत्तम विमानपर आरूढ़ हुए और भगवान् नारायणके लोकमें जांकर उनकी अनन्त तेजोराशिमें विलीन हो गये। (अध्याय ६)

इसी प्रकार सनकादि महर्षियोंके वैकुण्ठलोक-गमनके समय वैकुण्ठके छः स्तरोंको पार करके सप्तम स्तरपर उन्हें जय-विजय आदि भगवत्पार्षदोंके दर्शन होते हैं—

तस्मिन्नतीत्य मुनयः षडसन्जमानाः कक्षाः समानवयसावथ सप्तमायाम् । देवावचक्षत ग्रहीतगदौ परार्ध्यकैयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेषौ ॥

(श्रीमद्भा० ३ । १५ । २७ ) भगवहर्शनकी लालसासे अन्य दर्शनीय सामग्रीकी उपेक्षा करते हुए वैकुण्ठधामकी छः ड्योढ़ियाँ पार कर जव वे सातवींपर पहुँचे तो वहाँ उन्हें हाथमें गदा लिये दो समान आयुवाले देवश्रेष्ठ दिखलायी दिये जो वाज्वंद, कुण्डल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभृपणोंसे अलंकृत थे।

वैकुण्टलोकके स्तरभेदके समान मुक्तिके भी स्तर-भेद हैं। मृत्युके साथ ही भगवान्के परमधाममें प्रवेश किया जाता है अथवा मृत्युके वाद कई स्तरोंमें होते हुए भी वहाँ पहुँचा जाता है। यह दूसरे प्रकारकी गति भी परमा गति ही है। कारण, इस स्तरसे अधोगति नहीं होती, क्रमशः ऊर्ध्वगति ही होती है और अन्तमें परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। तथापि यह परमा गति होनेपर भी है अपेक्षाकृत निम्न अधिकारीके लिये ही।

राजा वसुको भी वासनाक्षय न होनेके कारण सद्योमुक्ति नहीं प्राप्त हुई। उनके द्वारा प्राण-त्यागके समय रानी नारायणीका नामोचारण होनेसे उसके फलखरूप उनको कल्पपर्यन्त विष्णुलोकमें वास प्राप्त होकर जन्मान्तरमें वासना एवं तज्ज्ञीनत पापत्तयके द्वारा परम ज्योतिमें लीन होनेका वर्णन उनकी क्रममुक्ति प्राप्त होनेकी सूचना देता है।

# रेभ्य-सनत्कुमार-संवाद, गयामें पिण्डदानकी महिमा एवं रेभ्य मुनिका ऊर्ध्वलोकमें गमन

पृथ्वीन पूछा—भगवन् ! मुनिवर रैभ्यने राजा यसुवे सिवि प्राप्त होनेकी बातको सुनकर क्या किया ! इस विषयमें मुझे बड़ा कौत्हल हो रहा है । आप उसे शान्त करनेकी स्था करें।

भगवान् वराहने कहा—पृथ्व ! तपोधन रेभ्यमुनिने जब राजा वसुके सिद्धि प्राप्त होनेकी बात सुनी, तो वे पवित्र पितृनीर्थ गया जा पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होंने भिक्तपूर्वक पितरोंके लिये पिण्डदान किया । इस प्रकार पितरोंको तृप्त करके उन्होंने अत्यन्त किन तपस्था आरम्भ कर दी । परम मेथाबी रेभ्यके इस प्रकार दुष्तर तपका आचरण करते समय एक महायोगी श्रिमानपर आकृद्ध होकार उनके पास पधारे । उनका द्यार तेजसे देदीप्यमान था । उन महायोगीका वह परम उज्जल विमान सूर्यके समान उद्भासित हो रहा था । त्रसरेणुके समान सूर्यके समान उद्भासित हो रहा था । त्रसरेणुके समान सूर्यके परमाणुके तुल्य प्रतीत होता था ।

उस तेजोमय पुरुपने कहा—'सुवृत ! तुम किस प्रयोजनसे इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो ?' इतना कहकर वह दिन्य पुरुष बढ़ने लगा और उसने अपने शरीरसे पृथ्वी एवं आकाशके मध्यभागको न्याप्त कर लिया । सूर्यके समान देदीप्यमान उसके विमानने भी सम्पूर्ण भूगोल और खगोलको एवं साथ-ही-साथ विष्णुलोकको भी न्याप्त कर लिया । तब रैभ्यने अत्यन्त आश्चर्ययुक्त होकर उस योगीसे पूछा—'योगीश्वर! आप कौन हैं ? मुझे बतानेकी कृपा करें।'

उस तेजोमय पुरुषने कहा—रैम्य ! मैं ब्रह्माजीका मानस पुत्र सनत्कुमार हूँ । रुद्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं । मेरा जनलोकमें निवास है । तपोधन ! तुम्हारे पास प्रेमके वशीभूत होकर मैं आया हूँ। वत्स ! तुमने ब्रह्माजीकी सृष्टिका विस्तार किया है। तुम धन्य हो!

मुनिवर रैभ्यने पूछा—योगिराज ! आपको मेरा नमस्कार है। यह सारा विश्व आपका ही रूप है। आप प्रसन्न हों और मुझपर दया करें। योगीश्वर! कहिये, मैं आपके लिये क्या करूँ ! अभी आपने मुझे जो धन्य कहा है, इसका क्या रहस्य है !

सनत्कुमारजीने कहा-रैभ्य ! तुमने गयातीर्थमें जाकर वेदमन्त्रोंका उचारण करते हुए विधिपूर्वक पिण्ड-दानके द्वारा पितरोंको तृप्त किया है, श्राद्धकर्मके अङ्ग-भूत वत, जप एवं हवनकी भी विधि तुम्हारे द्वारा सम्पन हुई है । अतएव तुम ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ तथा धन्यवादके पात्र हो । इस विषयमें एक आख्यान है, वह मुझसे सुनो । विशाल नामसे विख्यात एक राजा हो चुके हैं। उनके नगरका नाम भी विशाल ही था। वे राजा नि:संतान थे, इससे शत्रुओंको पराजित करनेवाले उन परम धैर्यशाली राजा विशालके मनमें पुत्रप्राप्तिकी इच्छा हुई । अतः उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको बुलाकर उनसे पुत्र-प्राप्तिका उपाय पूछा । उन उदारचेता ब्राह्मणोंने कहा— 'राजन् ! तुम पुत्र-प्राप्तिके निमित्त गयामें जाकर पुष्कल अन्नदान करके पितरोंको तृप्त करो । ऐसा करनेसे तुम्हें अवस्य ही पुत्र प्राप्त होगा। वह महान् दानी एवं सम्पूर्ण भूमण्डलपर शासन करनेवाला होगा।'

ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर विशाल-नरेशके अङ्ग-प्रत्यङ्ग हर्षसे खिल उठे। तदनन्तर सूर्य जब मधा नक्षत्रपर आये, उस समय प्रयत्नपूर्वक गयातीर्थमें जाकर उन नरेशने विधि-विधानके साथ भितपूर्वक पितरोंके लिये पिण्डदान किया। सहसा उन्होंने आकाशमें श्वेत, पीत एवं कृष्ण वर्णके तीन श्रेष्ठ पुरुपोंको देखा। उनको देखकर राजाने पूछा—'आपलोग कोन हैं!'

3,4

इवेत पुरुषने कहा-राजन ! मैं तुम्हारा पिता सित

हूँ। मेरा नाम तो सित है ही, मेरे शरीरका वर्ण भी

सित ( श्वेत ) है, साथ ही मेरे कर्म भी सित ( उज्ज्वल)

हैं। (मेरे साथ) ये जो ळाळ रंगके पुरुष दिखायी देते

हैं, मेरे पिता हैं । इन्होंने वड़े निष्ठुर कर्म किये हैं । ये ब्रह्महत्यारे और पापाचारी रहे हैं और इनके बाद ये जो तीसरे सज्जन हैं, ये तुम्हारे प्रपितामह हैं। इनका नाम

अधीश्वर है । ये कर्म और वर्णसे भी कृष्ण हैं । इन्होंने पूर्वजन्ममें अनेक वयोवृद्ध ऋषियोंका वध किया है। ये दोनों पिता और पुत्र अवीचि नामक नरकमें पड़े हुए

दीर्घकालतक काले मुखसे युक्त हो नरकमें रहे हैं और मैं, जिसने अपने हाद्भ कर्मके प्रभावसे इन्द्रका परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था—तुझ मन्त्रज्ञ पुत्रके द्वारा ग्यामें पिण्डदान करनेसे—तीनों ही बलात् मुक्त हो

हैं; अतः ये मेरे पिता और ये दूसरे इनके पिता जो

गये । शत्रुदमन ! पिण्डदानके समय भी अपने पिता, पितामह और प्रपितामहको तृप्त करनेके लिये यह जल देता हूँ'—-ऐसा कहकर जो तुमने जल दिया है, उसीके प्रभावसे हमलोग यहाँ एक साथ एकत्र होकर तुम्हारे साथ वार्तालाप

कर सके हैं। अब मैं इस गया-तीर्थके प्रभावसे पितृ-लोकमें जा रहा हूँ । इस तीर्थमें पिण्डदान करनेके माहात्म्यसे ही ये तुम्हारे पितामह और प्रपितामह, जो पापी होनेके कारण दुर्गतिको प्राप्त हो चुके थे एवं

जिनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग विकृत हो चुके थे, वे भी अब उत्तम

लोकोंको प्राप्त हो रहे हैं। यह इस गयातीर्थका ही प्रताप है कि यहाँ पिण्डदान करनेके प्रभावसे पुत्र अपने ब्रह्मघाती पिताका भी पुनः उद्घार कर सकता हैं । वत्स ! इसी कारण मैं इन दोनों—तुम्हारे पितामह और प्रपितामहको लेकर तुम्हें देखनेके लिये आ

गया हैं। ( सनत्क्रमारजी कहते हैं-- ) महाभाग रैभ्य ! यहीं कारण है कि मैंने तुमको धन्य कहा है । गयातीयमें

एक बार जाना और पिण्डदान करना ही दुर्लभ है। फिर तुम तो प्रतिदिन यहाँ इस उत्तम कार्यका सग्पादन करते हो । मुनिवर ! तुमने गदाधररूपमें विराजमान

साक्षात् भगवान् नारायणका दर्शन कर लिया है। तुम्हारे इस पुण्यके विपयमें और अधिक क्या कहा जाय ? द्विजवर! इस गयाक्षेत्रमें भगवान् गदाधर सदा साक्षात् विराजते हैं। इसी कारण सम्पूर्ण तीयोंमें यह विशेष

भगवान् वराह कहते हैं--पृथ्व ! ऐसा कहकर महायोगी सनत्कुमारजी वहीं अन्तर्भान हो गये। तव मुनिवर रैभ्यने भगवान् गदाधरकी स्तुति प्रारम्भ कर दी। विप्रवर रैभ्य बोले-देवता जिनका स्तवन करते हैं, जो क्षमाके धाम हैं, जो क्षुधाप्रस्त

प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है।

आर्तजनोंके दुःखोंको दूर करनेवाले हैं, जो विशाल नामक दैत्यकी सेनाओंका मर्दन करनेवाले हैं तथा जो स्मरण करनेसे समस्त अञ्चभोंका विनाश कर देते हैं, उन मङ्गलमय भगवान् गदाधरको मैं प्रणाम करता हूँ । जो पूर्वजोंके भी पूर्वज, पुराण पुरुष, खर्गलोकमें पूजित एवं मनुष्योंके एकमात्र परम आश्रय हैं,

जिन्होंने वामन अवतार प्रहण करके दैत्यराज वलिके चंगुलसे पृथ्वीका उद्धार किया है, उन महावलशाली शुद्धस्हरूप भगवान् गदाधरको मैं एकान्तमें नमस्कार करता हूँ । जो परम शुद्ध स्वभाववाले एवं अनन्त वैभव-सम्पन हैं, लक्ष्मीने जिनका खयं वरण किया है, जो अत्यन्त निर्मल एवं विशिष्ट विचारशील हैं तथा पवित्र अन्त:-

करणवाले भूपाल जिनका स्तवन करते हैं, ऐसे भगवान् गदाधरको जो प्रणाम करता है, वह जगत्में सुखसे रहनेका अधिकारी होता है । देवता और दानव जिनके चरणकमलोंकी अर्चना करते हैं, जो हार, केयूर,

वाज्वंद एवं किरीट धारण किये हुए हैं तथा जो

है। जो भगवान् अन्युत सत्ययुगमें इवेत, बेतामें विष्णुक्तप धारण करके जगत्का पालन और संहार करते हैं एवं इस प्रकार जो ब्रह्मा, वान् गदाधरकी जय हो। सत्व, रज और न् गदाधर धर्म एवं मोक्षकी कामनासे अधीर प्रदान करें।\*

ायन करते हैं, उन नक्तभारी भगवान् गदाभरकी हुए मुझको धेर्य प्रदान करनेकी कृपा करें। जिस ॥ वारता है, वही जगत्मं मुखपूर्वक रहनेका दयामय प्रमुने दु:खरूपी जल-जन्तुओं एवं मृत्युरूप ग्राहके भयंकर आक्रमणोंसे संसार-सागरमें थपेड़े खाकार द्वापामं पीत-वर्णाने अनुरक्षित स्याम तथा इत्रते हुए मुझ दीन-हीन प्राणीका विशाल जलपोत भीरने समान कृणावर्णयुक्त विग्रह् धारण करते वनकर उद्घार कर दिया, उन भगवान् गदाधरको भगवान् गदाधरको जो प्रणाम करता है, वह में प्रणाम करता हूँ। जो खयं महाकाशमें घटाकाशकी मुग्नपूर्वक निवास करता है। जिनसे सृष्टिके व्याप्तिकी भाँति अपने द्वारा अपनेमें ही तीन सूर्तियोंमें चतुमुख ब्रह्माबा प्रायास्य हुआ है तथा जो अभिन्यक्त होते है तथा अपनी मापाशिक्तका आश्रय लेकर इस वह्माण्डकी सृष्टि करते हैं एवं उसीमें कमलासन ब्रह्माके रूपमें प्रकटित होकर तेजस् । महेंदा- इन तीन मूर्तियोमें विलसित होते हैं, आदि तत्त्वोंका प्रादुभिव करते हैं, उन जगदाधार भगवान् गदाधरको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मःस्य-कच्छप । तीन गुणोंका संयोग ही विश्वकी सृष्टिमें आदि अवतार प्रहण करके देवताओंकी रक्षा करते तलाया जाता है; किंतु इस प्रकार जो एक हैं, जिनकी जगत्में 'बृषाकपि' के नामसे प्रसिद्धि इन तीन गुणोंके रूपमें अभिन्यक्त होते हैं, है, वे यज्ञवराहरूपी भगवान् गृदाधर मुझे सद्गति

> अ गदाधरं विबुधजनैरिभिष्टुतं धृतक्षमं क्षुधितजनार्तिनाशनम् । शिवं विशालासुरसैन्यमर्दनं नमाम्यहं हृतसकलाशुभं स्मृतौ ॥ पुराणपूर्वे पुरुपं पुरुद्तं पुरातनं विमलमलं नृणां गतिम्। त्रिविकमं ह्तधरणिं बलोर्जितं गदाधरं रहिस नमामिं केशवम् ॥ विशुद्धभावं विभवेरपावृतं श्रिया वृतं विगतमलं विचक्षणम्। क्षितीश्वरैरपगतिकिल्बिपैः स्तुतं गदाधरं प्रणमिति यः सुखं वसेत्॥ सुरासुर्ररचितपादपङ्कजं केयूरहाराङ्गदमौलिधारिणम्। अन्धौ शयानं च रथाङ्गपाणिनं गदाधरं प्रणमति यः सुखं वसेत्॥ सितं कृते चैतयुगेऽरुणं विभुं तथा तृतीये नीलसुवर्णमच्युतम्। कलौ युगेऽलिप्रतिमं महेश्वरं गदाधरं प्रणमति यः सुखं वसेत्॥ बीजोद्भवो यः सृजते चतुर्भुखं तथैव नारायणरूपतो जगत्। प्रपालयेद् रुद्रवपुस्तथान्तकुद्रदाधरो जयतु षडर्द्धमृर्तिमान् ॥ सत्त्वं रजश्चैय तमो गुणास्त्रयस्त्वेतेषु विश्वस्य समुद्भवः किल। स चैक एव त्रिविधो गदाधरो दधातु धैर्य मम धर्ममोक्षयोः॥ संसारतोयार्णवदुःखतंन्तुभिर्वियोगनकक्मणैः सुभीषणैः । मजनतमुच्चैः सुतरां महाप्रवो गदाधरो मामुदधौ तु योऽतरत्॥ स्वयं त्रिमृतिः खमिवात्मनात्मनि स्वराक्तितश्चाण्डमिदं संसर्ज ह । तिसञ्जलोत्थासनमाप तैजसं, ससर्ज यस्तं प्रणतोऽसमि भृधरम् ॥ मत्स्यादिनामानि जगत्सु चाइनुते सुरादिसंरक्षणतो व्रयाकपिः। मखस्वरूपेण स संततो विभुर्गदाधरो मे विद्धातु सद्गतिम् ॥ (अध्याय ७।३१--४०)

भगवान् वराह कहते हैं--पृथ्व ! मुनिवर रैभ्य महान् बुद्धिमान् थे। जब उन्होंने इस प्रकार भक्तिपूर्वक ीहरिकी स्तुति की तो भगवान् गदाधर सहसा उनके ॥मने प्रकट हो गये। उनका श्रीविग्रह पीताम्बरसे गोभायमान था। वे गरुडपर 'स्थित थे तथा उनकी जिएँ शङ्क, चक्र, गदा एवं पदासे अलंकृत थीं। वे गावान् पुरुषोत्तम आकाशमें ही स्थित रहकर मेधके ।मान गम्भीर वाणीमें बोले— 'द्विजवर रेभ्य! तुम्हारी ाति, स्तुति एवं तीर्थ-स्नानसे मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अब एक्तारी जो अभिलाषां हो, वह मुझसे कहो।'

रभ्यने कहा—देवेश्वर! अब मुझे उस लोकमें नेवास प्रदान कीजिये, जहाँ सनक-सनन्दन आदि

मुनिजन रहते हैं। भगवन्! आपकी कृपासे उसी लोकमें जाना चाहता हूँ।

श्रीभगवान् बोले—'विप्रश्रेष्ठ ! वहुत ठीक, ऐर ही होगा।' ऐसा कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये फिर तो प्रभुके कृपाप्रसादसे उसी क्षण रैभ्यको दिः ज्ञान प्राप्त हो गया और वे परम सिद्ध सनकादि मह जहाँ निवास करते हैं, उस लोकको चले गये।

भगवान् श्रीहरिका यह गदाधर-स्तोत्र रेभ्य मुनि मुखसे उच्चरित हुआ है। जो मनुष्य गयातीर्थमें जाः इसका पाठ करेगा, उसे पिण्डदानसे बढ़कर फल प्राप्ति होगी। ( अध्याय ए

# भगवान्का मत्स्थावतार तथा उनकी देवताओं द्वारा स्तुति

भगवान् नारायणने कौन-सी लीला की ? वह सब मैं अपने द्वारा रचित इस सृष्टिमें अन्तर्हित हो गयी और धा मलीभाँति सुनना चाहती हूँ।

भगवान् वराह कहते हैं पृथ्व ! सृष्टिके पूर्व-कालमें एकमात्र नारायण ही थे। उनके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था । एकाकी होनेसे उनका रमण-आनन्द-विलास नहीं हो रहा था। वे प्रभु समस्त कर्मों के सम्पादन-में खतन्त्र हैं। जब उनको दूसरेकी इच्छा हुई, तो उनसे अभावसंज्ञक ज्ञानमय संकल्पकी उत्पत्ति हुई। क्षणभरमें ही उनका वह सृष्टिरचनाका संकल्प सूर्यके समान उद्गासित हो उठा । उसके फिर दो भाग हुए, जिनमें पहली ब्रह्मवादियों द्वारा चिन्तनीय ब्रह्मविद्या थी, जो उमा नामसे प्रसिद्ध हुई। ये ही मनुष्योंमें सदा श्रद्धाक़े रूपमें निवास करती हैं। दूसरी ॐकारद्वारा वाच्य एकाक्षरी विद्या प्रकटित हुईं। तदनन्तर उसीने इस भूलोककी रचना की। भूलोककी रचना करनेके पश्चात् उसने भुवलीक

पृथ्वीने पूछा—प्रभो ! सत्ययुगके आरम्भमें विश्वातमा तथा जनलोककी सृष्टि करके वह प्रणवात्मिका वि पिरोये हुए मणियोंके समान वह सबमें ओतप्रोत गयी। इस प्रकार प्रणवसे जगत्की रचना तो हो। किंतु यह नितान्त शून्य ही रहा। भगवान्की यह शिवमूर्ति है, वे स्वयं श्रीहरि ही हैं। इन लोकोंको ? देखकर उन परम प्रभुने एक परमोत्तम श्रीविग अभिव्यक्त होनेकी इच्छा की और अपने मनोधाममें ध उत्पन्न करके अपने अभिलिषत आकारमें अभिन हो गये। इस प्रकार ब्रह्माण्डका आकार व्यक्त हुउ फिर वह ब्रह्माण्ड दो भागोंमें विभक्त हुआ; इसमें नीचेका भाग था, वह भूलोक बना, ऊपरका र भुवलीक हुआ, जो मध्यवर्ती लोकोंके अन्तरालमें सू समान प्रकाशमान हो गया। पूर्वकल्पके समान म सिन्धुमें कमलकोशका उसी भाँति प्राद्रभीव हो गया देवाधिदेव नारायणने प्रजापति ब्रह्माके रूपमें प्रक होकरं अकारसे लेकर हकारपर्यन्त समस्त स्वर एवं व्य

भी सौम्य बना दिया तथा उसको बेदशास्त्रोंका पारगामी विद्वान्, धर्मात्मा एवं परमपवित्र बना दिया ।

राजा मुप्रतीककी जो दूसरी सोमाग्यवती पत्नी थी, जिसका नाम कान्तिमती था, उसके भी सुद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ। वह भी वेद और वेदाङ्गका पूर्ण विद्वान् हुआ। मामिनि ! महाराज सुप्रतीककी राजधानी वाराणसीमें थी। एक बार उनका पुत्र दुर्जय पासमें वेठा हुआ था। उस समय उसे परम योग्य देखकर तथा अपनी बुद्धावस्थापर दृष्टिपात करके राजा उसे ही राज्य सौंप देनेका विचार करने लगे। फिर मलीभाँति विचार करके उन धर्मात्मा नरेशने अपना राज्य राजकुमार दुर्जयको सौंप दिया और वे स्वयं चित्रकृट नामक पर्वतपर चले गये।

इधर राजा दुर्जय भी राज्यके प्रवन्धमें लग गया।
यद्यपि उसका राज्य विशाल था; फिर भी वह हाथी,
घोड़े एवं रथ आदिसे युक्त चतुरिक्षणी सेना सजाकर
राज्य वड़ानेकी चिन्तामें पड़ गया। राजा दुर्जय परम
मेधाबी था। उसने सम्यक् प्रकारसे विचार करके हाथी,
घोड़े एवं रथपर बैठकर युद्ध करनेवाले वीरों तथा पैदल
सैनिकोंसे अपनी सेना तैयार को और सिद्ध पुरुषों एवं
महात्माजनोंद्वारा सेवित उत्तर दिशाके लिये प्रस्थान कर
दिया। राजा दुर्जयने कमशः इसी प्रकार सम्पूर्ण
भारतपर विजय प्राप्त करके किम्पुरुष नामक वर्षकों भी
जीत लिया। तदनन्तर उसने परवर्ती हरिवर्षमें भी अपनी
विजय-पताका फहरा दी। फिर रम्यक, रोमावृत, कुरु,
भद्रास्व और इलावृत नामसे प्रसिद्ध वर्षोपर भी उसका
शासन स्थापित हो गया। यह सारा स्थान सुमेरु

इस प्रकार जब राजा दुर्जयने सम्पूर्ण जम्बूद्वीपपर अपना अधिकार जमा लिया, तब वह देवताओं के सहित इन्द्रको भी जीतनेके लिये आगे बढ़ा । सुमेरपर्वतपर जाकर उसने वहाँ अनेक देवता, गन्धर्व, दानय, गुड़ाक, किंनर और दैत्योंको भी परास्त किया । तव-तक ब्रह्मापुत्र नारदजीने दुर्जयकी विजयके विषयमें देवराज इन्द्रको सूचना दे दी । देवराज उसी क्षण लोकपालोंको साथ लेकर उसका वध करनेके लिये चल पड़े । किंतु जल्दी ही राजा दुर्जयके शक्षोंके सामने उन्होंने घुटने टेक दिये । तदनन्तर देवराज इन्द्र सुमेरु पर्वतको छोड़कर मर्त्यलोकमें आ बसे और पूर्वदिशामें वे लोकपालोंके साथ रहने लगे । राजा दुर्जयके चरित्रका विस्तारपूर्वक वर्णन आगे किया जायगा ।

जन देवताओंने अपनी हार मान ली तो राजा दुर्जय वापस लौटा और लौटते समय गन्धमादन पर्वतकी तलहटीमें उसने अपनी सेनाओंकी छावनी हाली। जन उसने छावनीकी सारी व्यवस्था कर ली, तन उसके पास दो तपस्त्री आ पहुँचे। आते ही उन तपस्त्रियोंने दुर्जयसे कहा—'राजन्! तुमने सम्पूर्ण लोकपालोंका अधिकार छीन लिया है। अन उनके निना लोकयात्रा चलनी सम्भव नहीं दीखती है, अतएव तुम ऐसी व्यवस्था करो, जिससे इस संसारको उत्तम सुखकी प्राप्ति हो।'

इस प्रकार तपिलयोंके कहनेपर धर्मज्ञ राजा दुर्जयने उनसे कहा—'आप दोनों कौन हैं ?' उन शत्रुदमन तपिलयोंने कहा—'हम दोनों असुर हैं। हमारे नाम विद्युत और सुविद्युत हैं। महाराज दुर्जय। हम चाहते हैं कि अब तुम्हारे द्वारा सत्पुरुपोंके समाजमें सुसंस्कृत धर्म बना रहे; अताप्य तुम हम दोनों-को लोकपालोंके स्थानपर नियुक्त कर दो। हम उनके सभी कार्य सम्पादन कर सकते हैं।' उनके ऐसा कहनेपर राजा दुर्जयने खर्गमें लोकपालोंके स्थानपर विद्युत और सुविद्युतकी तुरंत नियुक्ति कर दी। वे दोनों तपसी वहाँसे तत्काल अन्तर्धान हो गये।

एक बार राजा दुर्जय मन्दराचल पर्वतपर गया । वहाँ **उ**सने कुदेखें अध्यन्त मनोरम वनको देखा । वह बन इतना सुन्दर् था, मानो दूसरा नन्दनवन ही हो। राजा दुर्जय प्रसन्नतापूर्वक उस रचणीय विपिनमें चूनने लगा। इतनेमें

एक चम्पकवृक्षके नीचे उसे दो सुन्दरी कन्याएँ दीख पड़ीं । देखनेमें उनका रूप अत्यन्त सुन्दर एवं अद्भुत

था । उन कन्याओंको देखकर राजा दुर्जयका मन बड़े आरचर्यमें पड़ गया । वह सोचने लगा-'ये सुन्दर नेत्रोंवार्ला कन्याएँ कौन हैं ?' यों विचार करते हुए

राजा दुर्जयको एक क्षण भी नहीं बीता होगा कि उसने देखा कि उस वनमें दो तपस्त्री भी विराजमान हैं । उन्हें देखकर दुर्जयके मनमें अपार हर्प उमड़ आया । उसने तुरंत हाथीसे उतरकर उन तपखियोंको प्रणाम किया । तपिखयोंने राजा दुर्जयको बैठनेके

लिये कुशाओंद्वारा निर्मित एक सुन्दर आसन दिया। राजा दुर्जय उसपर बैठ गया । उसके बैठ जानेपर तपिल्योंने उससे पूटा 'तुम कौन हो, तुम्हारा कहाँमे आगमन हुआ है, किसके पुत्र हो और यहाँ किस लिये आये हो ?' इसपर राजा दुर्जयने

हँसकर उन तपिसयोंको अपना परिचय देते हुए कहा-

'महानुभावो ! सुप्रतीक नामसे प्रसिद्ध एक राजा हैं। मैं उनका पुत्र दुर्जय हूं और भूमण्डलके सभी राजाओंको जीतनेकी इन्हाने यहाँ आया हुआ हूँ । कभी-कभी आप कृपा कर मुझे समरग अवस्य करें । तपांचनो ीआप दोनों कौन हैं ! मुझपर ऋप कर यह बहाज दें ।'

दोनों तपस्ती बाले — 'राजन् ! हमछोग हेत् और प्रहेतृ नामके सायम्पुत भनुके पुत्र हैं । हम देवताओंको जीतकार सर्वथा नए कर देवेके विचारने चुनेस पर्वतका

थे । उनके पास महान् रोना भी थी; किंतु असुरोंबे प्रहारसे उनके सभी सैनिक अपने प्राणींसे हा धो बैटे । यह स्थिति देखकर देवता—क्षीरसागरमें जहाँ भगवान् श्रीहरि शयन करते हैं--पहुँचे और उनर्क

हुए थै। देवता भी सैकड़ों एवं हजानेंकी संख्यारे

शरणमें गये । वहाँ देवगण भगत्रान्को प्रणाम कर अपनी आप-बीती बातें यों सुनाने लगे-- 'भगवन् ! आप हम सभी देवताओं के स्वामी हैं। पराक्रमी असुरोंने हमारी सारी सेनाको परास्त कर दिया है।

भयके कारण हमारे नेत्र कातर हो रहे हैं। अतः आप हमारी रक्षा करनेकी कृपा करें । केशव !पहले भी आपने देवासुर संप्राममें क्रूरकर्मा कालनेमि एवं सहस्रभुजसे हमारी रक्षा की है । देवेश्वर! इस समय भी हमारे सामने वैसी ही परिस्थित आ गर्या है। हेत् और प्रहेतृ नामके दो दानव देवताओंके लिये कण्टक वने हुए हैं । इनके सैनिकों तथा शसास्रोंकी

संख्या असीम है । देवेश्वर ! आपका सम्पूर्ण जगत्पर

शासन है, अनः उन दोनों असुरोंको मारकर हम सभीकी रक्षा करनेकी कृपा करें। 'इस प्रकार जब देवताओंने भगवान् नारायणसे प्रार्थना की, तद ने जगस्रभु श्रीहरि वीले—'उन असुरोंका संहार करनेके लिये में अवस्य आऊँगा ए भगवान् विष्णुके यह कहनेपर देवता मन-ही-मन

जनार्दनका स्परण करते हुए सुमेरु

पर्वतपर गये । वहाँ उनके चिन्तन करते ही

सुर्दशनचक्र एवं गदा चारण किये हुए भगवान् नात्यण हमछोगोंकी सेनाका भेदन करते हुए उसमें प्रिविष्ट हो गये । उन सर्वछोकेस्वरने अपने योगैरवर्यका आत्रय लेकर उसी क्षण अपने एकसे—दस, सौ, फिर गमें थे । उस समय हमारे पात बड़ां विद्याल हजार, लाख तथा करोड़ों रूप बना लिये। उन देवेस्वरके सेना थो, जिसमें हाथी, घोड़े एवं स्य भरे

में यथाशक्ति अनुयायियों सहित आपको भोजन-पान कराऊँगा। आप हाथी, घोड़े आदि वाहनोंको मुक्त कर दें और यहाँ पधारें।

ऐसा कहकर मुनिवर गौरमुख मौन हो गये। मुनिकें प्रिति श्रद्धा होनेसे राजा दुर्जयके मनमें भी आतिथ्य स्वीकार करनेकी वात जँच गयी। अतः अनुचरोंके साथ वे वहीं रह गये। उनके पास पाँच अक्षौहिणी सेना थी। राजा दुर्जय सोचने लगे—'ये तपस्वी ऋषि मुझे यहाँ क्या भोजन देंगे!' इधर राजाको भोजनके लिये निमन्त्रित करनेके पश्चात् विप्रवर गौरमुख भी बड़ी चिन्तामें पड़ गये। वे सोचने लगे—'में अव राजाको क्या खिलाऊँ!' महर्षि गौरमुख निरन्तर भगवद्भावमें तल्लीन रहते थे। अतएव उनके मनमें चिन्ता उत्पन्न होनेपर उन्हें देवेश्वर जगद्रमु भगवान् नारायणकी याद आयी। मन-ही-मन उन्होंने भगवान् नारायणका स्मरण किया और गङ्गाके तट्यर जाकर उन जगदीश्वर प्रमुकी स्तृति करने लगे।

पृथ्वीने पूछा—भगवन् ! विप्रवर गौरमुखने भगवान् विष्णुकी किस प्रकार स्तुति की, इसको सुननेके लिये मुझे बड़ा कोत्हल हो रहा है।

भगवान् वराह बोले—पृथ्व! गौरमुखने भगवान्की इस चार प्रकार वे प्रकार प्रार्थना की—जो पीताम्बर धारण करते हैं, आदि रूप परमेश्वर! इस परमेश्वर! इस परमेश्वर! इस परमेश्वर! इस सनातन भगवान् विष्णुको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो घट-घट-वासी हैं, जलमें शयन करते हैं, पृथ्वी, हो जाय। इस तो विज, वायु एवं आकाश आदि महाभूत जिनके खरूप हो जाय। इस विज, वायु एवं आकाश आदि महाभूत जिनके खरूप हो जाय। इस विज्ञाय।

हैं, उन भगवान् नारायणको मेरा बारंबार नमस्का भगवन् ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंके आराध्य और हृदयमें स्थित हैं, अन्तर्यामी परमात्माके रूपमें विर हैं। आप ही ॐकार तथा वषटकार हैं। प्रभो! की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। आप समस्त देव आदिकारण हैं पर आपका आदि कोई नहीं भगवन् ! भूः, भुवः, खर्, जन, मह, तप और स ये सभी लोक आपमें स्थित हैं। अतः चराचर आपमें ही आश्रय पाता है। आपसे ही सम्पूर्ण समुदाय, चारों वेदों तथा सभी शास्त्रोंकी उत्पी है। यज्ञ भी आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। जनादन ! पेः वनौषधियाँ, पशु-पक्षी और सर्प-इन सबकी आपसे ही हुई है। देवेश्वर! यह दुर्जय नामक मेरे यहाँ अतिथिरूपसे प्राप्त हुआ है। मैं इसका अ सत्कार करना चाहता हूँ। भगवन्! आप देव भी आराध्य और जगत्के खामी हैं, मैं नितान्त हूँ। फिर भी आपसे मेरी भक्ति और विनयपूर्ण है कि आप मेरे यहाँ अन आदि मोज्य प संचय कर दें। मैं अपने हाथसे जिस-जिस स्पर्श करूँ और आँखसे जिस-जिस पदार्थको देख चाहे काठ अथवा तृण ही क्यों न हो, वह चार प्रकारके सुपक्व अनके रूपमें परिणत हो परमेश्वर! आपको मेरा नमस्कार है। भगवन् अतिरिक्त यदि में किसी दूसरे पदार्थका भी मनमें करूँ तो वह सब-का-सब मेरे लिये सद्यः

रस प्रकारको चिन्ताको छहरियो उसके मनमें बार-बार उठने लगी । अन्तर्भे उसने निध्य किया कि मीरमुख जावाणयी। यह गणि में हरपूर्वक छीन हैं। पित यहाँगे चलनेके लिये सक्को आज्ञा है दी। अब मुनिके आजगरे निकल्यार वह थोड़ी दूर गया और उसके काटन तथा सैनिक सभी बाहर चले आये, तब द्रजयमे विरोचन नागके अपने मन्त्रीको मुनिके पास भेजकर याज्यताया कि गीरमुखके पास जो मणि है. उसे वे मुझे दे हैं । मन्त्राने मुनिसे वाहा - 'रतोंके रखनेका डिचित पात्र राजा ही होता है, इसिल्पि यह मणि आप राजा दुर्जयको दे हैं। मन्त्रीके ऐसा कहनेपर गीरमुलने कोश्रमें आकर उससे कहा --भन्त्री ! तुम उस दूगचारी राजा दुर्जयसे ख्रयं मेरी बात कह दो। ही मेरा भी संदेश कहना---'अरे यह ए ! त् अभी यहाँसे भाग जा, क्योंकि यह स्थान र्जय-जेंसे दृष्टोंके रहने योग्य नहीं है ।

इस प्रकार द्विजयर गैरमुखके कहनेपर दुर्जयका मन्त्री विरोचन, जो दूतका काम कर रहा था, राजाके पास गया और ब्राह्मणकी कहीं हुई सारी बातें उसे अक्षरशः सुना दों । गौरमुखके बचन सुनते ही दुर्जयकी क्रोधानि भभक उठी । उसने उसी क्षण नील नामक मन्त्रीसे कहा—'तुम अभी जाओ और चाहे जैसे भी हो उस ब्राह्मणसे मणि छीनकर शीव यहाँ आ जाओ ।'

इसपर नील बहुत-से सैनिकोंको साथ लेकर गौरमुखके आश्रमकी ओर चल पड़ा । फिर वह रथसे नीचे उतरकार जमीनपर आया । तदनन्तर अग्निशालामें पहुँचकार उसने मणिको रखे हुए देखा। परम दारुण कूर बुद्धि नीलके पृथ्वीपर उतरते ही उस मणिसे भी अख-शब लिये हुए अपिमित शक्तिशाली असंख्य शूर-वीर निकल पड़े, जो रथ, ध्वजा और घोडोंसे सुसजित थे तथा ढाळ, तळवार, धनुष और तरकस ळिये हुए थे।

(भगवान् वराह कहते हैं---) परम भाग्यवती पृथ्वि! उनमें पंद्रह तो प्रमुख वीर सेनापति थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं—सुप्रभ, दीसतेजा, सुरिंग, शुभदर्शन, सुकान्ति, सुन्दर, सुन्द, प्रशुम्न, सुमन, शुभ, सुर्शाल, सुखद, शम्मु, सुदान्त और सोम। इन बीर पुरुषोंने त्रिरोचनको बहुत-सी सेनाके साथ इटा देखा । तव ये सभी द्वार-बीर अनेक प्रकारके अस्त-शस्त्र लेकर वड़ी सावधानीसे युद्ध करने लगे। उनके धनुष सुवर्णके समान देदीप्यमान थे । उनके पह्नधारी बाण सुद्ध सोनेसे बने हुए थे। अब वे परम प्रसिद्ध तथा अत्यन्त भयंकर तलवारों एवं त्रिशुलोंसे प्रहार करने लगे । उस युद्धमें विरोचनके रथ, हाथी, घोड़े और पैदल लड़नेवाले सैनिकोंके आगे मणिसे प्रकट हुए वीरोंके रथ, हाथी, घोडे एवं पदाति सैनिक डट गये और उनमें भयंकर इन्द्रयुद्ध छिड़ गया । छल-बल आदि अनेक प्रकारके युद्धोंके बावजूद विरोचनके सैनिक भयसे कम्पित हो उटे और वे भाग चले । घोर रक्तप्रवाहसे मार्ग बड़े भयंकर हो गये । दुर्जयके मन्त्री विरोचनकी तो जीवनलीला ही समाप्त हो गयी । उसके बहत-से अनुपायी भी सैनिकोंसहित यमराजके छोकको प्रस्थान कर गये।

मन्त्री विरोचनके गर जानेपर अब खयं राजा दुर्जय चतुरिङ्गणी सेना लेकर युद्धक्षेत्रमें आया और मणिसे प्रकट हुए दूर्र-वीरोंके साथ उसका युद्ध प्रारम हो गया। इस युद्धमें राजा दुर्जयकी सेन्यशक्तिका भयंकर विनाश हुआ। इधर हेतृ और प्रहेतृको जब खबर मिली कि मेरा जामाता दुर्जय संप्राममें लड़ रहा है तो वे दोनों असुर भी एक विशाल सेनाके साथ वहाँ आ गये। उस युद्धभूमिमें जो पंद्रह प्रमुख मायावी दैत्य आये थे, उनके नाम सुनो—प्रघस, विधस, संघ, अशनि-प्रम, विद्युत्प्रम, सुन्नोष, भयंकर उन्मत्ताक्ष, अग्निदत्त, स्विन्दिज, वाह्र, शक्त, प्रसर्दन, विरोध, भीमकर्मा और

विप्रचिति । इनके पास भी उत्तम अस्त्र-रास्नोंका संग्रह था। प्रत्येक वीरके साथ एक-एक अक्षौहिणी सेना थी। ये सभी दृष्ट दुर्जयकी ओरसे युद्धभूमिमें डटकर मणिसे प्रकट हुए वीरोंके साथ लड़नेके लिये उद्यत हो गये। सुप्रभने तीन वाणोंसे विघसको वींध डाला और सुरहिमने दस वाणोंसे प्रथसको । उस मोर्चेपर सुदर्शनके पाँच बाणोंसे अञ्जनिप्रभक्ते अङ्ग छिद गये । इसी प्रकार सुकान्तिने विचुन्प्रभको तथा सुन्दरने सुघोषको धराशायी कर डाला । सुन्दने अपने शीव्रगामी पाँच वाणोंसे उन्मत्ताक्षपर प्रहार किया। साथ ही चमचमाते हुए वाणोंसे रात्रुके धनुपके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। इस प्रकार प्रमनका अग्निदत्तसे, सुनेदका अग्नितेजसे, सुनलका बाह एवं शक्से तथा स्वेदका प्रतर्दनसे युद्ध छिड़ गया।

यों अपने अस्न-शरोोंकी कुशलता दिखाते हुए सैनिक शापसमें युद्ध करने लगे पर अन्तमें मणिसे प्रकट हुए योद्धाओंके हाथ सभी दैत्य मार डाले गये। अव मुनियर गीरमुख भी हाथमें कुशा आदि लिये वनसे आश्रममें पहुँचे। दुर्जय अब भी बहुत-से सैनिकोंके साथ खड़ा था । यह देखकर गौरमुख आश्रमके दरवाजेपर रुक गरे और मन-ही-मन विचार करने लगे--- 'अहो, इस मणिके कारण ही यह सब कुछ हुआ और हो रहा है। अरे ! यह भयंकर सम्राम इस मणिके लिये ही आरम्भ हुआ है।'

इस प्रकार सोचते-सोचते मुनिवर गौरमुखने देवार् भगवान् श्रीहरिका स्मरण किया । उनके स्मरण ही पीताम्बर धारण किये हुए भगवान ना गरुडपर विराजमान हो मुनिके सामने प्रकट हो गये बोले---'कहो ! मैं तुम्हारे लिये क्या करूँ !' मुनिवर गौरमुखने हाथ जोड़कर पुरुषोत्तम भा श्रीहरिसे कहा-- 'प्रभो ! आप इस पापी दुर्जयको इ सेनाके सहित मार डालें। मुनिके ऐसा कहरे अग्निके समान प्रज्वलित भगवानुके सुदर्शनचक्रने सिंहत दुर्जयको भस्म कर डाला । यह सब कार्य निमेषके भीतर-पलक मारते सम्पन्न हो गया। भगवान्ने गौरमुखसे कहा-'मुने ! इस वनमें दान परिवार एक निमेषमें ही नष्ट हो गया है। अत स्थानकी 'नैमिषारण्य-क्षेत्रके' नामसे प्रसिद्धि होगी तीर्थमें ब्राह्मणोंका समुचित निवास होगा । इस भीतर मैं यज्ञपुरुषके रूपमें निवास करूँगा। ये दिव्य पुरुष, जो मणिसे प्रकट हुए हैं, सत्ययुगमें नामसे विख्यात राजा होंगे ।'

इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीहरि अन्तर्भा गये और मुनित्रर गौरमुख भी अपने आश्रममें अ पूर्वक निवास करने लगे।

( अध्याय

इसमें नहीं इयता । अतएव संतलीग तपीवनमें आपके राम-नामवा रसरण वारते हैं । प्रभो ! वेदोंके नष्ट होनेपर आपने मध्यावतार धारण किया । विभो ! अत्यन्त प्रचण्ड अग्निका प्रत्यके अवसरपर आप रूप भारण कर छेते हैं, जिससे सारी दिशाएँ भस्भमय रहपसे रिक्तित हो जाती हैं। माधव ! समुद्र-मन्थनके समय युग-युगमें थाप ही खयं कच्छपके रूपसे पधारे थे । भगवन् ! आप जनार्दन नामसे विख्यात हैं । जव आपकी तुलना करनेवाला दूसरा कोई कहीं भी नहीं मिला तो आपसे अधिवाकी वात ही क्या है। महात्मन्! आपसे यह सम्पूर्ण संसार, वेद एवं समस्त दिशाएँ ओत-प्रोत हैं। आप आदिपुरुप एवं परमधाम हैं। फिर आपके अतिरिक्त मैं दूसरे किसकी शरणमें जाऊँ। सर्वप्रथम केवल आप ही विराजमान थे। इसके वाद महत्तत्त्व, अहंतत्त्वमय जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन-

बुद्धि एवं सभी गुण-इनका भी क्रमशः शानिर्भाव हुआ । आपमे ही इन सबकी उत्पत्ति हुई है । मेरी समझसे आप मनातन पुरुष हैं । यह अखिल विश्व आपसे भलीभाँनि विरचित एवं विस्तृत है । सम्पूर्ण संसारपर शारान करनेवाले प्रभा ! विश्व आपकी मूर्ति है । आप हजार भुजाओंमे शोभा पाते हैं । ऐसे देवताओंके भी आराप्य आप प्रभुकी जय हो । परम उदार भगवन् ! आपके राम'स्हपको मेरा नमस्कार है ।

राजा सुप्रतीकके स्तृति करनेपर प्रभु प्रसन्न हो।

पे । भगवान्ने अपने खरूपका इस प्रकार उन्हें दर्शन

राया और कहा—'सुप्रतीक ! वर माँगो ।' श्रीहरिकी

मृतमयी वाणी सुनकर एक बार राजाको बड़ा आश्चर्य

आ। फिर उन देवाधिदेव प्रभुको प्रणाम कर वे बोले—

गवन् ! आपका जो यह सर्वोत्तम विग्रह है, इसमें मुझे

न मिल जाय—आप मुझे यह वर देनेकी कृपा करें।'

इस प्रकारकी बातें समाप्त होते ही महाराज सुप्रतीककी

चित्तवृति भगवान् गदाधरकी दिल्यमृर्तिमें लग गयी।

ध्यानस्थ होकर वे भगवान्के नामोंका उच्चारण करने

लगे। फिर उसी क्षण अपने अनेक उत्तम कर्मोके

प्रभावसे वे पाञ्चभौतिक शरीर छोड़कर श्रीहरिके विग्रहमें

लीन हो गये।

भगवान् वराह कहते हैं—पृथ्वि! तुम्हारे सामने मैंने इस समय जिसे प्रस्तुत किया है, वह यह वराहपुराण वहत प्राचीन है। पूर्व सत्ययुगमें मैंने ह्रह्माजीको इसका उपदेश किया था। यह उसीका एक अंश है। कोई हजारों मुखोंसे भी इसे कहना चाहे तो नहीं कह सकता। कल्याणि! प्रसङ्ग छिड़ जानेपर पूर्णस्पसे जो कुछ स्मरणमें आ गया है, वही प्राचीन चित्र तुम्हें सुनाया है। कुछ लोग इसकी समुद्रके बूँदोंसे उपमा देते हैं, पर यह ठीक नहीं है। खयम्भू ह्माजी,

सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र भगवान् नारायण तथा मैं---सभी परमात्माकी कितनी लीलाएँ हैं---इसकी संख्या अस् समस्त चरित्रका वर्णन करनेमें असमर्थ हैं। अतः है। शुचिस्मिते! तुम्हें मैंने जो प्रसङ्ग सुनाया है. उन परम प्रमु परमात्माके आदिखरूपका तुम्हें सदा उन भगवान् नारायणके केवल एक अंशसे स स्मरण करना चाहिये। समुद्रके रेतोंकी तथा पृथ्वीके रखता है। यह लीला सत्ययुगमें हुई थी। अब तुम : रजःकणोंकी तो गणना हो सकती है; किंतु परब्रह्म कौन प्रसङ्ग सुनना चाहती हो, यह वतलाओ ।

अध्याय

पितरोंका परिचय, श्राद्धके समयका निरूपण तथा पितृगीत

पृथ्वीने पूछा—प्रभो ! मुनिवर गौरमुखने भगवान् श्रीहरिके अद्भुत कर्मको देखकर फिर क्या किया ?

भगवान् वराह कहते हैं-पृथ्व! भगवान् श्रीहरिने निमेपमात्रमें ही वह सब अद्भुत कर्म कर दिखाया था। उसे देखकर मुनिश्रेष्ठ गौरमुखने भी नैमित्रारण्यक्षेत्रमें जाकर जगदीश्वर श्रीहरिकी आराधना आरम्भ कर दी। उस क्षेत्रमें प्रभास नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वह प्रम दुर्लभ तीर्थ चन्द्रमासे सम्बन्धित है। तीर्थके विशेषज्ञोंका कथन है कि वहाँके खामी भगवान् श्रीहरि दैत्योंका संहार वारनेवाले 'दैत्यसूदन' नामसे सदा विराजते हैं । मुनिकी चित्तवृत्ति उन प्रभुकी आराधनामें स्थिर हो गयी। अभी वे उन भगवान् नारायणकी उपासना कर ही रहे थे-इतनेमें परम योगी मार्कण्डेयजी वहाँ आ गये । उन्हें अतिथिके रूपमें प्राप्तकर गौरमुखने दूरसे ही वड़े हर्पके साथ भक्तिपूर्वक उनकी पाद्य एवं अर्घ्य आदिसे पूजा आरम्भ कर दी। उन प्रतापी मुनिको कुशके आसनपर विराजित कर उनके श्राद्रका जो समय है, वह मैं जानना चाह गौरमुखने सविनय पूटा---'महान्नती मुनिश्रेष्ट ! मुद्दे वितरों तथा उस लोकमें रहनेवाले पितरोंके गण कितं एनं श्राद्धतस्वका उपदेश करें। गौरमुलके यों पृह्नेपर यह सब भी मुझे बतानेकी कृपा करें।

मुनियोंकी सृष्टि की है। मुनियोंकी रचना ब्रह्माजीने उनसे कहा-- 'तुम मेरी उपासना क सुनते हैं उन लोगोंने खयं अपनी ही पूजा कर अपने पुत्रोंद्वारा इस प्रकार कर्म-विकृति देखकर ब्रह्म उन्हें शाप दे दिया—'तुमलोगोंने ( ज्ञानाभिमान मेरी जगह अपनी पूजा कर विपरीत आचरण किया अतः तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जायगा।

इस प्रकार शाप-प्रस्त हो जानेपर उन व्रह्मपुत्रोंने अपने वंशके प्रवर्तक पुत्रोंको : किया और फिर खयं खर्गलोक चले गये। उन ब्रह मुनियोंके परलोकवासी होनेपर उनके पुत्रोंने विधि श्राद्ध करके उन्हें तृप्त किया । उन पि 'वैमानिक' संज्ञा है। वे सभी ब्रह्माजीके मनसे हुए हैं । पुत्र मन्त्रका उच्चारण करके पिर करता है—यह देखते हुए वे वहाँ निवास करते

गौरमुखने पूछा—त्रह्मन् ! जितने पितर है

कार्तिकके शुक्क पक्षकी नवमी, भाइपदके कृष्ण पक्षकी त्रयोदशी, माघमासकी अमावास्या, चन्द्रमा अथवा सूयके प्रहणके समय तथा चारों अष्टकाओं में \* अथवा उत्तरायण या दक्षिणायनके आरम्भके समय जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे पितरों को तिलिमिश्रित जल भी दान कर देता है, वह मानो सहस्र वर्षोंके लिये श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य खयं पितृगणोंका वतलाया हुआ है । कदाचित् माघकी अमावास्याका यदि शतभिपा नक्षत्रसे योग हो जाय तो पितृगणको तृप्तिके लिये यह परम उत्कृष्ट काल होता है। द्विजवर ! अल्प पुण्यवान् पुरुषोंको ऐसा समय नहीं मिलता और यदि उस दिन धनिष्ठा नक्षत्रका योग हो जाय तो उस समय अपने कुलमें उत्पन्न पुरुपद्वारा दिये हुए अन एवं जलसे पितृगण दस हजार वर्षके लिये तृप्त हो जाते हैं तथा यदि माधी अमावास्याके साथ पूर्वाभादपद नक्षत्रका योग हो और उस अवसरपर पितरोंके लिये श्राद्ध किया जाय तो इस कमिसे पितृगण अत्यन्त तृप्त होकर पूरे युगतक सुखपूर्वक शयन करते हैं। गङ्गा, शतद्रु, विपाशा, सरखती और नेमिपारण्यमें स्थित गोमती नदीमें स्नानकर पितरोंका आदरपूर्वक तर्पण करनेसे मनुष्य अपने समस्त पापोंको नय कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्पाकालमें (भाइपद शुक्ता त्रयोदशीके ) मघा-नक्षत्रमं तृप्त होकर फिर माधकी अमावास्याको अपने पुत्र-पौत्रादिद्वारा दी गयी पुण्यतीर्थोकी जलाञ्जलिसे हम कान तृप्त होंगे। निशुद्र चित्त, शुद्र धन, प्रशस्त काल, उपर्युक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति—ये सव मनुष्यको मनोवाञ्चित पत्र प्रदान करते हैं।

# पितृगीत

विप्रवर ! इस प्रसङ्गां पितरेंद्वारा गाये हुए बुद्ध क्षोकोंका अवण करो । उन्हें सुनकर तुमको आदरपूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिये। पितृगण कहते हैं—

कुलमें क्या कोई ऐसा बुद्रिमान् धन्य मनुष्य लेगा जो वित्तलोलुपताको छोड़कर हमारे निमित्त दान करेगा । सम्पत्ति होनेपर जो हमारे उह ब्राह्मणोंको रत, वस्त्र, यान एवं सम्पूर्ण भोग-सामग्रि दान करेगा अथवा केवल अन-वस्त्रमात्र वैभव हं श्राद्रकालमें भक्तिविनम्र चित्तसे श्रेष्ठ ब्राह्म यथाशक्ति भोजन ही करायेगा या अन देनेमें भी अ होनेपर ब्राह्मणश्रेष्टोंको वन्य फल-मूल, जंगली और थोड़ी-सी दक्षिणा ही देगा, यदि इसमें असमथं रहा तो किसी भी द्विजश्रेष्ठको प्रणाम एक मुद्धी काला तिल ही देगा अथवा हमारे उहे पृथ्वीपर भक्ति एवं नम्रतापूर्वक सात-आठ तिलोंसे जलाञ्चलि ही देगा, यदि इसका भी अभाव तो कहीं-न-कहींसे एक दिनका चारा लाकर प्रीति श्रद्धापूर्वक हमारे उद्देश्यसे गौको खिलायेगा तथा सभी वस्तुओंका अभाव होनेपर वनमें जाकर ह कक्षमूल (वगल ) को दिखाता हुआ सूर्य ह दिक्पालोंसे उच्चखरसे यह कहेगा---

न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्य-च्छ्राद्धस्य योग्यं स्विपतृज्ञतोऽस्मि। तृष्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मारुतस्य॥

'मेरे पास श्राद्धकर्मके योग्य न धन-सम्पत्ति है न कोई अन्य सामग्री, अतः मैं अपने पितां प्रणाम करता हूँ । वे मेरी भक्तिसे ही तृप्ति-लाभ क मैंने अपनी दोनों वाँहें आकाशमें उठा खी हैं।'

द्विजोत्तम! धनके होने अथवा न होनेकी अवस् पितरोंने इस प्रकारकी विवियाँ वतलायी हैं। जो ए इसके अनुसार आचरण करता है, उसके द्वारा १ समुचितरूपसे ही सम्पन्न माना जाता है।

विश्वास्त्र ।

#### श्राद्ध-कल्प

तथा देवताओं के निर्मित्त युग्म अर्थात् दो, च कमसे बाह्मण-मोजनकी व्यवस्था करे । अथवा एवं पितरों—दोनों के निर्मित एक-एक बाह्मणको करानेका भी विधान है । नानाका श्राद्ध वैः साथ होना चाहिये । पितृपक्ष और मातामहपक्ष—ियं एक ही वैश्वदेव-श्राद्ध करे । देवताओं के ब्राह्मणों को पूर्वमुख वैठाकर मोजन कराना तथा पितृपक्ष एवं मातामहपक्षके ब्राह्मणों को उ विठाकर भोजन कराये । द्विजवर । कुछ कहते हैं, पितृपक्ष और मातामह—इन दोनों के अलग-अलग होने चाहिये । अन्य कुछ महा कथन है—दोनों का श्राद्ध एक साथ एक ही होना भी समुचित है ।

#### श्राद्धका प्रकार

बुद्धिमान् पुरुष श्राद्धमें आसनके लिये सं कुशा दे। फिर देवताओंका आवाहन करे। तद अर्ध्य आदिसे विशिपूर्वक उनकी पूजा करे। श्राह्या आज्ञासे जल एवं यवसे देवताओंको अर्ध्य चाहिये। फिर श्राद्धविधिको जाननेवाला श्राद्ध विधिपूर्वक उत्तम चन्दन, धूप और दीप उन विश् आदि देवताओंको अर्पण करे। पितरोंके निमित्त सभी उपचारोंका अपसंव्य-भावसे निवेदन कं फिर श्राह्मणकी अनुमतिसे दो भाग किये हुए पितरोंके लिये दे। विवेकी पुरुषको चाहिये, मन् उच्चारण करके पितरोंका आवाहन करे। अप होकर तिल और जलसे अर्ध्य देना उचित है।

अाग लगानेयाला. सोमरत वेचनेवाला, जनसमाजमें निन्दित, चोर. चुगलांग्र, प्रामपुरोहित, वेतन लेकर पढ़ने तथा पढ़ानेवाला, पुनर्तिवाहिता स्रीका पति, माता-पिताका परित्याग करनेवाला, हीन वर्णकी संतानका पालन-पोपण करनेवाला, शूदा स्रीका पति तथा मन्दिरमें पूजा वरके जीविका चलानेवाला—ऐसे ब्राह्मण श्राद्धके अवसरपर निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं।

14.5

#### ब्राह्मणको निमन्त्रित करनेकी विधि

विचारशील पुरुपको चाहिये कि एक दिन पूर्व ही संपर्मा थ्रेष्ठ ग्राह्मणोंको निमन्त्रण दे दे । पर श्राद्धके दिन कोई अनिमन्त्रित तपस्वी ब्राह्मण वरपर पथारें तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिये । श्राद्धकर्ता घरपर आये हुए ब्राह्मणोंका चरण धोये, फिर अपना हाथ धोकर उन्हें आचमन कराये । तत्पश्चात् उन्हें आसनों-पर बैठाये एवं भोजन कराये ।

#### ब्राह्मणोंकी संख्या आदि

पितरोंके निमित्त अयुग्म अर्थात् एक, तीन इत्यादि

१. द्वितीय कठके अन्तर्गत 'अयं वाब यः पवतें इत्यादि तीन अनुवाकांको पढ़नेवाळ या उसका अनुष्ठान करनेवाल

२. (मधुवाताः) इत्यादि ऋचाका अध्ययन और मधुन्नतका आचरण करनेवाला ।

३. 'ब्रह्म मेतु मां' इत्यादि तीन अनुवाकोंका अध्ययन और तत्सम्बन्धी वत करनेवाला ।

४. यज्ञोपवीतको दायें कंघेपर रखना ।

#### श्राद्ध करते समय अतिथिके आ जानेपर कर्तव्यका विधान

मार्कण्डेयजी कहते हैं—द्विजनर ! श्राद्ध करते समय यदि कोई भोजन करनेकी इच्छासे भूखा पथिक अतिथि-रूपमें आ जाय तो ब्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर उसे भी यथेच्छ भोजन कराना चाहिये। अनेक अज्ञातखरूप योगिगण मनुष्योंका उपकार करनेके लिये नाना रूप धारणकर इस धराधामपर विचरण करते रहते हैं। इसलिये विज्ञ पुरुष श्राद्धके समय आये हुए अतिथिका सत्कार अवश्य करे। विप्रवर! यदि उस समय वह अतिथि सम्मानित नहीं हुआ तो श्राद्ध करनेसे प्राप्त होनेवाले फलको नष्ट कर देता है।

#### श्राद्धके समय हवन करनेकी विधि

(मार्कण्डेयजी कहते हैं )—पुरुषप्रवर ! श्राद्ध के अवसरपर ब्राह्मणको भोजन करानेके पहले उनसे आज्ञा पाकर शाक और लवणहीन अन्नसे अग्निमें तीन बार हवन करना चाहिये । उनमें 'अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा' इस मन्त्रसे पहली आहुति, 'सोमाय पितृमते स्वाहा'—इससे दूसरी एवं 'वैवस्वताय स्वाहा' कहकर तीसरी आहुति देनेका समुचित विधान है । तत्पश्चात् हवन करनेसे थचे हुए अन्नको थोड़ा-थोड़ा सभी ब्राह्मणोंके पात्रोंमें दे ।

#### थाइमें भोजन करानेका नियम

भोजनके लिये उपस्थित अन्न अत्यन्त मधुर, भोजन-कर्ताकी इच्छाके अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ हो । पात्रोंमें भोजन रखकर श्राद्धकर्ता अत्यन्त सुन्दर एवं मधुर वचन कहे—'महानुभावो ! अव आप लोग अपनी इच्छाके अनुसार भोजन करें।' ब्राह्मणोंको भी तद्गतचित्त और मौन होकर प्रसन्तमुखसे सुन्वपूर्वक भोजन करना चाहिये । यजमानको क्रोध तथा उतावले-पनको छोड़कर भिक्तपूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिये ।

#### अभिश्रवण ( वैदिक श्राद्धमन्त्रका पाठ )

श्राद्धमें ब्राह्मणोंके भोजन करते समय रक्षोच्न मन्त्र\*का पाठ करके भूमिपर तिल विखेर दे तथा अपने पितृरूपमें उन द्विजश्रेष्ठोंका ही चिन्तन करे। साथ ही यह भी भावना करे—'इन ब्राह्मणोंके रारीरोंमें स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज भोजन-से तृप्त हो जायँ ।' भूमिपर पिण्ड देते समय प्रार्थना करे—'मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह इस पिण्डदानसे तृप्ति-लाभ करें । होमद्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति-लाभ करें।' सबके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिये—'मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह—ये महानुभाव मैंने भक्तिपूर्वक उनके लिये जो कुछ किया या कहा है-उससे तृप्त होनेकी कृपा करें। मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह और विश्वेदेव तृप्त हो जायँ एवं समस्त राक्षसगण नष्ट हों । यहाँ सम्पूर्ण हन्य-फलके भोक्ता यज्ञेरवर भगवान् श्रीहरि विराजमान हैं। अतः उनकी संनिधिके कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँसे तुरंत भाग जायँ ।

# अन्न आदिके विकरणका नियम

जब निमन्त्रित बाह्मण भोजनसे तृप्त हो जायँ, तो भूमिपर थोड़ा-सा अन्न डाल देना चाहिये। आचमनके लिये उन्हें एक-एक बार शुद्ध जल देना आवश्यक है। तदनन्तर भलीभाँति तृप्त हुए ब्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर भूमिपर सभी उपस्थित अन्नोंसे पिण्डदान करनेका विधान है।

#### पिण्डदानका नियम

श्राद्धकालमें भलीभाँति सावधान होकर तिलके साथ उन्हें पिण्ड अपण करें । पितृतीर्थसे तिलयुक्त जलाञ्जलि दे तथा मातामह आदिके लिये भी पितृतीर्थसे ही पिण्ड-दान करना चाहिये । फिर ब्राह्मणोंके उच्छिष्टके निकट

ह सोघन-मन्त-

यशेरवरो यश्चसमस्तनेता भोक्ताऽब्ययातमा हरिरीस्वरोऽत्र । तत्संनिधानादपयान्तु सद्यो रझांस्यरोपाण्यसुराश्च सर्वे ॥ (वराहपुराण १४ । ३२ )

# गौरमुखके द्वारा दस अवतारोंका स्तवन तथा उनका ब्रह्ममें लीन होना

पृथ्वीने पूछा—भगवन् ! मुनिवर गौरमुखने गर्कण्डेयजीके मुखसे श्राद्धसम्बन्धी ऐसी विधि सुनकर फिर क्या किया !

भगवान् चराह वोले—वसुंघरे ! मार्कण्डेयजीकी युद्धि अपरिमित थी । उनके द्वारा इस प्रकार पितृकल्प पुनते ही मुनिवरकी कृपासे गौरमुखको सौ जन्मोंकी वातें थाद आ गर्यों ।

पृथ्वीने पूछा—भगवन् ! गौरमुख पूर्वजन्ममें कौन थे, उनका क्या नाम था, वार्ते याद आनेकी शक्ति उनमें कैसे आयी और उन महाभागने उन्हें जानकर फिर क्या किया !

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंघरे ! ये गौरमुख पूर्वकं एक दूसरे कल्पमें खयं भृगु मुनि थे । श्रीब्रह्माजीने अपने पुत्रोंद्यों जो यह शाप दिया था कि पुत्रोंद्वारा ही उपदेश प्राप्त करके तुमलोग सद्गति प्राप्त करोगे । इसीलिये श्रीमार्कण्डेयजीने भी इन्हें ज्ञान प्रदान किया । मुनिवर मार्कण्डेयजी भी उन्हींके वंशमें उत्पन्त हुए थे । श्रेष्ठ अङ्गोंसे शोभा पानेवाली पृथ्वी ! इस प्रकार उपदिष्ट होनेपर उन्हें सम्पूर्ण जन्मोंकी वार्ते याद हो आयीं । फिर पूर्वजन्मकी वार्तको स्मरण करके उन्होंने जो कुछ किया है, वह संक्षेपमें कहता हूँ, सुनो । उस समय गीरगुण पूर्व-कथनानुसार पितरोंके लिये वारह वर्पोतक श्राद्व वरते रहे । तत्पथात् श्रीहरिकी आराधनाके लिये वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे । तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध जो प्रभासर्तार्थ है, वहीं जाकर गौरमुखने देख-दलन परमञ्जूकी स्तुति आरम्भ कर दी ।

#### द्शावतारस्तोत्र

भीरमुख बोले—जो राष्ट्रश्लोका दर्प दूर करनेवाले, इसवेताओंमें श्रेप, स्पे. चन्द्रमा अधिनीवुमाररूपमें प्रतिष्ठित, युगमें क्षित, परमपुराण, आदिपुरुप, सदा

विराजमान तथा देवाधिदेव भगवान् नारायण नामसे विख्यात हैं, उन मङ्गलमय श्रीहरिकी अव में स्तृति करता हूँ । प्राचीन समयमें जब वेद नष्ट हो चुके थे, उस अवसरपर इस विशाल वसुंधराका भरण-पोषण करनेवाले जिन आदिपुरुषने पर्वतके समान विशाल मत्स्यका शरीर धारण किया या तथा जिनके पुच्छके अग्रभागसे चमचमाती हुई तेज-छटा विकीर्ण हो रही थी, उन शत्रुसूदन भगवान् श्रीहरिकी मैं स्तुति करता हूँ । समुद्र-मन्थनके निमित्त सवका हित करनेके विचारसे कच्छपका रूप धारणकर जिन्होंने महान् पर्वत मन्दराचलको आश्रय दिया था वे दैत्योंके संहार करनेवाले पुराण-पुरुष देवेश्वर भगवान् श्रीहरि मेरी सभी प्रकार रक्षा करें। जिन महापुरुष-महावराहका रूप धारणकर रसातलमें प्रवेश किया और वहाँसे पृथ्वीको आये देवताओं एवं सिद्धोंने जिनकी 'यज्ञपुरुष' संज्ञा दी है, वे असुरसंहर्ता, सनातन श्रीहरि रक्षा करें । जो प्रत्येक युगमें भयंकर नृसिंहरूपसे विराजते हैं, जिनका मुखं अत्यन्त भयावह है, कान्ति सुवर्णके समान है तथा जिनका दैत्योंका दलन करना खाभाविक गुण है, वे योगिराज जगत्के परमं आश्रय भगवान् श्रीहरि हमारी रक्षा करें । जिनका कोई माप नहीं है, फिर भी बलिका यह नष्ट करनेके लिये जिन योगातमाने योगके वलसे दण्ड और मृगचर्मसे सुशोभित वामन-रूपसे ह्रए त्रिलोकीतक नाप छी, वे प्रभु हमारी रक्षा करें । जिन्होंने परमपराक्रमी परग्रुरामजीका रूप धारण करके इकीस वार सम्पूर्ण भूमण्डलपर विजय प्राप्त की और उसे कर्यपर्जाको सौंप दिया तथा जो सजनोंके एक्षक एवं असुरोंक संहारक हैं, वे हिरम्यगर्भ भगवान् श्रीहरि हमारी रक्षा वाली पृथ्वी देवि! मणिसे प्रकट जो सुप्रभ नामका प्रधान पुरुप था, वह हेतायुगर्मे एक महान् उदार राजा दुशा । उसके प्राद्भविका प्रसङ्ग सुनो । प्रथम सत्ययुगर्मे महावाह नामसे एकः प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। वे ही पुनः त्रेतायुगमें राजा श्रुतकीर्ति हुए । उस समय जिलोकीर्मे महान् पराक्रियों में उनकी गणना थी। विणसे उत्पन्न हुआ सुप्रभ उन्हें कि वर पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ। उस समय प्रजापाळ नामसे जगत्में उसकी ख्याति हुई। एवा दिनकी गात है-राजा प्रजापाल शिकारके लिये किसी ऐसे सधन थनमें गया, जहाँ बहुत-से हिंस जन्तु निवास करते ये । वहां उसे एक सुन्दर भाश्रम दिखायी पदा, जहाँ प्रमधार्मिक महातपा ऋषि निवास करते शे। वे निराद्दार रहकर सदा परमहा परमात्माका ध्यान करते छ। तप करना ही उनका मुख्य काम था। वहाँ जाकर राजाको धाश्रामें प्रथेश करनेकी रुष्टा हुई, णतः वह पाशमके भीतर गया । जंगळी ष्योंसे उस आधामके प्रवेश-मार्गकी वदी शाक्षिक शोभा हो रही थी। सबन कताएँ गृहके रूपमें परिणत होकर ऐसा चाक रही थी, मानो चन्द्रमा चाँदनी विज्रता हो । वहां भगरोंको विना प्रयास ही परिवृत्ति प्राप्त होती थी। लाल कमळको पंखुड़ियोंक समान कोमड नग्तवादी वराङ्गनाएँ वहीं यत्र-तत्र धुन्दर गग धारतप रहो थी, माना इन्द्रकी अप्सराएँ खरालोक छोड़कर पृथ्वीपर आ गयी हों। वहीं पासमें ही अनेक प्रकारके मत्त पत्री आनन्दमें भरकर ची-ची-चू-चूँ शब्द कर रहे थे तथा भीरे भी गूँज रहे थे। भाति-भाँतिक

अपने कार्यमें तत्पर थे। प्राय: सर्वत्र यज्ञकुण्डोंसे यह घुएँ उठ रहे थे। हवन करनेसे आगकी प्रच छपटें निकळ रही थीं तथा गृहस्थ ब्राह्मणोंद्वारा धारम्भ था। अत: ऐसा जान पड़ता था, मानो प रूपी हाथीको शान्त करनेके विचारसे अत्यन्त हं दाँतवाले मतवाले सिंह ही यहाँ आ गये हों।

इस प्रकार सबब दृष्टि डालते हुए राजा प्रजापा धनेक उपायोंका आश्रय लेकर उस उत्तम आश्र भीतर प्रवेश किया । वहाँ चले जानेपर सामने अल तेजस्वी मुनिवर महातपा दिखायी पड़े। उस स पुण्यात्माओं एवं ब्रह्मवेत्ताओं में शिरोमणि वे ऋषि कुर शासनपर बैठे थे। उनका तेज ऐसा था, मानो अव सूर्योने एक रूप धारण कर लिया हो । महालप दर्शम पाकर प्रजापालको सुगकी भूळ गयी । अविक सत्सङ्से छसके विचार हो गये थे। धर्मके प्रति उसकी रह एवं शहुत आस्था गयी। ऐसे पवित्र अन्तःकरणवाले राजा प्रजापाः देखकर महासपामुनिने उसका भादिसे आतिथ्य-सत्कार किया और नरेशने भी मुनिको प्रणाम किया । वसुवे ! ही मुनिसे उसने यह पवित्र प्रक्ष किया 'भगवन् ! दु:खरूपी संसार-सागरमें इवते हुए मनुः गनमें यदि दुस्तर संसारके तरने (विजय पाने इच्छा हो तो उन्हें जो कार्य करना उचित हो, आप मुझ शरणागतको वतानेकी कृपा करें।'

# अधिनीकुमारोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग और उनके द्वारा भगवतस्तुति

राजा प्रजापालने पूछा—ब्रह्मन् ! इस प्रकार महात्मा भिग्नदेवका जन्म तो हो गया; किंतु विराट् पुरुषके प्राण-अपानरूप अधिनीकुमारोंकी उत्पत्ति कैसे हुई !

मुनिवर महातपाने कहा--राजन् ! मरीचि मुनि महाजिति पुत्र हैं। ख्यं ब्रह्माजीने ही (अपने पुत्रीके रूपमें) चौदह खरूप धारण किये थे । उनमें मरीचि सबसे बड़े घे। उन मरीचिके पुत्र महान् तेजखी कश्यप मुनि हुए । ये प्रजापतियोंमें सबसे अधिक श्रीसम्पन थे; क्योंकि ये देवताओंक पिता थे। राजन् ! बारहों भादित्य उन्हींके पुत्र हैं। ये बारह आदित्य भगवान् नारायणके ही नेजोरूप हैं –ऐसा कहा गया है। इस प्रकार **ये** बारह शादित्य बारह मासके प्रतीक हैं और संबन्सर भगवान् श्रीद्दिका रूप है । द्वादश आदित्योंमें मार्तण्ड महान् प्रतापशाछी हैं । देवशिल्पी विश्वकर्माने धापनी परम तेजोमयी कन्या संदाका विवाह मार्राण्डसे कर दिया। उससे इनकी दो संतानें उत्पन्न हुईं, जिनमें पुत्रका नाम यम और कन्याका नाम यमुना हुआ। संज्ञासे सूर्यका तेज सहा नहीं जा रहा था, अतः उसने मनके समान गतिवाळोवडवा (धोड़ी) का रूप धारण किया और अपनी हायाको सर्परे धरमें स्थापितका उत्तर कुने चळी अब इसकी प्रशिष्ट्राया गईँ। लगी और स्पर्वेवकी उससे भी दो संतानें हुई, जिनमें पत्र रानि नामसे विषयात हुआ और कन्या तपतो नामसे प्रसिद्ध हुई । जब छाया संतानींक प्रति विष्णतास्ता व्यवहार कार्न हमी तो मुयदेवकी आंखें कोधसे टाल हो उठी। उन्होंने छायासे कहा-भामिनि ! तुम्हास अपनी इन संतानोंके प्रति विपमताका व्यवद्यार करना उचित नही है।' सूंति ऐसा करनेपर भी जब द्यापाके विचारमें कोईपरिवर्तन नहीं हुआ नो एक दिन अयन्त दुःखित होकर पम्राजने क्षपने जिताने कहा-'तात ! यह इमटोगोंकी माता नहीं है; क्योंकि अपनी दोनों संतानों—शनि और तपतीसे तो यह प्यार करती है और हमछोगोंके प्रति शत्रुता रखती है । यह विमाताके समान हम-छोगोंसे विषमतापूर्ण व्यवहार करती है।

उस समय यमकी ऐसी बात सुनकर छाया क्रोधसे भर उठी और उसने यमको शाप दे दिया—'तुम शीष्र ही प्रेतोंके राजा होओंगे।' जब छायाके ऐसे कर्डु वचन सूर्यने सुने तो पुत्रके कल्याणकी कामनासे वे बोळ उठे—'वेटा! चिन्ताकी कोई बात नहीं—तुम वहाँ मनुष्योंके धर्म और पापका निर्णय करोंगे और छोकपालके रूपसे खर्गमें भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी।' उस अवसरपर छायाके प्रति क्रोध हो जानेके कारण सूर्यका चित्त चध्वल हो उठा था। अतः उन्होंने बदलेंमें शनिको शाप दे हाळा—'पुत्र! माताके दोषसे तुम्हारी हिंमें भी क्रुता भरी रहेगी।'

ऐसा कहकर भगवान् सूर्य उठे और संज्ञाको हूँ इनेके छिये चछ पड़े । उन्होंने देखा, उत्तर कुरुदेशमें संज्ञा वोड़ीका वेश बनाकर विचर रही है । तत्पश्चात् वे भी अधका रूप धारण करके वहाँ पहुँच गये । वहाँ जाकर उन्होंने अपनी आत्मरूपा संज्ञासे सृष्टिरचनाके उदेशसे समागम किया । जब प्रचण्ड तेजसे उदीस सूर्यने वहवारूपिणी संज्ञामें गर्भाधान किया तो उनका तेज अत्यन्त प्रज्वित हो दो भागोंमें विभक्त होकर गिर पड़ा । आत्मविजयी प्राण और अपान पहलेखे ही संज्ञाकों वोनिमें अव्यक्तरूपसे स्थित थे । सूर्यदेवके तेजके सम्बन्धसे वे दोनों मूर्तिमान् हो गये । इस प्रकार घोड़ीका रूप धारण करनेवाळी विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञासे इन दोनों पुरुपरनोंका जन्म हुआ । इसी कारण ये दोनों देवता सूर्यपुत्र अश्विनीकुमारोंके नामसे प्रसिद्ध हुए । सूर्य खरं प्रजापित कश्यपके पुत्र हैं और

गौरीकी उत्पत्तिका त्रसङ्ग, द्वितीया तिथि एवं रुद्रद्वारा जलमें तपस्था, दक्षके यज्ञमें रुद्र अं विष्णुका संघर्ष

राजा प्रजापालने पूछा—महाप्राज्ञ ! परम पुरुष परमात्माकी शक्तिरूपा गौरीने, जिनका सभी देव-दानव स्तवन करते रहते हैं, किस वरदानके प्रभावसे सगुण विप्रह धारण किया !

मुनिवर महातपाने कहा—जव अनेक रूपोंवाले हदकी उत्पत्ति हो गयी तो उनके पिता प्रजापित प्रदाने खयं भगवान् नारायणके श्रीविप्रह्से प्रकटित हुई परममङ्गलभयी गौरीको भायिरूपमें वरण करनेके ब्लिये दे दिया। इन गौरीदेवीको 'भारती' भी कहा जाता है। परम सुन्दरी गौरीको पाकर रुद्रकी प्रसन्तताकी सीमान रही। तदनन्तर जहाजीने कहा—'रुद्र! तुम तपके प्रभावसे प्रजाओंकी सृष्टि करो।' इसपर रुद्र मीन हो

गये । फिर मह्माने जब बार-बार प्रेरणा की तो रुद्दने उत्तर दिया—'इस कार्यमें में असमर्थ हूँ।' इसपर नह्माजीने

कड़ा--- 'तव तुम तपरूपी धनका संचय करो। क्योंकि कोई

भी तपोहीन पुरुष प्रजाओंकी सृष्टि नहीं कर सकता ।

यह सुनक्तर परमशक्तिशाळी रुद्र जळमें निमम्न हो। गये।

जब देवाधिदंव हद जलमें प्रविष्ट हो गये तो महाजीने उस परमसुन्दरी कन्या गौरीको पुनः अपने हारीरके भीतर अन्तर्हित कर ल्या । गत्पधात् उनके मनमें पुनः सृष्टिका संकर्य रोनपर सास मानस पुत्रोंकी उत्पति हुई । ग्रजापित दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए । इसके बाद प्रजाओंकी सृष्टि सम्यक् प्रकारसे बढ़ने लगी । इन्द्रसहित समस्त देवता, आठ वसु, इद्र, आदित्य और मरुद्गण—ये सभी प्रजापित दक्षकी कत्याओंके वंशज विख्यात हुए । इन गौरीके विषयमें

पहले भी कहा जा चुका है।काळान्तरमें ब्रह्माजीने उन्हें

दक्षप्रजापतिको पुत्रीके रूपमें प्रदान किया। ब्रह्माजीने पूर्व

कार्टमें रन्ही नौरीका विवाह महात्मा रुद्रके

किया था। त्यवर ! भगवान् श्रीहरिकं विमहसे प्रव हुई वही गौरी दक्षकी पुत्री होकर दाश्वाय गी' कहळायी दक्षप्रजापतिने जब अपनी कल्याओंसे उत्पत्न ् दौहिनों—देवताओंके समाजको देखा तो उन अन्तःकरण प्रसन्नतासे भर उटा । साय ही प्र कुळकी सप्रहिन्दामनासे भनापति वयाको प्रव करनेके ळिये उन्होंने यह आरम्म कर दिया ।

उस यज्ञमें मरीचि आदि सभी ब्रह्माके पुत्र जा

स्पने विभागमें व्यवस्थित होकर ऋतिजोंका व करने छो । खयं मुनिवर मरीचि ब्रह्मा बने । द् ब्रह्मपुत्र अन्य-अन्य स्थानोंपर नियुक्त हुए । अत्रि क्रिक् यहमें धन्य स्थान प्राप्त हुआ । अहिला मुनि इस य आग्नीष्ट बने, पुल्रस्य होता हुए और पुल्लह उद्गात उस यहमें महान् तपस्त्री ब्रह्म प्रलोमा बने । प्रचेता प्रतिहर्ताका स्थान हुशोभित कर एएं थे । यहाँ धना स सम्बद्ध स्थास्त है।

इस प्रकार प्रद्वानास सभी छोकीका छोष्टे हैं। स्तरपत के सभीके हारा पजन करने वे हैं। इसी कारण पद्भी भाराध्य कहाजी क्षयं पद्भी नप्रियत है। यितृगण भी प्रत्यक्ष रूप धा करके वहाँ पतारे थे। उन कोगोका प्रसन्तरासे लग प्रसन्तरा छा जाती है। वहाँ भपना भाग चाहने सभी देखता, आदित्य, वसुगण, विश्वेदेव, पितर, गर और मरुद्रण—सबको निर्दिष्ट यथोचित भाग प्राप्त गये। ठीक उसी समय वे रूद्र, जो बहुत पहले ब्रह्मा कोपसे प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जलमें होकर तप आरम्भ कर दिया था—पुनः जलसे बाहर नि पदे। सस समय उनका श्रीविषद ऐसा उरीम हो रहा

मानो एजारों सूर्य प्रकाशित हो उठे हों । वे भगवान् रुद्र सम्पूर्ण ज्ञानके निधान हैं । समग्त देवता उनके अङ्ग-भूत हैं । वे परम विशुद्ध प्रभु तपोवळके प्रभावसे सारे सृष्टि प्रपद्धको प्रत्यक्ष देखनेकी सामर्थ्यसे यक्त थे ।

नरश्रेष्ठ ! तत्काल ही उनसे पाँच दिव्य सर्ग उत्पन्न हुए । इसके अतिरिक्त चार भीम सर्गोंकी भी उनसे उत्पत्ति हुई, जिनमें मरणयर्गा जीव भी थे। राजन् ! अव तुम इस रह सृष्टिका प्रसार सुनो। जब एकादश ठडोंने अधिपति भगवान् महारुद्र दस हजार वर्गीतक तप करके उस अगाध जळके उत्पर आये हो उन्होंतं तरवा-वन-उपवर्नोसे युक्त सस्यन्यामळा पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही है। उसपर मनुष्यों और पश्राओंकी भरमार हो रही है। उन्हें दक्षप्रजापतिके भवनमें गूँजते हुए ऋत्विजोंके शन्द भी सुनायी पहे। साग ही यज्ञशाळार्ने याज्ञिक पुरुषोंके हारा उञ्चलरसे किया जाता हुआ वेदगान भी धुनायी पड़ा । तत्पश्चाद् उन महान् तेजस्ती एवं सर्वद्ध परम प्रभु रुद्रके मनमें खपार कोच रमङ् पङ्। वे कहने छगे—'क्षरे। महाजीने सर्वप्रथम अपनी सम्पूर्ण अन्तःशक्तिका प्रयोग करके मेरी सृष्टि की और मुझसे कहा कि तुन प्रजाओंकी सृष्टि करों। फिर वह सृष्टि-कार्य दूसरे किस व्यक्तिने सम्पन्न कर दिया। ऐसा कहकार परम ग्रस भगवान् रह कोशित होक्तर बढ़े जोरसे गरज उठे । उस समय उनके कार्नोसे तीव ज्वालाएँ निकल पड़ी । उन ज्वालाखोंसे भूस, वेताल, श्राग्नमय प्रेत एवं पृतनाएँ करोड़ोंकी संख्यामें प्रकट हो १पीं । वे सभी अपने-अपने हार्थीमें धनेक प्रकारके आयुध छिये हुए थे। जब उन भूतगणींने भगवान् रुद्रकी और दृष्टि डाळी तो खयं उन परमेक्रने एक अत्यन्त सुन्दर रथकी भी रचना कर ली । उस रथमें दो सुन्दर मृग अश्वोंके स्थानपर कल्पित हुए थे। तीनों तस्व ही तीन रथके दण्डोंका काम कर रहे थे। धर्मराज उस रथके अक्षदण्ड बने तथा पवन उसकी

घरघराहट थे। दिन-रात-ये दो उस रथकी थीं । धर्म और अधर्म उसके ध्वजदण्ड थे । व विद्यामय रथपर सार्राथेका कार्य खयं ब्रह्माजी थे । गायत्री ही धनुष हुई और प्रणवने धनुषकी स्थान प्रहण किया । राजन् ! उन देनेधरके सातों खर सात वाण बन गये थे। इस प्रका सामग्री एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्रोध्य दक्षका यज्ञ विष्यंस करनेके लिये चल पहे भगवान् शंकर वहाँ पहुँचे तो ऋत्विजोंके मन्त्र हो गये। यज्ञके विपरीत इस अञ्चल व्यक्षणको उन सभी ऋतिजोंने कहा—'देवतागण ! अ शीघ सावधान हो जायँ । आप सभीके सामने महान् भय उपस्थित होनेवाळा है। सम्भवतः म निर्मित कोई बळवान् असुर पहाँ आ रहा है। होता है कि इस परम दर्जभ यज्ञमें भाग पानेवे उसके सनमें विशेष रच्छा जामत हो गयी है।' देवतागण अपने मातामङ दक्षप्रजापतिसे गोले--इस अवसरपर दम छोगोंको क्या करना चाहिरे। ख टचित हो. बह बतानेकी क्रपा करें।

इक्स्प्रजायितिने कहा-साप सभी लोग शक्ष ठठा है और युद्ध प्रारम्भ कर दें।

उनके ऐसा कहते ही सनेक प्रकारके व धारण कानेवाले देवताओं एवं रुद्धके अनु घोर संग्राम छिड़ गया। तस युद्धमें वेताळ, कूष्माण्ड, पूतनाएँ और अनेक प्रह आयुध । लेकर लोकपालोंके साथ मिड़ गये। रुद्धके अ भूतगण आकाशमें जाकर भयंकर वाण, तलवार फरसे चलाने लगे। उस समरभूमिमें उन म भूतोंके पास उल्काएँ, अस्थिसमूह तथा वाण प्र मात्रामें थे। युद्धभूमिमें रुद्धदेवके देखते-देखते वे व पूर्वक देवताओंपर प्रचण्ड प्रद्धार करने हने। तदर

संप्रामका रूप अत्यन्त भयावह हो गया । रुद्रने भगदेवताके दोनों नेत्र एक ही वाणसे छेद दिये। उनके वाणोंसे भग नेत्रहीन हो गये। यह देखकर तेजली पूराको कोध था गया और वे रहसे जा भिड़े । उस महान् युद्धमें पूषाने वाणोंका जाळ-सा बिछा दिया । यह देखकर राज्ञहन्ता रुद्रने पृथाके सभी दाँत होड़ डाले । रुद्रहारा पृषाका दन्तभङ्ग देखकर देवसेनामें सब ओर भगदङ् मच गयी । फिर लो ग्यारहों रुद्ध वहाँ था गये । तदनन्तर आदित्योंमें सबसे कानिष्ठ परम प्रतापी भगवान् विष्णु सहसा वहाँ षा पहुँचे । उन्होंने देवसेनाको उस प्रकार हतोत्साह भागते हो हिला-बिदिशाओं में देखकर कहा---'वीगो ! पुरुषार्धका परित्याग करके तुमछोग कहाँ भागे जा रहे हो ! तुम बीरोचित दर्प, महिमा, इहनिश्चय, कुळभर्यादा और ऐश्वर्यभाव-इसनी जरूदी कैसे मुळा बैठे ! तुम्हारे भीतर बहाके सभी गुण विराजमान हैं । तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है। अतएव भूमिपर गिरकर उन पद्मयोनि प्रजापतिको साष्टाङ्क प्रणाम करो । यह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जायगा और युद्धके किये सचत हो जाओ ।'

उस समय भगवान् जनार्दनके श्रीअङ्गीर्मे पीलाम्बर मुशोमित हो रहा गा। उनके हायोंमें शह्व, चक एवं गदा विद्यमान थे । देवताओंसे ऐसा कहकर भगवान् श्रीहरि गरुड्पर आरूढ़ हो गये। फिर तो भगवान रुद्रसे उनका रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया । रुद्रने पाद्यपताहासे विष्णुको और विष्णुने कुपित होकर रुद्रपर नारायणाञ्चका ग्रयोग किया । उनके द्वारा प्रयुक्त नारायणाख और पाशुपताख-दोनों आकाशमें परस्पर उत्तराने छने। एक इजार दिव्य वर्षोतक उनका यह भीषण युद्ध चकता रहा। उस संप्रायमें - --- क्या म्योधित हो हा या हो दूसरेका

सिर जटाजालसे भूमित था । एक आ दूसरेके हाथमें मङ्गलमय उगलका वार एक तळ्यार छिये हुए ये तो दूस सर्वाङ्ग कण्डहारमें संलग्न कील हो रहा था तो दूसरेक श्रीअत रहे थे। एक पीताम्बर धारण दूसरे सर्पकी मेखला। ऐसे ही नारायणाक्रमें भी परस्पर होइ म हरि और हर-दोनोंमें बळकी ए प्रतीत होती यी। यह देखकर टनसे अनुरोध किया—'आप पाळन करनेवाले हैं; असएस अनुसार अहाँको शान्त कर दे।

मह्माजीके इस प्रकार कहने दोनों शान्त हो गये। तत्पश्चात् कहा-- 'आप दोनों महानुभाव जगत्में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। विष्वंस हो चुका है। फिर भी होगा। दक्षकी इन देव-संता होगा।

ळोकपिसामह महााजी वि वहाँ उपस्थित देवमण्डळीसे 'देवताओं ! शापळोग इस र अवस्य दें; क्योंकि नेदकी ह रुदका भाग परम प्रशस्त है स्तवन करो । जिनके प्रहार हुए हैं सथा जिन्होंने पूषाके भगवान् रुद्रकी स्तुति करनी चाहिये। इ है। इसके फळखरूप ये प्र यरदाता हो जायँने ए

गया था, उसे भी मैं दूर कर दूँगा। मेरे दर्शनके प्रभावसे देवता उस पशुत्वसे मुक्त होकर शीघ ही पशुपतित्वको प्राप्त होंगे। मैं आदि सनातनकालसे सम्पूर्ण विद्याओंका अधीश्वर हूँ, पशुओं (बद्धजीवों) में में उनके अधीश्वर रूपमें था, अतः लोकमें मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे, ने पाशुपत-रीक्षासे यक्त होंगे।

भगवान् रुद्रके ऐसा कहनेपर लोकपितामह ब्रह्मार्जा अत्यन्त स्लेहपूर्वक हँसते हुए उनसे बोले— 'रुद्रदेव ! आप निश्चय ही जगत्में पशुपित नामसे प्रसिद्ध होंगे । साथ ही यह दक्ष भी आपके सम्बन्धसे शुद्ध होकर संसारमें स्थाति प्राप्त करेगा । सम्पूर्ण संसारदारा इसका सम्मान होगा ।

परम मेधावी ब्रह्माजी रुद्रसे ऐसा कहकर दक्षसे बोले—'यत्स! मैंने गौरीको तुन्हें पहलेसे सींप रक्खा है। उसे तुम इन रुद्रको दे दो।' परमसुन्दरी गौरीने दक्षके घरमें कन्यारूपसे जन्म महण किया था। ब्रह्माजीके कहनेपर उन्होंने महाभाग रुद्रके साथ उनका विवाह कर दिया। दक्षकन्या गौरीका रुद्रके पाणिप्रहण कर लेनेपर दक्षका सम्मान उत्तरीत्तर बद्रता गया। जब ब्रह्माजीने रुद्रको निवासके लिये कैलासपर्वत प्रदान किया, तब रुद्र अपने गणोंके साथ कैलासपर्वतपर चले गये। ब्रह्माजी भी दक्षप्रजापतिको साथ लेकर अपनी पुरीमें प्रधारे।

(अध्यायं २१)

#### दतीया तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें हिमालयकी पुत्रीरूपमें गौरीकी उत्पत्तिका वर्णन और भगवान् शंकरके साथ उनके विवाहकी कथा

मुनिवर महातपा कहते हैं-राजन् । जब भगवान् हद कैलासपर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद भपने पिता दक्षसे प्राणपित महादेवके साथ वैरका प्रसङ् गौरीको स्मरण हो आया । अब सहसा उनके मनमें रोषका भाव उत्पन्न हो गया । वे सोचने ळगीं—'मेरे पिता दक्षने इन देवाधिदेवको यज्ञमें भाग न देकर कितना बड़ा अपराध किया था, जिसके फलखरूप मेरे पिताका निमित्त बनाया हुआ नगर तथा यज्ञका भी विध्वंस करना पड़ा । अतएव शिवके पितासे उत्पन्न शरीरका मुझे त्याग कर देना चाहिये और तपस्यादारा इन महेरवरकी भाराधना कर दूसरा जन्म घहण कर इनकी अर्थाङ्गिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिये। पिता दक्षमें तो बान्धवोचित प्रेमका लेश भी नहीं रह गया है। अतएव अत्र उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता।'

इस प्रकार भलीभाँति विचार करके प्रमिष्ठन्दरी गौरी तप करनेके उद्देश्यमें गिरिराज हिमालयपर चली गर्यों। दीर्घकालतक तपत्या करके उन्होंने अपने शरीरको सुखा डाला। फिर योगिग्निके द्वारा अपने शरीरको दग्ध कर वे पर्वतराज हिमालयकी पुत्रीके रूपमें प्रकट हुईं और उमा तथा महाकाली आदि उनके नाम हुए। हिमनान्के घरमें परम सुन्दर रूपसे सुशोभित होकर वे अवतीर्ण हुई कि फिर 'भगवान् रुद्र ही मुझे पतिरूपसे प्राप्त हों'। इस संकर्ष्य से त्रिलोचन भगवान् शंकरका स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपत्या आरम्भ कर दी। इस प्रकार जव गिरिराज हिमालयपर दीर्घकालतक तपदारा आराधना की तब बाह्यणका वेष धारण करके भगवान् शिव वहाँ पधारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अङ्ग शिथिल हो रहे थे। साथ ही वे पग-पगपर गिरते-पड़ते चल रहे थे। वड़ी कठिनाईसे वे पार्यतीके णस पहुँचकर

बीठि--- भादे ! में अन्यन्त भूग्वा बाह्मण हूँ, मुझे कुछ ग्याने गोग्य पदार्थ दो ।

उनके इस प्रकार कहनेपर परम कल्याणमया शेंटेन्द्रनिद्रनी उमाने उन महाणसे कहा—'विप्रवर! में धापनो मोजनार्य पल आदि पदार्थ दे रही हूँ। आप पथाशात्र स्नानकर इन्हानुसार उन्हें प्रहण करें।' उनके पो कहनेपर वे हालणंडवता पासमें ही बहती हुई गद्गाने जलमें स्नान करनेके लिये उतरे। उन माह्मण-वेपधारी शिवने स्नान करते समय ही खये मायाखरूप एक भपंकर मकरका रूप धारण कर उन गाह्मणका (अपना) पेर पकड़ लिया। फिर पार्वतीको यह सब ळीला दिखाते हुए कहने छमे—'दौड़ो-दौड़ो, में भारी विपत्तिमें पड़ गया हूँ। इस मकरसे तुम मेरे प्राणींकी रक्षा करो और जबतक इसके हारा में नष्ट-अष्ट नहीं कर दिया जाता, तभीतक तुम मुझे बचा छो।'

शहाणकं ऐसा कहनेपर पार्वतीने सोचा-'गिरिराज हमालय तो मेरे पिता हैं। उनका में पितृभावसे स्पर्श तरती हैं और भगवान् शंकरका पति-भावसे । पर इन कैसे बाह्यणदेवताको तपस्त्रिनी स्पश इस समय जलमें प्राहद्वारा पकड़े रहें १ परंत गनेपर भी यदि में इन्हें बाहर नहीं खींचती तो ःसंदेह मुझे ब्रह्महत्याका दोष ळगेगा। दूसरी बात इ है कि अन्य धर्मजनित श्रुटियों या प्रत्यवायोंका ।यश्चितद्वारा शोधन भी सम्भव है; किंतु इस बहाहत्या-पका तो शोधक कोई प्रायश्चित्त भी नहीं दीखता। । इस नार मन-ही-मन कह वे तुरंत दौड़कर वहाँ पहुँच हीं और हाथसे पकड़कर ब्राह्मणको जलसे बाहर चने लगीं। इतनेमं वे देखती क्या हैं कि जिन ाभावन शंकरकी आराधनाके लिये ने तपस्या कर । थीं, खयं वे शंकर ही उनके हाथमें आ गये हैं। प्रकार उन्हें देख्यार वे लिलत हो गयी और प्य-

समयका त्याग उन्हें स्मरण हो आया। अत्यन्त लज कारण उन परमञ्जन्दरी उमाके मुखसे भगवान् शंकरके प्र कोई वचन नहीं निकल रहा था। वे विल्कुल मीन । गयी। इसपर भगवान् रुद्ध मुसकराते हुए कहने लगे—'भद्रे तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करन तुम्हारे लिये उपयुक्त नहीं है । कल्याणि ! तुम यदि मेरा पाणिप्रहण निष्कल कर दोगी तो मुझे अव अपने भोजनके लिये बहापुत्री सरस्तरांसे कहना पड़ेगा।'

'यह उपहासकी परम्परा आगे न बढ़े'--ऐसा
सोचकर कुछ छजित-सी हुई पार्वती कहने
छगीं--'देवाधिदेव । महेश्वर । आप तीनों छोकोंके
खामी हैं। आपको पानेके छिये मेरा यह प्रयत्न
है। पूर्वजन्ममें भी आप ही मेरे पतिदेव थे। इस
जन्ममें भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं।
किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय
हैं, अब मैं उनके पास जाती हूँ। उन्हें जताकर आप
विधिपूर्वक मेरा पाणिप्रहण करें।'

इस प्रकार कहकर परमसुन्दरी भगवती उमा अपने पिता हिमालयके पास गयों और हाथ जोड़कर उनसे कहा—'पिताजी! मुझे अनेक लक्षणोंसे प्रतीत होता है कि पूर्वजन्ममें भगवान् रुद्र ही मेरे पित रहे हैं। उन्होंने ही दक्षके यज्ञका विध्यंस किया था। वे ही संसारके संरक्षक रुद्ध, ब्राह्मणका वेष धारण कर तपोयनमें मेरे पास आये और मुझसे भोजनकी याचना की। 'आप ज्ञान कर आइये'—मेरी इस प्रेरणापर वे इद्ध ब्राह्मणका वेष बनाये हुए गङ्गामें गये। फिर वहाँ मकरहारा प्रस्त हो जानेपर उन्होंने मुझे सहायताके लिये पुकारा। परंतु पिताजी! मुझे ब्रह्महत्या न लग जाय, इस भयसे मेंने अपने हाथसे उन्हों पक्षड़ लिया। मेरे पक्षड़ते ही वे अपने वास्तविक रूपमें प्रकट हो गये और कहने लिये—'दिव ! यह तो पाणिप्रहण है। तपोधने

£

इसमें तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये।' उनके ऐसा कहनेपर उनसे स्त्रीकृति लेकर मैं आपसे पूछने जायी हूँ। अतः इस अवसरपर मेरा जो कर्तन्य हो, उसे आप शीव बतानेकी कृपा कीजिये।

पार्वतीकी ऐसी बात धुनकर हिमाळय बड़े प्रसन्न हृए और अपनी पुत्रीसे कहने लगे—'सुमुखि! मैं आज संसारमें अत्यन्त धन्य हूँ, जो खयं मगवान् शंकर मेरे जामाता होनेवाले हैं। तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संतितवान् बन गया। पुत्रि! तुमने मुझको देवताओंका सिरमौर बना दिया है; पर क्षणभर रुकना। मेरे आनेतक थोड़ी प्रतीक्षा करना।

इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय सम्पूर्ण देवताओंके पितामह ब्रह्माजीके पास गये। वहाँ उनका दर्शन कर गिरिराजने नम्नतापूर्वक कहा—'भगवन् ! उमा मेरी पुत्री है। आज मैं उसे भगवान् रुद्रको देना चाहता हूँ।' इसपर श्रीव्रह्माजीने भी उन्हें 'दे दो' कहकर अनुमति दे दी।

महाजिते ऐसा कहनेपर पर्वतराज हिमाल्य अपने घरपर गये और तुरंत ही तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहूको बुलाया । फिर किनरों, असुरों और राक्षसोंको भी सूचना दी। अनेक पर्वत, निदयाँ, हुक्ष, कोषधिवर्ग सथा छोटे-बड़े अन्य पाषाण भी स्तिं धारणकर भगवान् शंकरके साथ होनेवाले पार्वतीके विवाहको देखनेके लिये वहाँ आये। उस विवाहमें पृथ्वी ही वेदी बनी और सातों समुद्र ही कलशा सूर्य एवं चन्द्रमा उस ग्रुभ अवसरपर दीपकका कार्य कर रहे थे तथा निदयाँ जल होने-परसनेका काम कर रही थी। जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो गयी, तब गिरिराज हिमालयने मन्दराच रांकरके पास मेजा । भगवान् रांकरः मन्दराचल तत्काल वापस क्षा गये। कि रांकरने विधिपूर्वक लमाका पाणिप्रहण विवाहके जत्सवपर पर्वत और नारद— कर रहे थे। सिझेंने नाचनेका काम पूर वनस्पतियाँ अनेक प्रकारके पुष्पोंकी वण तथा सुन्दर रूपवती अप्सराएँ उच्चखरसे करनेमें संलग्न थीं। उस विवाह-महोत्सवं चतुर्मुख बहाजी खयं ब्रह्माके स्थानपर। उन्होंने प्रसन्न होकर उमासे कहा— तुम-जैसी पत्नी और रांकर-सरीखे पति हों। भगवान् रांकर और मगवती उम साथ बैठे थे। उनसे इस प्रकार कहकर धामको लौट आये।

भगवान् वराह कहते हैं—पृथ्व !
गौरीका जन्म तथा किवाह—यह सारा प्रः
पाळके प्रञ्नेपर परम तपन्नी महातपा
जैसे सुनाया था, वह सम्पूर्ण क्तान्त
दिया। देवी गौरीके जन्म, विवाहादि—स
तिथिको ही सम्पन्न हुए थे, अतएव तृतीया ह
जाती है। उस तिथिको नमक खाना सर्व
जो की उस दिन उपवास करती है, उसे
की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यप्रस्त की य
तिथिको छवणके परित्यागप्र्वक इस
करे तो उसको सौभाग्य, धन-सम्पत्ति अं
पदार्थोंकी प्राप्ति होती है, उसे
खारथ्य, कान्ति और पृष्टिका भी लाभ हे

(

# गणेशजीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग और चतुर्थी तिथिका माहान्म्य

राजा प्रजापालने पूछा—महामुने ! गणपतिका म कैसे हुआ, उन्होंने सगुणरूप कैसे धारण किया ! संशय मेरे हृदयके लिये कष्टप्रद बन गया है । अतः प मो दूर करनेकी छूपा कीजिये ।

4

महातपा घोले—राजन् । पूर्व समयकी बात है—
पूर्ण देवता और तपको ही धन माननेवाले ऋषिगण
र्य आरम्भ करते थे और उसमें उन्हें निश्चय ही सिद्धि
। हो जाती थी। किर ऐसी स्थिति का गयी कि
छे मार्गपर चळनेवाले छोग विष्नका सामना करते हुए
ती प्रकार कार्यमें सफलता पाने छगे, पर निकृष्ट कार्यव व्यक्तिकी कार्य-सिद्धिमें कोई विष्न नहीं आता। तब
रोसिहित सम्पूर्ण देवताओं के मनमें यह चिन्ता उत्पन्न
कि विष्न तो असत् कार्योमें होना चाहिये। अतः इस
पपर वे परस्पर विचार करने छगे। इस प्रकार मन्त्रणा
ते-करते उन देवताओं के मनमें भगवान् शंकरके पास
कर इस गुत्यीको खुल्झानेकी इच्छा हुई। अतएव
स पहुँचकर उन्होंने परम गुरु शंकरको प्रणामकर
वपूर्वक इस प्रकार प्रार्यना की।

देवता बोले—देवाधिदेव ! महादेव ! शूलपाणि ! चन ! भगवन् ! हम देवताओं से भिन्न असुरों के कार्यमें वेव्र उपस्थित करना आपके लिये उचित है, हमारे में नहीं । देवताओं के इस प्रकार कहनेपर भगवान् अत्यन्त प्रसन्न हुए और वे निर्निमेंव दृष्टिसे भगवती हो देखने लगे । देवता भी वहीं थे । पार्वतीकी देखते हुए वे मन-ही-मन सोचने लगे—'अरे, इस शिक्ता कोई खरूप क्यों नहीं दीखता ! पृथ्वी, जल, और वायुकी सूर्ति तो चक्षुगोचर होती है; किंतु शिक्ती म्हिं क्यों नहीं दीखती ।' ऐसा सोचकर शिक्ते भण्डार परमपुरुष भगवान् रुद्ध हँस । आकाशकी मूर्ति न देखकर शम्भुने जो हँस

दिया, इसका अभिप्राय था—'बहुत पहले ब्रह्माजीकै मुखसे वे सुन चुके थे कि शरीरधारी व्यक्तियोंकी ही सूर्ति होती है। आकाशके शरीरधारी न होनेके कारण इसकी मूर्ति असम्भव है। फिर तो उन परवस रुद्रके द्वारा पृथ्वी, जल, तेज और वायु-इन चारोंके सहयोगसे यह एक अद्भुत कार्य सम्भव हो गया । अभी हँसी बंद भी नहीं हुई थी, इतनेमें एक परम तेजस्ती कुमार प्रकट हो गया। उसका मुख तेजसे चमक रहा था। उस तेजसे दिशाएँ चमकने लगीं । भगवान् शिवके सभी गुण उसमें संनिहित थे। ऐसा जान पड़ता था, मानो साक्षाद दूसरे रुद्र ही हों। वह कुमार एक महान् आत्मा था। वह प्रकट होकर अपनी सस्मित दृष्टि, असुत कान्ति, दीप्त मूर्ति तथा रूपके कारण देवताओंके मनको मोहित कर रहा था। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। भगवती उमा उसे निर्निमेष दृष्टिसे देखने छगी। यह भद्धत कार्य देखका तथा 'स्रीका खभाव चषाल होता है, सम्भवतः उमाकी ऑर्खे भी इस अनुपम सुन्दर बाळकपर मुग्ध हो गयी हैं'-यह मानकर भगवान् रुद्रके मनमें कोधका आविर्माव हो गया । अतः उन परम प्रभुने गणेशजीको शाप दे दिया-- 'कुमार ! तुम्हारा मुख हाथीके मुख-जैसा और पेट छम्बा होगा। सर्प ही तुम्हारे यज्ञीपवीतका काम देंगे---यह नितान्त सत्य है।'

इंस प्रकार गणेशजीको शाप देनेपर भी भगवान शंकरका रोष शान्त नहीं हुआ । उनका शरीर क्रोथसे काँप रहा था । ने उठकर खड़े हो गये । त्रिशूल-धारी रुद्रका शरीर जैसे-जैसे हिल्ला, वैसे-वैसे उनके श्रीविप्रहके रोमकूपोंसे तेजोमय जल निकलकर बाहर गिरने लगा । उससे दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न हो गये । उन सभीके मुख हाथीके मुख-जैसे थे तथा उनके शरीरकी आभा काले खैर-वृक्ष या अझनके समान थी । है हार्थों में खनेक प्रकारके अख-शख टिये हुए थे। अब देवता व्यप्न-मनसे सोचने लगे-- 'अरे, यह क्या हो गया ! एक ही बाळक ऐसा अतुळित महान् कार्य कर रहा है। हम देवताओंकी अभिलाषा अनायास ही पूरी हो गयी। पर इसके चारों ओर ये वैसे ही गण कहाँसे आ पहुँचे !

उस समय उन विनायकोंके कारण देवताओंकी चिन्हा क्षायधिक नद गयी । प्रथ्वीमें क्षोभ उत्पन्न हो गया । तब चार मुखाँसै शोभा पानेवाले प्रह्माजी अनुपम विमानपर विराजमान होकर धाकाशमें आये और यों कहा-'देवताओ ! तुम छोग धन्य हो । यों तुम सभी तीन नेत्रवाले शद्धत रूपधारी भगवान् रुद्रके कृपापात्र हो । साथ ही तुमने भसुरोंके कार्यमें विष्न उत्पन्न करनेवाले गणेशजीको प्रणाम करनेका सौभाग्य प्राप्त किया है। उनसे इस प्रकार कहनेके पश्चात ब्रह्माजीने भगवान रुद्रसे कहा-'विभो ! धापके मुखसे प्रकट हुआ जो यह बाळक है, इसे ही आप इन विनायकोंका खामी बना दें। ये शेष इसरे विनायक इनके अनुगामी-अनुचर बनकर रहें। प्रभो ! साथ ही मेरी प्रार्थना है कि आपके वर-प्रभावसे आकाशको भी शरीरधारी बनकर प्रथ्वी आदि चारों महाभूतोंमें रहनेका सुअवसर मिल जाय। इससे एक ही आकाश अनेक प्रकारसे व्यवस्थित सकता है।

इस प्रकार भगवान् रुद्र और ब्रह्माजी बार्ते कर ही रहे थे कि विनायक बहाँसे वले गये। फिर पितामह-ने रामसे कहा-'देव! आपके हाथमें अनेक समचित अस्त हैं। आप ये अस्त तथा वर अन इस बालकाको प्रदान करें, यह मेरी प्रार्थना है।' ऐसा कहकर

हासाजी वहाँसे चले गये। एवं भगवान शंकरने अपने सुपुत्र गणेशजीसे कहा- 'पुत्र विनायक, विम्नहर, गजास्य धौर भवपुत्र—इन नार्मोसे तुम प्रसिष्ट होगे । क्रू-दृष्टिवाले ये विनायक बड़े उप स्वभावके हैं । पर ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे। प्रकृष्ट यहा, दान आदि श्रम कर्मके प्रभावसे शक्तिशाळी वनका ये कार्योमें सिद्धि प्रदान करेंगे। देवताओं, यज्ञों तथा धन्य कार्योंमें भी सबसे श्रेष्ठ स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। सर्वप्रथम पूजा पानेका अधिकार तुम्हारा है। यदि ऐसा न इक्षा तो तुम्हारे द्वारा उस कार्यकी सफलता बाधिस होगी।

महाराज ! जब ये बार्ते समाप्त हो गयी तो भगवान् शंकरने देवताओंके साथ जळपूर्ण सूवर्ण कलशोंके विभिन्न तीयोंके जलसे उन गणेशजीका क्षभिषेक किया । राजन् ! इस प्रकार जळसे अभिषिक होकर विनायकोंके खामी भगवान् गणेशकी शोमा होने लगी। उन्हें भिभिषिक देखकर सभी देवता भगवान् शंकरके सामने ही उनकी इस प्रकार स्तृति करने छगे।

देवता बोले—गजानन ! आप गणोंके खामी हैं। क्षापका एक नाम त्रिनायक है। आप प्रचण्ड पराक्रमी इमारा निरन्तर नमस्कार है। हैं। आपको भगवन् । विष्न दूर करना भापका स्त्रभाव है । आप सर्पकी मेखटा पहनते हैं । भगवान् शंकरके मुखसे क्षापका प्रादुर्भाव हुआ है । लम्बे पेटसे आपकी भाकृति उद्गासित होती है । इम सम्पूर्ण देवता भापको प्रणाम करते हैं । आप इमारे सभी विष्त सदाके छिये शान्त कर दें ।

मनमस्ते गजवक्त्राय नमस्ते गणनायक । विनायक नमस्तेऽस्तु नमस्ते चण्डविक्रम ॥ नमोऽरत ते विष्ठहर्ने नमस्ते सर्पमेखल । नमस्ते सद्रयक्त्रोत्थ प्रलम्बज्रसाश्रित ॥ सर्वदेवनमस्काराद विघ्नं सर्वदा । (वराष्ट्रपु० २३। ३३-३४) कुर

असीम कोध उत्पन्न हो गया । उन्होंने वासुकि प्रभृति प्रमुख सर्पोको बुळाया और उन्हें शाप दे दिया ।

ब्रह्माजीने कहा—नागी ! तुम मेरे द्वारा उत्पन्न किये हुए मनुष्योंकी मृत्युके कारण बन गये हो । अतः आगे स्वायम्भुत्र मन्वन्तरमें तुम्हारा अपनी ही भाताके शापद्वारा घोर संहार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

जब ब्रह्माजीने इस प्रकार उन श्रेष्ठ सर्पोंसे कहा तब सर्पोंक शरीरमें भयसे कॅंपकॅंपी मच गयी। वे उन प्रभुके पेरोंपर गिर पड़े और ये वचन कहे।

नाग बोले—भगवन् । आपनं ही तो कुटिल जातिमें हमारा जन्म दिया है। विष उगलना, दुष्टता करना, किसी वस्तुको देखकर उसे नष्ट कर देना—यह हमारा अमिट खभाव आपके द्वारा ही निर्मित है। अब आप ही उसे शान्त करनेकी कृपा करें।

ब्रह्माजीने कहा—मैं मानता हूँ, तुम्हें मैंने उत्पन्न किया है और तुममें कुटिलता भी भर दी है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि तुम निर्देय होकर नित्य मनुष्योंको खाया करो।

सपॉने कहा—भगवन् ! आप हमें भलग-अलग रहनेके लिये कोई सुनिश्चित स्थानकी व्यवस्था कर दीजिये और हमारे द्वारा डेंसे जानेकी स्थिति एवं नियम भी वता दें।

राजन् ! नागोंकी यह बात सुनकार ब्रह्माजीनं कह।—'सर्पो ! तुमलोग मनुष्योंके साथ भी रह सको— इसके लिये मैं स्थानका निर्णय कर देता हूँ । तुम सबलोग मनको एकाम्र कर मेरी आज्ञा सुनो—'सुतल, वितल और पाताल—ये तीन लोक कहे गये हैं । तुम्हें

रहनेकी इच्छा हो तो वहीं निवास करो । वहाँ मेरी आज्ञा तथा व्यवस्थासे अनेक प्रकारके भोग तुम्हें भोगनेके लिये प्राप्त होंगे । रातके सातवें पहरतक तुम्हें वहाँ रहना है । फिर वैवखत मन्वन्तरके आरम्भमें करयपजीके यहाँ तुम्हारा जन्म होगा । देवतालोग तुम्हारं बन्धु-बान्धव होंगे । बुद्धिमान् गरुइसे तुम्हारा भाईपनेका सम्बन्ध होगा । उस समय कारणवश तुम्हारी सारी संतान ( जनमेजयके यज्ञमें ) अग्निके द्वारा जलकर खाहा हो जायगी। इसमें निश्चय ही तुम्हारा कोई दोव न होगा । जो सर्प अत्यन्त दुष्ट और उच्छ्रान्छ होंगे, उन्हींकी उस शापसे जीवनळीळा समाप्त होगी। जो ऐसे न होंगे, वे जीवित रहेंगे। हाँ, अपकार करनेपर या जिनका काल ही आ गया हो, उन मनुष्योंको समयानुसार निगलने या काटनेके लिये तुम खतन्त्र हो । गरुडसम्बन्धी मन्त्र, औषथ और बद्ध गारुड्मण्डलद्वारा दाँत कुण्ठित करनेकी कलाएँ जिन्हें ज्ञात होंगी, उनसे निश्चय ही तुम्हें डरकर रहना चाहिये, अन्यथा तुम लोगोंका विनाश निश्चित है।

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर वे सम्पूर्ण सर्प पृथ्वीके नीचे पाताललोकमें चले गये। इस प्रकार ब्रह्माजीसे शाप एवं वरदान पाकर वे पातालमें आनन्दपूर्वक निवास करने लगे। ये सारी वातें उन नाग महानुभावोंके साथ पश्चमी तिथिके दिन ही घटित हुई थी। अतः यह तिथि धन्य, प्रिय, पिवत्र और सम्पूर्ण पापोंका संहारक सिद्ध हो गयी। इस तिथिमें जो खेडे पदार्थके भोजनका परित्याग करेगा और दूधसे नागोंको स्नान करायेगा, सर्प उसके मित्र बन जायेंगे।

# पष्टी निथिकी महिमाके प्रसङ्घमें खामी कार्तिकेयके जन्मकी कथा

ाजा भजापालने कहा—द्विजया! मेरा एक प्रश्न यह भी है कि आहंकारसे कार्तिकायकी उत्पत्ति कैसे हुई! पहामते! आप मेरे मंदेहको दूर करनेकी कृपा कीजिये!

गृनियर गरानपा योले—राजन् ! सम्पूर्ण कर्लोगे जिल्हे प्रधान स्यान प्राप्त है. उन्हें परम पुरुष परमातमा है। जाता है। सबके आरम्भमें उन्होंसे अव्यक्तन्त्रपत्तां उत्यनि हुरे। ये तत्त्व तीन प्रकारके हैं। परम पुरुष और अव्यक्तके योगसे महत्त्त्वका प्रादुर्भाव हुआ। इसी महत्त्वकों अहंकार भी कहते हैं। इनमें नी पुंतत्त्व है, यह भगवान् विष्णु अथवा शिव नामसे प्रसिद्ध है। अव्यक्तप्रकृति भगवति उमादेवी या कमळन्यमा एक्सी हैं। उन्हीं भगवान् शंकर और उमाके स्योगसे अहंकारकी उत्पत्ति हुई। वे ही सेनापित कार्तिकेय हैं। पहामते राजन् ! में अव उन कार्तिकेयकी उत्पत्तिका प्रसिद्ध कहता हैं, तुम उसे छुनो।

सर्वप्रथम एकभात्र भगवान् नारायण ही विराजमान ये, फिर उनसे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई । तत्पश्चात् लायम्भुय मनु तथा मरीचि और सूर्य आदि प्रकट हुए । फिर इन देवताओं, दानवों, गन्धवों, मनुष्यों, पञ्चओं और पिक्षयोंकी सृष्टि हुई । यही सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि कही गयी है । सृष्टिका विस्तार हो जानेपर देवताओं और दानवोंमें एक दूसरेकी परास्त करनेकी एछासे सदा युद्ध होने लगा; क्योंकि उन दोनों दलोंने भणार बल पा और उनमें सदा वैरकी भावना वनी रहती थी । दैन्योंके सेनाप्यक्ष बड़े वलवान् थे, जिन्हें पुद्धनें कोई हरा नहीं सकता था । उनके नाम इस प्रकार है—हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, भहासुर विप्रचित्ति, विनिन्न, भीमाक्ष और क्षीश्च । इन सभी वीरोंके बलकी सीमा न थी । उस घोर संप्रामके अवसरपर देवसेनामें लपिस्त देवता दानवोंके तीक्षण वाणोंसे प्रतिदिन हार

रहे थे । उनकी पराजय देखका वृहस्पतिजीने कहा—'देवताओं । तुम्हारी सेनामें कोई सेनाध्यक्ष नहीं हैं । केवल एक इन्द्रसे इस सेनाकी एक्षा हो सके—यह नितान्त असम्भव हैं । अतः तुमलोग अपने लिये किसी सेनाध्यक्षका अन्वेषण करो । अत इसमें देर करना ठीक नहीं हैं ।'

बृहस्पतिजीके ऐसा कहनेपर देवता महाजीके पास गये। उन्होंने व्याकुळ होकर उनसे कहा—'भगवन्! हमें आप कोई सेनाप्यक्ष देनेकी कृपा करें।' इसपर महाजीने घ्यान लगाकर देखा—'इन देवताओं के ळिये मुझे क्या करना चाहिये।' इतनेमें उनका घ्यान भगवान् शंकरकी ओर गया और फिर सभी देवता, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध पवं चारण महाजीको आगे करके कैळास पर्वतको चले। वृहाँ पशुपति भगवान् शंकरका दर्शनकर अनेक प्रकारके सोत्रोंद्वारा सभीने उनकी स्तुति क्षारम्भ कर दी।

देवता बोळे—महेश्वर | हम समस्त देवता आपकी शरणमें आये हैं | भूतभावन | आप त्रिनेत्र, भगवान् शंकर, उमापति, विश्वपति, मरुत्पति और जगत्पति नामसे विख्यात हैं ! आपको हमारा प्रणाम है । प्रभो | आप हमारी रक्षा करें । भगवन् ! आपके जटापुष्ठके अप्रभागपर बैठे हुए चन्द्रमाकी किरणोंके प्रकाशसे तीनों जगत् खन्छ हो रहे हैं । आप ही अन्युत, त्रिशुळपाणि और पुरुपोत्तम कहलाते हैं । दैत्योंद्वारा उत्पन्न भय हमारे उपर आग्या है । आप उससे हमारी रक्षा करनेकी कृपा काजिये। श्रेष्ठ देवताओंमें भी परमञ्जेष्ठ प्रभो । आदिदेव, पुरुपोत्तम, हर, भव, महेश, त्रिपुरान्तक, विभु, भगदेवताके नेत्र हरनेवाले, दैत्यिपु, पुरातन और वृष्यभव्यज—स्य प्रकार आपके अनन्त नाम हैं । भगवन् ! हमारी रक्षामें आप ही सक्षम हैं । गिरिजापति प्रभो ! पर्यन्तमनी मेनाक आप वासन्य

तथा

नारायण

रक्षा करें।

श्रीवराहपुराण ]

भाजन हैं ! देवेश्वर ! अच्युत गणेश, भूतेश, शिव, अक्षय, अयन और दैत्यवरान्तक आपकी संज्ञाएँ हैं।

भगवन् !आप हमारी रक्षा करें । पृथ्वी आदि पाँच तत्त्वोंमें आप प्रतिष्ठित हैं। आपके प्रधान गुण भी पाँच हैं। विशेषता यह है कि आप आकाशमें तो केवल ध्वनिरूपसे ठीन रहते हैं, अग्निमें शब्द एवं रूप—इन दो

गुणोंसे, वायुमें तीन रूपोंसे, जलमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस-इन चार रूपोंसे और पृथ्वीमें गन्धसहित पाँच रूपोंसे विराजते हैं। भगवन्! अग्नि आपका खरूप है।

वृक्ष, पत्थर और तिल आदिमें आप साररूपसे स्थित हैं।

भगवन् ! आप महान् शक्तिशाली पुरुष हैं । इस समय

दैत्योंद्वारा हमें अत्यन्त दुःख भोगना पड़ रहा है। अतः आप हमारी रक्षा करें । त्रिलोचन ! जिस समय यह सारा विश्व सृष्टिश्रान्य था तथा ये सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र आदि भी नहीं थे, उस समय त्रिनेत्र ! सभी प्रमाणोंसे परे, समस्त बाधाओंसे वर्जित केवल आपको ही सत्ता विराजित थी। भगवन् ! आप कपालकी माला पहनते हैं । दितीयाके चन्द्रमा आपके मस्तककी शोभा बढ़ाते हैं। इमशान-

भूमिमें आप निवास करते हैं । भस्मसे आपकी अनुपम शोभा होती है। आप शेषनागका यज्ञी-पवीत पहनते हैं । देवेश्वर ! मृत्युंजय ! आप अपनी तीव्र बुद्धिके सहारे हमारी रक्षा करें । भगवन् ! आप पुरुप हैं और ये श्रीगिरिजा अर्द्ध देहरूपमें आपकी शक्ति हैं । आपमें ही यह जगत् स्थित है । आहवनीय आदि अग्नियोंने आपके तीनों नेत्रोंमें स्थान पाया है। समस्त सागर तथा पर्वतोंसे निकलकर समुद्रतक जानेवाली नदियाँ आपकी जटाएँ हैं

विशुद्ध ज्ञानधन हैं । जिनकी दृष्टि दूपित है,

चार मुखोंसे शोभा पानेवाले ब्रह्मा भी आप ही हैं । सत्त्व आदि तीनों गुणों, आहवनीय, आवसध्य आदि तीनों अग्नियों तथा कृत-त्रेता आदि युगोंके भेदसे आप त्रिमूर्ति बन जाते हैं । प्रभो ! ये प्रधान देवता

आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपको अपना तोषक एवं रक्षक कहते हैं । क्योंकि रह ! विश्वका भरण-पोषण करना आपका स्वभाव है। अतः भरमको भूषणरूपमें धारण करनेवाले प्रभो ! आप हमारी

जगतके उत्पत्तिकर्ता भगवान

मुनिवर महातपा कहते हैं--राजन् ! देवताओं के इस प्रकार स्तुति करनेपर पशुपति भगवान् शंकर स्थिर होकर बोले---'देवताओ ! आपका क्या कार्य है ? शीव्र बतलाएँ । देवगण बोले—देवेश ! दानवोंके वधके लिये

आप हमें एक सेनापति प्रदान करनेकी कृपा कोजिये। ब्रह्माजीकी अध्यक्षतामें रहनेवाले हम सभी देवताओंका इस समय इसीमें कल्याण है। भगवान् रुद्रने कहा—'देवगण!आप लोग खस्थ एवं निश्चिन्त हो जायँ । अभी थोड़ी देरमें मैं आपलोगोंको

जानेकी आज्ञा दे दी और पुत्रोत्पत्तिके निमित्त अपने विग्रहमें रहनेवाळी शक्तिको प्रेरित किया । उनके द्वारा शक्तिके क्षुब्व होते ही एक कुमार प्रकट हो गया । उसकी प्रभा ऐसी थी, मानो तपता हुआ सूर्य ही हो । वह अपनी जन्मजात राक्तिको इस

राजन् ! यों कहकर भगवान् रुद्रने देवताओंको

वे ही उसे भौतिकरूपमें देखते प्रकार प्रकाशित कर रहा था, मानो वह शक्ति ज्ञानमय हैं। च० प० अं० १०--

1

सेनापति देता हूँ।

## सप्तमी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें आदित्योंकी उत्पत्तिकी कथा

राजा प्रजापालने पूछा-माहाणश्रेष्ठ ! दिव्य ज्योति:-पुञ्जका शरीर-धारण वड़े आश्चर्यकी वात है । कृपया मुझ शरणागतकी इस शङ्काका आप निराकरण करें ।

मुनिवर महातपाजी कहने लगे—राजन ! विज्ञानात्मा, सनातन ज्ञानशक्तिको जत्र किसी दूसरी राक्तिकी अपेक्षा हुई तो उसके शरीरसे एक प्रकाशमान तेज निकल पड़ा, जो सूर्य कहलाया। यह उन महान् पुरुषका ही एक दूसरा रूप है। फिर उस मूर्तिमें सम्पूर्ण तेज स्थान पा गये। तब उससे तीनों लोकोंमें प्रकाश फैल गया । उस तेजमें अखिल महर्षियोंसहित सम्पूर्ण देवता और सिद्ध अधिष्ठित हैं। इसीलिये उन प्रभुको खयम्भू कहा जाता है। उन्हींसे सूर्यका प्राकट्य हुआ। वे ही खयं सूर्य-रूपसे लक्षित हैं। उस विम्रहमें तुरंत तेजोंका समावेश हो गया । अतः वे परम तेजस्वी शरीरवाले बन गये । वेदवादी मुनिगण इसी तेजको सूर्य आदि नामोंसे व्यवहृत करते हैं। जब वे आकाशमें ऊपर उठकर सभी लोकोंको प्रकाशित करने लगे, तत्र उनका अनुगुण नाम 'भास्कर' पड़ गया । इसी प्रकार चारों ओर प्रकाश फैलानेके कारण इनकी 'प्रभाकर' नामसे भी प्रसिद्धि हुई । दिवा और दिवस-ये दोनों शब्द एक ही अर्थके बोधक हैं। इनके द्वारा दिवसका निर्माण हुआ, अतः ये दिवाकर कहलाये। सम्पूर्ण संसारके आदिमें ये विराजते थे, अतः इन्हें आदित्य कहते हैं। फिर इन्हीं भगवान् सूर्यके तेजसे भिन्न-भिन्न वारह आदित्य उत्पन्न हुए । वैसे प्रधानतया एक ही रूपमें ये जगत्में घूमते रहते हैं। जब इनके शरीरमें स्थान पाये हुए देवताओंने देखा कि ये ही परवस परनेश्वर जगत्में व्याप्त होकर तेज फैला रहे

हैं, तव वे श्रीविग्रहसे बाहर निकल आये और भगवानुकी इस प्रकार स्तुति करने लगे।

देवता वोले-भगवन् ! आपसे जगत्की सृष्टि होती है। आपके द्वारा ही इस विश्वका पालन और संहार होता है। आप आकाशमें ऊँचे जाकर निरन्तर विश्वमें चकर लगाते हैं। ऐसे प्रमुकी हम सदा उपासना करते हैं । जगत्की रचना हो जानेपर प्रतापी सूर्यका रूप धारणकर आप सर्वत्र तेज भर देते हैं। जिसे सात घोड़े खींचते हैं, जिसकी कालरूपी धुरी है और जो बड़े वेगसे चलता है, ऐसा रथ आपकी सवारी है। प्रभो ! आप प्रभाकर और रिव कहलाते हैं। चर और अचर—सम्पूर्ण संसारकी आत्मा आप ही हैं। सिद्ध पुरुष कहते हैं कि ब्रह्मा, वरुण, यम, भूत और भविष्य—सव कुछ आप ही हैं। भगवन् ! वेद आपकी मूर्ति हैं। अन्धकार दूर करना आपका स्वभाव है। आप वेदान्त आदि शास्त्रोंकी सहायतासे ही जाने जाते हैं । यज्ञोंमें विष्णुके रूपसे आपके ही निमित्त हवन होता है। हम सभी देवता आपकी शरणमें आये हैं।आप प्रसन्न होकर सदा हमारी रक्षा करें । देनेश्नर ! अब हमलोगोंके द्वारा भक्तिपूर्वक की हुई आपकी स्तुति सम्पन हो गयी। प्रभो! विशेप आग्रह है कि आप हमारी रक्षाका प्रवन्ध करें। इस प्रकार देवताओंके स्तुति करनेपर भगवान् सूर्यने तेजोमयी मूर्तिको सौम्य वना लिया और उनके सामने शीव ही साधारण प्रकाश फैलाने लगे । ( उस अवसरपर देवताओंने कहा---) 'भगवन् ! इस सम्पूर्ण देवगणमें वेचैनी उत्पन्न हो गयी थी। अव आपकी कुपासे सभी शान्तिका अनुभव कर

#### अष्टमी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें मात्काओंकी उत्पत्तिकी कथा

20000000

राजन् ! इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी सर्भ देवताओंके साथ भगवान् शंकरके पास गये । उन्हें देखकर भगवान् शंकरने प्रत्युत्थानादिद्वारा खागत कर उनसे कहा—'आप सभी देवता किस कारणसे यहाँ पधारे हैं । आप शीघ्र आज्ञा दें, जिससे मैं आपलोगोंका कार्य तुरंत सम्पन्न कर दूँ।'

शारणमें गये । उस समय वहाँ आये हुए प्रधान देवताओंसे पितामहने कहा—'सुरगणों ! कहो, तुम्हारे आनंका क्या प्रयोजन है ! तुम क्या चाहते हो !

देवताओंने कहा—जगपते ! आप चतुर्मुख एवं जगत्-पितामह हैं । भगवन् ! आपको हमारा नमस्कार है । अन्धकासुरके द्वारा हम सभी देवता महान् दुःखी हैं । आप हम सबकी रक्षा करें ।

ब्रह्माजी वोले—श्रेष्ठ देवताओं ! अन्धकासुरसे रक्षा करना मेरे वशकी वात नहीं है । हाँ, महाभाग शंकरजी अवश्य सर्वसमर्थ हैं । हम सभी उनकी ही शरणमें चलें; क्योंकि मैंने ही उसे वर दिया था कि तुम्हें कोई भी मार न सकेगा और तुम्हारा शरीर भी पृथ्वीका स्पर्श नहीं करेगा। फिर भी उस परम पराक्रमी असुरको शत्रुओंके संहार करनेवाले भगवान् शंकर मार सकते हैं; अतः हम सवलोग उन्हीं कैलासवासी प्रमुके पास चलें।

इसपर देवताओंने कहा- 'भगवन् ! दुष्टचित्त, महावली अन्धकासुरसे आप हमारी रक्षा करें' अभी वे ऐसा कह ही रहे थे कि विशाल सेना लिये अन्धकासुर वहीं आ धमका । उस समय वह दानव पूरे साधनींके साथ आया था । उसकी इच्छा थी कि वह युद्धमें चतुरङ्गिणी सेनाके सहारे शंकरजीको मारकर उनकी पत्नी पार्वतीका अपहरण कर ले। उसे सहसा इस प्रकार प्रहारके लिये उचत देखकर रुद्र भी युद्धके लिये उचत हो गये। सभी देवता भी उनका साथ देनेको तैयार हुए । फिर उन प्रभुने वासुकि, तक्षक और धनंजयको स्मरण किया और उन्हें क्रमसे अपना कङ्कण और करधनी वनाया । इतनेमें नील नामसे प्रसिद्ध एक प्रधान दैत्य हाथीका रूप धारणकर मगवान् शंकरके पास आया । नन्दी उसकी माया जान गये और वीरभद्रको बतलाया । वस ! क्या था, वीरभद्रने भी सिंहका रूप धारणकर उसे तत्काल मार डाला । उस हायीका चर्म अञ्जनके समान काला था । वीरभद्रने उसकी चमड़ी उघेड़कर उसे भगवान् शंकरको समर्पित कर

दिया । तब रुद्रने उसे वस्नके स्थानपर पहन लिया । तभीसे वे गजाजिनधारी हुए । इस प्रकार गजचर्म पहनकर उन्होंने स्वेत सर्पका भूषण भी धारण कर

पहनकर उन्होंने श्वेत सर्पका भूषण भी धारण कर लिया । फिर हाथमें त्रिशूल लेकर अपने गणोंके साथ उन्होंने अन्धकासुरपर धावा बोल दिया । अब देवता एवं दानवोंमें भीषण संप्राम प्रारम्भ हो गया । उस अवसरपर इन्द्र आदि सभी लोकपाल, सेनापित स्कन्द एवं धन्य

इन्द्र आदि सभी लोकपाल, सेनापति स्कन्द एव धन्य सभी देवता भी समराङ्गणमें उतर आये। यह स्थिति देखकर नारदजी तुरंत भगवान् नारायणके पास गये

यह सुनना था कि भगवान् जनार्दन भी हाथमें

और बोले—'भगवन् ! कैलासपर देवताओंका दानवोंके साथ घोर युद्ध हो रहा है।'

चक्र लेकर गरुड़पर बैठे और युद्ध-स्थलमें पहुँचकर दानवोंके साथ युद्ध करने लगे । उनके वहाँ आ जानेपर देवताओंका उत्साह कुल बढ़ा अवश्य, किंतु उस समरमें उनका मन एक प्रकारसे ग्लान हो चुका था, अतः वे सभी भाग चले । जब देवताओंकी शक्ति समाप्त हो गयी तो ख्वयं भगवान् रुद्ध अन्धकासुरके सामने गये । उसके साथ उनका रोगाञ्चकारी युद्ध आरम्भ हो गया । उस समय उन प्रभुने उस दानवपर त्रिशूलसे भीषण प्रहार किया ।

अन्धकासुर उत्पन्न हो गये। युद्धभूमिमें ऐसा अत्यन्त आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखकर परम प्रभु भगवान् रुद्धने प्रधान अन्धकासुरको त्रिशूलके अप्रभागसे बींध दिया और उसे लिये हुए नाचने लगे। शेप मायामय अन्धकासुरोंको भगवान्

फिर तो घायल हो जानेपर अन्धकासुरके शरीरसे जो रक्त जमीनपर गिरा, उससे उसी क्षण दूसरे असंख्य

विष्णुने अपने चक्रसे काट डाला । शूल-प्रोत प्रधान अन्यका-सुरके शरीरसे रक्तकी धाराएँ अब भी निरन्तर प्रवाहित हो रहीं थीं;अतः रुद्रके मनमें भीषण कोधाग्नि भड़क उठी,

जिससे उनके मुखसे अग्निकी ज्वाला वाहर निकलने

लगी। उस ब्वालाने एक देवीका रूप धारण कर लिया, जिसे लोग योगेश्वरी कहने लगे।

इसी प्रकार भगवान् विष्णुने भी अपने रूपके सदश ( ज्वालाद्वारा ) अन्य शक्तिका निर्माण किया । ऐसे ही ब्रह्मा, कार्तिकेय, इन्द्र, यम, वराह, महादेव, विष्णु और नारायण—इनके प्रभावसे आठ मातृकाएँ प्रकट हो गयीं । जब श्रीहरिने पृथ्वीका उद्धार करनेके

लिये वराहका रूप धारण किया था, उस समय जिन्हें अपनाया वे वाराही हैं । इस प्रकार ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, यमी, योगेश्वरी, माहेश्वरी और माहेन्द्री— ये आठ मातृकाएँ हैं। क्षेत्रज्ञ श्रीहरिने, जिनका जिस-

कारणसे निर्माण हुआ था, उसपर विचार करके उनका वही नाम रख दिया । ऐसे ही काम, क्रोध, छोभ, मद, मोह, मात्सर्य, पैशुन्य और असूया— इनकी आठ शक्तियाँ मातृका नामसे प्रसिद्ध हुई । काम

'योगेश्वरी',कोंघ 'माहेश्वरी',लोभ 'वैष्णवी', मद 'ब्रह्माणी',

मोह 'कौमारी', मार्त्सर्य 'इन्द्राणी', पैशून्य 'यमदण्डधरा' और असूया 'वाराही' नामसे कही गयी हैं—ऐसा जानना चाहिये । ये कामादिगण भी भगवान् नारायणके शरीर कहे जाते हैं । उन प्रभुने जैसी मूर्ति धारण की, उनका वैसा नाम तुम्हें बता दिया ।

तदनन्तर इन मातृ-देवियोंके प्रयाससे अन्धका-सुरकी रक्तधाराका प्रवाह सूख गया । उसकी आसुरी माया समाप्त हो गयी । फिर अन्धकासुर भी सिद्ध हो गया । राजन् ! मैंने तुमसे यह आत्मविद्यामृत-तत्त्वका वर्णन किया है । मातृकाओंकी उत्पत्तिका यह कल्याणकारी प्रसङ्ग जो सदा सुनता है, ये माताएँ उसकी

प्रतिदिन सभी प्रकार रक्षा करती हैं। राजेन्द्र! जो मुखसे इन मातृकाओंके जन्मचरित्रका पाठ करता है, वह इस लोकमें सर्वथा धन्यवादका पात्र माना जाता

#### नवमी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें दुर्गादेवीकी उत्पत्ति-कथा

महातपाजी कहने हैं—राजन् ! प्राचीन समयकी चान है । बरणके अंशसे उत्पन्न सिन्धुई।प नामका एक प्रचल प्रतापी नरेश था। वह इन्द्रको मारनेवाले पुत्रकी कामनासे जंगलमें जाकर तप करने लगा । सुत्रत ! इस प्रकार एक ही आसनसे भीपण तप करते हुए उसने अपने शरीरको सुखा दिया।

राजा प्रजापालने पूछा—द्विजयर ! उसका इन्द्रने फौन-सा अपकार किया था, जिससे वह उनके मारने-वाले पुत्रकी इच्छासे तपमें लग गया !

महातपाजी बोले—राजन्! सिन्धुद्वीप पिछले जन्ममें विश्वकर्माका पुत्र नमुचि नामक दैत्य था, जो बीरोंमें प्रधान था। वह सम्पूर्ण शिल्लोंद्वारा अवध्य था। अतः इन्द्रद्वारा जलके फेनसे उसकी मृत्यु हुई थी। (युद्धके अन्तमें इन्द्रने उसे जलके फेनसे मारा था)। वही पुनः ब्रह्माजीके वंशमें सिन्धुद्वीपके नामसे उत्पन्न हुआ। इन्द्रके उसी वैरको स्मरणकर वह अत्यन्त कठिन तपस्या करनेके लिये बैठ गया था।

इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर पवित्र नदी वेत्रवती- (मध्यप्रदेशकी बेतत्रा नदी) ने अत्यन्त सुन्दर मानुषी स्त्रीका रूप धारणकर एवं अनेक सन सन्ना वात वतानेकी कृपा करो ।

नदीने उत्तर दिया—मेरा नाम के हैं । मेरे मनमें आपको करनेको इच्छा हो गयी है। अतः मैं आ गयी हूँ । महाराज ! इस वातपर तथा भावोंको विचारकर आप मुझ दासीको खीकार कर कृपा करें।

राजन् ! वेत्रवतीके इस प्रकार कहनेपर र सिन्धद्वीपने भी उसे स्वीकार कर लिया समय पाकर शीघ्र ही उससे पुत्रकी उत्पत्ति ह उस वालकमें वारह सूर्यों-जैसा तेज था। वेत्रवतं उदरसे जन्म होनेके कारण वह वेत्रासुरके ना प्रसिद्ध हुआ । उसमें पर्याप्त वल था । उस तेजकी सीमा न थी। धीरे-धीरे वह प्राग्ज्योतिष (कामरूप-आसाम)का नरेश बन गया और यु होनेपर तो उसके वल-विक्रम बहुत बढ़ गये। उस अब महायोगराक्तिद्वारा सात द्वीपोंवाली इस सम्प्र पृथ्वीको जीत लिया । वादमें कालकेयोंको जीतने लिये उसने मेरू-पर्वतपर चढ़ाई की । जब व असुर इन्द्रके पास गया तो वे भयसे वहाँसे भाग चरे अग्निने तो उसे देखते ही अपना स्थान छोड़ दिया

ऐसे ही यम, निर्ऋति और वरुण —ये सब-के-सब उसके आनेपर अपने स्थानसे हटते गये। अन्तमें इन्द्रप्रमृतिको साथ लेकर वरुण देवता वायुदेवताके संनिकट गये। फिर पवनदेव भी इन्द्र आदि समस्त देवताओंके सिहत धनाध्यक्ष कुबेरके पास पहुँचे। शंकरजी कुबेरके मित्र हैं; अतः धनाध्यक्ष कुबेर देवताओंको साथ लेकर शंकरजीके पास पधारे। राजन्! इतनेमें वलाभिमानी वेत्रासुर भी गदा लिये हुए कैलासपर जा पहुँचा। इधर भगवान् शिव उसे अवध्य समझकर देवताओंके साथ ब्रह्म लोक पहुँचे थे। वहाँ पुण्यवाम करनेवाले बहुत-से देवता और सिद्धोंचा समाज उनकी स्तृति कर रहा था। उस समय जगत्की रचना करनेमें कुशल ब्रह्माजी भगवान् विष्णुके चरणसे प्रकट हुई गङ्गाके पावन जलमें प्रविष्ट होकर क्षेत्रझ परमात्माकी माया गायत्रीका नियमपूर्वक जप

कर रहे थे। अब देवता वडे जोरसे चिल्लाकर कहने

लगे—'प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले भगवन् ! हमें

बचाइये। वेत्रासुरसे हम समस्त देवता और ऋषि अत्यन्त

भयभीत हो गये हैं। आप हमारी रक्षा करें! रक्षा करें!!

देवताओं के इस प्रकार पुकार मचानेपर ब्रह्माजीकी दृष्टि वहाँ आये हुए उन देवताओं की ओर गयी। वे सोचने लगे—'अहो ! भगवान् नारायणकी माया बड़ी विचित्र है । इस विश्वका कोई भी स्थान उसरो रिक्त नहीं है । असुरों और राक्षसों से भला मेरा क्या सम्बन्ध ए वे इस प्रकार अभी चिन्तन कर ही रहे थे कि तबतक वहाँ एक अयोनिजा कन्या प्रकट हो गयी । उसका शरीर स्वेतवस्तों से सुशोभित हो रहा था । उसके गलेमें माला तथा मस्तकपर किरीट उद्घासित हो रहा था । उसकी कान्ति अत्यन्त उज्ज्वल थी तथा उसकी आठ मुजाएँ थीं, जिनमें क्रमसे शङ्ख, चक, गदा, पाश (शक्ति) तल्वार, घण्टा और धनुप—ये दिव्य आयुध सुशोभित

वह महायोगेश्वरी परब्रह्म परमात्माकी राक्ति सिंह' समासीन थी। अब सहसा वह अनेक रूप धारणः सभी असुरोंके साथ युद्ध करने लगी। उस देवीमें अप राक्ति थी। उसके पास बहुत-से दिव्य अश्व थे इस प्रकार देवताओंके वर्षसे यह युद्ध एक हज वर्षोतक चलता रहा और अन्तमें इस संग्राममें दे द्वारा भयंकर वेत्रासुर मार डाला गया। अब देवताः की सेनामें बड़े जोरसे आनन्दकी ध्वनि होने लगी। देवता युद्ध मूमिमें ही-भगवती! आपकी जय हो! जय हो! कहकर स्तु प्रणाम करने लगे। साथ ही भगवान् शंकरने उन्हर्स प्रकार स्तुति की—

भगवान् शंकर बोले-महामाये! महाप्रमे! गाः देवि ! आपकी जय हो ! महाभागे ! आपके सौभा आनन्द-सभी असीम एवं अनुलेपन आपके श्रीअङ्गोंको रा बढ़ाते हैं । परमानन्दमयी देवि ! दिव्य मालाएँ गन्ध आपके श्रीविग्रहकी छवि बढ़ाती हैं। महेरव आप वेदोंकी माता हैं। आप ही वर्णोकी मातृका आप तीनों लोकमें व्याप्त हैं। तीनों अग्नियोंमें शक्ति है, वह आपका ही तेज है। त्रिशुल ध करनेवाली देवि! आपको मेरा नमस्कार है। देवि! त्रिनेत्रा, भीमवक्त्रा और भयानका आदि अर्थान नामोंसे व्यवहृत होती हैं। आप ही गायत्री और सुर हैं। आपके लिये हमारा नमस्कार है। अम्बि आपकी आँखें कमलके समान हैं । आप महामाया आपसे अमृतकी वृष्टि होती रहती है। सर्वगे! सम्पूर्ण प्राणियोंकी अधिष्ठात्री हैं। स्वाहा और । आपकी ही प्रतिकृतियाँ हैं; अत: आपको नमस्या है। महान हैत्योंका हलन तरचेनानी ३

समाधिद्वारा आराधना करनी चाहिये। ऐसा करनेसे ये प्राणियोंको वर देंगी, इसमें छेशमात्र संदेह र इस (नवमी ) तिथिको जो पुरुप अथवा स्त्री प प्रसादरूपसे भोजन करेंगे, उनके सभी म सिद्ध हो जाएँगे।

राजन् ! फिर ब्रह्मानं भगवान् शंकरसे कह 'देव! स्वयं आपद्वारा कहे गये इस स्तोत्रका जो पुरुप प्र काल नित्य पाठ करेगा, उसे आप भी इस देवीके समान ह प्रदान करें और सम्पूर्ण संकटोंसे उसका उद्धार दें—यह प्रार्थना है ।'

इस प्रकार भगवान् शंकरसे का उन्होंने पुनः देवीसे कहा—'देवि ! आपके यहाँ कार्य सम्पन्न हुआ । किंतु अभी हमारा दूसरा बहुत बड़ा कार्य शेप है । बहु यह कि आगे महिष नामका एक राक्षस उत्पन्न होगा, जिसका विनाश आपके ही द्वारा सम्भव है ।,

राजन् ! इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी र सम्पूर्ण देवता देवीको हिमालय पर्वतपर प्रतिष्ठित यथास्थान प्रस्थित हो गये । हिमवान् पर्वतपर आनन् विराजनेके कारण उनका नाम 'नन्दादेवी' हुआ । व्यक्ति भगवतीके इस प्रकट होनेकी कथाको स्वयं पर्व अथवा सुनेगा, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो कैवल्य-मोक्षका अधिकारी होगा ।

(अध्याय २८

ब्रह्माजी योले—देवताओ ! अनुपम अङ्गींसे शोभा पानवाली ये देवी अब हिमालय पर्वतपर पधारों और आपलोग भी अब तुरंत वहाँ चलकर आनन्दसे रहें। नवमी तिथिके दिन इन देवीकी सदा स्थिरचित्त एवं ध्यान-

#### दशमी तिथिके माहात्म्यके प्रसङ्गमें दिशाओंकी उत्पत्तिकी कथा

मुनिवर महातपा कहते हैं—राजन् ! अव जिस प्रकार भगवान् श्रीहरिके कानोंसे दिशाएँ उत्पन्न हुई, वह कथा मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। आदि-सर्गके आरम्भमें ब्रह्माजीको सृष्टि करते हुए यह चिन्ता हुई कि 'मेरी उत्पन्न प्रजाका आधार क्या होगा ! अतः उन्होंने संकल्प किया कि अब आम्यन्तर-स्थान उत्पन्न हों। उनके इस प्रकार विचार करते ही उन परम प्रमुके कानोंसे दस तेजस्वी कन्याओंका प्रादुर्भाव हुआ राजन् ! उनमें वे पूर्वा, दक्षिणा, पश्चिमा, उत्तर उच्ची और अधरा—ये छः कन्याएँ तो मुख् मानी गयीं । साथ ही उन कन्याओंके मध्यमें और चा कन्याएँ, जो परम सुन्दर रूपवाली गम्भीर भावोंवालं तथा महाभाग्यशालिनी थीं, उत्पन्न हुईं । उस् समय उन सभी कन्याओंने बड़ी नम्रताके साथ शुद्धस्वरूप ब्रह्माजीसे प्रार्थना की—'देवेश्वर! आप प्रजाके पालक हैं। हमें स्थान देनेकी कृपा कीजिये। स्थान ऐसा चाहिये, जहाँ हम सभी अपने पतियोंके साथ सुखपूर्वक निवास कर सकें। अन्यक्तजन्मा प्रभो! हमें आप महान् भाग्यशाली पति प्रदान करनेकी कृपा करें।'

ब्रह्माजी वोले—कमनीय किटमागसे शोभा पानेवाली दिशाओ ! यह ब्रह्माण्ड सौ करोड़का विस्तारवाला है । इसके अन्तर्गत तुम संतुष्ट होकर यथेष्ट स्थानोंपर निवास करों। मैं शीघ्र ही तुम्हारे अनुरूप सुन्द्रर एवं नवयुवक पतियोंका भी निर्माण करके देता हूँ । तदनन्तर इच्छानुसार तुम सभी अपने-अपने स्थानपर चली जाओ ।

राजन् ! जब ब्रह्माजीने इस प्रकार कहा तो वे सभी वन्याएँ इच्छित स्थानोंको चल पड़ीं । फिर उन प्रभुने उसी क्षण महान् पराक्रमी लोकपालोंकी रचना कर एक वार उन कन्याओंको पुनः अपने पास वापस बुलाया । उनके आ जानेपर लोकपितामह ब्रह्माजीने उन कन्याओंका

उन लोकपालोंके साथ विवाह कर दिया । उत्तम त्रतका पालन करनेवाले राजन् ! उस अवसरपर उन परम प्रभुने पूर्वा नामवाली कन्याका विवाह इन्द्रके साथ, आग्नेयीदिक्-का अग्निदेवके साथ, दक्षिणाका यमके साथ, नैर्ऋत्रीका निर्ऋतिके साथ, पश्चिमाका वरुणके साथ, वायन्यीदिकका वायुके साथ, उत्तराका कुबेरके साथ तथा ईशानीदिक्का भगवान् शंकरके साथ विवाहका प्रबन्ध कर दिया। ऊर्ध्व दिशाके अधिष्ठाता वे खयं बने और अधोलोकको अध्यक्षता उन्होंने शेषनागको दी। इस प्रकार उन दिशाओंको पति प्रदान करनेके बाद ब्रह्माजीने उनके लिये दशमी तिथि निर्धारित कर दी। वही तिथि उन्हें अत्यन्त प्रिय बन गयी। राजन् ! जो उत्तम ब्रतका पालक पुरुष दशमीतिथिके दिन केवल दही खाकर वृत करता है, उसके पापका नाश करनेके लिये वे देवियाँ सदा तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य मनको वशमें करके दिशाओंके जन्मादिसे सम्बन्ध रखनेवाले इस प्रसङ्ख्यो सुनता है, वह इस लोकमें प्रतिष्ठा और अन्तमें ब्रह्माजीका लोक प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं।

( अध्याय २९ )

### एकादशी तिथिके माहात्म्यके प्रसङ्गमें कुवेरकी उत्पत्ति-कथा

मुनियर महानपा कहते हैं -राजन् ! अव एक दूसरी कथा कहता हूँ । इसमें धनके खामी कुबेरकी उत्पत्तिका वर्णन है । यह प्रसङ्ग पापका नाश करनेवाला है । पहले कुबेरजी वायुके रूपमें अमूर्त ही थे । पश्चात् वे मूर्तिमान् वनकर उपस्थित हुए । परब्रह्म परमात्माका जो शरीर है, उसीके अन्तर्गत वह वायु विराजता था । आवश्यकताके अनुसार वह क्षेत्रदेवता वनकर वाहर निकला । उसकी उत्पत्तिकी कथा मैं तुम्हें संक्षेपमें वता चुका हूं । महाभाग ! तुम बड़े पवित्रात्मा पुरुष हो, अतः वही प्रसङ्ग पुनः बुळ विस्तारसे बहता हूं, सुनो ।

एक समयको बात है — ब्रह्माजीके मनमें सृष्टि रचनेकी इच्छा हुई। तब उनके मुखसे बायु निकला। वह बड़े वेगसे स्थूल बनकर वह चला और उससे धूलकी प्रचण्ड वर्षा होने लगी। फिर ब्रह्माजीने उसे रोका और साथ ही कहा— 'वायो ! तुम शरीर धारण करो और शान्त हो जाओ।' उनके ऐसा कहनेपर वायु मूर्तिमान् बनकर कुबेरके रूपमें उनके सामने उपस्थित हुए। तब ब्रह्माजीने कहा—'सम्पूर्ण देवताओंके पास जो धन है, बहु केवल फलमात्र है। उन सक्की रक्षाका भार तुम्हारे उपर है। इस रक्षा-कार्यके कारण जगत्में 'धनपित'

नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। फिर अत्यन्त संतुष्ट होगर महााजीने उन्हें एकादशीका अधिष्ठाता बना दिया। राजन् ! उस तिथिके अवसरपर जो व्यक्ति बिना अन्निमें पकाये खयं पके हुए फळ आदिके आहारपर रहकार नियमके साथ मत रहता है, उसपर कुनेर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और ने उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं।

धनाध्यक्ष कुवेरके मूर्तिमान् बननेकी यह कथा सम्पूर्ण पापोंका नारा करनेवाळी है । जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इसका श्रवण अथवा पठन करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं । अन्तमें वह खर्गळोकको प्राप्त करता है।

(अध्याय ३०)



# द्वादशी तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें उसके अधिष्ठाता श्रीभगवान् विष्णुकी उत्पत्ति-कथा

मुनियर महातपा कहते हैं—राजन्! यह जो मनुका नाम और मनुत्व ( मन्त्र ) पढ़ा जाता है तथा उसमें जो मन्त्र-शक्ति है (वह चाहे वैदिक या तान्त्रिक कुछ भी हो) प्रयोजनवश स्वरूपतः मूर्तिमान् विष्णु ही है। राजन्! भगवान् नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष हैं। उन परम प्रभुके मनमें सृष्टि-विषयक संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा—'मैंने जगत्की रचना तो कर दी, फिर पालन भी तो मुझे ही करना है। यह सारा कर्म-प्रपञ्च है। सम्यक् रूपसे खरूप धारण किये विना यह कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता है। अतः एक ऐसी सगुण मूर्तिका निर्माण करूँ, जिससे इस जगत्की रक्षा हो सके।'

राजन् ! परब्रह्म परमात्माका संकल्प सत्य होकर
रहता है । वे प्रभु इस प्रकार विचार कर ही रहे थे,
इतनेमें एक प्राक्तनी विशिष्ट खरूपधारिणी सृष्टि उनके
सामने प्रकट हो गयी । इसमें स्वयं पुराणपुरुष
भगवान् नारायण ही प्रकट हो गये और उन्होंने
छोकत्रयको अपने वैष्णव शरीरमें प्रविष्ट होते
देखा । फिर वह प्रभुके शरीरसे बाहर आया ।
उस अवसरपर उन्हें अपने प्राचीन वरदानकी बात याद
आयी, जो भगवान्ने संतुष्ट होकर वाणी आदिको
दिया था । यह बहुत पुराना प्रसङ्ग है । भगवान्
नारायणने वर देते हुए कहा था—'तुम्हें सभी

वस्तुएँ विदित होंगी । तुम सबके कर्ता होओंगे। सम्पूर्ण प्राणिवर्ग तुम्हें नमस्कार करेगा। तुम्हारे द्वारा तीनों लोकोंकी रक्षा होगी। अतः तुम 'विष्णु' नाम धारण करो। तुम सनातन पुरुष हो। देवताओं और ब्राह्मणोंकी सम्यक् प्रकारसे सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। देव! तुम्हें सर्वज्ञता प्राप्त हो जाय— इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है।'

इस प्रकार वर देकर भगवान् नारायण अपने प्राकृत रूपमें स्थित हो गये । फिर अब विष्णुको भी पहलेकी बात ध्यानमें आ गयी । सोचा--'अरे ! मैं तो वही शक्तिसम्पन पुरुष हूँ ।' तन उन महान् तपस्ती प्रभुने ऐश्वर्यके प्रभावसे योगनिदाका स्मरण किया। वे देवी आ गयीं । स्त्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेवाठी प्रजाओंका भार उनपर सौंप दिया । 'मैं उन परम प्रभु भगवान् नारायणका ही तो रूप हूँ'—ऐसा विचारका वे फिर सो गये। सो जानेपर उनकी नाभिसे एक बड़ा-सा कमल निकला । सात द्वीपोंत्राली पृथ्वी, समुद्र और वन-ये सव-के-सव उस कमलपर विराजमान थे। उस कमळके रूपका विस्तार आकाशसे पातालतक फैला था । उसकी कर्णिकापर सुमेरु पर्वत सुशोभित हो रहा था। सबके वीचमें ब्रह्माजी थे। अपने ऐसे पुरुष देखकर परम रूपको प्रत्यक्ष वैराज

परमात्माको वड़ा हर्ष हुआ । फिर उनके भीतर जो पत्रनदेव थे, उन्होंने व्यवहारके लिये वायुका सृजन किया । साथ ही कहा—'तुम अज्ञानपर विजय करनेवाले ज्ञानस्वरूप इस शङ्खका रूप धारण करो।' फिर श्रीहरिसे कहा—'अज्ञानका नाश करनेके लिये तुम्हारे हाथमें यह तलवार सदा शोभा पाती रहे । अन्युत ! भयंकर काल-चक्रको काटनेके लिये यह चक्र धारण कर लो । केशव ! पापराशि नष्ट हो जाय, एतदर्थ यह गदा धारण करना आवश्यक है । समस्त भूतोंको उत्पन्न करनेवाली यह वैजयन्ती माला तुम्हारे कण्ठमें सदा सुशोमित होती रहे । चन्द्रमा और सूर्य-ये दोनों श्रीवत्स और कौस्तुभके स्थानपर शोभा पार्ये । पवन चलनेमें सबसे पराक्रमी कहा गया है। वह तुम्हारे लिये गरुड बन जाय । तीनों लोकोंमें बिचरनेवाली देवी लक्ष्मी सदा आपकी आश्रिता रहें । आपकी तिथि दादशी हो अभीष्टरूपसे विराजें । इस अपने और आप

द्वादशी तिथिके दिन श्री अथवा पुरुष—जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए घृतके आहारपर रहे, वह स्वर्गमें स्थान पानेका अधिकारी हो जाय।

(मुनिवर महातपा कहते हैं—राजन्)! वही परम पुरुष भगवान् नारायण 'विष्णु' इस नामसे विख्यात हुए । देवता और दानव—ये सब उन्हींकी वर्तियाँ हैं । खयं वे ही अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं । उनके द्वारा किसीका संहार होता है तो किसीकी रक्षा होती है । उन्हें 'वेदान्तपुरुष' कहा जाता है । वे हो प्रभु प्रत्येक युगमें सब जगह विचरते हैं । जो उन्हें मनुष्य मानता है, उसे बुद्धिहीन समझना चाहिये । पापोंका नाश करनेवाला यह प्रसङ्ग वैष्णव-सर्ग कहलाता है । जो इसका पठन करता है, वह खर्गलोकमें जाकर परम पूज्य बन जाता है ।

(अध्याय ३१)

## त्रयोदशी तिथि एवं धर्मकी उत्पत्तिका वर्णन

महातपाजी कहते हैं—राजन् ! धर्म बड़े आदर-के पात्र हैं। नरेन्द्र ! उनकी उत्पत्ति, मिहमा और तिथिका प्रसङ्ग कहता हूँ, सुनो । जिन्हें परब्रह्म परमात्मा कहते हैं तथा जिन शुद्धस्क्ष्प प्रभुकी सत्ता सदा बनी रहती है, पहले केवल वे ही थे । उनके मनमें प्रजाओंकी रक्षाका करनेका विचार उत्पन्न हुआ । फिर उन प्रजाओंकी रक्षाका उपाय सोचने लगे । वे इस चिन्तामें लगे ही थे कि इतनेमें उनके दक्षिण अङ्गसे एक पुरुप प्रकट हो गया । उसके कानोंमें स्वेत बुण्डल, गलेमें स्वेत माला थी और वह सफेद रङ्गका अनुलेपन लगाये हुए था । उसके चार पैर थे तथा उसकी आकृति बलकी थी । फिर उस पुरुपको देखकर परम प्रभुने कहा—'साधो ! तुम इन प्रजाओंकी रक्षा करो । मेरे द्वारा तुम जगत्में प्रधान बना दिये जाते हो ।'

भगवान् नारायणकी आज्ञासे वह पुरुष वेसा ही हो गया। सत्ययुगमें उसके सत्य, शौच, तप और दान—ये चार पैर थे, त्रेतामें तीन तथा द्वापरमें दो। किलयुगमें वह दानरूपी एक पैरसे ही प्रजाओंका पालन करने लगा। ब्राह्मणोंके लिये उसने अध्ययन-अध्यापन एवं यजन-याजनादि छः रूप बनाये। क्षत्रियोंके लिये दान, यज्ञन एवं अध्ययन—इन तीन रूपोंसे, वैश्योंके लिये दो रूपोंसे तथा शूदोंके लिये केवल एक सेवारूपसे ही सम्पन्न होकर वह सर्वत्र विराजने लगा। यह शक्तिशाली पुरुष सम्पूर्ण द्वीपों और तलातलोंमें व्याप्त हो गया। प्रकारान्तरसे द्रव्य, गुण, किया और जाति—ये चार इसके पैर कहे गये हैं। वेदमें कहा गया है— संहिता, पद और कम—ये तीन उसके सींग हैं। आदि और अन्तमें स्थान पाये हुए दो सिरोंसे वह

पाता है। उसके सात हाथ हैं। उदात्त, ।त ओर खरित—इन तीन खरेंसे वह सदा बद्ध हैं। इस प्रकारसे वह धर्म व्यवस्थित हुआ। । ।जन् ! कुछ समयके बाद उस धर्मको विचित्र तरनेवारे चन्द्रमाक कारण महान् दुःख हुआ। ।ति चन्द्रमाक भाई हैं। चन्द्रमाक मनमें बृहरपितकी नागको प्रहण करनेकी इच्छा जग उठी। ।जिन्त कमसे धर्मका मन उद्दिग्न हो गया। अतः वहांसे चला और एक गहन बनमें पहुँचकर हने लगा। धर्मके बनमें चले जानेपर सम्पूर्ण तथा दानवोंके सैनिक धर्महीन हो गये। फिर दानवोंको मारनेक लिये वृमने लगे तथा वैसे ही

का भी देवताओं के घरपर चक्कर लगाना आरम्भ गा। राजन् ! उस समय धर्मके न रहनेसे सभी एँ छिन-भिन हो गयीं । महाभाग ! चन्द्रमाके देवता और दानव-सभी परस्पर द्वेषके भाजन ये। उन्होंने अनेक प्रकारके आयुघोंको हाथमें ले और वे परस्पर युद्ध करने लगे। उस संग्रामका कारण स्त्री थी। नारदजी बड़े विनोदी हैं। दानवोंके लडते हुए कोधी देवताओंको देखकर वे तरंत विता ब्रह्माजीके पास गये और इसकी सूचना दी। ोसम्पूर्ण प्राणियोंके पितामह हैं। अतः हंसपर आरूढ़ द्रस्थलमें जाकर उन्होंने सवको मना किया । फिर ने उनसे पूछा---'इस समय तुमलोगोंका यह युद्ध किस हो रहा है ?' तब उन सबने उत्तर दिया--न् ! यह चन्द्रमा ही सभी अनर्थोका कारण है । भपनी बुद्धिसे इस लड़केको अपना बताता है। ुषित कर्मसे दुःखी होनेके कारण धर्म गहन वनमें ( निवास कर रहे हैं।' तब ब्रह्माजीने उसी क्षण ओं और दानवोंको साथ लिया तथा वनकी चल पड़े । वहाँ जाकर देखा कि बृषभका वेष बनाकर चार पैरोंसे विराजमान हैं।

चन्द्रमाके समान सफेद उनके सींग हैं और वे इधर-उधर विचर रहे हैं। फिर ब्रह्माजीने उपस्थित देवताओंसे कहा---

ब्रह्माजी चोले—'देवताओ! यह मेरा प्रथम पुत्र है। इस महामुनिको लोग धर्म कहते हैं। भाईकी भार्यासे अवैध राग करनेवाले चन्द्रमाके व्यवहारसे इसे अत्यन्त व्यथा हो रही है। अतः तुम सभी देवता और दानव अव इसे संतुष्ट करनेका प्रयत्न करो, जिसके फलखरूप पुनः सम्पूर्ण सुरों एवं असुरोंकी सम स्थिति हो जाय।' राजन्! उस समय ब्रह्माजीके वचनसे देवताओं और दानवोंको धर्मकी वातें विदित हो गयीं। उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। अतएव सबलोग चन्द्रमाके समान खन्छ वर्णवाले धर्मकी स्तुति करनेमें तत्पर हो गये।

देवताओंने कहा—जगत्की रक्षा करनेवाले महाभाग ! तुम्हारा वर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल है । तुम्हें वार-बार नमस्कार है। देवरूप धारण करनेवाले प्रभो ! तुम्हारी कृपासे खर्गका मार्ग दीख जाता है । तुम कर्ममार्गके खरूप हो तथा सब जगह विराजते हो । तुम्हें वार-वार नमस्कार है। पृथ्वीके पालक तथा तीनों लोकोंके रक्षक एकमात्र तुम्हीं हो । जनलोक, तपोलोक तया सत्यलोक सभी तुमसे धुरक्षित रहते हैं। स्थावर एवं जङ्गम—कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे त्रिना स्थित रह सके । तुम्हारे अभावमें तो यह जगत् तुरंत ही नष्ट हो सकता है। तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी आत्मा हो । सज्जन पुरुपोंके हृदयमें सत्त्वखरूप धारण कर तुम शोभा पाते हो । राजस पुरुषोंमें राजस और तामस पुरुपोंमें तामसन्दप तुम्हारा ही है। तुम्हारे चार चरण हैं। चारों वेद तुम्हारे सींग हैं । तीन नेत्र तुम्हारी शांभा बढ़ाते हैं । हायोंकी संख्या सात है। तुम तीन वन्धवाले हो । ऐसे

वृपभरूपी प्रभो ! तुम्हें नमस्कार है । \* देव ! तुम्हारी अनुपस्थितिमें हम विपथगामी एवं मुर्ख बन गये हैं । तुम हमारे परम आश्रय हो । अतः हमें सन्मार्ग बताने-की कृपा करो ।

जन इस प्रकार दंवताओं ने स्नृति की तो प्रजा-पालक धर्म, जो वृपमके रूपसे पधारे थे, संतुष्ट हो गये। उनका मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उनके शान्तस्वरूप नेत्रने ही उन्हें सन्मार्ग वता दिया। उनकी केवल दृष्टि पड़नंसे ही वे दंवता धार्मिक नेत्रसे देखने लगे। एक क्षणमें ही उनका अज्ञान नष्ट हो गया। वे सम्यक् प्रकारसे सद्धर्म-सम्पन्न हो गये। असुरोंकी स्थिति भी वैसी ही हो गयी। तन ब्रह्माजीने धर्मसे कहा— 'धर्म! आजसे तुम्हारे लिये त्रयोदशी तिथि निश्चित कर देता हूँ। जो पुरुष इस तिथिके दिन उपवास करके तुम्हारी पूजा करेगा, वह पाणी होनेपर भी पापमुक्त हो जायगा । धर्म ! तुममें प्रभूत सामध्ये है । तुम इस अरण्यमें बहुत समयतक निवास कर चुके हो, इसलिये यह वन 'धर्मारण्य'-नामसे विख्यात होगा । प्रभो ! चार, तीन, दो और एक चरणसे युक्त होकर तुम कृत, त्रेता आदि युगमें जिस प्रकार लक्षित होते हो, उसी प्रकार पृथ्वी और आकाशमें रहकर विश्वको अपना घर मानते हुए उसकी रक्षा करो ।'

राजन् ! इतनी वार्ते कहकर लोकपितामह ब्रह्माजी देवताओं और दानवोंके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये । देवताओंका शोक दूर हो गया । वे वृषभका वेष धारण करनेवाले धर्मके साथ अपने लोकको चले गये । जो पुरुष त्रयोदशीके दिन श्राद्ध करते समय धर्मकी उत्पत्तिका यह प्रसङ्ग पितरोंको सुनायेगा एवं भित्तके साथ दूधसे तर्पण करेगा, वह स्वर्गमें जाकर देवताओंके साथ सुखपूर्वक निवास करनेका अधिकारी होगा ।

( अध्याय ३२ )

# चतुर्दशी तिथिके माहात्म्यके प्रसङ्गमें रुद्रकी उत्पत्तिका वर्णन

महातपा मुनि कहते हैं—राजन् ! इसके अतिरिक्त सृधिक आरम्भमें रुद्रके उत्पन्न होनेकी एक कथा और है। अब वह प्रसङ्ग कहता हूँ, यत्नपूर्वक सुनो—

जव तपोरूप धर्ममय वृक्ष नष्टप्राय हो गया था, उस समय प्रचण्ड तेजस्वी ब्रह्मार्जा क्षमारूपी अस्त्र धारण किये प्रकट हुए। उन परम प्रतापी प्रमुके आनेका प्रयोजन था परम ज्ञान और तत्त्वको जानकर प्रजाओंकी रक्षा करना। सृष्टि करनेकी इच्छावाले उन महाप्रभुने चाहा— 'प्रजाएं उत्पन्न हों और इच्छानुसार जगत्की वृद्धि हो।' किंतु इसमें प्रतिबन्ध पड़ गया। अतः कोधसे उनका मन क्षुच्य हो उठा। फिर वे समाधिस्थ हो गये। अव उनके सामने एक ऐसा श्रेष्ट पुरुप प्रकट हुआ, जिसका अन्तःकरण अत्यन्त पित्र था। उसके रजीगुण और तमीगुण सर्वथा नष्ट हो चुके थे। उसकी कीर्ति अचल थी। उस पुरुषमें वर देनेकी पूर्ण शक्ति थी एवं अपार बल था। उसके शरीरकी कान्ति काले और लाल-रंगसे सम्पन्न थी तथा नेत्र पीले रंगके थे। वह उत्यन्न होते ही रोने लगा। तब ब्रह्माजीने कहा —'त्वं मा रुट, —तुम रोओ मत।' इस कारण उस पुराण पुरुपका नाम रुद्र हो गया। पुनः ब्रह्माजी बोले—'तुम एक महान् पुरुष हो! तुममें सब बुद्ध करनेकी शक्ति है। तुम मेरी ऐसी सृष्टिका विस्तार करो, जिसका रूप तुम्हारे ही अनुरूप हो।

<sup>\* &#</sup>x27;चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृपभो रोखीति महो देवो मत्यिन् आ विवेश । १ ( शृश्वेद ४ । ५८ । ३ ) इस वेदमन्त्रमें भी यही भाव व्यक्त हुआ है ।

विद्याजीके इतना कहते ही वे तप करनेके विचारसे जलके भीतर चल गये । फिर उन देवेश्वर रुद्रके जलमें चले जानपर विद्याजान दक्षप्रजापतिकी सृष्टि की । व्राप्ताजीक अन्य मानस पुत्रोंने भी प्रजाओंका स्जन किया । सृष्टि पर्याप्त रूपसे फैल गयी । फिर देवेश्वरकी अध्यक्षतामें दक्षप्रजापतिका ब्रह्मयन्न आरम्भ हो गया ।

राजन् ! इतनेमं रुद्रदेव, जो तप करनेके लिये जलके भीता गये थे, संसार और सुरगणकी सृष्टि करतंके विचारसे जलसे वाहर निकले। उन्होंने धुना----'यज्ञ हो रहा है और उसमें देवता, सिद्ध एवं यक्ष आये हुए हैं। फिर तो उन्हें क्रीध हो आया। अतः सोचा और कहा—'अरे, तेजिल्लानी अपनी कन्या तथा मेरा तिरस्कार करके मूर्खतावश इसने किस प्रकार जगत्की सृष्टि कर ली । हा, हा,—इसे ऐसा नहीं करना चाहियें यों कहते-कहते रोषसे उनका शरीर चतुर्दिक् उदांत हो उठा । साथ ही उनके मुँहसे ज्वालाएँ निकलने लगीं। वे ही अनेक भूत, पिशाच, । बेताल एवं योगियोंक झुंड वनकर विचरने लगीं। जब समस्त आकारा, पृथ्वी, सारी दिशाएँ तथा लोक आदि उन भूतोंसे भर गये तो उन रुद्रने सर्वज्ञताके प्रभावसे चौबीस हाथका लम्बा एक धनुष बनाया । तेहरी वटी रस्सीसे उसकी प्रत्यश्चा वनायी और कोधके कारण दो दिन्य तरकस तथा वाणोंको छे छिया और उससे उन्होंने पूषाके दाँत तोड़ डाले, भग नामक मुनिकी आँखें निकाल लीं और कतु देवताके अण्डकोष काटका गिरा दिये। वाणविद्ध होकर ऋतु देवता यज्ञवाट्से (यज्ञशालासे) भाग चले। वायुने उनका मार्ग रोक दिया। यह नष्ट-अष्ट हो गया । देवता पज्ञके पशु-से बन गये । तत्र स्वने भगत्रान् रुद्रकी शरण ही । ब्रह्माजीने गहाँ पहुँचकर रुद्रको गलेसे लगाया। वहाँ वे देवता भी उन्हें दिखायी पड़े, जिनका रुद्रने अपकार किया

था और जो भक्तिके साथ उनकी शरणमें पहुँचे थे बातें विदित हो जानेपर देशिबंदेय ब्रह्माजी रुद्रकी ओ देखते हुए बोले—'तात! अत्र क्रीध करना ठींय नहीं है; क्योंकि कातु—यज्ञदेवता तो यहाँसे भाग गये हैं।' ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर रुद्र कोधसे भर गये और कहने लगे—'देवेखर! आपने सर्वप्रधम मुझे बनाया है; किंतु ये लोग इस यज्ञमें मुझे भाग नहीं दे रहे हैं; इसीलिये मैंने इन्हें विकृत कर दिया तथा इनका ज्ञान हर लिया है।'

ब्रह्माजीने कहा—'देवताओं! तुमलोग तथा समस्त असुर ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उच्चखरसे स्तोत्रों-को पड़कर इन महामाग शम्मुकी ऐसी आरावना करों, जिसके फलखरूप मगवान रुद्र प्रसन्न हो जायँ। इनकी प्रसन्ततामात्रसे सर्वज्ञता सुलभ हो जाती है।' ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर वे देवता मगवान रुद्रकी स्तुति करने लगे।

देवगण वोले—महात्मन् ! आप देवताओंके अधिष्ठाता, तीन नेत्रवाले, जंटा-मुकुटसे सुशोभित तथा महान् सर्पका यज्ञोपवीत पहनते हैं । आपके नेत्रोंका रंग कुछ पीला और लाल है। मृत और वैताल सदा आपकी सेवामें संलग्न रहते हैं । ऐसे आप प्रभुक्तां हमारा नमस्कार है । भगके नेत्रको बींधनेवाले भगवन् ! आएके मुखसे भगंकर अदृहास होता है। कपदी और स्थाणु आपके नाम हैं। पूराके दाँत तो इनेवाले भगवत् ! आपको हमारा नमस्कार है । महाभूतोंके संरक्षक प्रभो । आपको हम नमस्कार करते हैं । प्रसो ! सविष्यमें वृषभःया धर्म आपकी ध्वजाका चिह होगा और त्रिपुरका आप विनाश करेंगे। साथ ही आप अन्यकासुरका भी हनन करेंगे । भगवन् ! आपका कैलासपर सुन्दर निवास-स्थान है। आप हाथीका चर्म वस्ररूपसे धारण करते हैं। आपके सिरका उपर उठा हुआ केश सबको भयभीत कर देता है अतः आपका 'भेरव'

नाम है। प्रभो । आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। देवेश्वर ! आपके तीसरे नेत्रसे आगकी भयंकर ज्वाळा निकळती रहती है । आपने चन्द्रमाको मुकुट बना रखा है। आगे आप कपाछ धारण करनेका नियम पाछन करेंगे । ऐसे आप सर्वसमर्थ प्रभुको हमारा नमस्कार है। प्रभो ! आपके द्वारा 'दारुवन'का विध्वंस होगा । नीले कण्ड एवं तीखे त्रिशूळसे शोभा पानेवाले भगवन्! आपने महान् सर्पको कङ्कण बना रखा है, ऐसे तिग्म त्रिशूली (तेज त्रिशृळवाळे) आप देवेश्वरको नमस्कार है। यज्ञमूर्ते ! आप हाथमें प्रचण्ड दण्ड धारण करते हैं । आपके मुखमें वडवानलका निवास है। वेदान्तके द्वारा आपका रहस्य जाना जा सकता है। ऐसे आप प्रभुको बारंबार नमस्कार है। शम्भो ! आपने दक्षके यज्ञका विध्वंस किया है । शिव ! जगत् आपसे भय मानता है । भगवन् ! आप विश्वके शासक हैं। विश्वके उत्पादक तथा कपदी नामके जटा-ज्रूको धारण करनेवाले महादेव ! आपको नमस्कार है ।

इस प्रकार देवताओंद्वारा स्तुति किये जानेपर प्रचण्ड धनुपधारी सनातन शम्भु बोले—'सुरगणों! मैं देवताओंका अधिष्ठाता हूँ । मेरे लिये जो भी काम हो, यह बताओं।'

देवताओंने कहा—प्रभो ! आप यदि प्रसन्न हैं जेतो हमें वेदों एवं शास्त्रोंका सम्यक् प्रकारसे ज्ञान श्रवण व यथाशीत्र प्रदान करनेकी कृपा करें । साथ ही रहस्य- रुद्रके व सिहत यज्ञोंकी विधि भी हमें ज्ञात हो जाय ।

महादेवजी बोले देवताओ ! आप सव-के-सव एक ही साथ पशुका रूप धारण कर लें और में सबका खामी बन जाता हूँ, सब आप सभी अज्ञानसे मुक्ति पा जायँगे । फिर देवताओंने भगवान् राम्भुसे कहा—'बहुत ठीक, ऐसा ही होगा । अव आप सर्वथा पशुपति हो गये ।' उस समय ब्रह्माजीका अन्तः करण प्रसन्ततासे भर गया । अतः उन्होंने उन पशुपतिसे कहा—'देवेश! आपके लिये चतुर्दशी तिथि निश्चित है—इसमें कोई संशय नहीं । जो द्विज उस चतुर्दशी तिथि निश्चित है वियो किये प्रहापूर्वक आपकी उपासना करें, गेहूँसे तैयार किये पक्षानद्वारा अन्य ब्राह्मणोंको भोजन करायें, उनपर आप परम संतुष्ट हों और उन्हें उत्तम स्थानका अधिकारी बना दें।'

इस प्रकार अन्यक्तजनमा ब्रह्माजीके कहनेपर भगवान् रुद्रने पूषाके दाँत तथा भगके नेत्र पूर्ववत् कर दिये । फिर सभीको यज्ञकी समाप्तिका फल भी प्रदान किया तथा देवताओंके अन्तःकरणमें परम विद्युद्ध सम्पूर्ण ज्ञान भर दिया । इस प्रकार परब्रह्म परमात्माने पूर्वकालमें रुद्धको प्रकट किया था । इसी कार्यका सम्पादन करनेसे वे देवताओंके अधिष्ठाता कहलाते हैं ।

जो मनुष्य प्रातः-काल उठकर प्रतिदिन इस कथाका श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर भगनान् रुद्रके लोकको प्राप्त करता है।

(अध्याय ३३.)

#### अमावास्या तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें पितरोंकी उत्पत्तिका कथन

महातपाजी कहते हैं—राजन् ! अव मैं पितरोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग कहता हूँ, तुम उसे सुनो । पूर्व समयकी बात है—प्रजापित ब्रह्माजी अनेक प्रकारकी प्रजाओंका स्वान करनेके विचारसे मनको एकाप्र करके बैठ गये । फिर उनके मनसे तन्मात्राएँ बाहर निकटों । उन्होंने उन सत्रको प्रधानता दी और 'इनको किन रूपोंसे सुशोभित करें'—यो विचारने लगे। कारण, वे सभी ब्रह्माजीके शरीरमें पहलेसे ही थीं और वहींसे पुन: ये धूम्रवर्णवाली तन्मात्राएँ प्रकट हुई थीं। फिर वे चमक कर देवताओंसे कहने लगीं—'हम सोमरस पीना

पञ्च ग्रानेट्रियों के विचय शब्द-स्वर्शादि ही तत्मात्राएँ हैं । (इनका प्रयोग संस्कृतमें क्लीव एवं पुंलिङ्गमें हुए हैं ।)

चाहनी हैं। साथ ही उनके मनमें ऊपरके छोकमें जाने-की इच्छा हुई। उन संशेंने सोचा—हम 'आकाशमें आसन जमाका यहीं तपरया करें। 'ऊपर जानेके छिये ने मुख उठाकर तिरछे मार्गका अवलम्बन करना ही चाहती थीं, इतनेमें उन्हें देखकर ब्रह्माजीने कहा—'समस्त गृहाश्रमियोंका कल्याण करनेके छिये आप छोग पितर होकर रहें।' में जो ऊपर मुख करके जाना चाहते हैं, इनका नाम नान्दीमुख होगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्माजीने उनके ार्गका भी निख्यण कर दिया। राजन्! उस समय प्राजीने उन पितरोंके छिये मार्ग सूर्यका दक्षिणायनकाल ता हिया। इस प्रकार प्रजाकी सृष्टि कर ने जब न हो गये, तब पितरोंने उनसे कहा—'भगवन्!

हमें जीविका देनेकी कृपा कीजिये, जिससे सुख प्रार कर सकें।'

बहाजी बोले—तुम्हारे लिये अमावास्याकी तिथि ही दिन हो । उस तिथिमें मनुष्य जल, तिल और कुशसे तुम्हारा तर्पण करेंगे । इससे तुम परम तृप्त हो जाओगे । इसमें कुछ भी संदेह नहीं है । उस अमावास्या तिथिमें तिल देनेका विधान है । पितरोंके प्रति श्रद्धा रखनेवाला जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगा, उसपर अत्यन्त संतुष्ट होकर यथाशीव्र वर देना तुम्हारा परम कर्तन्य है ।

( अध्याय ३४ )

# पूर्णिमा तिथिकी महिमाके प्रसङ्गमें उसके खामी चन्द्रमाकी उत्पत्तिका वर्णन

महातपाजी कहते हैं—राजन्! यशस्त्री अत्रि मुनि
। जीके मानस पुत्र हैं। उन्हींके यहाँ पुत्ररूपसे
दमाका प्राक्तस्य हुआ था। दक्षप्रजापतिने उन्हें
। जामाता बना लिया। दक्षकी जो सत्ताईस
तायणी कन्याएँ कही गयी हैं, ने सभी परम माननीया
पाएँ चन्द्रमाकी पत्ती हुई। उन कन्याओंमें रोहिणी
से श्रेष्ठ थीं। सुनते हैं, चन्द्रमा अकेली उस
णीसे ही अधिक प्रेम करते थे, दूसरी अन्य कन्याओंसे
। तब अन्य सभी कन्याएँ पिता दक्षके पास आयीं
उन्होंने चन्द्रमाके विषम व्यवहारका बृत्तान्त सुनाया।
भी चन्द्रमाके समीप आये और ऐसा न करनेके लिये
वार समझाया; किंतु चन्द्रमाने उनकी समतायाली
र विशेष ध्यान नहीं दिया। तब दक्षने चन्द्रमार शिप दे दिया—'तुम (धीरे-धीरे क्षीण होकर)
हो जाओ।'

इस प्रकार दक्षके कहनेपर उनके शापसे चन्द्रमाको क्षय (रोग) हो गया और अन्तमें वे अमावास्याको सर्वथा अस्त हो गये । उनके अभावमें देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और विशेषतः ओषधियाँ—प्रायः सव-के-सव नष्ट-से हो गये । जब ओषधियोंका अत्यन्त अभाव हो गया, तो मुख्य देवताओंकी आतुरता वढ़ गयी । वे कहने लगे—'चन्द्रमा वृक्षोंकी जड़में स्थित हो गया ।'\* अव वे चिन्तातुर देवता भगवान् विष्णुकी शरण गये । श्रीहरिने उनसे पृष्ठा—'आप वतलायँ, पतदर्थ मैं क्या करूँ !' तब देवताओंने उनसे कहा—'भगवन् ! दक्षने चन्द्रमाको शाप दे दिया है, जिससे वे तिरोहित हो गये हैं ।'

उस समय उन प्रभुने देवताओंसे कहा—'सुरगणो ! तुमलोग गर्जनेवाले समुद्रमें चारों ओर ओपवियाँ डाल दो और वड़ी सावधानीसे उसका मन्थन आरम्भ

<sup>#</sup> यह वैदिक मान्यता है, चन्द्रमा अमावास्याको ओषधि, तृण एवं वीकधीमें वास करता है।

कर दो। ' देवताओंसे ऐसा कहकर खयं भगवान् श्रीहरिने फिर महाभाग शंकर एवं ब्रह्माजीको स्मरण किया, साथ ही रस्सीकी जगह प्रयुक्त होनेके लिये वासुकिनाग-को आज्ञा दी । फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्रका मन्थन करने लगे। राजन् ! जव समुद्र भलीभाँति मथा गया तो चन्द्रमा पुनः प्रकट हो गये। जिन परमपुरुष परमात्माका क्षेत्रज्ञ नाम है, उन्हें ही प्राणियोंका जीवात्मा चन्द्रमा समझना चाहिये । अब परोक्ष मूर्तिके अतिरिक्त वे सुन्दर सोमका खरूप धारण करके पृथक रूपसे भी प्रकाशित होने लगे। सभी देवता, मानव, वृक्ष और ओषधियाँ इन्हीं सोलह कळावाले परम प्रभुका आश्रय पाकर जीवन धारण करनेमें समर्थ हैं। उस समय सोमको उन्हीं प्रभुका खरूप समझकर रुद्रने उनकी द्वितीया तिथिकी (अमृता ) कलाको अपने मस्तकपर धारण कर लिया । जल उन्हीं ( शिव--परमात्मा ) का खरूप है। इसीसे उन्हें विश्वमूर्ति कहा गया है। चन्द्रमापर प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने इन्हें पूर्णमासी तिथि प्रदान की।

राजन् ! इस तिथिमें उपवास रहकर चन्द्रमाकी उपासना एवं घ्यान करना चाहिये। व्रतीको अनका आहार करना चाहिये । इस व्रतके फलखरूप चन्द्रमा उसे ज्ञान, कान्ति, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं । [ विशेष द्रष्टव्य--अग्नि-नारदादि पुराणों, 'नारदसंहिता,' 'रत्नमाळा' एवं मुहूर्तचिन्तामणि आदि ज्योतिषग्रन्थोंमें— तिथीशा विद्वकी गौरी गणेशोऽहिर्गुहो रविः । शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशी॥ ( मुहू०चि० १ । ३) आदि से क्रमशः कहीं अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, गुह, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्वदेवता, विष्णु, काम, शिव और चन्द्रमाको प्रतिपदादि तिथियोंका खामी बतलाया गया है और कहीं ठीक यह वराहपुराणवाला ही कम है। पर इसमें सुन्दर कथाओं-द्वारा ज्योतिषके रहस्यको स्पष्टकर विशेष सिद्धि-प्राप्तिके सरल साधन निर्दिष्ट हुए हैं। इससे पाठक-पाठिकाओंको अवश्य लाभ उठाना चाहिये | ]

(अध्याय ३५)

# प्राचीन इतिहासका वर्णन

महातपा कहते हैं—राजन् । त्रेतायुगके आदिमें जो वीर मणिसे उत्पन्न हुए थे तथा जिनमें-से एक तुम भी हो, अब उनका वृत्तान्त बताता हूँ, सुनो । नरेन्द्र । सत्ययुगमें जिसका नाम सुप्रभ था, बह तुम ही हो । यहाँ 'प्रजापाल'के नामसे भी तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है । राजन् । शेष महाबली नरेश त्रेतायुगमें होंगे । जो दीप्ततेजा था, उसका नाम शान्त कहा गया है । सुरक्षि महाबली राजा शशकणके नामसे ख्याति प्राप्त करेगा । शुभदर्शन ही पाञ्चाल राजा होगा—इसमें संदेह नहीं है । सुशान्ति अक्तंशमें जन्म लेकर सुन्दर नामसे विख्यात होगा । सुन्द ही (सत्ययुगके अन्तमें) मुचुकुन्द हुआ । इसी प्रकार सुचुन्त तुरु नामसे, सुगना सोमदत्त नामसे तथा

शुभ संवरण नामसे विख्यात हुए । सुशील वसुदान हुआ और सुखद असुपित नामक राजा हुआ । शम्भु सेनापितके नामसे प्रसिद्ध हुआ । कान्त दशरथके नामसे विख्यात राजा हुए और सोमकी राजा जनक नामसे प्रसिद्ध हुई । राजन् ! ये सभी नरेश त्रेतायुगमें हुए थे । वे इस भूमण्डलके राज्य-सुखको भोगकर अनेक प्रकारके यज्ञोंद्वारा भगवान्की आराधना करके नि:संदेह खर्गको प्राप्त करेंगे ।

भगवान् वराह कहते हैं — ब्रष्टुंघरे ! यह उत्तम 'ब्रह्मविद्यामृत' नामक आख्यान है । इसे मुनकर राजिं प्रजापालको अत्यन्त आनन्द हुआ और वे अन्तमें तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये । इस प्रकार तप एवं ब्रह्मका चिन्तन करते हुए उन्होंने पाश्चमौतिक शरीरका परित्याग कर दिया और अन्तमें ब्रह्ममें ही छीन हो गये। राजा प्रजापालने यह तपस्या वृन्दावनमें की धी। वहाँ तपस्या करते हुए उन्होंने भगवान् गोविन्दकी इस प्रकार स्तुति की धी।

राजा प्रजापालने कहा-जो सम्पूर्ण जगत्के रूपमें विराजमान हैं, गोपेन्द्र एवं उपेन्द्र-जिनके नाम हैं, जिनकी किसीसे तुलना नहीं की जा सकती, जो एक-मात्र संसार-चक्रको चलानेमें कुशळ हैं तथा पृथ्वी जिनके आश्रयपर टिकी है, उन देवेश्वर भगवान् गोविन्दको में नमस्कार करता हूँ । श्रीकृष्ण ! आप गोओंके रक्षक हैं। जो दु:खरूपी सैकड़ों छहरोंके ठठनेसे भयंकर वन गया है तथा जिसमें वृद्धावस्था-रूपी जलकी भँवरियाँ उठ रही हैं एवं जो पातालतक गहरा है, ऐसे संसार-समुद्रमें मैं गोते खाता हूँ। ऐसी स्थितिमें मुझे सुख देनेमें समर्थ एकमात्र आप अप्रमेयखरूप प्रभु ही हैं। विभो। आपको मेरा नमस्कार है । भगवन् ! आधि-न्याधियों तथा प्रहोंके द्वारा मैं बार-वार इधर-उधर घसीटा जा रहा हूँ। उपेन्द्र ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंके बन्धु हैं । जनार्दन । दु:खी एवं व्याकुळ व्यक्तिपर कृपा करना आपका स्त्राभाविक गुण है । अतः महाभाग ! आपको मेरा नमस्कार है । सुरेश ! सर्वज्ञोंमें आपका सबसे श्रेष्ठ स्थान है । यह अखिल विश्व आपके प्रयत्नसे ही विस्तृत है । प्रभो ! आपकी छत्र-छायामें गोप आनन्द करते हैं। चक्रधर प्रभो ! मैं संसारसे भयभीत हो गया हूँ । अतः मेरी रक्षा करनेकी कृपा कीजिये । अन्युत ! आप परम देवता हैं । धुर-

समाजमें आपकी प्रधानता है । आप पुराण-पुरुष हैं। चन्द्रमामें प्रकाश आपका ही तेज है। अग्नि आपका मुख है । 'गोपेन्द्र ! मैं संसारमें भटक रहा हूँ । मेरी रक्षा आप करें । सुरेश ! भला इस सुख-दु:ख आदि द्वन्द्वमय संसारमें रहनेवाला कौन ऐसा प्राणी है, जो आपकी मायाको पार कर सके । गोपेन्द्र । आप अगोत्र, अस्पर्श, अरूप, अगन्ध, अनिर्देश्य और अज हैं। जो विद्वान् व्यक्ति ऐसे आप पूजनीय पुरुषकी उपासना करते हैं, उन्हें मुक्तिका पात्र माना जाता है । आपकी न कोई मूर्ति है और न कोई कर्म। आप परम कल्याणमय हैं। आप शक्क, चक्र एवं कमल धारण करते हैं--यह प्राणीं-का कथन या सारी स्तुति औपचारिकमात्र है। मैं आपको निरन्तर नमस्कार करता हूँ। आप वामनका अवतार धारण करके तीनों लोकोंपर विजय पा चुके हैं। आप कृष्णादि चतुर्व्यूह्से शोभा पाते हैं । शम्भु, विभु, भूतपति और सुरेश-ये सब आपके ही नाम हैं। ऐसे अनन्त एवं विष्णुनामधारी आप प्रभुको में प्रणाम करता हूँ। भगवन् ! आप स्थावर-जङ्गम अखिल जगत्की सृष्टि, पाळन और संहार करते हैं । प्रभो ! मैं मुक्ति चाहता हूँ । अतः आप अभी मुझे उस स्थानपर ले चलें, जहाँ गये हुए योगी पुरुष पुन: वापस नहीं आते । विश्वमूर्ते ! गोविन्द ! आपकी जय हो ! सर्वज्ञ, अप्रमेय एवं विश्वेश्वर ! आपकी जय हो, जय हो !

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंघरे ! उस समय राजा प्रजापालने इस प्रकार भगवान् गोविन्दकी स्तुति की और अपने शरीरको उनमें लीन कर दिया और वे शाश्वत धामको पधार गये !

(अध्याय ३६)

# आरुणि और व्यावका प्रसङ्ग, नारायण-मन्त्र-श्रवणसे बाघका शापसे उद्धार

पृथ्वीने पूछा—भगवन् ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंका स्रजन करते हैं । प्रभो ! मैं आपकी उपासनाकी विधि जानना चाहती हूँ—अर्थात् श्रद्धालु स्त्रियाँ अथवा पुरुष आपकी उपासना किस प्रकार करते हैं ! विभो ! आप मुझे यह सब बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! मैं भावसे ही वशीभृत होता है। मैं न तो प्रचर धनोंसे सुलभ हूँ और न जपादि अन्य उपासनासे ही । साथ ही भक्त लोग मुझे तपढ़ारा भी प्राप्त करते हैं-एतदर्थ मैं तुमसे कुछ साधनोंका निर्देश करता हूँ । जो मनुष्य मन, वाणी और कर्मसे मुझमें अपना चित लगाये रहता है, उसके लिये अनेक प्रकारके (तपोरूप) व्रत हैं । उन्हें मैं बताता हूँ, सुनो । अहिंसा, सत्यभाषण, चोरी न करना और ब्रह्मचर्यका पालन करना—ये मानसिक व्रत कहे जाते हैं \* । दिनमें एक समय भोजन करना अथवा केवल एक बार रातमें भोजन करना पुरुषोंके लिये शारीरक व्रत ( या तप ) हैं। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। वेद पढ़ना, भगवान् विष्णुके नाम-यशका कीर्तन करना, सत्य बोलना, किसीकी चुगली न करना, हितकारी मधुर बात कहना, सबका हित सोचना, धर्मपर आस्था रखना और धर्मयुक्त

वसुंधरे ! इस विषयमें एक प्रसङ्ग सुना जाता है—
पूर्वकल्पमें आरुणि नामसे विख्यात एक महान् तपस्वी
ब्राह्मण-पुत्र थे । वे ब्राह्मणश्रेष्ठ किसी उद्देश्यसे तप
करनेके लिये वनमें गये और वहाँ वे
उपवासपूर्वक तपस्या करने लगे । उन ब्राह्मणने
देविका नदी के सुन्दर तटपर अपने रहनेका आश्रम

बनाया था। एक बार किसी दिन वे ब्राह्मण देवता स्नान-पूजा करनेके विचारसे उस नदीके तटपर गये। स्नान करके वे जब जप कर रहे थे तो उन्होंने सामनेसे आते हुए एक भयंकर व्याधको देखा, जो हाथमें बड़ा-सा धनुष लिये हुए था। उसकी आँखें बड़ी क्रूर थीं। वह उन ब्राह्मणके वल्कल वस्न छीनने और उन्हें मारनेके विचारसे आया था। उस ब्रह्मघातीको देखकर आरुणिके मनमें घबड़ाहट उत्पन्न हो गयी और वे भयसे थरथर काँपने लगे। किंतु ब्राह्मणके अन्त:शरीरमें भगवान् नारायणको देखकर वह व्याध डर-सा गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथसे गिरा दिये और कहा।

व्याधने कहा—ब्रह्मन् ! मैं आपको मारनेके विचारसे ही यहाँ आया था; किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर-बुद्धि अब कहाँ चळी गयी। विप्रवर! मेरा जीवन सदा पाप करनेमें ही बीता हैं। अबतक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्युके मुखमें प्रबिष्ट हो गये। प्रायः दस हजार साध्वी श्रियोंका भी मैंने अन्त कर डाळा है। अही, ब्राह्मणकी हत्या करनेवाळा मैं पापी पता नहीं, किस गतिको प्राप्त करूँगा! महाभाग! अव आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें।

व्याधके इस प्रकार कहनेपर उसे ब्रह्मधाती एवं महान् पापी समझकर द्विजश्रेष्ठ आरुणिने उसे कोई उत्तर नहीं दिया; परंतु हृदयमें धर्मकी अभिलाषा जग जानेके कारण ब्राह्मणके कुछ न कहनेपर भी वह व्याध वहीं ठहर गया। ब्राह्मण भी नदीमें स्नानकर वृक्षके नीचे

बातें बोलना-ये वाणीके उत्तम व्रत हैं।

वुल्नीय गीता १७ । १४

<sup>े</sup> इस नामकी कई निद्यों हैं, पर यहाँ यह पंजावकी देग नदी हैं। 'महाभारत' तथा 'स्कन्दपुराण'में इसका यहुमा उल्लेख है।

बैटे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनोंका नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा । इसी प्रकार कुछ दिन बीत गये । एक दिनकी बात है-आरुणि स्नान वारने नदीके जलमें भीतर गये थे। इधर कोई भूखसे न्याकुल याघ तवतक उन शान्तखरूप मुनिको मारनेके लिये भा पहुँचा। पर इसी बीच व्याधने बाघको मार डाला। मरनेपर उस वावके शरीरसे एक पुरुष निकला। वात ऐसी धी---जिस सगय आरुणि जलमें थे और वाघ उनपर क्षपटा, उस समय घवड़ाहटके कारण मुनिके मुँहसे सहसा 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र निकल गया। वाषके प्राण तवतक उसके कण्ठमें ही थे और उसने यह मन्त्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मन्त्रको सुनलेनेसे वह एक दिव्य पुरुपके रूपमें परिणत हो गया। तब उसने कहा-- 'द्विजवर! जहाँ भगवान् विष्णु विराजमान हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ । आपकी कृपासे मेरे सारे पाप धुल गये। अव मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया।

इस प्रकार उस पुरुषके कहनेपर विप्रवर आरुणिने उससे पूछा—'नरश्रेष्ठ ! तुम कौन हो !' राजेन्द्र ! त्य पूर्वजन्ममें जो बात बीती थी, उसे बतलाते हुए वह कहने लगा—'इसके पहले जन्ममें में 'दीर्घवाहु' नामसे प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद, सम्पूर्ण धर्मशास्त्र मुझे सम्यक् प्रकारसे अभ्यस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे। पर अन्य ब्राह्मणोंसे मेरा कोई प्रयोजन न था। मैं प्रायः ब्राह्मणोंका अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहारसे सभी ब्राह्मण कुद्ध हो गये और उन्होंने मुझे भीषण शाप दे दिया—'त् अत्यन्त निर्दयी बाघ होगा; क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणोंका भीषण अनादर हो रहा है। तुझे किसी बातका स्मरण भी न रहेगा। अरे प्रचण्ड मुर्ख ! मृत्युके समय भगवान नारायणका नाम तेरे कानोंमें पड़ेगा।'

विप्रवर ! वे सभी ब्राह्मण वेदके पारगामी विद्वान्

थे । उनका भीषण शाप मुझे लग गया । मुने ! जब ब्राह्मणोंने शाप दिया तो मैं उनके पैरोंपर गिर पड़ा तथा उनसे कृपापूर्वक क्षमाकी भीख माँगी। मुझपर उनकी कृपादृष्टि हो गयी । अतएव उन्होंने मेरे उद्धारकी भी बात बता दी और कहा--'राजन्! प्रत्येक छठे दिन मध्याह्नकालमें तुझे जो कोई मिले, उसे तू खा जाना-वह तेरा आहार होगा। जब तुझे वाण लगेगा और उसके आघातसे तेरे प्राण कण्ठमें आ जायँ, उस समय किसी ब्राह्मणके मुखसे जब 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र तेरे कानोंमें पड़ेगा, तब तुझे खर्गकी प्राप्ति हो जायगी—इसमें कोई संशय नहीं ।' मुने ! मैंने दूसरेके मुखसे भगवान् विष्णुका यह नाम सुना है । परिणाम-खरूप मुझ ब्रह्मद्वेषीको भी भगवान् नारायण-का दर्शन सुलभ हो गया। फिर जो बाह्मणीं-सम्मानपूर्वक अपने मुँहसे 'ॐ हरये नमः' इस मन्त्रका उन्दारण करते हुए प्राणोंका त्याग करता है तो वह परमपवित्र पुरुष जीतेजी ही मुक्त है। मैं मुजा उठाकर बार-बार कहता हूँ—यह सत्य है, सत्य है और निश्चय ही सत्य है । ब्राह्मण चलते-फिरते देवता हैं । भगवान् पुरुषोत्तम क्टस्थ पुरुष हैं ।'

ऐसा कहकर ग्रुद्ध अन्तःकरणवाला वह वाष ( दिव्य पुरुष ) स्वर्ग चला गया और ब्राह्मण आरुणि भी बाधके पंजेसे छूटकर व्याधसे कहने लगे—आज वाव मुझे खानेके लिये उद्यत हो गया था । ऐसे अवसरपर तुमने मेरी रक्षा की है। अतएव उत्तम ब्रतका पालन करने-वाले वत्स ! मैं तुमपर संतुष्ट हूँ, तुम वर माँगो ।

व्याधने कहा—त्राह्मणदेवता ! मेरे लिये यही वर पर्याप्त है, जो आप प्रेमपूर्वक मुझसे वार्ते कर रहे हैं । मला, आप ही वताइये—इससे अविक वरसे मुझे करना ही क्या है ! आरुणिने कहा—न्याध ! तुम्हारी तपस्या करनेकी इच्छा थी, अतएत्र तुमने मुझसे प्रार्थना की थी । किंतु अन्ध ! उस समय तुममें अनेक प्रकारके पाप थे । तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था । परंतु अत्र तुम्हारा अन्तःकरण परम पित्र हो गया है; क्योंकि देविका नदीमें स्नान करने, मेरे दर्शन करने तथा चिरकालतक भगवान् विष्णुके नाम सुननेसे तुम्हारे पाप नष्ट हो गये हैं; —इसमें कोई संशय नहीं । साधो ! अत्र मेरा एक वर स्वीकार कर लो, वह यह कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो । तुम इसके लिये बहुत पहलेसे इच्छुक भी थे ।

व्याध वोला—ऋषे ! आपने जिन परम प्रभु भगवान् नारायण और विष्णुकी चर्चा की है, उन्हें मानव कैसे प्राप्त कर सकते हैं ! यह बतानेकी कृपा करें—यही मेरा अभीष्ट वर है । ऋषिने कहा—व्याध ! कोई भी पुरुप सनातन श्रीहरिके उद्देश्यसे जिस किसी व्रतको भित्तपूर्वक करनेमें संलग्न हो जाय तो वह उन्हें प्राप्त कर लेता है । पुत्र ! तुम ऐसा जानकर भगवान् नारायणका यह व्रत करो । (व्रतका रूप यह है—) कभी भी गणान्त—व्राह्मणसंघके लिये निर्मित अन्न नहीं खाना चाहिये और झूठ भी नहीं बोलना चाहिये । व्याध ! मेंने तुमसे जो इस उत्तम व्रतको बात व्रतायी है, यह विल्कुल सत्य है । अब तुम तपस्वी बनकर जवतक इच्छा हो, यहाँ रहो ।

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंघरे ! आरुणिको यह निश्चय हो गया कि यह न्याध मोक्ष पानेके लिये अत्यन्त चिन्तित है। अतः उन वरदाता ब्राह्मणने उसे इच्छित वर दे दिया। फिर एक दिन वे वहाँसे उठकर सहसा कहीं चले गये।

( अध्याय २७ )



# सत्यतपाका प्राचीन प्रसङ्ग

भगवान् वराह कहते हैं—पृथ्व ! अत्र वह व्याध साधुओं के मार्गका अवलम्बनकर मन-ही-मन गुरुका प्यान करते हुए निराहार रहकर तपस्या करने लगा । भिक्षा लेनेका समय आनेपर वह वृक्षसे गिरे सूखे पत्ते खा लिया करता था । एक दिनकी बात है, उसे भूख लगी तो किसी वृक्षके नीचे गया । भूखके कारण पेड़के पाससे उसे सूखे पत्ते उठाकर खानेकी इच्छा हुई । पर वैसा करते ही आकाशवाणी हुई—'अरे, ये शाखोटके निज़ष्ट पत्ते हैं, इन्हें मत खाओ ।' यह शब्द पर्याध उच्चसरसे हुआ था । अतः वह व्याध उसे छोड़कर हुट गया । अब वह किसी दूसरे वृक्षका पत्ता उठाकर छेने लगा । अब पुनः वहाँ भी वैसी

ही ध्विन हुई । इस प्रकारकी आपत्ति मानकर व्याधने उस दिन कुछ भी न खाया और निराहार रहकर बड़ी सावधानीके साथ गुरुदेव आरुणिको स्मरण करते हुए वह तप करनेमें तत्पर रहा ।

इस प्रकार वह तप कर ही रहा था कि इतनेमें महर्षि दुर्वासा उस व्याधके पास पधारे । उन ऋषिने देखा— व्याधके प्राणमात्र शरीरमें हैं, पर तपस्याके तेजसे यह ऐसा चमक रहा है, मानो घी डालनेसे अनि प्रदीप्त हो रही हो । उस व्याधने उन मुनिवर दुर्वासाजी-को शिर झुकाकर प्रणाम किया और वोला— 'मगवन् !

६ यहाँ मूलमें—पाणाचर शन्द है। मनु ४। १०९तथा ११९में भी यह अन्द आया है। वहाँ सभी न्याख्याता इसका प्रायः प्रातन्नाक्षणसभातम्र —यही अर्थ करते हैं। मोनियर विन्यिमके संस्कृत-अंग्रेजी-मोशमें यही भाव और अधिक स्पष्ट है।

भापके दर्शनसे में कृतार्थ हो गया । आज श्राज्या दिन है। आप अतिथि देवता मेरे पास पभारे हैं । सुखे पत्ते आदिसे श्राद्ध करके आप हिजवरको में तृप्त करना चाहता हूँ । इधर इसमें वित्तनी पवित्र भावनाएँ हैं. इन्द्रियाँ कितनी वशमें हो गयी हैं तथा इसने तपसे कितना बल प्राप्त कर लिया हे-यह जाननेके लिये वे मुनि भी उद्यत थे ही। अतः उन्होंने उचस्यरमें न्याधसे कहा—'ठीक है, तुम अपने पास आये मुझ अतिथिको यव, गेहूँ एवं धान्यसे भलीभाँति सिद्ध किया हुआ अन दो । मैं भूखसे अत्यन्त पीडित हो रहा हूँ । दुर्वासाजीके ऐसा कहनेपर व्याध बड़ी चिन्तामें पड़ गया । वह सोचने लगा---'यह सन सामग्री कहाँसे मिलेगी।' वह इस प्रकार सोच ही रहा था इतनेमें एक सोनेका पवित्र पात्र भाकाशसे गिरा । वह पात्र सिद्ध अनोंसे पूर्ण था । व्याधने उसे हाथमें उठा लिया और उसे लेकर वह **डरता हुआ दुर्वासा मुनिसे कहने लगा—'ब्रह्मन् ! आ**प परम ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं। जवतक मैं भिक्षा लाने जाता हूँ, तबतक आप यहीं रहनेकी ऋपा करें । मुझपर किसी प्रकार आपकी इतनी कृपा अवश्य होनी चाहिये।

इस प्रकार कहकर वह साधु व्याध भिक्षा माँगनेके लिये जैसे ही आगे वढ़ा—इतनेमें उसे बहुत-से उपवन एवं अहीरकी बस्तियोंसे युक्त एक नगर दिखायी पड़ा। वहाँ पहुँचनेपर वृक्षोंमेंसे दूसरे अनेक पुरुष सुवर्णपात्र लिये निकल पड़े और विविध दिव्यावोंसे उसकी थालीको भर दिया। व्याध उसे लेकर अपनेको कृतार्थ-सा मानता हुआ अपने स्थानपर लौट आया। हाँ आकर उसने जापकोंमें श्रेष्ठ महर्षि दुर्वासाको मेठे देखा। मुनिको देखकर उसने प्रसन्नतापूर्वक भेक्षाको एक पवित्र स्थानपर एख दिया और उन्हें गणाम कर कहा—'श्रह्मन् ! यदि आपकी मुझपर

दया है तो कृपा करें, यह आसन छें और पैर धोकर पिनत्र आसनपर नैठ जायँ।' व्याधके ऐसा कहनेपर उसके पिनत्र तपोनलकी परीक्षा करनेके विचारसे महर्षिने कहा—'व्याध! मैं नदी जानेमें असमर्थ हूँ। मेरे पास जलपात्र भी नहीं है; किर मेरा पैर कैसे धुल सकता है!' मुनिके ऐसा कहनेपर व्याध सोचने लगा—'क्या अब करूँ! मुनिजीका मेरे यहाँ भोजन कैसे हो सकेगा!' फिर उस चतुर व्याधने मन-ही-मन अपने गुरु आरुणिको स्मरण किया। साथ ही उस सुन्दर बुद्धिवाले व्याधने उस देविका नदीकी भी स्तुतिपूर्वक शरण ली।

व्याध बोला— निद्यों में श्रेष्ठ देविके ! मैं व्याध हूँ । मैंने सदा पाप-ही-पाप किये हैं । ब्राह्मण-हत्या-जैसा महापाप भी कर चुका हूँ । देवि ! फिर भी मैं आपको समरण कर आपकी शरण आया हूँ । आप मेरी रक्षा करें । देवता, मन्त्र और प्जनका विधान—यह सब मैं कुछ भी नहीं जानता । देवि ! आप निद्यों में प्रधान हैं । केवल गुरुके उत्तम चरणोंका ध्यान करनेसे मेरा सदा कल्याण होता आया है । अब आप मुझ पापीपर कृपा करें । आपगे ! दुर्वासा ऋषि अपना पैर धो सकें, इस निमित्तसे आप उनके संनिकट पधारनेकी कृपा कीजिये ।

इस प्रकार व्याधके प्रार्थना करनेपर पापनाशिनी देविका नदी वहीं पहुँच गयीं, जहाँ उत्तम व्रतका पाठन करनेवाले दुर्वासा मुनि विराजमान थे । यह देखकर मुनिको बड़ा आश्चर्य हुआ । वे विस्मयविमुग्ध रह गये । साथ ही उन विद्वान् मुनिवर दुर्वासाके मनमें वड़ी प्रसन्तता हुई । उन्होंने हाय-पैर धोकर उसके श्रद्धा-पूर्वक दिये हुए अनको खाया सथा आचमन किया । उस समय व्याधके शरीरमें केवल हुई। ही शेष रह गयी थी । भूखके कारण वह अत्यन्त दुर्बल हो गया था।

दुर्वासा ऋषिने उससे कहा—'अर्झोसहित वेद तथा रहस्यके साथ पद एवं क्रम, ब्रह्म-विद्या और पुराण—सभी तुम्हें प्रत्यक्ष हो जायें।' इस प्रकारका वर देकर दुर्वासाजीने उसका नवीन नामकरण किया । उन्होंने कहा—'तुम अब ऋषियोंमें अप्रगण्य सत्यतपा नामक ऋषि होओगे\*।'

मुनिवर दुर्वासाने जब इस प्रकार व्याधको वर दिया तो उसने मुनिसे कहा—'ब्रह्मन् ! मैं व्याध होकर वेदोंका अध्ययन कैसे कर सक्ँगा ।' ऋषि बोले—साधु व्याध! निराहार रहकर तपत्यां करनेसे अब तुम्हारे पहलेके शरीरके संस्कार समात हो गये हैं। तुम्हारा यह तपोमय शरीर उससे सर्वथा निक है—इसमें कोई संशय नहीं। पूर्वकालीन अज्ञान में शेष नहीं रह गया है। इस समय तुम्हारे अन्तः करणें शुद्धरूप अविनाशी परमात्मा निवास कर रहे हैं। अतः तुम परम पवित्र शरीरवाले बन गये हो—यह मैं तुमसे बिल्कुल सची बात बता रहा हूँ। मुने ! इस कारण तुम्हें वेद और शास्त्र मलीमोंति प्रतिभासित — ज्ञात होंगे।

### -oddinees

### मत्सद्दादशीवतका विधान तथा फल-कथन

सत्यतपाने कहा—भगवन् ! आप बहाबानियोंके शिरोमणि हैं। आपने जो दो शरीरोंकी बात कही है, यह शरीरमेद कैसे हैं ! आप यह मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये।

दुर्वासाजी बोले—दो ही नहीं, किंतु शरीरके तीन भेद हैं—ऐसा कहना चाहिये। प्राणियोंको ये शरीर इसलिये मिलते हैं कि उनको पाकर वह पूर्वकृत भोग भोगे। तुम्हारी पूर्वकी अवस्था भले ही पापपूर्ण थी, क्योंकि उस समय तुममें ज्ञानका नितान्त अभाव था। पर वही तुम अब उत्तम ब्रतका पाळन करनेके कारण दूसरी अवस्थामें आ गये हो —ऐसा समझना चाहिये। ब्रह्मवेता 'विद्वानोंने बताया है कि एक तीसरा भी शरीर है, जिसे इन्द्रियाँ अपना विषय नहीं बना सकतीं तथा जो धर्म और अधर्मको भोगनेके

ळिये मिळता है। इस प्रकार इसके तीन मेद हैं। धर्म एवं अधर्मके भोग तथा सांसारिक पदार्थों के भोगका साधन होनेसे भी शरीरके तीन भेद सिद्ध होते हैं। पूर्व समयमें तुम्हारे द्वारा जो प्राणियोंका वध हुआ करता था, उससे वैसे तुम्हारे संस्कार भी बन गरे थे। इसीळिये तुम्हें पापमय शरीरवाळा कहा जाता था। छोग तुमको पापी कहते थे। किंतु अब निरन्तर तप और दया करनेके कारण तुम्हारी प्रवृत्ति परम पवित्र वन गयी है। इस समय तुम्हें यह धर्ममय दूसरा शरीर सुळभ हो गया है। इस शरीरसे वेदों और पुराणोंकी जानकारी प्राप्त करनेके तुम पूर्ण अधिकारी हो—इसमें कोई संशय नहीं। जैसे जबतक बाळककी अवस्था आठ वर्षतककी रहती है, तबतक उसकी मानसिक वृत्तिमें कुछ और ही भाव

<sup>\*</sup> इसी पुराणमें आगे चलकर ९८वें अध्यायमें भगवान्ने बतलाया है कि वस्तुतः ये सत्यतपा इस जन्ममें भी वाल्मीकिके समान ब्राह्मण ही थे। केवल व्याघोंके संसर्गमें रहकर वे व्याघ-से बन गये थे। फिर ऋषियोंके सत्यतपा इस जन्ममें भी वाल्मीकिके समान ब्राह्मण ही थे। केवल व्याघोंके संसर्गमें रहकर वे व्याघ-से बन गये थे। फिर ऋषियोंके सत्यतपा इस जन्ममें भी व्याधनके उपवेशसे वे ब्राह्मण हो गये --

स हि तत्यतपाः पूर्वे भृगुवंशोद्भवो द्विजः । दस्युसंसर्गसम्भृतो दस्युवत् समजायत ॥
ततः कालेन महता ऋषिसङ्गालुनिर्द्वजः । वभौ दुर्वाससा सम्यग्वोधितस्य विशेषतः ॥

भरे रहते हैं। वहीं जब आठ वर्षकी सीमा पार कर जाता है, तो उसकी चेष्टा दूसरी ही बन जाती है। अतः ब्रह्मका विवेचन करनेवाले महापुरुपोंने बताया है कि इसी प्रकार एक ही शरीर अवस्थाओंके भेदसे तीन भेदवाला कहा गया है। भेद केवल नाममें हैं—जैसे मिट्टी और घड़ा। इन वर्णोंके क्रमसे कर्म-काण्डके भी चार भेद बतलाये गये हैं।

सत्यतपाने कहा—मुनिवरजी! आपने जिन परब्रह्म परमात्माकी बात कही हैं, उनके रूपको तो महात्मा एवं योगी पुरुष भी जाननेमें असमर्थ हैं। क्योंकि उन प्रभुमें नाम, गोत्र और आकारका अभाव है। जब उन परब्रह्म परमात्माकी कोई संज्ञा ही नहीं है तो वे जाने भी कैसे जा सकते हैं । गुरो । आप उनकी कोई ऐसी संज्ञा वतानेकी कृपा कीजिये, जिससे मैं उन्हें जान सकूँ । जिनका नाम वेदों एवं शास्त्रोंमें पढ़ा जाता है, क्या वे ही तो ये परब्रह्म परमात्मा नहीं हैं। उन्हें तो वेदोंमें पुरुष, पुण्डरीकाक्ष तथा खयं भगवान् नारायण एवं श्रीहरि कहा गया है । मुनिवर । उन्हें पानेके साधन अनेक प्रकारके यज्ञ तथा उचित प्रचुर दान हैं। वे भगवान् इन उपर्युक्त साधनों तथा श्रद्धा, भक्ति एवं तप द्वारा प्राप्त होते हैं । अथवा भगवन् ! प्रच्यर सम्पत्तिसे तथा बहुत-से अन्य श्रेष्ठ सत्कर्मीके प्रभावसे वेदके पारगामी विद्वान् तथा पुण्यात्मा पुरुष उन्हें पा सकते हैं। पर मैं एक निर्धन व्यक्ति उन्हें पा सकूँ-भाप वैसा उपाय मुझे बतानेकी कृपा कीजिये। विप्रवर ! धनके अभावमें दान देना सम्भव नहीं है । धन रहते हुए भी यदि परिवारमें अधिक आसक्ति है, तो उसके मनमें दान करनेकी रुचि नहीं होती। मेरा अनुमान है कि उससे तो भगवान् नारायण सर्वथा दूर ही रहते हैं। क्योंकि वे सनातन श्रीहरि अत्यन्त प्रयासद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं । इसिंख्ये

दयापूर्वक आप मुझे कोई ऐसा सुगम साधन बतानेकी कृपा कीजिये, जिससे सर्वसाधारण व्यक्ति भी उन्हें सुगमतासे प्राप्त कर सके।

दुर्वासाजी वोले—साधो । मैं तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय व्रत बताता हूँ । भगवान् नारायण ही इसके प्रवर्तक हैं । पूर्व समयमें जब पृथ्वी पातालमें डूबी या धँसी जा रही थी तो उसने इस नतको किया था। उस समय जलके बहुत बढ़ जानेसे प्रथ्वीका पार्थिव अंश प्रायः जलद्वारा नष्ट कर दिया गया था । इस प्रकार जब सर्वत्र जल-ही-जल रह गया तो पृथ्वी रसातलमें चली गयी | वहाँ जाकर प्राणीवर्गको धारण करनेवाली पृथ्वी देवीने, जो सर्वव्यापी परम प्रभु भगवान नारायण हैं, उनकी व्रत एवं उपवासद्वारा आराधना की थी। . उसने अनेक प्रकारके नियमोंका पालन करते हुए यह व्रत किया था। बहुत समयतक व्रत करनेपर जिनकी ध्वजापर गरुड़का चित्र अङ्कित है, वे भगवान् श्रीहरि उसपर प्रसन्न हो गये। तब उन सनातन प्रभुकी कुपाके फळखरूप यह पृथ्वी पातालसे ऊपर लायी गयी और समतलरूपमें स्रशोभित हुई।

स्तत्यतपाने पूछा—मुनिवर । पृथ्वीने जो व्रत-उपवास किये थे, वे कौन-से व्रत तथा कितने नियम थे ! यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ।

दुर्वासाजी कहते हैं—जब मार्गशीर्प मासकी दशमी तिथि आ जाय, तब बुद्धिमान् पुरुप नियमपूर्वक रहकर भगवान् श्रीहरिकी पूजा करे । उस समय विधिपूर्वक हवनका कार्य भी सम्पन्न करना चाहिये तथा पित्र वस्त्र धारण करना चाहिये । प्रसन्न मनसे रहकर वती पुरुष मलीमाँति सिद्ध किया हुआ पत्र आदि हिविप्यान भोजन करे । फिर कम-से-कम पाँच पग दूर जाकर अपने पैर धोये । पुनः प्रातःकाल उठकर शोचके बाद आठ अंगुल-की लम्बी दतुअनसे मुखको शुद्ध करना चािध्ये । दन्त-

धावनका काष्ट किसी दूधवाले वृक्षका होना आवश्यक है। इसके वाद विधिपूर्वक आचमन करना चाहिये ।

शरीरके नौ द्वार हैं, उन सभी द्वारोंको स्पर्श कर फिर भगवान् जनार्दनका ध्यान करे । ध्यानका

प्रकार यह है---'भगवान् श्रीहरि सर्वत्र विराजमान हैं। उनकी भुजाओंमें शङ्ख, चक्र, गदा एवं पदा सुशोभित हो रहे हैं । वे पीताम्बर धारण किये हैं तथा उनके मुँहपर मंद्र मुसकान विराजित है । वे सभी शुभ

लक्षणोंसे सुशोभित हैं। इस प्रकार उनका ध्यान कर पुनः भगत्रान् जनार्दनको स्मरण करते हुए हाथमें जल ले और उन प्रभुके लिये एक अञ्जलि अर्घ दे। महामुने ! अर्ध्य देते समय निम्नलिखित मन्त्र पढ़ना

चाहिये \* — 'कमलके समान नेत्रसे शोभा पानेवाले भगवान

अन्यत ! आज एकादशी तिथि है । अतः मैं निराहार

रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप ही मेरे शरण हैं। इस प्रकार कहकर दिनमें नियमपूर्वक उपवास करे। रात्रिके समय देवाधिदेव भगवान् नारायणके समीप बैठकर 'ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रका जप करे।

प्रायः एक सहस्र जप कर व्रतीको सो जाना चाहिये। फिर प्रात:काल होनेपर व्रती पुरुष समुद्रतक जानेवाली नदी अथवा दूसरी भी किसी नदी या तालावपर जाकर अथवा घरपर संयमपूर्वक रहकर हाथमें पवित्र मिट्टी लेकार यह मन्त्र पढ़े---'देवि ! समस्त प्राणियोंका धारण

और पोपण सदा तुमपर ही अवलम्वित है । सुत्रते ! यदि यह सत्य है तो इसके फलखरूप मेरे सम्पूर्ण पापोंको तुम दूर करनेकी कृपा करो । कङ्गपतनये ! पूरे

ब्रह्माण्डके भीतर रहनेवाले जितने तीर्थ हैं, वे सभी तुमसे स्पृष्ट हैं। उन सवको तुमने ही अपनी पीठपर स्थान दिया है । भगवती पृथ्वि ! इसी भावसे भरकर मैं तुमसे

> यह मृत्तिका ले आज अपने ऊपर धारण करता हूँ।'🏌 फिर जलके देवता वरुणसे प्रार्थना करे-'महाभाग वरुण ! आपमें सभी रस सदा स्थान पाये हुए हैं। उनसे इस मृतिकाको गीला करके मुझे यथाशीव्र पवित्र करनेकी कृपा करें।'‡ बुद्धिमान् पुरुष

> इस प्रकारका विधान सम्पन कर मिट्टी और जल हाथमें ले अपने सिरपर आलेपन करें। साथ ही शेष बची हुई मृत्तिकाको तीन वार समस्त अङ्गोंमें लगाये । फिर उपर्युक्त वारुणमन्त्र पढ़कर विधिपूर्वक स्नान करे। स्नान करनेके पश्चात् संध्या-

तर्पण आदि नित्य-नियम सम्पन्नकार

जाय । वहाँ लक्ष्मीसहित भगवान् नारायणकी षोडशोपचारकी विधिसे सर्वाङ्ग-पूजा करे । पूजाका प्रकार यह है—'भगवान् केशवको नमस्कार' ऐसा कहकर भगवान्के दोनों चरणोंकी पूजा करे और 'दामोदरको नमस्कार' यह कहकर उनके कटिभागकी पूजा करे। 'भगवान् नृसिंहको नगस्कार' ऐसा कहकर उनके दोनों जरुओंकी तथा 'श्रीवरसका चिह्न धारण करनेवाले प्रभुको नमस्कार' कहकर उनके वक्षःश्यलकी पूजा करनी चाहिये। 'कौस्तुभमणिधारी

भगवान्को नमस्कार' कहकर उनके कमरकी पूजा करे तथा 'छन्दमीपतिको नमस्कार' कहकर उनके हृदय-देशकी पूजा करे । 'तीनों लोकोंपर विजय पानेवाले प्रभुको नमस्कार' कहकर उनकी दोनों भुजाओंका एकादस्यां निराहारः स्थित्वा नैवापरेऽहिन । भोध्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत ॥ ( ३९ | ३२ ) े धारणं पोपणं स्वत्तो भृतानां देवि सर्वदा । तेन सत्येन भे पापं यावनमोचय सुव्रते ॥ व्याण्डोद्रस्तीर्भानि त्वया रष्ट्रष्टानि कास्यपि । तेनेमां मृत्तिकां त्वत्तो यह्य स्थास्येऽद्य मेदिनि ॥

(३९ । ३५, ३७.) ो त्यपि सर्वे रमा नित्याः सिता वस्य मर्वदा विरियं मृतिका प्लाब्य पूर्ता कुरु च मां चिरम् ॥ (३९।३५,३८)

שני מני יוֹם פּצ

तथा 'तर्यात्मा श्रीहरिको नमस्कार' कहकर उनके सिरवा पूजन करे। 'रथका चक्र धारण करनेवाले भगवान्को नमस्कार' कहकर चक्रकी पूजा करे तथा 'कल्पाणकारी प्रभुको प्रणाम' कहकर राङ्वकी पूजा करे। 'गम्भीरखरूप श्रीहरिको नमस्कार' कहकर उनकी गदा-वा। तथा 'शान्तिखरूप भगवान्को प्रणाम है'—यह कहकर पद्मकी पूजा करनी चाहिये।

भगवान नारायण सम्पूर्ण देवताओंके खामी हैं। उक्त प्रकारसे उनकी अर्चना करनेके उपरान्त ज्ञानी हिप फिर उनके सामने जलपूर्ण चार कलश स्थापित ररे । उन कलशोंको मालाओंसे अलंकतकर उनपर ांलसे भरे पात्र रखे। इन चार कलशोंको चार समुद्र ानकर उनके मध्यभागमें एक मङ्गलमय पीठ या ौकी स्थापित करनी चाहिये, जिसके मध्यमें वस्र छा हो। फिर एक सोने, चाँदी, ताँवा अथवा लकड़ीके ात्रमें या कुछ न मिल सके तो पलाशके पत्तेमें ही जल तकर उसपर सभी अवयवोंसे अङ्कित तथा आभूषणोंसे लंकृत भगवान जनार्दनकी मत्स्याकार सुवर्ण-प्रतिमा गापित करनी चाहिये । फिर उस भगवछातिमाकी नेक प्रकारके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, वस्र एवं वेद्य आदिके द्वारा विधिपूर्वक पोडशोपचारसे पूजा रनी चाहिये। पूजाके उपरान्त यों प्रार्थना करनी ाहिये - भगवन् ! जिस प्रकार पातालमें प्रविष्ट ए वेदोंका आपने उद्धार किया था, केशव ! उप वैसे ही मेरा भी उद्धार करनेकी कृपा निजिसे ११

ब्राह्मणोंको अर्पणं कर दे । पूर्वका कलशः ब्राह्मणको दे । दक्षिणका कलश सामवे देना चाहिये। यजुर्वेदके ज्ञाता ब्राह्मणव कलश देना चाहिये। उत्तरका कलश व अनुसार जिस किसी ब्राह्मगको दे सक विधि है। कलश वितरण करनेके पश्चात प्रार्थना करे---'पूर्वकी ओरसे मेरी ऋग्वेद, दि सामवेद, पश्चिमकी ओरसे यजुर्वेद तथ ओरसे अथर्ववेद रक्षा करें। व्रतके अन मत्स्यकी सुवर्णनिर्मित प्रतिमा आचार्यको समा विधि है। जो पुरुष इस विधिके अनुसार वस्न, भूप आदि उपचारोंसे भगवान्की भलीमाँति प है, जिसके मुखसे भगवनामरूपी मन्त्र उचिति हैं, जिसे उन मन्त्रोंका गुणानुपूर्वी अभिप्राय होता रहता है तथा जिसने दानका विधान भी दिया है, उसे करोड़गुना अधिक फल मिलता जिसने गुरुको अर्पण तो कर दिया, परंतु : मोहके वश हो जानेसे उसके मनमें अध हो गयी तो ऐसे व्रती पुरुषके फलमें आती है। विद्वान् लोग कहते हैं। वतानेवाला आसपुरुष ही प्रकार अधिकारी है।

इस प्रकार द्वादशीके दिन विधिसहित ह पुन: भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिं शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराये यह व्रत करता है, परम बुद्धिमान् सत्यतपा ! उसका पवित्र फल वताता हूँ, सुनो । उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महाभाग ! यदि मुझे अनेक हजार मुख मिल जायँ तथा ब्रह्माकी आयु-जैसी छंत्री आयु सुलम हो जाय तो सम्भव है कि इस धर्मका फल किसी प्रकार वतला सकूँ । ब्रह्मन् ! फिर भी कुछ परिचय प्राप्त हो जाय-इस उद्देश्यसे कहता हूँ, सुनो-मुने! तैंतालीस लाख, बीस हजार वर्षोकी एक चतुर्युगी होती है । ऐसे एकहत्तर युगोंका एक मन्वन्तर होता है । चौदह मन्वन्तरोंका ब्रह्माका एक दिन और इतनी ही रात होती है । इस प्रकार तीस दिनोंका एक मास और बारह महीनोंका उनका एक वर्ष कहा गया है। ऐसे सौ वर्षोकी ब्रह्माकी आयु मानी गयी है---इसमें कोई संशयकी बात नहीं । जो पुरुष उक्त विधानके अनुसार इस द्वादशी-त्रतको करता है, वह ब्रह्माजीके लोकमें पहुँच जाता है और वह वहाँ तत्रतक रहता है, जवतक ब्रह्माकी आयु समाप्त नहीं हो जाती । जब ब्रह्मा अपने शरीरका संवरण करनं लगते हैं तो उसी क्षण उनके विग्रहमें वह भी समा जाता है । पुनः ब्राह्मी-सृष्टि आरम्भ होनपर वह एक महान् दिव्य पुरुष होता है। तपर्खी अथवा राजाका पद उसे प्राप्त होता है । सकाम अथवा निष्काम किसी भी भावसे जो इस व्रतका अनुष्ठान करता है, उसके इस लोकमें किये गये कठिन-से-कठिन जितने पाप हैं, वे सभी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस लोकमें जो दरिद्र है अथवा अपने राज्यसे च्युत हो गया है, वह विधानके साथ इस व्रतके करनेसे अवस्य धी राजा वन सकता है। यदि कोई सौभाग्यवती

स्त्री है और उसे संतान नहीं होती हो तो वह इस कथित विधानसे यह व्रत करे। फलखरूप वह स्त्री परम धार्मिक पुत्र प्राप्त कर सकती है। यदि दूसरेका सम्मान करनेवाले किसी व्यक्तिका अगम्या स्रीके साथ सम्बन्ध हो गया हो तो वह उक्त विधिके अनुसार प्रायश्चित्त-रूपमें यह व्रत करे तो वह भी उस पापसे मुक्त हो सकता है । जिसने बहुत वर्षींसे ब्रह्म-सम्बन्धी क्रियाका त्याग कर दिया है, वह यदि एक बार भी भक्तिपूर्वक इस व्रतका अनुष्ठान करे वह वैदिकसंस्कारसे सम्पन हो सकता है । महामुने ! इसके विषयमें अब अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन ! इसकी तुलना करनेवाला अन्य कोई भी व्रत नहीं है । ब्रह्मन् ! अप्राप्य वस्तुको प्राप्य बनानेकी जिसमें सामर्थ्य है, वैसी इस मत्स्य-द्वादशी-व्रतको निरन्तर करे । जिस समय पृथ्वी पातालमें जलमग्न थी, उस समय उक्त विधानके अनुसार खयं उसने इस व्रतका अनुष्रान किया था। तात! इस विषयमें और कुछ विचार करना अनावश्यक है। जिसने दीक्षा नहीं ली है और जो नास्तिक है, उसे यह विधान बताना अवाञ्छनीय है । जो देवता अथवा ब्राह्मणसे द्वेष करता है, उसको इसे कभी नहीं सुनाना चाहिये। पापोंको तुरंत प्रशमन करनेवाला यह व्रत गुरुमें श्रद्धा रखनेवाले व्यक्तिको बताना चाहिये। जो मनुष्य यह त्रत करता है, वह इस जन्ममें धन, धान्य और सौभाग्य प्राप्त करता है । उसे अनेक प्रकारकी श्रेष्ठ क्षियाँ प्राप्त होती हैं । यह उत्तम प्रसङ्ग द्वादशीकल्प कहलाता है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनाता है अयवा खयं पड़ता-सुनता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। ( अध्याय ३९ )

### कूर्म-द्वादशीव्रत

दुर्चासाजी कहते हैं- मुने ! [ जिस प्रकार मार्गशीर्भका यह मत्स्य-द्वादशीत्रत है, ] प्रायः ऐसा ही पोपमासका कूर्म-द्वादशीव्रत है । इसी मासमें देवताओंने समुद्रका मन्थनकर अमृत प्राप्त था । उस समय भक्तोंको अभिलपित पदार्थ देनेमें खयं भगवान् नारायण कच्छप-रूपसे अवतरित हुए थे । उस दिन यही महान् पवित्र तिथि शि । अतः पौप मासके शुक्लपक्षकी यह दशमी— न कूर्मरूप धारण करनेवाले परम प्रभु परमात्माकी कि पूर्वकथना-वर्तीको चाहिये सम्पूर्ण रुसार दशमी तिथिके दिन स्नान आदि **तेयाएँ** तिथिमें कर एकादशी भक्तिके सम्पन गाथ भगवान् श्रीजनार्दनकी आराधना करे। मुनिवर ! हें मन्त्रोंसे ाजाके मन्त्र अलग-अलग उन 1 गगवान् श्रीहरिका पूजन होना आवस्यक है । कें क्षारीय नमः', 'कें नारायणाय नमः', 'कें तुङ्कर्पणाय नमः', 'ॐ विशोकाय नमः', 'ॐ भवाय मः', 'ॐ सुवाहवे नमः', तथा 'ॐविशालाय नमः।' न वाक्योंको उच्चारण कर भगवान् कमशः ग्रीहरिके चरण, कटिमाग, उदर, वक्ष:स्थल, कण्ठ, गुजाएँ एवं शिरकी भलीभाँति (पूर्वोक्त प्रकारसे भी) ूजा करनी चाहिये । फिर 'भगवन् ! आपके लिये गमस्कार है'--ऐसा कहना चाहिये । पुनः नाम-मन्त्रका उच्चारण कर सुन्दर चन्दन, पुण्प, धूप, फल और 10200022

नैवेद्य आदि अद्मुत उपचारोंसे परम प्रभु भगवान् श्रीहरिकी पूजा करें। फिर सामने एक कलश रखकर उसपर अपनी शक्तिके अनुसार भगवान् कूर्मकी सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। साथमें मन्दराचलकी भी प्रतिमा रखें। कलश माला और खच्छ वस्नसे सुसज्जित एवं अलंकृत हो। कलशके भीतर रत्न डालेतथा ऊपर वृतसे भरा हुआ ताँवेका एक पात्र रखकर उसीमें प्रतिमाका अभिधारण करें। फिर ब्राह्मणकी पूजाकर उसे दान कर दे। उस समय मनमें संकल्प करे—'मैं कल अपनी शक्तिके अनुरूप दक्षिणा आदिसे ब्राह्मणोंकी पूजा करूँगा। इससे कूर्म-रूपमें प्रकट होनेवाले देवाधिदेव भगवान् नारायणको मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ।' इसके पश्चात् अपने सेवकवर्गके साथ बैठकर भोजन करें।

विप्र! इस प्रकार कार्यसम्पन करनेपर व्रतकर्ताके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। वह पुरुष संसार-चक्रका त्यागकर भगवान् श्रीहरि-के सनातन-छोकको चला जाता है। उसके पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं और वह शोभा तथा लक्ष्मीसम्पन्न होकर सत्यधर्मका भाजन बन जाता है। भक्तिके साथ व्रत करनेवाले उस पुरुपके अनेक जन्मोंसे— सिव्चत पाप दूर भाग जाते हैं। पहले जो मत्स्य-द्वादशीका पल बताया गया है, इसके उपासकको भी वही पल प्राप्त होता है तथा भगवान् श्रीनारायण उसपर शीव्र ही प्रसन्न होते हैं।

वराह-द्वादशीव्रत

दुर्वासाजी कहते हैं—व्याध ! तुम एक महान् भक्तशील धार्मिक पुरुष हो ! जिस प्रकार मार्ग-शीर्षमें भगवान् नारायणने मत्स्यका रूप तथा पौषमासमें कच्छपका रूप धारण किया था, वैसे ही माध मासके शुक्लपक्षमें द्वादशीके दिन पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये वे प्रभु वराहके रूपसे प्रकट हुए हैं। अतः इस तिथिके अवसरपर भी पहले कही हुई विधिके अनुसार संकल्प एवं स्थापन आदि करके विद्वान् पुरुष उनकी पूजा करें। उन अविनाशी प्रभुकी चन्द्रन, धूप एवं नैवेद्य आदिसे अर्चना होनी चाहिये। पूजनके रखे। फिर 'ॐ बराहाय नमः'से दोनों पैरोंकी, 'ॐ माधवाय नमः'से कटिकी, 'ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः'से उदर-की, 'ॐ विश्वरूपाय नमः'से हृदयकी, 'ॐ सर्वज्ञाय नमः'से कण्ठकी, 'ॐ प्रजानां पत्तये नमः'से सिरकी, 'ॐ प्रद्यम्नाय नमः'से दोनों भुजाओंकी, 'ॐ दिब्यास्त्राय नमः'से चक्रकी तथा 'ॐ अमृतोद्भवाय नमः'से राह्वकी अर्चना करनी चाहिये। इस प्रकार पूजाकर विवेकी पुरुष वराह भगवानुकी प्रतिमाको कलशपर स्थापित करे। अपने वैभवके अनुसार सोने, चाँदी अथवा ताँवेका पात्र निर्माण कराकर उसपर प्रतिमा स्थापित करे । यदि शक्ति हो तो चतुर पुरुष भगवान् वराहकी खर्णमयी ऐसी प्रतिमा वनवाये, जिसमें उन प्रभुके दाइपर पर्वत, वन और वृक्षोंके सहित पृथ्वी विराज रही हो। फिर इस प्रकार भावना करनी चाहिये-- 'जो भगवती लक्ष्मीके प्राणपति हैं, जिन्होंने मधुनामक दैत्यको मारा है, अखिल बीज जिनमें सुरिक्षत रहते हैं तथा जो रत्नोंके भाजन हैं, वे ही परम प्रभु साकार होनेके विचारसे वराहरूप धारणकर यहाँ स्थित हैं।' फिर उन्हें कळशपर

उपरान्त उनके सामने जलसे भरा एक कलश

मुने ! वह कलश दो सफेद वह्नोंसे आच्छादित होना चाहिये । उसपर ताँवेका एक पात्र रहना आवश्यक है । मूर्ति स्थापित कर चन्दन, फूल और नैवेध प्रभृति अनेक पित्रत्र उपचारोंसे अर्चना करे और फ्लोंके द्वारा मण्डल बना ले । रातमें खयं जगे और दूसरोंको जगनेकी प्रेरणा करे । पण्डित पुरुषका कर्तव्य है – 'इस शुभ समयमें भगवान् श्रीहरि वराह-रूपसे अवतरित हुए हैं' - इस विचारसे दूसरेके द्वारा भी पूजा एवं पद्य-गान कराये । इस प्रकार पूजा समाप्त-कर प्रात:काल सूर्यके उदय हो जानेपर शौचादिसे

विराजमान कर दे।

निवृत्त हो स्नान करे । तत्पश्चात् भगवान्की पुनः पूजा करके वह प्रतिमा ब्राह्मणको अपण कर दे । प्रहीता ब्राह्मण वेद एवं वेदाङ्गका विद्वान्, साधु-स्वभाववाला, बुद्धिमान्, भगवान् विष्णुका भक्त, शान्त चित्तवाला, श्रोत्रिय तथा परिवारवाला होना चाहिये ।

इस प्रकार वराहरूपी भगवान्की प्रतिमा कलशके सिहत दान करनेका जो फल प्राप्त होता है, वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो—इस जन्ममें तो उसे सुन्दर भाग्य, लक्ष्मी, कान्ति और सन्तोषकी प्राप्ति होती है और यदि दिरद्र हो तो वह शीष्र ही धनवान् हो जाता है। सन्तानहीनको पुत्रकी प्राप्ति हो जाती है। दिरद्रता तुरत भाग जाती है। बिना बुलाये खयं लक्ष्मी घरमें आ जाती हैं। वह पुरुष इस लोकमें सौभाग्यसम्पन्न तो रहता ही है, अब उसके परलोककी बात भी कहता हूँ, सुनो। इस सम्बन्धमें यहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक घटनाका उल्लेख मिलता है।

पहले प्रतिष्ठानपुर( पैठण )में वीरधन्वा नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। एक समयकी बात है—रात्रुओंको तपानेवाला, वह राजा शिकार खेलनेके अभिप्रायसे वनमें गया। उसी वनमें संवर्त ऋषिका भी आश्रम था। राजाने मृगोंको मारनेके साथ ही अनजाने मृगका रूप बनाये हुए पचास ब्राह्मणपुत्रोंका भी वध कर दिया। वे सभी परस्पर-भाई थे तथा वेदके अध्ययनमें उन ब्राह्मणोंकी वड़ी तत्परता थी। किंतु उस समय वे मृगका खाँग वनाये हुए थे।

सत्यतपाने पूछा—त्रह्मन् ! वे ब्राह्मण मृगका रूप धारण करके वनमें क्यों रहते थे ! इस विषयमें मुझे वड़ा आश्चर्य हो रहा है । मैं आपके शरणागत हूँ । मुझपर प्रसन्न होकर इसका कारण वतानेकी कृपा करें । दुर्वासाजी कहते हैं—महाराज ! किसी समयकी

वात हैं — वे सभी ब्राह्मण वनमें गये । वहाँ उन्होंने

हिरनके पाँच बन्चोंको देखा। वे बन्चे अमी-अभी पैदा हुए थे। उन बन्चोंकी माता वहाँ नहीं थी। उन ब्राह्मणोंने एक-एक बन्चेको हाथोंमें ले लिये और गुफामें चले गये। वहीं उन बन्चोंकी चेतना समाप्त हो गयी। तब उन सभी ब्राह्मणोंके मनमें महान् दुःख हुआ। अतः वे अपने पिता संवर्तके पास चले गये। वहाँ जाकर उन लोगोंने मृगहिंसा-सम्बन्धी यह सच्ची घटना कहना आरम्भ कर दी।

ऋषिकुमार चोले—मुने ! तुरंत उत्पन्न हुए पाँच मृग हमारे द्वारा मर गये हैं । हमलोग यह काण्ड नहीं चाहते थे । फिर भी घटना घट गयी, अतः हमें प्रायश्चित वतानेकी कृपा कीजिये ।

संवर्त ऋषिने कहा—प्रिय पुत्रो ! मेरे पितामें हिंसाकी वृत्ति थी और उनसे वढ़कर मैं हिंसासे प्रेम रखता था। फिर तुम लोग मेरे पुत्र होकर पाप कर्मसे अछूते रह जाओ—यह असम्भव है। किंतु इससे छूटनेका उपाय यह है कि अब तुम लोग संयमशील बनकर मृगोंका चर्म अपने ऊपर डाल लो और पाँच वर्षोंतक वनमें विचरों। ऐसा करनेसे तुम्हारी शुद्धि हो जायगी।

इस प्रकार संवर्त मुनिक कहनेपर उनके पुत्रोंने अपने पूरे शरीरपर मृगचर्म डाल लिया और शान्त-भावसे वनमें जाकर परब्रह्म परमात्माके नामका जप करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए पाँच वर्ष व्यतीत हो गये। उसी समय राजा वीरधन्वा वहाँ आया, जहाँ मृगचर्म लपेटे हुए वे ब्राह्मण वृक्षके नीचे सावधानीके साथ बैठे थे। जपमें उनकी वृत्ति एकाग्र थी। उन्हें देखकर राजा वीरधन्वाने समझा कि ये मृग हैं। अतः उन सभी ब्रह्मवादी ब्राह्मणोंपर वाण चला दिया और वे सब-के-सब एक साथ ही प्राणोंसे हाथ धो बैठे। जब उत्तम ब्रतका आचरण करनेवाले उन मृत ब्राह्मणोंपर राजा वीरधन्वाकी दृष्टि पड़ी, तो वे भयसे काँप उठे।

अब वे देवरातनामक मनिके आश्रममें गये और उनसे पूछा-- 'मुनिवरजी! मुझे ब्रह्महत्या लग गयी है, इसके निवारणार्थ मुझे क्या करना चाहिये ?' उस समय वीरधन्वाने आदिसे अन्ततककी सभी बातें मुनिसे बता दीं और वे फिर अत्यन्त शोकसे व्याकुल होकर जोर-जोरसे रोने लगे । यों उन्हें रोते देखकर ऋषिने कहा--'राजन् ! डरो मत, मैं तुम्हारा पाप दूर कर दूँगा। जिस समय पृथ्वी सुतलनामक पातालमें डूब रही थी, तो देवाधिदेव भगवान् विष्णुने खयं वराहका रूप धारणकर उसका उद्धार किया था। राजेन्द्र! वैसे ही ब्रह्महत्याके पापमें डूनते हुए तुम्हारा भी वे प्रभु उद्धार कर दें ।' इस प्रकार देवरात ऋषिके कहनेपर राजा वीरधन्वा शान्त एवं प्रसन्त हो गये और उन्होंने मुनिसे पूछा-- 'महानुभाव ! किस प्रकार भगवान् श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हो सकते हैं, जिससे मेरे सव पातक नष्ट होंगे ?

दुर्वासाजी वोले—मुनिवर ! जब इस प्रकार वीर-धन्त्राने देवरात ऋषिसे पूछा तो उन्होंने उस राजाको यह व्रत बतला दिया और नरेशने इस व्रतका अनुष्ठान किया । इसके प्रभावसे राजा वीरधन्त्रा महा-हत्याके पापसे मुक्त होकर अपार भोगोंको भोगनेके पश्चात् सुवर्णके सुन्दर विमानपर चहकर खर्ग चला गया। वहाँ इन्द्र उठकर उसके खागतके लिये अर्घ लिये हुए आगे बढ़े । इन्द्रको आते देखकर भगत्रान् श्रीहरिके पार्पदोंने उनसे कहा—'देवराज! आप इवर न देखें। कारण, आपकी तपस्या इनसे न्यून है । इसी प्रकार एक-एक-करके सभी लोकपाल आये और तपहीन होनेके कारण भगवान् विष्णुके सेवकोंने उनमेंसे किसीको भी स्वागतका अवसर नहीं दिया; क्योंकि राजा वीरयन्त्राके तेज-प्रतापके सामने वे फीके पड़ रहे थे। महामुने ! इस प्रकार वह राजा सत्यलोकतक पहुँच गया । वहाँ पहुँचने-पर जन्म-मरणकी श्रृद्धला समाप्त हो जाती है । वहसन्य-

लोक न तो अग्निसे भस्म होता है और न जलमें लीन ही होता है। आज भी महाराज वीरधन्वा देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हुए वहीं विराजमान हैं। यज्ञख्रूप धारण करने-वाले भगवान् श्रीहरिके प्रसन्न हो जानेपर कौन-सा ऐसा आश्चर्यकारी कर्म है, जो सम्पन्न न हो सके। उनके प्रसन्न होनेपर इस जन्ममें भी आयु, आरोग्य और सौभाग्य खुलभ हो सकते हैं। इस एक-एक द्वादशीव्रतमें ऐसी शक्ति है कि विधिके साथ उनका आचरण करनेसे मानव उत्तम सौभाग्य पानेका अधिकारी हो जाता है। फिर जो सभी व्रतोंको सम्पन्न करे, उसके लिये तो कहना ही क्या है। उसे तो भगवान् नारायण ख्वयं अपना स्थान देनेको

तत्पर हो जाते हैं। भगवान् नारायणकी एक-से-प्रश्रेष्ठ चार मृतिंयाँ हैं, इसमें कोई संशयकी बात ह है। जैसे उनका जलशायी नारायणरूप है, बैसे ही इप्रमुने मत्स्यका रूप धारण कर वेदोंका उद्धार किया। उसी प्रकार कूर्मरूपसे क्षीरसागरको मन्दराचलके साम्यनेकी योजना बनायी। मन्दराचलको पीठपर धारणि था। यह उनकी दूसरी मृतिं है। पुनः पृथ्वी रसात चली गयी थी। वैसे ही उसे ऊपर लानेके लिये उन प्रमुने वराहका रूप धारण किया था। यह उन भगनारायणकी तीसरी मृतिं है। (चौथी सम्मृतिं भगन्दिसंहकी है, जो आगे कही जायगी)।

( अध्याय ४

# नृसिंह-द्वादशीव्रत

दुर्वासाजी कहते हैं - मुनियर ! पहले कहे हुए व्रतकी भाँति फालान मासके शुक्क पक्षमें नृसिंह-द्वादशी वत होता है । विद्वान् पुरुष उस दिन उपवास करके विधिके साथ भगवान् श्रीहरिकी आराधना करे। 'ॐ नरसिंहाय नमः' कहकर भगवान् नृसिंहके चरणों-'ॐ गोविन्दाय नमः'से जरुओंकी. विश्वभुजे नमः'से कठिप्रदेशकी, 'ॐ अनिरुद्धाय वक्ष:स्थलकी, 'ॐ शितिकण्ठाय नमः'से नमः'से कण्ठकी, 'ॐ विङ्गकेशाय नमः' कहकार शिरो-'ॐ असुरध्वंसनाय नमः'से देशकी. तथा 'ॐ तोयात्मने नमः' कहकर शङ्खकी चन्दन, फूल एवं फल आदिवें द्वारा सम्यक् प्रकारसे पूजा करनी चाहिये । तत्पश्चात् भगवान्के सामने दो सफेद वस्रोंसे सम्पन्न एक कालहा रखनेका विचान है । उस कलहापर एक ताँवेका पात्र अथवा अपने वित्तके

द्वादशीके दिन पूजा करनेके उपरान्त भगवान्की प्रतिमा वेदके विशेषज्ञ ब्राह्मणको अर्पण कर दे।

महामुने ! इस प्रकारका त्रत करनेपर एक राज जो फल मिला था, उसे मैं कहता हूँ, सुनो किम्पुरुष वर्षमें भारत नामसे विख्यात एक धार्मिक र रहते थे । उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वरस १ किसी युद्धमें रात्रुओंसे हारकर वह केवल अपनी स्त्रीके वैदल ही विसष्ठजीके आश्रमपर गया और वहीं रहने ल इस प्रकार वहाँ उनके आश्रमपर रहते कुछ दिन गये । एक दिन मुनिने उससे पृछा—'राजन्! तुम प्रयोजनसे इस महान् आश्रममें निवास कर रहे हैं

राजा वत्सने कहा—भगवन् ! शत्रुओंने मुझे पा कर मेरा राज्य तथा खजाना छीन लिया है । ह असहाय होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ।आप ह दुर्गासाजी वहते हैं—मुने ! राजा वत्सके इस प्रकार कहनेपर विस्टिजीने उसे विधिपूर्वक इस द्वादशीको ही करनेका उपदेश दिया तथा उस राजाने भी सब युक्त वंसा ही किया । व्रत पूर्ण होनेपर भगवान् चिसह उस राजापर प्रसन्त हुए और उन परम-प्रशुने उस राजाको एक ऐसा चक्र दिया, जो समराङ्गणमें शतुओंका संहार कर सके । उस अक्षके प्रभावसे

महाराज वत्सने शत्रुओंको परास्त कर अपना राज्य फिर जीत लिया । राज्यपर आसीन होकर उस नरेशने एक हजार अश्वमेघ यज्ञ किये और अन्तमें वह धर्मातम राजा भगवान विण्युके परम धामको प्राप्त हुआ । मुने ! पापोंका नाश करनेवाली यह नृसिंह-द्वादशी धन्य है । तुम्हारे पूछनेपर मैंने इसका वर्णन कर दिया । अब तुम इसे सुनकर अपनी इच्छाके अनुसार जैसा चाहे करो । (अध्याय ४१-४२)

### वामन-द्वादशीव्रत

दुर्वासाजी कहते हैं-- मुने ! इसी प्रकार चैत्र गासके शुक्रपक्षमें वामन-द्वादशीवत होता है । इसमें भी ंकल्पकर रातमें उपवास करके भक्तिके साथ वाधिदेव भगवान् श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। जाकी विधि यह है कि 'ॐ वामनाय नमः' इस त्रसे भगवान्के दोनों चरणोंकी, 'ॐ विष्णवे नमः' हकर उनके कठिभागकी, 'ॐ वासुदेवाय नग्नः'से 'ॐ संकर्षणाय नमः' कहकर हृदयकी, रकी. कण्ठकी, 'ॐ व्योमरूपिणे ै विश्वभृते नमः'से शिरोदेशकी. 'ॐ विश्वजिते नमः' तथा <sup>कृ</sup>वामनाय नमः' कहकर दोनों भुजाओंकी और ाञ्चजन्याय नमः' कहका राङ्वकी एवं 'सुदर्शनाय मः' कहकर चक्रकी पूजा करनी चाहिये। फिर पूर्वोक्त सिंह-व्रतके विधानके अनुसार अर्चना कर उन सनातन मन भगवान्की प्रतिमाको रत्नगर्भित कलशपर स्थापित रे। चतुर साधक पहले बताये हुए पात्रपर भगवान् मनकी शक्तिके अनुसार सुवर्णमयी मूर्ति स्थापित करे और म कृत्य करे, भगत्रान्को यज्ञोपत्रीत पहनाये। उन भगत्रान् मनके पास कमण्डल, छाता, खड़ाऊँ, कमलकी माला ॥ आसन या चटाई भी रखनी चाहिये। द्वादशीके दिन तःकाल इन उपकरणोंके साथ वह प्रतिमा ब्राह्मणको न कर दे । उस समय भगवान् वामनकी इस प्रकार

प्रार्थना करनी चाहिये—'लघुरूप धारण करनेवाले भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों ।' फिर यों कहे—'भगवन् ! आप चैत्र मासके ग्रुक्त पक्षकी द्वादशीके दिन प्रकट हुए हैं ) मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ ।' सब अन्य व्रतोंकी तरह इसकी भी विधि है ।

सुनते हैं पहले हर्यश्च नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्हों कोई पुत्र न था, अतः वे संतान-प्राप्तिके लिये यज्ञ एवं तपस्या कर रहे थे, इसी वीच भगवान् श्रीहरि ब्राह्मणका वेष धारणकर वहाँ आये और बोले—'राजन्! आपका यह सब उपक्रम किस लक्ष्यको लेकर है ?' राजा बोले—'मैं यह सब पुत्र-प्राप्तिके लिये ही कर रहा हूँ।' तब ब्राह्मणने राजासे कहा—'राजन्! तुम वामन-डाइशीव्रतका अनुष्ठान करो।' किर वे अन्तर्धान हो गये। राजाने यथाशीच्च व्रतका अनुष्ठान किया और तेजसी, बुद्धिमान् एवं ब्राह्मणको रत्नर्गाभित प्रतिमा दान कर दी। और भगवान् वामनसे प्रार्थना की—'भगवन्! 'अपुत्रा अदितिकी प्रार्थनापर आप स्वयं पुत्ररूपसे उनके यहाँ प्रकट हुए थे' यदि यह वात सत्य है तो मुझे भी संतान प्राप्त हो।

मुने ! इस विधानसे व्रत एवं प्रार्थना करनेपर उस राजाको उप्राक्ष नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर महावली चक्रवर्ती सम्राट् हुआ । इस व्रतमें ऐसी शक्ति है कि जिसे पुत्र न हो, वह पुत्रवान् तथा निर्वन व्यक्ति धनवान् वन जाता है।जिसका राज्य छिन गया हो, वह पुनः अपना राज्य वापसःपा जाता है। व्रत करनेवाला मनुष्य मरनेपर भगवान् विष्णुके लोकको प्राप्त होता है। फिर खर्गमें बहुत समय प्रमोद कर वह मर्त्यलोकमें बुद्धिमान् नहुषकुमार ययातिके समान चक्रवर्ती राजा होता है। (अध्याय ४३)

# जामदग्न्य-द्वादशीव्रत

द्रवीसाजी कहते हैं-इसी प्रकार मनुष्य (परशुराम-द्वादशीका व्रती साधका) वैशाख मासके शुक्र पक्षमें पूर्वोक्तनियमानुसार संकल्प कर विधिके साथ मृत्तिका लगाकर स्नान करे और फिर देवालयमें जाय । वती पुरुपको भक्तिपूर्वक भगवान् श्रीहरिके अवतार परश्ररामकी---'ॐ जामदग्न्याय नमः'से चरण, 'ॐ सर्वधारिणे नमः, से उदर, 'ॐ मधुसूदनाय नमः' से कटिप्रदेश, 'ॐ श्रीवत्सधारिणे नम:'से जङ्घा 'ॐ क्षत्रान्तकाय नमः'से भुजाओं, 'ॐ शितिकण्ठाय नमः'से केह्ननी, 'ॐ पाञ्चजन्याय नमः'से शङ्ख, 'ॐ सुदर्शनाय नमः'से चक, तथा 'ॐ ब्रह्माण्डचारिणे नमः'से शिरोदेशकी पूजा करे । इसके बाद पहलेकी ही तरह सामने एक कलश स्थापित करे । उसके ऊपर भगवान् परशुरामकी मूर्ति स्थापित कर पूर्वोक्त नियमानुसार दो वधोंसे उसे आन्छादित करे । कलशपर वाँसके बने पात्रमें परशुरामजीकी आकृतित्राळी सुवर्णकी प्रतिमा स्थापित करे । प्रतिमाके दाहिने हाथमें फरशा धारण कराये, फिर उसकी पुष्प, चन्दन एवं अर्घ्य आदि उपचारोंसे पूजा करे । भगवान्के सामने श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पूरी रात जागरण करें। प्रात:काल सूर्योदय होनेपर खच्छ वेलामें वह प्रतिमा ब्राह्मणको दे दे । इस प्रकार नियमपूर्वक गत करनेसे जो पढ़ प्राप्त होता है, उसे सुनो ।

प्राचीन समयकी बात है —वीरसेन नामके एक पराक्रमी तथा भाग्यशाली राजा थे, जो पुत्र-व० पु० अं० १४प्राप्तिके लिये तीव्र तपस्या कर रहे थे। महर्षि याज्ञवल्क्यका आश्रम वहाँसे निकट ही था, अतः एक दिन वे उन्हें देखने आये। उन तेजस्वी ऋषिको पास आते देखकर राजा वीरसेन हाथ जोड़कर खड़े हो गये और उनका विधिवत् स्वागत किया। तत्पश्चात् याज्ञवल्क्यमुनिने पूछा—'धर्मज्ञ राजन् ! तुम्हारे तप करनेका क्या प्रयोजन है ! तुम कौन-सा कार्य करना चाहते हो !

राजा वीरसेनने कहा—महर्षे ! मैं पुत्रहीन हूँ । मुझे कोई संतान नहीं है । द्विजवर ! इस कारण तपस्या-द्वारा अपने शरीरको मैं सुखाना चाहता हूँ ।

याज्ञवरक्यजी बोले—राजन् ! तपस्यामें बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है, अतः तुम यह विचार छोड़ दो । मैं तुम्हें अत्यन्त सरल उपाय बताता हूँ । उसे करनेसे तुम्हें अवस्य पुत्र प्राप्त हो जायगा।

फिर उन्होंने उस यशस्त्री राजाको इस वैशाख मासके शुक्ल पक्षमें होनेवाला यही परशुराम-द्वादशीव्रत बतलाया। पुत्रकी अभिलाषा रखनेवाले राजा वीरसेनने भी पूर्ण विविक्ते साथ यह व्रत सम्पन्न किया। फलखरूप उन्हें राजा नल-जैसा परम धार्मिक पुत्र प्राप्त हुआ, जिन 'पुण्य-श्लोक' राजाकी कीर्ति अवतक संसारमें गायी जाती है। यह तो इस व्रतके फलका प्रासङ्गिक उल्लेखमात्र हुआ, वस्तुत: जो यह व्रत करता है, उसे सुपुत्र तथा जीवनभर विद्या, श्री और कान्ति सब सुलभ हो जाती ब्रह्माजीके लोकमें रहते हैं। फिर जब पुनः हैं और परलोकमें उसे जो सुख होता है, वह सृष्टि आरम्भ होती है तब वे चक्रवर्ती राज कार्ता हैं, सुनो । इस ब्रतको करनेवाले व्यक्ति एक होते हैं और तीस हजार वर्षोकी उन्हें लम्बी वाल्यतक अप्सराओंके साथ आनन्द करते हुए आयु प्राप्त होती है। (अध्याय ४४)



### श्रीराम एवं श्रीकृष्ण-हादशीवत

र्यासाजी कहते हैं—इसी प्रकार ज्येष्ट मासके शक्त श्रीराम-द्वादशी व्रत होता है । मनुष्यको चाहिये र संबाल्प करके विधिके साथ विविध प्रकारके पुप्पोंसे परम प्रमु परमात्माकी पूजा करे 1 माभिरामाय नमः भहकार श्रीभगवान्के दोनों ी, 'ॐ त्रिविक्रमाय नमः' कहकार कटि देशकी, ातविश्वाय नमः' कहकार उनके उदरकी, **'ॐ** संवर्तकाय वत्सराय नमः'से हृदयकी, । कण्ठकी, 'ॐ सर्वाखधारिणे नमः'से भुजाओंकी, श्चिजन्याय नमः' से शङ्ककी तथा 'ॐ सुदर्शन-नमः'से चक्रकी एवं 'ॐ सहस्रशिरसे नमः'से के शिरः प्रदेशकी पूजा करे। इस प्रकार विधिवत् पूर्वोक्त विधिद्वारा एक कलश स्थापित कर उसे राच्छादित करे। फिर उस कलशपर भगवान् लक्ष्मणकी सुवर्णमयी प्रतिमा रखेकार विधिपूर्वक करे और पुत्रकी इच्छावाला वती प्रातःकाल ।माओंको बाह्मणोंको दे दे ।

ले पुत्र न होनेपर महाराज दशरथने भी तामनासे वसिष्ठजीकी वड़ी आराधना कर जब का उपाय पूछा तो मुनिने उन्हें यही विधान था। इस बतके रहस्यको जानकर राजा दशरथने अनुष्ठान किया, जिसके फलखरूप गवान् श्रीहरि महान् शक्तिशाली राम-तके पुत्र हुए। महामुने! उस समय सनातन अपनेको (राम, लक्ष्मणादि) चार रूपोंमें विभक्त कर लिया था। यह तो यहाँकी बात हुई, अब परहोककी बात सुनो। जनतक इन्द्र और सम्पूर्ण देवता खर्गमें रहते हैं, तनतक इस नतका करनेवाटा पुरुष खर्गमें निविध भोगोंको भोगता है। वहाँकी अवधि समाप्त हो जानेपर वह पुनः मर्त्यलोकमें आता है। यहाँ आनेपर वह सौ यज्ञ करनेवाटा राजा होता है। जो इस नतको निष्कामभावसे करता है, उस पुरुषके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। साथ ही उसे भगवान् श्रीहरिका कैनल्य-पद भी प्राप्त हो जाता है, जो खच्छ एवं सनातन है।

दुर्वासाजी कहते हैं—इसी प्रकार आपाद मासके गुक्ल पक्षमें श्रीकृष्ण-द्वादशीवत होता है । वतीको चाहिये कि संकल्प करके विधिके साथ 'ॐ चक्रपाणये नमः','ॐ भूपतयेनमः क्षे पाञ्चजन्याय नम् कि सुदर्शनाय नमः', 'ॐ पुरुषाय नमः' कहकार रूपधारी भगवान् श्रीहरिकी क्रमशः मुजा, कण्ट, शङ्क, चक्र एवं सिरका पूजन करे। पूजा करनेके बाद इसी प्रकार अग्रभागमें वह पूर्वत्रत् काट्य स्थापित-कार उसे वखसे आन्छादित कार दे। फिर उसके ऊपर सनातन श्रीहरिके चर्तुन्यृह-१६५में अवतरित स्वर्णनिर्मित श्रीकृष्णकी प्रतिमा स्थापित करे। चन्द्न एवं पुष्प आदिसे उसकी विधिवत् प्जा करे। तदनन्तर पूर्वकी भाँति वह प्रतिमा वेद-पाठी बादाणको दान कर दे। इस प्रकार नियमफे साथ वृत करनेवालेको जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे मुनो—

एक श्रेर वुराल पद्वंशमें वसुदेव नामक हुए हैं । उनकी पत्नीका नाम देवकी था। ा पतिके साथ-ही-साथ सभी व्रतोंका अनुष्ठान करती साथ ही वे पातित्रत-धर्मका भी पूर्णरूपसे पालन ो थीं । परंतु उन साध्वीको कोई पुत्र न था। समय व्यतीत हो जानेपर एक बार श्रीनारदजी वर्जीके घर आये । उन्होंने भक्तिपूर्वक मुनिकी की । फिर नारद जीने कहा-- ''वसुदेव! मैं यह ाओंसे सम्बन्धित एक कार्य वताता हूँ, उसे सुनो । । मैंने स्वयं देखा है, देवताओंकी सभामें पृथ्वीने कहा है---'देवताओं ! भार ढोनेमं असमर्थ हो गयी हूँ । दुर्जन दल मुझं दु:ख दे रहे हैं । अतः आप-उनका संहार करें।'

''इस प्रकार पृथ्वीके कहनेपर उन देवताओंने गन् नारायणका ध्यान किया । ध्यान करते ही गन् श्रीहरिने उनके सामने प्रकट हो कर कहा -- 'देवताओ ! यह कार्य मैं खयं करनेके लिये उद्यत हूँ, इसमें कोई संशय नहीं । मैं मनुष्यके रूपमें मर्त्यठोकमें जाऊँगा, किंत्र जो स्त्री अपने पतिके साथ आषाढ़ मासके शुक्ल पक्षमें द्वादशीवतका अनुष्ठान करेगी, मैं उसीके गर्भमें निवास करूँगा । भगवान् श्रीहरिके ऐसा कहनेपर देवता तो अपने स्थानपर चले पर मैं ( नारदजी ) यहाँ गया हूँ। मेरे आनेका विशेष कारण यह है कि आपकी कोई संतान (जीवित) नहीं है। अतः आपको यह बतला दूँ ।" इसी द्वादशीत्रतके करनेसे वसुदेवजीको श्रीकृष्ण-जैसे पुत्रकी प्राप्ति हुई। साथ ही उन यदुश्रेष्ठको विशाल वैभव भी प्राप्त हो गया । जीवनमें सुख भोगकर अन्तमें वे भगवान् श्रीहरिके परम धामको गये । मुने ! आषाढ़ मासमें होनेवाली द्वादशीव्रतकी यह विधि मैंने तुम्हें बतला दी।

( अध्याय ४५-४६ )

## बुद्ध-द्वादशीव्रत

दुर्वासाजी कहते हैं—मुने ! श्रावण मासके ल पक्षमें एकादशीके दिन बुद्धवत करनेका विधान है। प्रियत विधिके अनुसार चन्दन एवं फूल देसे भगवान् श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। 'दामोदराय नमः', 'ॐ ह्रपीकेशाय नमः', 'ॐ प्रावत्सवारिणे नमः'

ःस प्रकार सम्पन् रीतिसे प्रजाकर पहलेके ही गन कटरा स्मापित करे और दो क्लोंसे उमे

आच्छादितकर उसके जपर सम्पूर्ण संसारको अपने उदरमें धारण करनेकी शक्तिवाले देवेश्वर भगवान् श्रीहरिकी सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे । फिर विधानके अनुसार गन्ध, पुष्प आदिसे क्रमशः पूजन करे । तत्पश्चात् पहले-जैसे-ही वेद और वेदाङ्गके पारगामी ब्राह्मणको वह प्रतिमा दे दे । मुने ! यह विधि श्रावण मासकी एकादशीव्रतकी कही गयी है । इस प्रकार नियमके साथ यदि व्रत किया जाय तो उसका जो प्रभाव होता है, वह कहता हूँ, सुनो ।

प्राचीन समयकी वात है—सत्ययुगमें नृग नामसे प्रसिद्ध एक प्रतापी नरेश थे। जिन्हें

भाग्वेटका (शिकार) गड़ा शौक था । अतः प्रायः वे गहन धनोंमें चूमते रहते थे। एक समपकी बात है, वे घोंड़पर चड़कर किसी वनमें बहुत दूर चले गये, जहां सिंह, बाघ, हाथी, सर्प और डाकुओंका निवास था । राजा नृगके पास इस समय अन्य कोई सहायक भी न था। वे घोड़ेको खोलकर एक वृक्षके नीचे श्रमसे थककर सो गये। इतनेमें ही रात हो गयी भार चौदह हजार व्याधोंका एक दल मगोंको मारनेके वेचारसे वहाँ आ गया । व्याधीने देखा राजा सीये हैं। उनका शरीर सोने और रत्नोंसे सुशोभित है। लक्ष्मी उनके भड़-अड़की शोभा बढ़ा रही हैं। अतः वे सभी वधिक तरंत भपने सरदारके पास गये और उसे इसकी सूचना दी। सुवर्ण ौर रत्नके लोभमें पड़कर वह सरदार भी राजा ग़को मारनेके लिये उद्यत हो गया और वे व्याध ाथमें तलवार लेकर उन सीये हुए राजाके पास पहुँच ये। वे उन्हें पकड़ना ही चाहते थे कि राजाके रीरसे सहसा चन्दन-माल्यादिसे विभूषित एक स्री प्रकट । गयी । उसने चक्र उठाकर सभी व्याधों तथा म्लेन्छोंको र डाला । उनका वधकर वह देवी उसी क्षण तः राजा चृमके शरीरमें समा गयी। इतनेमें राजा भी ग गये और देखा कि म्लेन्छ नष्ट हो गये हैं और देवी रीरमें प्रविष्ट हो रही है। अब राजा घोड़ेपर सवार

होकर वाम देवजीके आश्रमपर गये और उन्होंने भित्तपूर्वक उनसे पूछा—'भगवन् वह स्त्री कौन थो तथा वे मरे हुए व्याध कौन थे ? आप मुझपर प्रसन्त होकर इस आश्चर्यजनक घटनाका रहस्य बतानेकी कृपा कीजिये ।'

वामदेवजी बोले-राजन् ! इसके पूर्वजन्ममें शूद-जातिमें तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय बाह्मणोंके मुखसे तुमने श्रावण मासके शुक्र पक्षकी द्वादशीवतके अनुष्ठानको बात सुनी । और राजन ! वड़ी श्रद्धाके साथ विधिपूर्वक तुमने उस दिन उपवास भी किया। अनघ ! उसीका परिणाम है कि इस समय तुम्हें राज्य उपलब्ध हुआ है। वही द्वादशीदेवी सम्पूर्ण आपत्तियोंमें साकार होकर तुम्हारी रक्षा करती हैं। उसीके प्रयाससे ये घोर पापी एवं निर्दयी म्लेन्छ जीवनसे हाथ धो बैठे हैं। राजन्! श्रावण मासकी यह द्वादशी ही तुम्हारी रक्षिका है । इसमें इतनी अपार शक्ति है कि सहसा प्राप्त विपत्ति-कालमें भी तुम्हारी रक्षा हो जाती है और इसकी कृपासे तुम्हें राज्य भी सुलभ हो गया है । अत्र जो वारह मासोंकी द्वादशी करते हैं, उनके पुण्यका तो कहना ही क्या है। उनकें प्रभावसें तो मानव इन्द्रलोकतक पहुँच जाता है।

(अध्याय ४७)

कल्कि-द्वादशीवत

दुर्वासाजी कहते हैं—मुने ! पूर्वकियत व्रतोंकी ति ही भाइपद मासके शुक्त पक्षमें जो एकादशी होती । उस तिथिमें किल्क-व्रत करना चाहिये । समें विधिपूर्वक संकल्प कर देवाधिदेव भगवान् श्रीहरिकी स प्रकार अर्चना करनी चाहिये । 'ॐ कल्कये नमः', ॐ ह्लोकेशाय नमः', 'ॐ म्लेन्छविध्वंसनाय नमः', ॐ हातिकण्ठाय नमः', 'ॐ खद्गपाणये नमः' 'ॐ, वतुर्भुजाय नमः' तथा 'ॐ विश्वमूर्तये नमः' कहकर

क्रमशः भगवान् किल्कके चरण, कमर, उदर, कण्ट, भुजा, हाथ एवं सिरकी पूजा करनी चाहिये । इसके बाद बुद्धिमान् पुरुप पहलेके समान ही सामने कलश स्थापित कर उसपर भगवान् किलकी सुवर्णनिर्मित प्रतिमा स्थापित कर उसके ऊपर एक खण्ट वस्त्र लपेटकर चन्दन और पुष्पसे उस प्रतिमाकी अलङ्कृत करे । पुनः प्रातःकाल उसे किसी शास्त्रके ज्ञाता ब्राह्मणको दान कर दे ।

मुनिवर! इस प्रकार यह व्रत करनेपर जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो-बहुत पहले काशीपुरीमें विशाल नामक एक पराक्रमी राजा थे । बादमें उनके गोत्रके व्यक्तियोंने ही उनके राज्यको छीन लिया । अब वे गन्धमादन पर्वतके पवित्र बदरीवनके क्षेत्रमें चले गये और तप करने लगे । इसी समय किसी दिन श्रीनर-नारायणनामक पुराण एवं परम प्रसिद्ध ऋषि वहाँ पधारे । उन दोनों देवताओंने, जिन्हें सम्पूर्ण देवगण नमस्कार करते हैं और जिनके आगे किसीकी राक्ति काम नहीं देती, उस समय राजा विशालको देखा और मनमें विचार किया कि यह राजा बहुत पहलेसे यहाँ आया है और परब्रह्म परमात्मा विष्णुका निरन्तर ध्यान कर रहा है । अतः नर-नारायणने प्रसन होकर उन निष्पाप नरेशसे कहा--'राजेन्द्र ! हम ळोग तुम्हारी कल्याणकामनासे वर देने आये हैं । तुम हमसे कोई वर माँग लो।

राजा विशालने कहा—आप दोनों कौन हैं, यह मैं नहीं जानता । फिर किसके सामने वर पानेकी प्रार्थना करूँ । मैं जिनकी आराधना करता हूँ, मेरी उन्हींसे वर-प्राप्तिकी हार्दिक इच्छा है ।

राजाके इस प्रकार कहनेपर नर-नारायणने उनसे पूछा —'राजन् ! तुम किसकी आराधना करते हो ! अथवा कौन-सा वर पानेकी तुन्हें इच्छा है ! हम छोग जानना चाहते हैं, तुम इसे बताओ ।' ऐसा पूछनेपर राजा विशाल बोले—'मैं भगवान् विष्णुकी आराधना करता हूँ', और फिर वे चुपचाप बैठ गये। तव नर-नारायणने पुनः उनसे कहा—'राजन् ! उन्हीं देनेश्वरकी कृपासे हम तुन्हें वर देनेके लिये आये हैं। तुम वर मांगो—तुन्हारे मनमें क्या अभिलाषा है !'

राजा विशालने कहा—अनेक प्रकारकी दक्षिणासे सम्पन्न होनेवाले यज्ञ करके मैं भगवान् यज्ञेश्वरकी उपासना करना चाहता हूँ । आप वर देकर इसी मनोरथको पूर्ण करें ।

उस समय राजाके पास नर और नारायण---दोनों महाभाग विराजमान थे । उनमेंसे नरने कहा—ये भगवान् नारायण हैं । अखिल जगत्को मार्ग दिखाना इनका प्रधान काम है। संसारकी सृष्टि कर नेमें निपुण ये प्रभु मेरे साथ तपस्या कर नेके विचारसे इस बदरीवनमें आ गये हैं। मत्स्य, कन्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम—इन सब रूपोंसे पूर्व-समयमें इनका अवतार हो चुका है। इनकी शक्ति अपरिमेय है । फिर ये ही महाराज दशरथजीके घर राजा राम हुए । उस समय इनका रूप महान् आकर्षक था । उस समय म्लेन्छ राक्षसोंको मार पृथ्वीका भार दूर कर सुखी किया था। कभी पापियोंसे भयभीत होकर नरसमुदायने इनकी स्तुति की थी। उस अवसरपर इन्होंने नरसिंहरूपसे अवतार लिया था । बलिको मोहनेके निमित्त वामन तथा क्षत्रियोंके हाथसे राज्य वापस करनेके लिये पर्शुराम ये बन चुके हैं । दुष्ट शत्रुओंको दमन करनेके लिये इन्होंने कृष्णका अवतार धारण किया है । अतः पण्डितजन इनकी उपासना करते हैं । यदि पुत्र-प्राप्तिकी कामना हो तो बुद्धिमान् पुरुष इनके बालकृष्ण-रूपकी उपासना करे । रूपकी इच्छा करनेवाला इनके बुद्धावतारकी तथा शत्रुका संहार चाहनेवाला कल्कि-अवतारकी उपासना करे—यह संशय-शून्य सिद्धान्त है।

इस प्रकारको बातें स्पष्ट करके मुनिवर नरने राजा विशालको भगवान् हरिकी यह द्वादशी बतला दी । वे राजा इस बतको सम्पन्न करनेमें संलग्न भी हो गये । फलखरूप वे चक्रवर्ती राजा हुए । मुने ! उन्हीं राजा विशालसे सम्बन्ध रखनेके कारण यह बदरीवन 'विशाल' नामसे प्रसिद्ध हुआ । वे नरेश इस जन्ममें सुखपूर्वक राज्यकर अन्तमें बदरीवनमें गये, जहाँ अनेक प्रकारके यज्ञ करके भगवान् नारायणके परम पदको प्राप्त किया। (अध्याय ४८)

### पद्मनाभ-द्वादशीवत

दुर्वासाजी कहते हैं-मूने ! पूर्वकथित द्वादशी-व्रतका भौति आश्विन मासके शुक्रपक्षमें यह व्रत भी है। उस तिथिमें पद्मनाम भगवानकी अर्चना करनेकी विधि है । 'ॐ पद्मनाभाय नमः', 'ॐ पद्मयोनये नमः', 'ॐ सर्वदेवाय नमः', 'ॐ प्रकराक्षाय नमः', 'ॐ अव्ययाय नमः', 'ॐ प्रभवाय नमः'—इन मन्त्रोंको पद्कर क्रमशः भगवान पवानाभके दोनों चरणों, करिभाग, उटर, हृदय, हाथ एवं शिरकी करनी चाहिये। फिर 'सुदर्शनाय नमः' एवं 'कौमोदक्ये नमः' आदि कहकार भगवान्के आयुधोंकी पूजा करनी चाहिये। इसमें भी पूर्ववत् सामने कलश रखना चाहिये, उसपर भगवान् पद्मनाभकी सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे, चन्दन-पुण्प आदिसे उसके अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये। रात बीत जानेपर प्रातःकाल फिर बह प्रतिमा ब्राह्मणको दे दे । महामते ! इस प्रकार बत करनेसे नो पुण्य प्राप्त होता है, वह वताता हूँ, सुनो ।

सत्ययुगकी वात है--भद्राश्व नामसे विख्यात एक क्तिशाली राजा थे, जिनके नामपर 'भदाश्ववर्ष' सिद्ध हुआ है । एक बार कभी अगस्य मुनि उनके र आये और कहने लगे—'राजन् ! मैं सात रातोंतक म्हारे घरपर निवास करना चाहता हूँ। भराजा भदाश्वने ार जुकाकर मुनिको प्रणाम किया और कहा— निवर ! आप अवश्य निवास करें।' राजा भद्राश्वकी दरी रानीका नाम कान्तिमती था । उसका तेज ऐसा , मानो नारहों सूर्य एक साथ प्रकाश फैला रहे हों । ो प्रकार राजाकी पाँच सौ सुन्दरियाँ भी थीं; सुन्दर स्वभाववाली संयमित था । कार्यमें संलग्न प्रतिदिन भाँति सौतें दासीकी ती थीं । कान्तिमतीको ही राजाकी का सौभाग्य प्राप्त था। एक बार उस (रूप सम्पन कल्याणी कान्तिमती ) पर तेजसे

अगस्त्य मुनिकी दृष्टि पड़ी । साथ ही उसके र कार्यमें तत्पर रहनेवाली उन सुन्दरी सौतोंको भी उन देखा । राजा भद्राश्व तो रानी कान्तिमतीके प्रसन्न मए प्रतिक्षग देखता ही रहता था। ऐसी परम सुन रानीको देखनेके कुछ समय बाद अगस्यजी आनन विह्वल होकर बोले-'राजन ! आप धन्य हैं, ध हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन रानीको देखः अगत्तय मुनिने कहा-'अरे! यह तो सारा वि विश्वत रह गया। पितर तीसरे दिन उस रानीव देखकर यों कहने लगे—'अहो ! ये मूर्ख गोविन भगवान्को भी नहीं जानते, जिन्होंने केवल एव दिनकी प्रसन्ततासे इस राजाको सब कुछ प्रदान किया था। वौथे दिन अगस्य मुनिते अपने दोनों हाथोंको ऊपर उठाकर फिर कहा-- 'जगत्प्रमो ! आपको साध-वाद—धन्यत्राद है, क्षियाँ धन्य हैं । द्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ! तुम्हें पुन:-पुन: धन्यवाद है । भद्राश्व ! तुम्हें धन्यवाद है। ऐ अगस्त्य! तुम भी धन्य हो। प्रह्लाद एवं महात्रती ध्रुव ! तुम सभी घन्य हो ।

इस प्रकार उच्च खरसे कहकर अगस्य मुनि राजा भद्राश्वके सामने नाचने लगे। फिर तो ऐसे कार्यमें संलग्न अगस्त्य मुनिको देखकर रानीसिहत उस नरेशने मुनिसे पूळा—'ब्रह्मन्! आपके इस हर्यका क्या कारण है! आप क्यों इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं!'

मुनियर अगस्त्यने कहा—राजन् ! वड़े आधर्यकी बात है । तुम कितने अज्ञानी हो; साथ ही तुम्हारा अनुगमन करनेवाले ये मन्त्री, पुराहित और अन्य अनुजीवी भी मूर्ख ही हैं, जो मेरी बात समन्न नहीं पाते।

इस प्रकार अगस्य मुनिके कहनेपर राजा भद्राधने हाथ जोड़कर कहा—'त्रसन् ! आपके मुखसे उचरित पहेलीको हम नहीं समझ पा रहे हैं। अतः महाभाग ! यदि आप अनुग्रह करना चाहते हों तो मुझे बतानेकी कृपा करें।

अगस्त्यजी बोले-राजन् ! पूर्वजन्ममें यह रानी किसी नगरमें हरिदत्त नामक एक वैश्यके घरमें दासीका . काम करती थी । उस समय भी तुम्हीं इसके पति थे । हरिदत्तके ही यहाँ तुम भी सेवावृत्तिसे एक कर्मचारीका काम करते थे। एक समयकी बात है, आश्विन मासके शुक्रपक्षकी द्वादशीका वत नियमपूर्वक करनेके लिये वह वैश्य तत्पर हुआ । खयं भगवान् विष्णुके मन्दिरमें जाकर पुष्प एवं धूप आदिसे उन प्रभुकी पूजा की। तुम दोनों--स्त्री एवं पुरुष उस वैश्यकी सुरक्षाके लिये साथ थे । पूजनोपरान्त वह बैश्य तो अपने धर छोट आया । महामते ! दीपक बुझ न जायँ, इस-लिये तुम दोनोंको वहीं रहनेकी आज्ञा दे दी। उस वैश्यके चले जानेपर तुमलोग दीपकोंको भलीभाँति जलाकर वहीं बैठे रहे। राजन्! तुमलोग पूरी एक रात---जबतक सबेरा न हुआ, तबतक वहाँसे नहीं हटे । कुछ दिनोंके बाद आयु समाप्त हो जानेके कारण तुम दोनों स्नी-पुरुषोंकी मृत्यु हो गयी । उस पुण्यके प्रभावसे राजा प्रियत्रतके घर तुम्हारा जन्म हुआ और तुग्हारी यह पत्नी, जो उस जन्ममें वैश्यके यहाँ दासीका काम करती थी, अन्न रानी हुई है । वह दीपक दूसरेका था। भगवान् विष्णुके मन्दिरमें केवल उसे प्रज्वित रखनेका काम तुम्हारा था । यह उसीका ऐसा ५तव है । फिर जो अपने द्रव्यसे श्रीहरिके सामने दोपक प्रज्वलित करे, उसका जो पुण्य है, उसकी संख्या तो की ही नहीं जा सकतो। इसीसे भेने वहा--- 'राजन् ! आप धन्य हैं ! आप धन्य हैं !' सत्ययुगमें पूरे वर्षतक, त्रेतायुगमें आघे वर्ष-तक तथा द्वापरयुगमें तीन महीनोंतक भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी

पूजा करनेसे विद्वान् पुरुष जो फल प्राप्त करते हैं, कलियुगमें उतना फल केवल 'नमो नारायणाय' कहकर प्राप्त किया जा सकता है । इसमें कोई संशय नहीं । इसीलिये मेरे मुखसे निकल गया, 'यह सारा जगत् विञ्चत हो गया है। भैंने केवल भक्तिकी बात कही है । भगवान् विष्णुके सम्भुख दूसरेके जलाये दीपकको प्रञ्वलित कर देनेमात्रसे ऐसा फल प्राप्त हुआ है। अब जो मैंने मूर्ख होनेकी बात कही, इसका अभिप्राय इतना ही है कि भगवान् के मन्दिरमें दीप-दान करने के महत्त्वको ये लोग नहीं जानते । मैंने ब्राह्मणों और राजाओंको धन्यवाद इसलिये दिया है कि जो अनेक प्रकारके यज्ञोंद्वारा मिक्किके साथ उक्त विधिसे श्रीहरिकी उपासना करते हैं, वे धन्यवादके पात्र होते हैं। मुझे उन प्रभुके अतिरिक्त इस जगत्में अन्य कुछ भी नहीं दीखता, अतः मैंने अपनेको भी धन्य कहा । इस स्त्रीको तथा तुम्हें धन्य बतानेका कारण यह है कि यह एक वैश्यके घर सेविका थी और तुम भी सेवाका ही कार्य करते थे। खामीके चले जानेपर तुम लोगोंने भगवान्के मन्दिरमें दीपकको प्रज्वित रखा । अतः यह स्त्री और इससे बढ़कर तुम धन्यवादके पात्र हो । प्रह्लादके शरीरमें आसुर भावनाके बीज थे, फिर भी परमपुरुष परमात्माको छोड़कर उनकी दृष्टिमें अन्य कोई सत्ता न थी, अतः मैंने उन्हें धन्य कहा है । ध्रुवका जन्म राजाके घरमें हुआ था । वचपनमें ही वे वनमें चले गये और वहाँ भगत्रान् विष्णुकी आराधना कर सर्वोत्कृष्ट सुन्दर स्थान प्राप्त किया । महाराज ! इसिळिये मैंने धुवको भी साधु कहा है।

अगस्त्यजीसे राजा भद्राश्वने संक्षेपरूपसे उपदेश देनेकी प्रार्थना की थी; अतः मुनिने कहा—'राजन् अव कार्तिककी पूर्णिमाका पर्व आ गया है। मैं पुष्कर-क्षेत्र जा रहा हूँ'-—यों कहकर ने चल पड़े। पुष्कर जाते सगय ही वे राजा भद्राश्वके महत्वपर रुके थे और उन मुनिवरने राजाको वहीं द्वादशीवत करनेका उपदेश दिया था। चलते समय मुनि राजाको पुत्र-प्राप्तिका आशीर्वाद दे गये। राजा भद्राश्वने भी भगवान् पद्मनाभकी द्वादशीका क किया । फलतः वे पुत्र-पौत्र और उत्तम-से-उत्तम भोगों सम्पन्न होकर अन्तमें भगवान् पद्मनाभं धामको प्राप्त हुए । (अध्याय ४९

### धरणीव्रत

दुर्चासाजी कहते हैं—अगस्त्यजी पुष्कर तीर्थमें नाकर पुनः राजा भद्राश्वके भवनपर ही वापस भा गये । मुनिको अपने यहाँ आये देखकर उन राजाके मनमें महान् हर्ष हुआ । उन धार्मिक गरेशने उन्हें आसनपर बैठाया और पाद्य एवं अर्ध्य आदिसे पूजा कर कहने लगे—'भगवन् ! आपके आदेशानुसार आश्विन मासकी द्वादशीको व्रतिविधिका मेंने अनुष्ठान किया । अत्र कार्तिक मासमें यह व्रत करनेसों जो पुण्य होता है, वह मुझे वतानेकी कृपा कीजिये ।

अगस्त्यजी वोळे—राजन् ! कार्तिक मासकी विधिपूर्वक द्वादशी-त्रतके और फलकी बात मैंतुमसे कहता है, तुम उसे सावधान होकर सुनो । त्रतीको मेरे द्वारा गहले बताये विधानके अनुसार संकल्प करके स्नान करना चाहिये। फिर भगवान् नारायणकी 'ॐ सहस्रशिरसे नमः,' 'ॐ पुरुषाय नमः,' 'ॐ विश्वरूपिणे नमः,' 'ॐ बानास्त्राय नमः,' 'ॐ विश्वरूपिणे नमः,' 'ॐ जगद्ग्रसिण्णवे नमः,' 'ॐ दिच्य-मूर्तये नमः' तथा 'ॐ सहस्त्रपादाय नमः,' — हन मन्त्रोद्वारा कमशः शिर, मुजा, कण्ठ, अस्त्रों, हृद्यदेश, उदर, कृष्टिभाग तथा चरणदेशकी पूजा करनी चाहिये। विद्वान् पुरुष अनुलोम-क्रमसे भी पूजन करें। फिर 'ॐ दामोदराय नमः' कहकर सभी अङ्गोंकी एक साथ पूजा करनी चाहिये।

इस प्रकार पूजाकर प्रतिमाके सामने चार कलका रखकर उनमें रत डालकर उन्हें उजले चन्दनसे लेप

कर पुष्पमालासे अलङ्गृत तथा ३वेत वस्त्रसे आवेष्टित व और उनपर तिलपूर्ण ताँबेका पात्र रखे । महाराज ! पि उनमें चारों समुद्रकी कल्पना करे । फिर उन मध्यभागमें भगवान् श्रीहरिकी प्रतिमा स्थापित कर विधिवत् पूजा करनी चाहिये । उस दिन रातमें जागरण कर भगवान्की मानसिक पूजा कर वैष्णव-यज्ञका अनुष्रान करे। बहुत-से योगी पुरुष सोलह दलवाले चक्रमें योगीश्वर प्रमुकी अर्चना कारते हैं। इस प्रकार पूजनका कार्य समाप्त हो जानेपर प्रातः चार समुद्रोंकी भावनासे कलशोंको चार ब्राह्मणोंको दान कर दे। प्रतिमा चाहिये । दो पाँचवें वेदज्ञ ब्राह्मणको देनी अथवा चार प्रतिमाएँ भी देनेकी विधि है । यदि दान ग्रहण करनेवाले ब्राह्मण पञ्चरात्र-आगमके आचार्य हों तो सर्वोत्तम है; उन्हें देनेपर हजार त्रतोंका फल प्राप्त होता है। जो इस व्रतके रहस्यको स्पष्ट व्रतानेमें कुराल हैं तथा मन्त्रोच्चारणपूर्वक विवि सम्पन्न कराते हैं, ऐसे व्यक्तिको दान करनेसे वह करोड़ गुगा फल देता है । अपने गुरुके रहते दूसरेका आश्रय छेनेवाले और उसकी पूजा करनेवालेकी दुर्गति होती है। उसके किये हुए किसी दानका कोई फल नहीं, अतः प्रयत्न करके सर्वप्रथम गुरुका सम्मान करना चाहिये । इसके वाद दूसरेको दे। गुरु पहा-रिखा हो अथवा कुछ भी न जानता हो, फिर भी उसे भगवान् श्रीहरिका खरूप जानना चाहिये। गुरु . चाहे उत्तम मार्गका अनुसरण करना है अथवा अवम

( अध्याय ५० )

मार्गका; किंतु शिष्पके लिये एकमात्र वही गति है। जो व्यक्ति पहले गुरुका सम्मान कर फिर मूर्खताके कारण पीछे उसके प्रतिकूल व्यवहार करता है, वह पतित होता है और करोड़ युगोंतक उसे नरककी यातना भोगनी पड़ती है।

इस प्रकार दानकर द्वादशीके दिन भगवान् विष्णु-की पुनः विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। फिर ब्राह्मणों-को भोजन कराये और उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे। इसका नाम 'धरणीव्रत' है। पूर्वकालमें दक्षप्रजापतिने इस व्रतका आचरण किया या। फल्लारूप वे प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित हुए और अन्तमें मुक्त होकार सनातन श्रीहरिमें लीन हो गये। हैहयवंशी कृतवीर्य नामक नरेशने भी यह व्रत किया था, जिसके प्रभावसे उसे कार्तवीर्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अन्तमें वह भी सनातन श्रीहरिके लोकमें चला गया। शकुन्तलाने भी इसी प्रकार यह व्रत किया था, जिससे वह चक्रवर्ती राजा भरतकी माता बनी । यों ही प्राचीन समयमें अनेक चक्रवर्ती राजाओंने उक्त विधिसे यह व्रत किया है और इसके प्रतापसे वे प्रमुख चक्रवर्ती हो गये हैं—
यह बात वेदोंमें बतायी गयी है । प्राचीन समयमें पातालमें इक्कर कालक्षेप करती हुई पृथ्वीने भी इस उक्तम व्रतको किया था। तभीसे यह व्रत धरणीव्रतके नामसे प्रसिद्ध हुआ । पृथ्वीद्वारा यह व्रत सम्पन्न होते ही भगवान् श्रीहरिने परम संतुष्ट होकर उसी समय वराहका रूप धारण किया और इस प्रकार उसी समय वराहका रूप धारण किया और इस प्रकार उसे ऊपर उठा लाये, जैसे नौका जलमें इसते हुए प्राणीको बचा लेती है। मुने । इस धरणीव्रतका स्वरूप मैंने तुम्हें बता दिया। जो श्रेष्ठ पुरुष इस प्रसङ्ग्वी सुनेगा अथवा मक्तिके साथ इस व्रतको करेगा, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो अन्तमें भगवान् विष्णुके परम धामको

अगस्त्य-गीता

ही प्राप्त होगा ।

[ नासदीय सूक्त-ध्याख्या ]

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! दुर्वासा मुनि-के कहे हुए इस उत्तम धरणीवतको सुनकर सत्यतपा उसी क्षण हिमालयके संनिकट एक ऐसे पवित्र स्थानपर चले गये, जहाँ पुप्पभद्रा नामकी नदी, चित्रशिला नामक प्रसिद्ध पहाड़ तथा भद्रचटसंज्ञक वटका वृक्ष था । उन मुनिने वहीं अपना सुन्दर आश्रम बना लिया । भविष्यमें सत्यतपाके द्वारा वहाँ एक वहुत बड़ी विचित्र

भगवती पृथ्वीने कहा—प्रभी ! आप सनातन पुरुष हैं । तपोमय ! इस व्रतको मैंने कई हजार कह्म पहले किया था । मैं तो इसे सर्वथा भूल ही गयी थी । परंतु बाज भापकी क्यासे वह पुरानी बात मुखे पाद बा

er er 📬 9t.

हीला सम्पन होगी।

गयी। परम प्रभो ! जातिस्मरता प्राप्त होने—पूर्वजनमोंकी बात स्मरण आ जानेके कारण मेरे मनको बड़ी शान्ति मिल रही है । भगवन् ! मैं जानना चाहती हूँ कि अगस्त्य मुनि राजा भद्राश्वके भवनपर पुनः कब आये और उनकी आज्ञासे राजाने फिर क्या किया ! वह सब आप मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह बोले—राजा भद्रास्य सदा इवेत अस्व ( उजले घोड़े ) पर ही चढ़ते थे । जब अगस्य ऋषि दूसरी बार उनके यहाँ आये तो उन्होंने उन्हें उत्तम आसनपर बैठाया और पहरुसे भी बहनार उनकी पूजा की और पूछा—'भगवन् ! वह कौन-सा ऐसा कर्म है, जिसे करनेसे संसारसे मुक्ति मिछ संकर्ता है। अथवा देहधारी एवं विना देहवाले —सभी प्राणियोंके छिये कौन-सा कर्म वैध है, जिसका सम्पादन कर छेनेपर उनके सामने शोक नहीं आ सकता।

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! सावधानीसे सुनो । यह क्या दृष्ट एवं अदृष्ट — दोनों लोकोंसे सम्बद्ध है। यह बात उस समयकी है, जब कि दिन, रात, नक्षत्र, दिशाएँ, आकाश, देवता एवं सूर्य-इन सत्रका नितान्त अभाव था । उस क्षण पशुपाल नामक एक पुरुष शासन कर रहे थे । एक समयंकी बात है---पशुओंकी रक्षा 'करते समय उनके मनमें पूर्वी समुद्र देखनेकी उत्कग्ठा जगी और वे तुरंत चल पड़ें। उस महासागरके तटपर एक वन था और वहाँ बहुत-से सर्प निवास करते थे। वहाँ आठ बुक्ष थे और एक खन्छर्न्दगामिनी नदी थी। तिरछे एवं ऊपरकी ओर गमन करनेवाले अन्य प्रधान पाँच पुरुष भी थे। एक विशिष्ट पुरुष था, जिसके प्रसादसे तेजके कारण चमकनेवाली एक श्री शोभा पारही थी। उस समय हजार सूर्यों-जैसी आकृतिवाले उस महान् पुरुषको उस स्त्रीने अपने वक्षः स्थलपर स्थान दे रखा, था। उस पुरुषके अधरपर तीन रंगवाले तीन विकार विराजमान थे । वही पुरुष उसका संचालक था। उसकी गति कहीं रुकती न थी । उसे देखकर वह स्त्री मौन हो गयी । तत्र वह प्रवस्थक पुरुष भी उस वनमें चला गया । उसके वनमें प्रविष्ठ होते ही करू खमाववाले आठ सर्प राजाके पास पहुँचे और उन प्रसुके चारों ओर छिपट गये । सपोंके आक्रमणसे राजा चिन्तित होकर सोचने लगे कि इनका सहार कैसे हो !

इतनेमें ही उनके सामने तीन वर्भवाला एक दूसरा पुरुष प्रकट हो गया । उसने स्वेत, रक्त एवं पीत इन तीन रूपोंको धारण कर रखा था । उसने अपना नाम जानना चाहा और कहा—'मेरे लिये दूसरा स् चाहिये।' तब प्रधान पुरुषने पूछा—'कहाँ जाने विवार करते हो !' साथ ही उस पुरुषका नाम 'महत्' दिया। अब उस पुरुषने उन जगनियन्ता प्रः साथ रहनेकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। तब राष्ट्र कहा—'तुम्हें जगत्की जानकारी रखना आक्ष्य है।' इसपर उस श्रीने कहा—'इस जगत्में तो ओतप्रोत हूँ।' तब जो दूसरा पुरुष प्रकट हुआ प् उसने कहा—'तुम हरो मत।' इसके बाद वह वं पुरुष राजाके पास जाकर स्वयं स्थित हो गया।

्तदनन्तर दूसरे पाँच पुरुष आये और प्रधा राजाके. चारों ओर खड़े हो गये । राजन् उन डाकुओंने शख उठाकर प्रधान राजाकी मारने की तैयारी कर लीं। फिर डर जानेके कारण एव दूसरेमें वे लीन हो गयें। उनके लीन होनेपर भी राजाका भवन विशेषरूपसे सुशोभित होने लगा। राजन्। फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पाँच महामृतोंने अपना एक समूह बनाया । उस समय वायुका रूप शीतळ एवं सुखदायी था। अन्य भी चारों उत्तम गुण एवं प्रकाशसे संपन्न थे। ये भी राजभवनमें :आये । तब उन प्रधान पुरुष पशुपालके सूक्ष्म रूपको देखकर तीन वर्णवाले पुरुषते उनसे कहा- महाराज ! मेरे कोई पुत्र नहीं है ।' उस समय पशुपालने पूछा—'वत-लाइये आपके लिये मैं क्या करहें !' फिर तीन वर्णवाले पुरुपने उत्तर दिया-- 'हम लोग आपको वन्धनमें डालना चाहते थे। यद्यपि हमने प्रयत्न भी किया, किंतु अफल रहे । राजन् ! ऐसी स्थितिमें अब हम आपके शरीरमें आश्रय पाना चाहते हैं । मुझपर आपकी पुत्र-भावना होनी चाहिये ।

राजन् ! इस प्रकार तीन वर्णवाले पुरुषके कहनेपर राजा पशुपालने उससे फिर कहा—'मं पुत्र एसा चाहता हूँ, जो दूसरोंका भी प्रवन्धक हो।' और उस तीन वर्णवाले पुरुषको अपना पुत्र मान लिया। पर उसमें उनकी आसक्ति न हुई। (अध्याय ५१) 

### अगस्त्य-गीतामें पशुपालका चरित्र

अगस्त्यजी कहते हैं-राजन ! इस प्रकार पशुपालसंज्ञक परम प्रभुने एक पुरुषका सृजन किया और उसे शासनकी आज्ञा दे दी । खतन्त्र होनेके कारण वह पुरुष राजा बन गया । उस पुत्रमें तीन रंग थे । उसने अहंकार नामक पुत्र उत्पन्न किया । उस पुत्रसे अववोधस्वरूपिणी एक कन्या उत्पन्न हुई । उस कन्याने ज्ञान प्रदान करनेकी योग्यतात्राले एक सुन्दर पुत्रको जन्म दिया । उस पुत्रके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें सभी रूपोंका समावेश था और वे विषयोंको भोगनेकी रुचि रखते थे, जो इन्द्रिय कहलाये । अब सबने रहने-का एक सुन्दर भवन बना लिया । उनका वह मन्दिर ऐसा था, जिसमें नौ दरवाजे हुए और चारों ओर जाने-वाला एक स्तम्भ हुआ । जलसे सम्पन्न हजारों नदियाँ उसे सुशोभित कर रही थीं । राजा पशुपाल साकार रूप धारणकर अव पुरुषके रूपमें विराजने लगे । वेद और छन्द उन्हें सारण हो आये। फिर उन नेदोंमें प्रतिपादित नियम एवं यज्ञ—इन सबकी उन्होंने व्यवस्था की ।

राजन् ! किसी समयकी वात है—-राजा पशुपालके मनमें आनन्दके अभावका अनुभव हुआ । अब उन्होंने ससारकी सृष्टि करनेकी इच्छा की और योगमायाका आश्रय लेकार एक ऐसा पुत्र प्रकट किया, जिसके चार मुख, चार भुजाएँ, चार वेद और चार पथ हुए । महामते ! समुद्र, वन और तृणसे लेकार हाथीप्रमृति पशुतकमें उनका प्रवेश है ।

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! प्रस्तुत कथा प्रायः मेरे, तुम्हारे तथा अखिल जन्तुओंके शरीरमें समान रूपसे चिरतार्थ होती है। पशुपीलसे जिसकी उत्पत्ति हुई, उसके चार चरण और चार मुख धे। उन्होंको इस कथाका उपदेश एवं प्रवर्तक कहा गया है । सत्यखरूप खर ही उसका पुत्र है । उसने जो कुछ कहा है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष— इन चारोंका साधन है । पुरुगेंका इन चारोंसे सम्बन्ध है । मितिपूर्वक उपासना करनेवालेको ये सुलभ हो जाते हैं । इनमें जो प्रथम धर्म है, उसका दूसरा रूप वृष्मका है । उसके चार सींग हैं । उसका अर्थ और काम भी अनुसरण करते हैं । चौथी मुक्ति है । जो मितिके साथ उसका आदर करता है, उसे वह परब्रह्म परमात्मा सुलभ हो जाता है । इस ब्रह्मका ही सनातन अंश मनुष्योंमें व्यक्त रूपसे विराजमान है । अतः मनुष्य प्रथम अवस्थामें ब्रह्मचारिके रूपमें रहे । दूसरी अवस्थामें धर्मका आश्रय लेकर सेवक-वर्गका भरण-पोषण करना चाहिये । तीसरी अवस्था वानप्रस्थ वतायी गयी है । इस अवस्थामें भी उसका अन्तः करण धर्मगुक्त होना आवश्यक है ।

इसके पश्चात् उस परब्रहाने—'अहमस्मि' केवल में ही हूँ—यों कहा । फिर वह एक दूसरे ही चार, एक एवं दो प्रकारके रूपसे विराजने लगा । मिन्न प्रकारके उत्पन्न होनेके कारण उसकी मुजाएँ भी उसीका अनुसरण करने लगीं । सर्वप्रथम चार मुखवाले ब्रह्माने देखा कि कुछ प्रजाएँ नित्य और कुछ अनित्य हैं । राजन् ! तव ब्रह्माके मनमें विचार उठा कि में कैसे पिताजीसे मिल्लूँ । क्योंकि मेरे पिताजी एक महान् पुरुष हैं । उनमें जो गुण हैं, वे उनकी इन संतानोंमें किसीमें भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं । खरकी दृष्टिके प्रकरणमें एक ऐसी श्रुति है कि जो पिताके पुत्रका पुत्र है, उसे अपने पितामहके नामका संरक्षक होना चाहिये । इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है । कहीं भी ऐसा अवसर मिल्ना आवश्यक है, जहाँ पिताका भाव दीख पड़े ।

१. नर्ते प्रायान परमात्रा तथा चार मुखवाले ब्रह्मा हैं।

भव मुसे क्या करना चाहिये निमाजी यह सोच ही रहे ये कि परमिता परमातमाके मनमें रोष श्रा गया। अन ब्रह्माने खर मयना आरम्भ किया, जिससे खरका सिर प्रकट हो गया। उसकी आकृति नारियलके फलके समान थी। ब्रह्माजीके प्रयाससे वह खर फिर विभक्त हो गया। अन ने प्राण, अपान, उदान, समान एवं न्यान रूपसे सामने आ गये। अन ब्रह्माने उन्हें ठहरनेका स्थान नता दिया। इस प्रकार अथक परिश्रम करनेके पश्चात् ा समर्थ ब्रह्माने प्रनः प्राणि-शरीरपर दृष्टि डाली

तो उन्हें शरीरके भीतर अपने पिता परमार परमारमाकी भाँकी दृष्टिगोश्वर हुई। सम्पूर्ण प्राणियोंनें त्रसरेणुके समान सूक्ष्म रूप धारण कर वे सर्वत्र विराजमान थे। वे ही सर्वोपिर विराजमान एवं सर्वव्यापक हैं। सम्पूर्ण जगत्की सृष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाला यह इतिहास अपना प्रथम स्थान रखता है। जो इसे तत्त्वसे जानता है, उसे उत्तम कर्म करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है।

(अध्याय ५२-५१)

### 

### उत्तम पति प्राप्त करनेका साधनखरूप व्रत

राजा भद्राश्वने पूछा—विप्रवर ! विशुद्ध ज्ञानकी सिके लिये पुरुषको किस देवताकी आराधना करनी हिये और उनके आराधनकी कौन-सी विधि है ! मुझे वतानेकी कृपा कीजिये।

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन्! भगवान् विष्णु ही दा सभीके द्वारा—किमधिकं देवताओंद्वारा भी आराष्य । अव इनके पूजनका प्रकार बताता हूँ, जिससे वर-प्राप्ति । सकती है । देवताओं, मुनियों एवं मानवों—प्रायः भीके लिये यह रहस्यकी बात है—भगवान् नारायण । सर्वोपरि देवता हैं । उन्हें प्रणाम करनेपर प्राणी दा नहीं पाता । राजन्! सुना जाता है—महात्मा । रदजीने पूर्वकालमें भगवान् विष्णुके इस व्रतको पराओंको बतलाया था ।

अप्सराओंने पूछा—नारदजी ! आप ब्रह्माजीके त्र हैं । हमें उत्तम पति पानेकी अभिलाषा । भगवान् नारायण हमारे प्राणपित हो सकें, इसके त्रये आप हमलोगोंको कोई ब्रत बतानेकी कृपा करें ।

नारदजी कहते हैं—प्रायः सबके लिये कल्याण-रायक नियम यह है कि प्रश्न करनेके पहले विनय- पूर्वक प्रणाम करे । पर तुम लोगोंने इस नियमका पालम नहीं किया; क्योंकि तुम्हें युवावस्थाका गर्व है । फिर भी तुम लोग देवाधिदेव भगवान् विण्युके नामका कीर्तन करो । उनसे वर माँगो—'प्रभो ! आप हमारे खार्म होनेकी कृपा करें ।' इससे तुम्हारा सम्पूर्ण मनोर सिद्ध होगा—इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिये एक वर भी बताता हूँ, जिसे करनेसे भगवान् श्रीह खयं वर देनेके लिये उद्यत हो जाते हैं । चैत्र अं वैशाख मासके शुक्लपक्षमें जो द्वादशी तिथि है उस दिन यह वर करना चाहिये । रातमें विधिव भगवान् श्रीहरिकी पूजा करें । युद्धिमान् व्यक्तिय चाहिये कि भगवान्की प्रतिमाके ऊपर लाल फलों एक मण्डल बनवाये । नृत्य, गीत एवं वाद्यं साथ रातमें जागरण करें ।

'ॐ भवाय नमः', 'ॐ अनङ्गाय नमः', 'ॐ कामा नमः', 'ॐ सुशास्त्राय नमः', 'ॐ मन्मथाय नम तथा 'ॐ हरये नमः' कहकर क्रमशः भगत्रान्के सिर,कां भुजा, उदर एवं चरण आदिको पूजा करे। फिर भगत्रान् प्रणामकर रात्रि-जागरणकी विधि सम्पन्न करके प्रातःक भगवान्की वह प्रतिमा वैद-वैदाङ्गके जानकार श्राह्मणको दान कर दे।

अप्सराओ ! इस प्रकार वत करनेपर इच्छानुकूल भगवान् विष्णु अवश्य पतिरूपमें तुम्हें प्राप्त होंगे। इसके पश्चात् ईखके पवित्र रस तथा मिल्लका आदिके फुलोंसे उन देवेश्वरका पूजा करना। सुन्दरियो ! तुमने मुझे प्रणाम किये विना जो प्रश्न किया है, उससे अष्टावक्तद्वारा तुम्हारे उपहास- पर शाप भी मिलेगा । फलखरूप गोपलोग तुम्हें हर लेंगे।

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार कहकर देवर्षि नारदजी उसी क्षण वहाँसे चले गये। उन अप्सराओं ने ब्रतकी विधि सम्पन्न की । फलखरूप खयं भगवान् श्रीहरि उनपर संतुष्ट होकर उनके पति हुए। (अध्याय ५४)

### शुभ-व्रत

[ कु•जाम्नेश्वर-ऋषीकेश-माहात्म्य ] व मैं व्रतोंमें उत्तम आरम्भ होनेके पूर्वतक मानी जाती है । इन

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! अब मैं व्रतोंमें उत्तम शुमसंज्ञक व्रतका वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो । महाभाग ! इसके प्रभावसे भगवान् विष्णुका दर्शन सुलभ हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं । मार्गशीर्ष मासके प्रथम दिन इस व्रतको आरम्भ करना चाहिये । इसमें दशमीको एक समय भोजन करनेका नियम है । उस दिन स्नान करके दोपहरमें भगवान् विष्णुकी पूजा करे । एकादशीके दिन उपवासकर ब्राह्मणोंको विधिके साथ यव देना चाहिये । उस समय दान, होम एवं अर्चन—इन सभी क्रियाओंमें सदा भगवान् श्रीहरिके नामोंका कीर्तन करना चाहिये । राजेन्द्र ! अगहन, पूस, माघ एवं फाल्गुन—इन चार महीनोंमें ऐसे ही नियमोंका पालन करना समुचित है ।

उपवास करके पूजा सम्पन्न करे । फिर विद्वान् पुरुष

चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ एवं आपाढ़—इन चार महीनोंमें

उसी तरह संयमपूर्वक वत करे। इस चौमासेमें ब्राह्मणोंके

लिये प्रीतिपूर्वक पात्रसहित सत्त् दान करना चाहिये।

धावण, भाद्रपद और आस्त्रिन—इन तीन महीनोंमें

तैयार होनेवाले धानको बाँटनेका

मासोंकी अवधि

कार्तिक

मासमें

निधान है। इन तीन

महीनोंमें भी पूर्व-जैसे ही उपवास करके पूजा करनेका नियम है । दशमीके दिन संयमशील एवं पवित्र रहे । एकादशीके दिन बुद्धिमान् व्यक्ति मासके नामका उच्चारण करके भक्तिके साथ भगवान् श्रीहरिकी पूजा करे । द्वादशीके दिन व्रतको समाप्त करे । राजन् ! एकादशीके दिन पर्वत एवं पातालके रूपसे अङ्कित पृथ्वीकी सुवर्णमयी प्रतिमाके पूजन एवं दानका विशेष महत्त्व है । भगवान् श्रीहरिके सामने

उस प्रतिमाको स्थापितकर उसे दो सफेद वल्लोंसे दक दे, पासमें बीज विखेर दे और रातमें जागरण करे । फिर प्रातःकाल चौबीस ब्राह्मणोंको आमन्त्रित कर प्रत्येक ब्राह्मणको गाय, दो वल्ल, सुवर्णमयी अँगूठी तथा कुण्डल आदि आभूषण दे। राजन् ! यदि ब्रती पुरुप राजा है तो वह प्रत्येक ब्राह्मणको अपनी शक्तिके अनुसार भरण-पोषणकी व्यवस्था कर दे और दक्षिणामें सुवर्णसे बनी हुई पृथ्वीकी प्रतिमा, दो गौ और दो वल्ल दे । अथवा अपनी सम्पत्तिके अनुसार चाँदीकी पृथ्वी

वनवाये और भगवान् श्रीहरिको स्मरण करते हुए उसे

ब्राह्मणोंको अर्पण कर दे । निमन्त्रित ब्राह्मणोंको भोजन

छाता और खड़ाऊँ भी दे। तत्पश्चात् प्रार्थना करे— 'भगवान् कृष्ण, दामोदर, श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हो जायँ।' राजन्! इस व्रतके अनुष्ठानसे जो फल मिलता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी एक प्रसङ्ग सुनाता हूँ।

सत्ययुगमें एक ब्रह्मवादी राजा थे । उन्होंने ब्रह्माजीसे पुत्र-प्राप्तिका उपाय पूछा । तब ब्रह्माजीने उन्हें यह वत बता दिया और राजा इस वतको करनेमें संलग्न हो गये । राजन् ! व्रत समाप्त हो जानेपर विश्वात्मा श्रीहरि राजाके सामने पधारे और कहा— जन् ! तुम मुझसे वर माँगो ।'

राजाने कहा-- 'देवेश ! मुझे ऐसा पुत्र देनेकी गा कीजिये, जो वैदिक मन्त्रोंका पूर्ण जानकार, ारोंका यज्ञ करानेवाला, खयं यज्ञ करनेमें तत्पर, र्तिसम्पन्न, दीर्घायु, असंख्य सद्गुणोंसे मणोंमें निष्ठा रखनेवाला तथा शुद्ध अन्तःकरण-ान हो तथा जहाँ पहुँच जानेपर फिर सोच करनेका सर सामने नहीं आता, वह मोक्ष प्रदान कर दे।" र श्रीहरि 'एवमस्तु'—कहकर अन्तर्धान हो गये। संमयानुसार पुत्र उत्पन राजाके घर ा, जिसका नाम 'वत्संश्री<sup>5</sup> रखा गया | था । भगवान् वेद-वेदाङ्गका पूर्ण जानकार के प्रसादखरूप उस प्रतापी पुत्रको पाकर राजा पडे या करनेके विचारसे निकल करके तथा लय पर्वतपर इन्द्रियोंको वशमें गुर रहकर भगवान् विष्णुकी आराधना करते स प्रकार स्तुति करने छगे।

पाजाने कहा—क्षर - एवं अक्षर अखिल जगत् ता रूप है, जो क्षीरसागरमें शयन करते हैं, रिपोंके लिये परम पद, इन्द्रियोंके अविषय, विश्वकी

रक्षा करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ तथा जलमय आकृति बनाये हुए हैं, उन भक्तोंकी याचना पूर्ण करनेवाले प्रभुकी मैं स्तुति करता हूँ । देवताओं एवं दानवेंके निरन्तर प्रार्थना करनेपर सृष्टि करनेके विचारसे आपने इस जगत्की रचना की है। भगवन्! आप सदा एक कृटस्थ रूपसे आसीन रहकर इन्छामात्रसे संसारकी सृष्टि करते हैं। प्रभो ! आप कच्छप एवं नृसिंह आदि अनेक अवतार धारण कर चुके हैं। पर आपके अवतार लेनेकी यह बात भी मापिक ही है, तथ्य नहीं । \* नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, वरेश, शम्भु एवं विबुधारिनाशन आदि नामोंसे सम्बोधित होनेवाले भगवन् ! आपको मेरा निरन्तर प्रणाम है । विष्णो ! आप खयं आदि यज्ञपुरुष हैं । यज्ञकी सामग्री हिव आदि आपका ही रूप है। पशु, ऋतिक् और घृत—ये सब आप ही हैं। कमलनेत्र ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ, इस संसारसागरसे मेरा उद्घार कीजिये। 🕝

स्तुतिके अन्तमें परम प्रमु प्रसन्त हुए । वे एक कुबड़े ब्राह्मणका वेच धारणकर वहाँ आये । उनके वहाँ पधारते ही आमका द्वक्ष भी वैसा ही कुबड़ा बन गया। उन राजाको बड़ा आधर्य हुआ कि ऐसे विशाल वृक्षका यह छोटा रूप कैसे हो गया—िकर सोचा कि परम प्रभुकी संनिधिका यह परिणाम है। फिर उन्होंने ब्राह्मण-वेषधारी प्रभुको प्रणाम किया। साथ ही कहा—'भगवन्! आप परम पुरुप परमात्मा हैं। अवश्य ही मुझपर कृपा करनेके लिये आपका यहाँ पधारना हुआ है। हरे! अव आप अपने वास्तिवक्ष खरूपका दर्शन करानेकी कृपा की जिये।'

जब राजाने इस प्रकार भगवान् श्रीहरिसे प्रार्थना की, तो वे शङ्ख, चक्र एवं गदा हाथमें थ्यि हुए

र —'अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्ररोऽपि सन् । प्रकृति खामविद्राय संभवारयातमाय्या ॥ (गता ४।६०

सौम्य रूप धारण कर उनके सामने विराजमान हो गये और यह वचन कहा—'राजेन्द्र! तुम्हारे मनमें जो भी इच्छा हो, वह मुझसे माँग छो।' भगवान् श्रीहरिके यों कहनेपर राजाकी आँखें प्रसन्नतासे खिळ उठीं। साथ ही कहा—'देवेश! आप मुझे मोक्ष देनेकी कृपा करें।' राजाकी ऐसी बात सुनकर पुनः

श्रीभगवान् बोले—'राजन् ! मेरे यहाँ आनेपर

गया है, इसके परिणामसरूप यह स्थान कुन्जामक

( ऋषिकेशका नामान्तर ) तीर्थके नामसे प्रसिद्ध होगा ।

इस उत्तम तीर्थमें ब्राह्मण अथवा पशु-पक्षी आदि

योनिवाले भी यदि अपने शरीरका त्याग करेंगे तो

उनको ले जानेके लिये पाँच सौ दिव्य विमान उपस्थित

इस विशाल आम्रके वृक्षमें जो कुन्जत्व

होंगे और वहाँके उन योगियोंकी मुक्ति हो जायगी। । महाराज ! इस प्रकार कहकर भगवान जनार्दनने

राह्वके अग्रभागसे राजाका स्पर्श किया । केंत्रल स्पर्श होते ही उन नरेशको परम निर्वाण-पद प्राप्त हो गया । अतएव तुम भी उन परम प्रभुकी शरण प्रहण करो,

जिससे शोक करनेके योग्य पद तुम्हें पुनः प्राप्त न हो सके । जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर

यह चिरित्र पढ़ेगा, उसे भगवान् श्रीहरि धर्म एवं मोक्ष प्रदान करेंगे । राजन् ! जो इस परम पवित्र शुभव्रतको करेगा, उसे इस संसारमें

सम्पूर्ण सुख-सम्पत्ति और भोग सुलभ होंगे एवं आयु

समाप्त होनेपर वह भगवान्में लीन हो जायगा।

( अध्याय ५५ )

### धन्यव्रत

\* धन्यवैत \*

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! इसके बाद अब उत्तम धन्यत्रत वताता हूँ, जिसके प्रभावसे निर्धन व्यक्ति भी यथाशीत्र धन्यवादका पात्र हो सकता है । यह नक्तत्रत है । अगहन मासके शुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिको यह त्रत करना चाहिये । इस त्रतमें अग्नि-खरूप भगवान् विण्युकी पूजाका विधान है । ॐ वैश्वानराय नमः, ॐ अग्नये नमः, ॐ ह्विणीदाय नमः, ॐ संवर्ताय नमः, ॐ द्विणीदाय नमः, ॐ संवर्ताय नमः तथा—ॐ ज्वलनाय नमः— इन मन्त्र-वाक्योंका उचारण करके अग्निय भगवान् श्रीहरिके चरण, उदर, वक्षःस्थल, भुजाएँ, सिर तथा सर्वाङ्गको क्रमशः पूजा करनी चाहिये । इस विधानसे देवाचि रव भगवान् जनार्द्नको अर्चना करनेके प्रधात् उनके सामने एक हवनकुण्ड वनवानेकी विधि है । विद्यान् पुरुष इन्हीं उक्त मन्त्रोंद्वारा उस कुण्डमें हवन

करें। इस व्रतमें यवान और घृतसे युक्त मोजन करनेकी बात कही गयी है। यह व्रत ऐसा ही कृष्णपक्षमें भी होता है। चार महीनेतक इसे करना चाहिये। चैत्रसे आधाइतक चार महीनोंमें घृतयुक्त खीर तथा श्रावणसे कार्तिकतक सत्तूका भोजन करनेका नियम है। इस प्रकार एक वर्षमें यह व्रत समाप्त होता है। व्रत पूरा हो जानेपर विद्वान् पुरुष अग्निदेवकी सुवर्णमयी प्रतिमा वनवाये और दो ठाळ वस्त्रोंसे उसे आच्छादित कर ठाळ फ्रलसे पूजा करे और लाळ चन्दन एवं कुङ्कुमका अनुलेपन करे। फिर ब्राह्मणकी पूजा करे। उसे दो वस्त्र अर्पण करे और वह प्रतिमा उस ब्राह्मणको दे दे। तदनन्तर यह मन्त्र पढ़कर प्रार्थना करे—'भगवन्! इस 'चन्य' नामक व्रतको सम्पन्न करनेसे में धन्य हो गया, मेरा कर्म धन्य हो गया तथा मेरी चेष्टा धन्य हो गयी। अव मुझेसदा सुख-शान्ति सुलम

जिस वतमें दिनभर वत करके रातमें चार घड़ीके बाद भोजन किया जाता है, उसे 'नक्तवत' कहते हैं।

हो जाय ।' इस प्रकार कहकर वह श्रेष्ठ प्रतिमा अनुसार धनराशि देनेका विधान है। जिसके पास भोग्य वस्तुका अत्यन्त अभाव है, यह पुरुष भी यदि इस धन्यवतको करता है, तो वह तुरंत धन्य होनेका अधिकारी हो जाता है। केवल इस वतके करनेसे ही व्यक्ति इस जन्ममें सौभाग्य एवं प्रचुरं धन-धान्यसे सम्पन्न हो जीवनमुक्त

हो जाता है । जो भी त्यक्ति सुनेगा अथर्वा मितके साथ पढ़ेगा, वे दोनों इस लोकमें उसी क्षण धन्य हो जायँगे। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व कल्पमें महात्मा कुवेरका जन्म शूद्रयोनिमें हुआ था । उस समय उन्होंने इस व्रतको किया था और इसीके फलखरूप वे धनके खामी बन गये। ( अध्याय ५६ )



अगस्त्रजी कहते हैं—राजन् । अब कारित नामक धतको धताता हूँ । पहले चन्द्रमाने यह धत विया था, जिसके पालखरूप उन्हें पुनः कान्ति सुलभ प्राचीन कालकी बात है। दक्ष प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयस्मा नामकं रोग हो गया । तत्र उन्होंने यह वत मिया और वे फिर तत्क्षण कान्तिमान् वन गये । रांजेन्द्र ! यह नक्तवत है । इसे कार्तिक मासके ग्रुक्रपक्षकी द्वितीया तिथिके दिन करना चाहिये। इसमें बलराम और श्रीकृष्णकी पूजा होती है। इस तिथिमें ये दोनों देवता दो कलावाले चन्द्रमामें विराजते हैं। अतः चन्द्रमाको विष्णुका उत्तम रूप माना जाता है। बुद्धिमान् पुरुष 'ॐ बलदेवाय नमः' नहकर उनके चरणोंकी तथा 'ॐ केशवाय नमः'से शिरकी अर्चना करे । सुवत । फिर आगे कहे जानेवाले मन्त्रको पदकर उन्हें अर्ध्य देना चाहिये । भगवन् ! आप अमृतखरूप हैं, ब्रह्माने आपका सम्मान किया है, यञ्जलोकके आप अध्यक्ष हैं। परमात्मन् ! इस समय आप चन्द्रमाके रूपमें पधारे हैं । अतः आपको नमस्कार है'। व्रती ब्राह्मण रातमें घृतसे युक्त यवान भोजन करे । (यह भी चौमासेका वत है ) फाल्गुनसे

किकार चार महीनैतक इस मतको करनेवाला पुरुष पवित्रतापूर्वक रहकर खीर भीजन करे । कार्तिक मासमें यवान्मके आहारपर रहे और अगहनी चावलसे वंने हुए ईन्यद्वारा हवन करे । आयाद आदि चार महीनोंमें तिलका हंवन करना चाहिये। इसी प्रकार तिलका भोजन भी करना चाहिये । फिर वर्ष पूरा हो जानेपर चन्द्रमाकी एक सोनेकी प्रतिमा उसे दो सफेद वस्रोंसे आच्छादित करे । उसपर उजले फूल चढ़ाकर श्वेत चन्दनसे अनुलेपनकर तथा भलीभाँतिसे पूजा करके श्राह्मणको दे दे, अथवा वर्षभर व्रत कर चन्द्रमाकी चाँदीकी ही मूर्ति वनवाये और दो इवेत वस्त्रोंसे आच्छादित कर उसकी श्वेत पुष्पों एवं श्वेत चन्दनसे पूजा करे। ऐसे ही ब्राह्मणकी भी पूजाकर उसे वह प्रतिमा दान कर दे । ब्राह्मणको प्रतिमा अर्पण करते समय व्रती मन-ही-मन मन्त्र पढ़े---'नारायण ! आप चन्द्रमाके रूपमें पधारे हैं। आपको मेरा नमस्कार। भगवन्। आपकी कृपासे मैं भी इस छोकमें कान्तिमान्, सर्वज्ञ एवं प्रियदर्शन वन जाऊँ । राजन् ! उक्त प्रतिमाक्ते दानकर मनुष्य तत्क्षण कान्ति प्राप्त कर लेता है। बहुत पहले खयं चन्द्रमाने यह वत किया था। वत परमात्मने ॥ (५७ ।६)

सोमाय १. नमोऽस्त्वमृतरूपाय स वै विधिवराय च । यञ्चलोकाधिपतये (401 17)

२, कान्तिमानपि कोकेऽस्मिन् सर्वकः प्रियदर्शनः । स्वरप्रसादात्सीमकपिकागयणः नमोठस्तुते ॥

(अध्याय ५७)

\* सीभाग्य-वत \*

पूर्ण हो जानेपर खयं भगवान् श्रीहरि उनपर संतुष्ट हो गये और उनका यक्ष्मा रोग दूरकर उन्हें अमृता नामकी कला प्रदान की । महाभाग चन्द्रमाने उस कलाको द्वितीयांके वाद सदा अपनेमें स्थान दिया । उन्हें यह कला तपके प्रभावसे ही उपलब्ध हुई है । इतना ही नहीं, वे सोम और द्विजराज भी कहलाने लगे। शुक्रपक्षकी द्वितीया तिथिके दिन सोमरस पीनेवाले



# सौभाग्य-व्रत

विराजित हैं।

अगस्त्यजी कहते हैं-राजन् ! अब उस सौभाग्य-व्रतको सुनो, जिसके आचरणसे स्त्री एवं पुरुषोंको शीव्र सौभाग्यकी प्राप्ति होती है--भाग्यका उदय हो जाता है । फाल्गुन मासके शुक्रपक्षकी तृतीया तिथिको नक्तव्रतके रूपमें कर्ताको पवित्र एवं सत्यवादी चाहिये । इस उपवास करना लक्ष्मीराहित भगवान् श्रीहरिकी अथवा उमासहित महाभाग शंकरकी पूजाका विधान है। जो लक्ष्मी हैं, वही गिरिजा हैं और जो श्रीहरि हैं, वे ही तीन नेत्रयाले हर भी हैं —सम्पूर्ण वेदशास्त्रों एवं पुराणोंमें यही बात सुरपप्ट निर्दिष्ट है । किंत जो ग्रन्थ इसके त्रिपरीत यह कहता है कि भीरणुमे सद्र भिन्न हैं, वह किसी कविका अवस्य हो सकता है, पर उसे 'शाख्न' कदापि नहीं कहा जा सकता । अतः विष्णु रुद्रके ही खरूप हैं और उर्सा गौरीकी ही अन्यतम प्रतिकृति हैं—यही कहना समृचित है। जो इन दोनोंमें भेद बतलाता है, का निकार है ।

नमः, ॐ सुभगाय नमः, ॐ देवदेवाय नमः, ॐ जिनेत्राय नमः, ॐ वाचरूपतये नमः, ॐ रुद्राय नमः— इन मन्त्रोंके द्वारा क्रमशः उनके दोनों चरण, किटिभाग, उदर, मुख, सिर एवं सभी अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये। इस विधिके अनुसार पूजा कर

मेधावी मनुष्य लक्ष्मीसहित विष्णुकी और गौरीसहित

शंकरकी पुष्प-चन्दन आदि उपचारोंद्वारा पूजा करे।

तदनन्तर मूर्तिके सामने मधु एवं घृतसे हवन करना

चाहिये । महाराज ! यदि सर्वोत्तम सौभाग्य पानेकी

कामना हो तो तिल और घृतसे हवन कराये । इस दिन

विना नमक तथा घृतके शुद्ध गेहूँसे तैयार किया हुआ

राजेन्द्र ! फिर व्रती पुरुष यत्नपूर्वक लक्ष्मीसहित

श्रीहरिकी भलीभाँति पूजा करे। उन परम

प्रभुके पूजनके मन्त्र यों हैं—ॐ गम्भीराय

दोनों अख्रिनीकुमारोंका कीर्तन करना चाहिये। ये

दोनों शुक्रपक्षकी द्वितीयाके चन्द्रमामें शेष और विष्णु

नामसे विख्यात होकर सुशोभित होते हैं--इसमें कोई

संशय नहीं । राजेन्द्र ! भगवान् विष्णु परम पुरुष परमात्मा

हैं। उनसे रिक्त कोई देवता नहीं है। वे ही अनेक

नाम धारण कर सर्वत्र (सभी देवताओंके रूपमें)

ा जा सकता । अतः विण्यु रुद्धके ही खरूप हैं भोजन पृथ्वीपर ही बैठकर करना चाहिये । कृष्ण-र्वा गोर्राक्षी ही अन्यतम प्रतिकृति हैं—यही पक्षके लिये भी यही विधि बतायी जाती है । समृचित है । जो इन दोनोंमें भेद बतलाता आषाइसे लेकर आश्विनतकके चार महीनोंमें यह निकुत्र है । विश्व होता है और द्वितीयांको १. अमुग मानदा पूरा दुष्टिः पुटीरितर्भृतिः । शशिनी चिद्धका कान्तिर्ज्योतस्ता ग्रीः शितिरङ्गदा ॥

पूर्ण प्रतिम्हा कामद्यायन्यः स्थितः कलाः ॥ ( शास्त्रातिलक २ । १२-१३ )
स्य गर्यानगानुसार 'अमृताः सुक्रमंत्रकी दितीयाकी चन्द्रकला है ।

न० पु० अंग १६—

पारण करनेकी विधि है। इन महीनोंमें यह व्रत यावालसे करना चाहिये। राजन् ! इसके पश्चात् कार्तिकारे प्सतक—तीन मासोंमें व्रती पुरुष पवित्रता-पूर्वक संयमसे रहकर स्थामाक (साँवा)का भोजनमें उपयोग करे । नरेश ! फिर माघ मासके गुज पक्षकी तृतीया तिथिके दिन बुद्धिमान् पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार पार्वती-शंकर तथा लक्ष्मी-नारायणकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाकर किसी सत्पात्र एवं विद्वान् बाद्यणको अर्पण कर दे। जिसके पास अनका अभाव हो, वेदका जो पारगामी विद्वान् हो,

जो सदा दूसरोंका उपकार करता हो, जिसके आचरण पवित्र हों तथा विशेष रूपसे विष्णुमें भिक्त रखता हो, ऐसे ब्राह्मणको वह प्रतिमा देनी चाहिये। साथ ही दानमें छः पात्र भी देनेकी विधि है। एकसे लेकर छः तक वे पात्र क्रमशः मधु, घृत, तिलका तैल, गुड़, लवण एवं गायके दूधसे पूर्ण हों। इन पात्रोंके दान करनेके प्रभावसे बत करनेवाला व्यक्ति श्री अथवा पुरुष—कोई भी हो, वह अन्य सात जन्मोंमें सुन्दर सद्भाग्यशाली और परम दर्शनीय हो जाता है।

### अविष्नव्रत

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! सुनो । अब मैं 'विल्लहर'-नामक त्रतको वतलाता हूँ । इसके विधिपूर्वक आचरण करनेसे पुरुष विल्लोद्वारा पराभूत—वाधित या तिरस्कृत नहीं होता । इसके प्रारम्भिक प्रहणकी विधि इस प्रकार है । फालगुन मासकी चतुर्थीको दिनमें उपवास रहकर चार घड़ी रात बीतनेपर भोजन करे । प्रातःपारणामें तिल लेने चाहिये । उस दिन तिलसे ही हवन करे तथा तिल ही ब्राह्मणको दान भी दे । इसी प्रकार चार मासतक इसका अनुष्ठान कर पाँचवें महीनेमें (आषाढ़की) चतुर्थीको सुवर्णमयी गणेशकी प्रतिमाकी भलीभाँति पूजा कर खीर एवं तिलसे भरे हुए पाँच पात्रोंके साथ उसे ब्राह्मणको दे देनी चाहिये । इस प्रकार इस व्रतका अनुष्ठान कर मनुष्य सम्पूर्ण विल्लोसे छुटकारा पा जाता है । अपने अश्वमेध यज्ञमें विल्ल पड़नेपर राजा सगरने

इसी व्रतका अनुष्टान कर, अश्वको प्राप्तकर यह सम्प**न** किया था। त्रिपुरासुरसे युद्धके समय भगवान् रुद्धने भी इसी व्रतके प्रभावसे त्रिपुरासुरका वध किया था। मैंने भी समुद्रपानके समय यही व्रत किया था। परंतप ! पूर्वसमयमें तप एवं ज्ञानकी इच्छावाले अन्य अनेक राजाओंने विष्न दूर करनेके लिये इस बतका आचरण किया था। इस व्रतके दिन पुण्यातमा पुरुष विव्र समाप्त होनेके निमित्त ॐ शूराय नमः, ॐ धीराय नमः, ॐ गजाननाय नमः, ॐ लम्बोद्राय नमः, 🕉 एकदृंष्ट्राय नमः—इन मन्त्रोंका उच्चारण कर गणेशाजीकी सम्यक् प्रकारसे पृजा करे और इन्हीं मन्त्रोंद्वारा हवन भी करें। केवल इसी वतके करनेये मानव सभी विद्योंसे मुक्त हो जाता है। गणेशर्जाकी प्रतिमा दान करनेसे तो उसके जीवनकी सारी अभिवापाएँ ( अध्याय ५९ ही पूरी हो जाती हैं।

### शान्ति-व्रत

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! अब तुम्हें 'शान्ति-व्रत'का उपदेश करता हूँ । इसके आचरणसे गृहस्थोंके घरमें सदा शान्ति-सन्मित बनी रहती है । सुव्रत ! कार्तिक मासके शुक्रपक्षकी पश्चमी तिथिके दिनसे आरम्भ कर एक वर्षपर्यन्त व्रतीको अत्यन्त उष्ण भोजनका त्याग करना चाहिये तथा प्रदोष-कालमें शेपशायी श्रीहरिकी सम्यक प्रकारसे पूजा करनी चाहिये । 'ॐ अनन्ताय नमः', 'ॐ वासुकये नमः', 'ॐ तक्षकाय नमः', 'ॐ कर्कोटकाय नमः', 'ॐ पद्माय नमः', 'ॐ महापद्माय नमः', 'ॐ शङ्खपालाय नमः', 'ॐ कुटिलाय नमः'—इन मन्त्रोंके द्वारा भगवान् विष्णुके शय्याखरूप शेषनागके क्रमशः दोनों चरण, कटिभाग,

उदर, छाती, कण्ठ, दोनों भुजाएँ, मुख एवं सिरकी विधिपूर्वक पृथक-पृथक पूजा करनी चाहिये। फिर भगवान् विष्णुको लक्ष्यकर सभी अङ्गोंको दूधसे भी स्नान कराये। तत्पश्चात् श्रद्धालु साधकको भगवान्के सामने तिलमिश्रित दूधसे हवन करना चाहिये।

इस प्रकार एक वर्ष पूराकर ब्राह्मणोंको भोजन कराये और सुवर्णमयी शेषनागकी प्रतिमा वनाकर ब्राह्मणको दान दे। राजन्! जो पुरुष इस प्रकार यह व्रत भक्तिपूर्वक करता है, उसे निश्चय ही शान्ति सुलभ हो जाती है, साथ ही उसे सपोंसे भी भय नहीं होता। (अध्याय ६०)

### काम-व्रत

अगस्त्यजी कहते हैं-राजेन्द्र ! अब मैं काम-व्रत कहता हूँ, सुनो । इस व्रतके प्रभावसे मनमें उठी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं। यह व्रत पौष मासके शुक्रपक्षमें होता है तथा यह त्रत एक वर्षपर्यन्त चलता है। इसमें पश्चमी तिथिके दिन भोजन कर पष्टीके दिन फलाहारपर रह जाय । अथवा यह भी नियम है कि बुद्धिमान् पुरुप पष्ठीके दिन दोपहरमें फलाहार करे और रातमें मौन होकर ब्राह्मणोंके साथ शुद्ध भात खाय, या केवल फलाहारपर ही व्रत करे। पष्टीको पूरा दिनभर उपवास रहकर सप्तमी तिथिमें पारणा कारनी चाहिये । इसमें भगवान् कार्तिकेयकी पूजा-कर इवन करना चाहिये। इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त मन करे । पडानन, कार्तिकेय, मेनानी, कृतिकासुत, वुमार और स्कन्द --इन नामोंसे विष्णु ही प्रतिष्टित हैं। अतः उनके उन नामोंसे ही उनकी पूजा करनी चाहिये । वत समाप्त होनेपर ब्राह्मणको भोजन कराये

और षण्मुखकी सुवर्णमयी प्रतिमा ब्राह्मणको दे । वस्रसहित प्रतिमा ब्राह्मणको देते समय व्रती इस प्रकार प्रार्थना करे-- 'भगवान् कार्तिकेय ! आपकी कृपासे मेरी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो जायँ।' फिर ब्राह्मणको लक्ष्य कर कहे-- 'ब्राह्मण देवता ! मैं भक्तिपूर्वक यह प्रतिमा देता हूँ, आप कृपापूर्वक इसे खीकार करें।' इस प्रकारके दानमात्रसे व्रतीके इस जन्मकी समस्त कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं। संतानहीनको पुत्र, धनकी इच्छात्रालेको धन तथा राज्य छिन जानेवालेको राज्य सुलभ हो सकता है -इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। महाराज ! इस व्रतका पूर्व समयमें व्रह्मचर्यका पालन करते हुए राजा नलने अनुप्रान किया था। उस समय वे ऋतुपर्णके राज्यमें निवास करते थें। नृपवर ! प्राचीन कालके बहुतसे अन्य प्रधान नरेशोंने भी हायसे राज्य जानेपर कामनासिद्भिके लिये इस क्रतका आचरण किया था। ( अध्याय ६१)

### आरोग्य-व्रत

अगस्त्यजी कहते हैं—महाराज ! अव आरोग्य-नामका एक दूसरा परमपित्रत्र त्रत बताता हूँ, जिसके प्रभावसे सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रतमें आदित्य, भारकर, रिव, भानु, सूर्य, दिवाकर एवं प्रभाकर—इन सात नामोंसे भगवान् सूर्यकी विविपूर्वक पूजा करनी चाहिये। इस व्रतमें पष्टीतिथिके दिन भोजन कर सप्तमीको प्रातःकाल भगवान् भास्करकी पूजा करते हए उपवास करना चाहिये। फिर अष्टमी तिथिको भोजन करे, यही इस व्रतकी विधि है। इस प्रकार पूरे एक वर्षतक जो भगवान् सूर्यकी पूजा करता है, उसे इस जन्ममें आरोग्य, धन तथा धान्य सुलभ हो जाते हैं और पर-लोकमें वह उस पित्रत्र स्थानपर पहुँचता है, जहाँ जाकर पुनः संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता।

प्राचीन समयकी बात है, अनरण्य नामके महान् प्रतापी राजा थे, जिनके वशमें सम्पूर्ण पृथ्वी थी। राजन् ! उन महाभाग नरेशने यह वत किया तथा उस दिन भगवान् भारकरकी पूजा भी की, जिसके मलखरूप भगवान् सूर्य उनपर प्रसन्न हो गये और जा अनरण्यको उन्होंने उत्तम आरोग्य प्रदान तर दिया।

 आकृतिके बरावर एक दिन्य पुरुष बैंठे थे, जिनका बड़ा तेज:पूर्ण था। उनकी दो मुजाएँ थीं और वे बस्नोंसे आच्छादित थे। उस कमलको देखकर र अनरण्यने अपने सार्राथसे कहा—'तुम किसी प्रइस कमलको ले आनेका प्रयत्न करो। कारण, जब इसे अपने शिरपर धारण करूँगा, तब संसारमें मेरी ब प्रतिष्ठा होगी, अत: देर मत करो।

राजन् ! अनरण्यके ऐसा कहनेपर सारिथ उ सरोवरमें घुसा । फिर उस कमलको लेनेके लिये आं बढ़ा और उसे स्पर्श करना चाहा, इतनेमें वहाँ बहें उच्च खरसे हुंकारकी ध्विन हुई । उस शब्दके प्रभावसे सारिथिके हृदयमें आतङ्क छा गया । वह जमीनपर गिरा और उसके प्राण निकल गये तथा राजा भी कुष्टप्रस्त, बल्हीन एवं विवर्ण हो गये । अपनी ऐसी स्थिति देखकर राजा—'यह क्या हुआ ?' इस चिन्तामें पड़ गये और वहीं रुके रहे । इतनेमें ही महान् तपखी ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान् विसष्टजी वहाँ आ गये और उन्होंने राजा अनरण्यसे पूछा—'राजन् ! तुम यहाँ कैसे पहुँचे तथा तुम्हारे शरीरकी ऐसी स्थिति कैसे हुई ! अब मैं तुम्हारे लिये क्या करहँ ! यह बताओ ।'

राजन् ! बिसष्टजीके इस प्रकार पूछनेपर अनरण्यने उनसे कमलसम्बन्धी सम्पूर्ण हत्तान्तका वर्णन किया । राजाकी बात सुनकर मुनिने कहा—'राजन् ! तुम साधु थे, पर तुम्हारे मनमें असाधुता आ गयी । इसीलिये तुमपर कुष्टरोगका आक्रमण हो गया है।' मुनिके ऐसा कहनेपर राजाने हाथ जोड़कर कांपने हुए पूछा—'विप्रवर ! में साधु या असाधु केंसे हूं और मेरे शरीरमें यह कोढ़ कैसे हो गया ! यह सब आप बतानेकी कृपा करें।'

वसिष्टजी वोले—राजन् ! इस 'ब्रह्मोद्भव' कमलकी तीनों लोकोंमें प्रसिद्धि है । इसके दर्शनकी बड़ी भारी मिहमा है। इससे सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो सकते हैं। राजन्! छः महीनेके मीतर कभी भी जनता इस सरोवरमें यह कमल देख लिया करती है। जो मनुष्य बेवल इसका दर्शन करके जलमें पैर रख देता है, उसके सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं तथा वह पुरुष निर्वाण-पदका अधिकारी हो जाता है; क्योंकि जलमें दीखनेवाली यह ब्रह्माजीकी प्रारम्भिक मूर्ति है । इस मूर्तिका दर्शन कर जो जलमें प्रवेश करता है, उसकी संसारसे मुक्ति हो जाती है। राजन् ! तुम्हारा सारथि इस विग्रहको देखकर जलमें चला गया और जानेपर उसने इसे लेनेकी भी चेष्टा की। नरेश ! इसका कारण यह था कि तुम्हारे मनमें लोभ उत्पन्न हो गया था एवं तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी । इसीका परिणाम है कि तुम कोढ़ी बन गये हो। तुमने इनका दर्शन कर लिया है, जिसके कारण साधुकी श्रेणीमें आ गये । नरेश ! साथ ही इस कमलको पानेके लिये तुम्हारे मनमें जो मोह उत्पन हो गया, इस कारण मैंने तुम्हें असाधु कहा। TO ROW

देवताओंका भी कथन है कि 'मानसरोवरके ब्रह्मपद्म नामक कमलपर (ब्रह्मरूपमें) भगवान् श्रीहरि आकर विराजते हैं । उनका दर्शनकर हम उस ब्रह्मपदको पा जायँगे, जहाँसे पुनः संसारमें आना नहीं पड़ता है। राजन् ! यही कारण है कि तुम्हारे अङ्गमें कुछ हो गया। इस कमलपर खयं भगवान् श्रीहरि सूर्यका रूप धारण करके विराजते हैं। वस्तुतः विचार किया जाय तो यह सनातन परब्रह्म परमात्माका ही रूप है। 'मैं इसको अपने सिरपर धारण करकें, जिससे मेरी प्रसिद्धि हो जाय' तुमने ऐसी भावना लेकर इसे प्राप्त करनेके लिये सारथिको भेजा। यह वेचारा सारथि तो उसी क्षण अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठा और तुम्हारी देह कुछरोगसे व्याप्त हो गयी। अतपन्न महाराज ! तुम भी यह आरोग्य नामक ब्रत करो। इस ब्रतके करनेसे

तुम कुष्ठरोगसे छुटकारा पा जाओगे।

ऐसा कहकर विसष्ठजी राजाके पाससे चले गये।

राजाने भी उनकी बात सुनकर प्रतिदिन उस सरोवरपर
जाने और वहाँ ब्रह्माजीके दर्शन करनेका नियम बना
लिया और फिर वे शीव्र ही कुष्ठमुक्त होकर खस्थ एवं
कृतार्य हो गये।
(अध्याय ६२)

# पुत्रप्राप्ति-व्रत

अगस्त्यजी कहते हैं—महाराज ! अब संक्षेपमें एक कल्याणप्रद वन बनाता हूँ, उसे सुनो ! इसका नाम पुत्रप्राप्ति-वन है। राजन् ! भादपद मासके कृष्णपक्षकी जो अपनी निधि होती है, उस दिन उपवासपूर्वक यह वन कल्या गाउने । सप्तमी निधिक दिन संकल्प करके अपनी निधिन निधान् औहिन्दों प्रजाका विधान है। मनमें ऐसी भागा करें कि भगवान् नारायण कृष्णरूप धारण काले माला हो गोदमें बैठे हैं। मानाओंका समुदाय दनवी सब हो। होन है एका है। अहमीकी प्रातः-

कालीन खञ्छ बेलामें पहले कहे हुए विधानके अनुसार वड़े यन्नसे भगवान्का अर्चन करना चाहिये। इस विधिके साथ भगवान् गोविन्दका पूजन करनेके पश्चात् यव, तिल एवं घृतमिश्रित हव्य पदार्थसे हवन करना चाहिये। फिर भिक्तपूर्वक हासाणोंको दहीं भोजन कराये और अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें दक्षिणा दे।

तद्नन्तर खयं भोजन करे । पहला प्राप्त उत्तम तिळका होना चाहिये । फिर अपनी इच्छाके अनुसार दूमन छल खाया जा सकता है । भोज्य-पदार्थ स्निष्ध पवं सरस वस्तुओंसे युक्त हो। साधक प्रतिमास इसी विधिके अनुसार व्रत करे। इसे कृष्णाष्टमीव्रत भी कहते हैं। इसके प्रभावसे जिसे पुत्र न हो, वह पुत्रवान् वन जाता है।

सुना जाता है—प्राचीन समयमें शूरसेन नामके का प्रतापी राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। तः उन्होंने हिमालय पर्वतपर जाकर तपस्या आरम्भार दी। परिणामस्त्ररूप उनके घर एक पुत्रकी तपित हुई जिसका नाम बसुदेव हुआ। महाभाग

वसुदेवने अनेक व्रत और यज्ञ किये। ऐसे पुत्रके प्राप्त हो जानेसे राजर्षि श्रूरसेनको उत्तम निर्वाणपद सुलम हो गया।

राजन् ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने कृष्णाष्टमी-व्रतका संक्षिप्त वर्णन किया । यह व्रत एक वर्षतक करना चाहिये । वर्ष पूरा हो जानेपर ब्राह्मणको दो वस्त्र देनेका विधान है । राजन् ! इसका नाम पुत्रवत है । इसे कर छेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे निश्चय ही छूट जाता है । (अध्याय ६३)



# शौर्य एवं सार्वभौम-व्रत

अगस्त्यजी कहते हैं-राजन् ! अब मैं एक दूसरे र्यव्रतका वर्णन करता हूँ; जिसे करनेसे अत्यन्त भीर क्तिमें भी तत्क्षण महान् शौर्यका प्राकट्य होता है। आश्विन मासके शुक्रपक्षमें नवमी तिथिके करना चाहिये । सप्तमी तिथिके दिन संकल्प अप्टमी तिथिके दिन भातका परित्याग करना और नवमी तिथिके दिन पकान खानेका धान है । राजन् ! सर्वप्रथम भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको कराना चाहिये । इस व्रतमें महातेजखी, दुर्गाकी भक्तिके हाभागा, भगवती महामाया ाथ आराधना करनी चाहिये । इस प्रकार जवतक क वर्ष पूरा न हो जाय, तबतक विधिपूर्वक यह वत तरना उचित है। व्रत समाप्त हो जानेपर बुद्धिमान् हिष अपनी शक्तिके अनुसार कुमारी कन्याओंको गोजन कराये । यदि अपने पास शक्ति हो तो सुवर्ण भीर वस्त्र आदिसे उन कन्याओंको अलंकृत कर मोजन कराना चाहिये । इसके पश्चात् उन भगवती दुर्गासे

क्षमा माँगे और प्रार्थना करे—'देवि ! आप मुझपर प्रसन्न हो जायँ।'

इस प्रकार व्रत करनेपर राजा, जिसका राज्य हाथसे निकल गया है, अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मूर्खको विद्या और भीरु व्यक्तिको शौर्यकी प्राप्ति होती है।

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! अग्र में संक्षेपमें सार्वभीम नामक ब्रत बतलाता हूँ, जिसका सम्यक् प्रकार आचरण करनेसे न्यक्ति सार्वभीम राजा हो जाता है। इसके लिये कार्तिक मासके शुक्रपक्षकी दशमी तिथिको उपवास रहकर रातमें भोजन करना चाहिये। तदनन्तर दसों दिशाओंमें शुद्ध बलि दे, फिर चित्र-विचित्र फलोंद्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी भक्तिके साथ पृजा कर दिशाओंकी ओर लक्ष्य करते हुए इस उत्तम ब्रतका आचरण करनेवाला पुरुप इस प्रकार प्रार्थना करे, दिवयो! आप मेरे जन्म-जन्ममें सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करें। ऐसा कहकर शुद्ध चित्तसे उन देवियोंके लिये बिळ दे।

तदनन्तर रातमें पहले भलीभाँति सिद्ध किया हुआ दिधिमिश्रित अन्न भोजन करे। फिर बादमें इच्छानुसार गेहूँ या चावलसे बना हुआ भोजन करना चाहिये। राजन्! इस प्रकार जो पुरुष प्रतिवर्ष वत करता है, वह दिग्वजयी होता है। फिर जो मनुष्य मार्गशीर्ष मासके शुक्रपक्षमें एकादशी तिथिके दिन निराहार रहकर विधिके अनुसार वत करता है, उसे वह धन प्राप्त होता है, जिसके लिये कुवेर भी लालायित रहते हैं।

एकादशी तिथिके दिन निराहार रहकर द्वादशी तिथिके दिन भोजन करना—यह महान् वैष्णव-व्रत है। चाहे शुक्रपक्ष हो या कृष्णपक्ष—दोनोंका फल बराबर है। राजन्! इस प्रकार किया हुआ व्रत किठन-से-किठन पापोंको भी नष्ट कर देता है। त्रयोदशी तिथिको व्रत रहकर रातमें चार घड़ीके बाद भोजन करनेसे 'धमव्रत' होता है। चतुर पुरुषको फाल्गुन

शुक्रपक्षकी त्रयोदशी तिथिसे प्रारम्भ कर चैत्र कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथितक रौद्रव्रत करना चाहिये। राजन्! माघ माससे आरम्भ कंर वर्ष समाप्त होनेतक जो नक्त-व्रत किया जाता है, उसका नाम पितृवत है। इस व्रतमें शुद्ध पश्चमी तिथिके दिन तथा अमावास्याको रात्रिमें भोजन करनेका विधान है। नरेन्द्र ! इस तिथि-व्रतको जो पुरुष पंद्रह वर्षीतक करता है, उसका फल उस फलका वरावरी कर सकता है, जो एक हजार अश्वमेध-यज्ञ और सौ राजसूय-यज्ञ करनेसे मिलता है। राजेन्द्र ! मानो उस पुरुषने एक कल्पमें बताये हुए सभी व्रतोंको कर लिया। इनमेंसे एक-एक व्रतमें वह शक्ति है कि व्रतीके पापोंको सदा नष्ट करता रहता है। फिर यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष इन सभी व्रतोंका आचरण कर सके तो राजन् ! वह पवित्रात्मा पुरुप सम्पूर्ण शुद्ध लोकोंको प्राप्त कर ले, इसमें क्या आश्चर्य है : ( अध्याय ६४-६५ )

# राजा भद्राश्वका प्रश्न और नारदजीके द्वारा विष्णुके आश्चर्यमय खरूपका वर्णन

राजा भद्राश्वने कहा—मुने ! यदि आपको भी कोई विशेष आश्चर्यजनक बात दीखी या विदित हुई हो तो वह मुझे वतानेकी कृपा कीजिये । इसके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्सुकता है ।

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! भगवान् जनार्दन ही आश्चर्यरूप ( समस्त आश्चर्योंके भण्डार या मूर्तिमान्) हैं । मैंने इनके अनेक आश्चर्योंको देखा है । राजन् ! पूर्व समयकी वात है । एक बार नारदजी श्वेतद्वीपमें गये । वहाँ उन्हें ऐसे परम तेजखी पुरुषोंके दर्शन हुए, जिनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और कमल शोभा पा रहे थे । तो नारदजीके मुँहसे सहसा 'यही सनातन विष्णु हैं, यही विष्णु हैं, ये विष्णु हैं' ये शब्द निकले । फिर नारदजीके मनमें यह विचार

आया कि मैं प्रभुकी आराधना किस प्रकार करूँ ? ऐसा विचार कर नारदजीने परम प्रभु भगवान् श्रीहरिका ध्यान किया । सहस्र दिव्य वर्पोसे भी अधिक समयतक उनके ध्यान करनेपर भगवान् प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले— 'महामुने ! तुम वर माँगो; कहो, तुम्हें मैं क्या दूँ ?'

नारद्जी वोळे—जगत्प्रभो ! मैंने एक हजार दिव्य वर्षोतक आपका ध्यान किया है । अच्युत ! इतनेपर यदि आप मुझपर प्रसन्न हो गये हों तो मुझे कृपया अपनी प्राप्तिका उपाय बतलाइये ।

देवाधिदेव विष्णुने कहा—द्विजवर ! जो मनुष्य 'पुरुषसूक्ता' तथा वैदिक संहिताका पाठ करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे शीब्रही प्राप्त करते हैं। पश्चरात्र- द्वारा निर्दिष्ट मार्गसे जो मानव मेरा यजन करते हैं, उन्हें भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ । द्विजके लिये तो पञ्चरात्रका नियम बताया गया है, दूसरोंको मेरे नाम-लीला, धाम, क्षेत्र, तीर्थ, मन्दिरोंकी यात्रा एवं दर्शन करना चाहिये।

नारद! सत्त्वगुणवाले पुरुष मुझे पानेके अधिकारी हैं। किलियुगमें रजोगुण-तमोगुणकी ही विशेषता रहेगी। नारद! यह दुर्छम पद्धरात्र-शासका मेरी कृपासे ही ज्ञान होगा। द्विज्ञर! वेदका अध्ययन, पद्धरात्र-पाठ तथा यज्ञ एवं भिक्त—ये मुझे प्राप्त करानेके साधन हैं। मैं इनके द्वारा सुलम होता हूँ, अन्यथा करोड़ वर्षोतक यह करनेपर भी मनुष्य मुझे नहीं प्राप्त कर सकता।

इस प्रकार परम प्रभु भगवान् नारायणने नारदजीसे कहा और वे उसी क्षण अन्तर्वान हो गये।

राजा भद्राश्वने पूछा—भगवन् ! पहले जिन गोरी एवं काली क्षियोंकी वात आयी है, वे कौन थीं ! उनका सीता और कृष्णा कैसे नाम पड़ गया ! बहान् ! सात प्रकारके पवित्र पुरुष कौन हुए ! उस पुरुषने अपना बारह प्रकारका रूप कैसे वना लिया ! दो देह और छ: सिरका क्या तात्पर्य है !

अगल्स्यजी कहते हैं—राजन् ! जो गौरी और काली—ये दो देवियाँ थीं, इनका परस्पर वहनका नाता है। दोनोंके दो वर्ण हैं—एकका शुक्र और दूसरीका कृष्ण । कृष्णाको रात्रिदेवी कहा जाता है। राजन् ! पुरुष एक होते हुए भी सात प्रकारके रूपोंसे सुशोभित हैं। जो बारह प्रकारके दो शरीर तथा छः सिरकी बात कही गयी है उनका तात्पर्य संवत्सरसे जानना चाहिये। उत्तरायण और दक्षिणायन—ये दो गतियाँ उनके शरीर तथा वसन्त आदि छः ऋतुएँ मुँह हैं। सूर्य दिनके और चन्द्रमा रात्रिके अधिष्ठाता हैं। राजन् ! इन्हीं विष्णुसे इस जगत्की उत्पत्ति हुई है। अतएव उन भगवान् विष्णुको ही

परमदेवता । जानना चाहिये । वैदिक कियासे हीन व्य उन परम प्रभु परमात्माको देखनेने सर्वथा असमर्थ है।

राजा भद्राश्यने पूछा—मुने ! परमात्माका च युगोंमें कैसा खरूप जानना चाहिये ! ब्राह्मण, क्षित्र वैश्य एवं शूद्र—इन चारों वणोंका प्रत्येक युगमें कै आचार होता है !

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! सत्ययुगमें वैशि कर्म करके यज्ञोंद्वारा देवताओंकी पूजा करनेवाले दि पुरुषोंसे पृथ्वी सुशोमित रहेगी । ऐसा ही समय नेतायु में भी रहेगा । महाराज ! द्वापरपुगमें सत्वगुण अं रजोगुणकी बहुलता होगी । फिर महाराज युधि राजा होंगे । इसके पश्चाद कलिखरूप तमोगुणविस्तार होगा । राजन् ! किलयुगके आ जानेपर ब्राह्म अपने मार्गसे च्युत हो जायँगे । राजेन्द्र । क्षत्रिय, वैश्य अं शूद्ध इन सक्की जाति प्राय: नष्ट-सी हो जायगी इनमें सत्य और शौचका नितान्त अभाव हो जायगी फिर तो संसार नष्टप्राय हो जायगा । वर्ण एवं धा सर्वदाके लिये दूर चले जायँगे ।

नरेन्द्र ! बहुत समयसे चिरकालाजित पाप तथा वर्ण संकर जातिके पुरुषके साथ रहनेसे बाखणहारा जो पाप बनत है, इससे दस बार प्रणवसहित गायत्रीके जप करने तथ तीन सौ बार प्राणायाम करनेसे वह उस पापसे लुटकार पा जाता है । प्रायधित्तींसे ब्रह्महत्या-जैसे पाप भी छूट जाते हैं, शेप पापोंसे लूटनेकी तो बात ही क्या है ! अथवा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वोत्तम स्पर्धार्ग भगवान् श्रीहरिको जानकर ध्यान आदिसे उनकी पृजा करता है, वह उन पापोंसे लिस नहीं हो सकता । वेटका अध्ययन करनेवाला बाह्मण सो बार किये हुए पापोंसे भी लिस नहीं होता । जिसके द्वारा भगवान् विण्युका सगण, वेदका अध्ययन, दल्यका दानरूपमें वितरण तथा भगवान् श्रीहरिका यजन होता रहता है, वह ब्राह्मण तो सदा शुद्ध ही है। वह तो विरुद्ध धर्मवालेका भी उद्धार कर सकता है। राजन्! तुमने जो पूछा था, वह सब

मैंने बतला दिया । महाराज ! मनु आदि महानुभायोंने जिसे बड़े विस्तारसे कहा है, उसीका मैंने यहाँ संक्षेप रूपसे वर्णन किया है । (अध्याय ६६-६८)

#### 

### भगवान् नारायणसम्बन्धी आश्रयंका वर्णन

राजा भद्राश्चने कहा—भगवन् ! आप सभी व्राह्मणोंमें प्रधान एवं दीर्घजीवी हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके शरीरकी यह विशेषता क्यों और कैसी है ! महानुभाव ! आप मुझे यह वतलानेकी कृपा करें।

अगस्त्यजी बोले--राजन् ! मेरा यह शरीर अनेक अद्भुत कुत्रहलोंका भण्डार है। बहुत कल्प बीत चुके, किंतु अभी यह यों ही पड़ा है । वेद और विद्यासे इसका भलीभाँति संस्कार हुआ है। राजन् ! एक समयकी बात है — मैं सम्पूर्ण भूमण्डलपर चूम रहा था। वूमते-चूमते मैं उस महान् 'इलावृत'नामक वर्षमें पहुँचा, जो सुमेरु-पर्वतके पार्श्वभागमें है । वहाँ मुझे एक सुन्दर सरोवर दिखायी दिया । उसके तटपर एक विशाल आश्रम था । उस आश्रममें मुझे एक तपली दोख पड़े, जिनका शरीर उपवासके कारण शिथिल पड़ गया था तथा शरीरमें केवल हिड्डियाँ ही शेष रह गयी थीं। वे बुक्षकी छाल लपेटे हुए थे । महाराज ! उन तपस्वी-को देखकर मैं सोचने लगा—ये कौन हैं ? फिर मैंने उनसे कहा—'ब्रह्मन् ! मैं आपके पास आया हूँ । मुझे कुछ देनेकी छपा करें।' तत्र उन मुनिने मुझसे कहा— 'द्विजवर ! आपका स्नागत है। ब्रह्मन् ! आप यहाँ ठहरिये, मैं आपका आतिथ्य करनेके लिये उद्यत हूँ ।

राजन् ! उन तपस्तीकी यह वात सुनकर मैं आश्रममें चला गया। इतनेमें देखता हूं कि वे ब्राह्मण-देवता तेजसे मानो संदीप्त हो रहे हैं। मैं भूमिपर बैठ व पु० अं० १७—

गया, अब उनके मुखसे हुंकारको ध्वनि निकली, जिससे पातालका भेदन कर पाँच क्रन्याएँ निकल आयीं । उनमेंसे एकके हाथमें सुवर्णका पृष्टासन (पीढ़ा) था। उसने वैठनेके लिये वह आसन मुझे दे दिया । दूसरेके हाथमें जल था । वह उससे मेरे दोनों पैरोंको धोने लगी । अन्य दो कन्याएँ हाथमें पंखे लेकर मेरी दोनों ओर खड़ी होकर हवा करने लगीं। इसके पश्चात् उन महान् तपस्तीने फिर हुंकार किया । इस शब्दके होते ही तुरंत एक नौका सामने आ गयी, जिसका विस्तार एक योजन था । राजन् ! सरोवरमें उस नावको एक कन्या चला रही थी। वह उसे लेकर आ गयी। उस नावमें सैकड़ों सुन्दरी कन्याएँ थीं। सबके हाथमें सोनेके कलश थे। राजन् ! वे कन्याएँ आ गर्यों—यह देखकर उन तपस्तीने मुझसे कहा— 'ब्रह्मन् ! यह सारी व्यवस्था आपके स्नानके लिये की गयी है । महाशय ! आप इस नावपर विराजकर स्नान करें।

नरेन्द्र ! फिर उन तपस्त्रीके कथनानुसार ज्यों ही मैंने नावमें प्रवेश किया कि इननेमें ही वह नौका सरोवरमें डूव गयी । उस नावके साथ में भी जलमें डूव गया । तबतक सुमेहिगिरिके शिखरपर वे तपस्त्री और उनका दिव्य पुर मुझे अपने आप दिखायी पड़े । सात समुद्र, पर्वत-समूह तथा सात द्वीपोंसे युक्त यह पृथ्वी भी वहाँ दृष्टिगोचर हुई । उत्तम व्रतका पालन करनेवाले राजन् ! आज भी जब मैं यहाँ वैठा हूँ तो

वह उत्तम लोक पुझे समरण हो रहा है। मेरे मनमें परमात्माका कौतुक है, जो मैंने तुम्हें सुना दिय इस प्रकारकी चिन्ता हो रही है कि कब मैं उस यही मेरे शरीरकी घटना है। अब तुम दूसरा व उत्तम लोकमें पहुँचूँगा । राजन् ! ऐसा परमहा सुनना चाहते हो!

# सत्यपुग, त्रेता और द्वापर आदिके गुणधर्म

राजा भद्राध्यने पूछा—मुने ! उस दिव्य लोकको रेख लंकेके बाद पुनः उसे पानेके लिये आपने कौन-सा वत, तप अथवा धर्म किया !

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन् । विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह भगवान् श्रीहरिकी भक्तिपूर्वक आराधना छोड़कर अन्य किन्हीं लोकोंको कामना न करे; क्योंकि परम प्रमुकी आराधनासे सभी छोक अपने आप ही सुलम हो जाते हैं। ऐसा सोचकर मैंने उन सनातन श्रीहरिकी भाराचना आरम्भ कर दी और प्रचुर दक्षिगा देकर भनेक यज्ञोंका अनुष्ठान करता हुआ सौ वर्षोतक मैं निकी आराधनामें संलग्न रहा। तृपनन्दन! एक ामयकी वात है—देवाधिदेव यज्ञमूर्ति भगवान् ानार्दनकी इस प्रकार उपासना करते हुए बहुत ्न बीत चुके थे, तब मैंने एक यज्ञमें सभी वताओंकी आराधना की और इन्द्रसिंहत सभी देवता क साथ ही उस यज्ञमें पधारे तथा उन्होंने अपना-अपना ान ग्रहण कर लिया । भगवान् शंकर भी पधारे और मने निश्चित स्थानवर विराजमान हो गये । सम्पूर्ण ता, ऋषि तथा नागगण भी आ गये । उन्हें ते देखकर सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर चढ़कर त्यान् सनव्कुमार भी वहाँ पघारे और सिर झुकाकर बान् रुद्रको प्रणाम किया । राजेन्द्र ! उस समय स्त देवता, ऋषि, नारद, सनलुमार एवं मगवान् जब अपने-अपने स्थानपर स्थित होकर बैठ गये, उनकी ओर दृष्टि डालकर मैंने यह वात पूर्छी-व सभी महानुभावोंमें कौन श्रेष्ठ

किनकी (अप्र) पूजा होनी चाहिये! मेरे यह पूछते। देत्रसमुदायके सामने ही भगवान् रुद्र मुझसे कहने लगे

भगवान रुद्ध बोले—समस्त देवताओ, पर पित्रत्र देविपियो, प्रसिद्ध ब्रह्मियों तथा महान् मेधानं अगल्यजी! आप सभी लोग मेरी बात सुन लें— 'जिनकी यहाँद्वारा पूजा होती है, देवतासिहत सम्पूर्ण संसार जिनसे उत्पन्त हुआ है तथा जिनमें लीन भी हो जाता है, वे भगवान् जनार्दन हो सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी यहाँद्वारा वे ही आराधित होते हैं। उन परम प्रभुमें सभी ऐश्वर्य विद्यमान हैं। उन्होंने ही अपने तीन प्रकारके रूप धारण कर लिये हैं। जब उनमें सर्वाधिक रजोगुण तथा खल्प सत्त्वगुण एवं तमोगुणका समावेश हुआ, तब वे ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध हुए। भगवान् नारायणने अपने नाभिकमलसे इन बह्माकी सृष्टि की है। मुझे भी बनानेवाले वे परम प्रभु नारायण ही हैं। अत: भगवान् श्रीहर्षि ही

जिनमें सत्वगुण और रजोगुणका आधिक्य हुआ और जिन्हें कमलका आसन मिल गया, ते महा कहालये। जो महा। एवं चतुर्मुख कहलाते हैं, वे भी भगयान नारायण ही हैं। जो खल्प सत्त्व एवं रजोगुण और किंचित अधिक तमोगुणसे युक्त हैं, तह में रह हूँ—रसमें कोई संदेहकी बात नहीं है। सत्व, रज और तम—ये तीन प्रकारके गुण कहे जाने हैं। सत्वगुणक प्रभावने प्राणीको मुक्ति सुलम हो जानी है; क्योंकि मत्वगुण भगवान नारायणका ख़क्त है। जब रज और सत्वका भगवान नारायणका ख़क्त है। जब रज और सत्वका

🌣 सत्ययुग, त्रेता आर द्वापर आदिक गुणधम 🏶

सिम्मश्रण होता है और रजोगुणकी कुछ अधिकता होती है, तब सृष्टिका कार्य आरम्भ होता है। यह ब्रह्माजीका खाभाविक गुण है। यह बात सम्पूर्ण शास्त्रोंमें पड़ी जाती है। जिसका वेदोंमें उल्लेख नहीं है, वह रौद्रकर्म मनुष्योंके लिये कदापि हितकर नहीं है। उससे लोक तथा परलोकमें भी मनुष्योंकी दुर्गित ही होती है।

श्रीवराहपुराण ]

सत्त्वका पालन करतेसे प्राणी जनम-मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। कारण, सन्त्व भगवान् नारायणका खरूप है। वे ही प्रभु यज्ञका खरूप धारण कर लेते हैं। सत्ययुगमें भगवान् नारायण शुद्ध (ध्यानादिद्वारा) सूक्ष्मरूपसे सुपूजित होते हैं। त्रेतायुगमें वे यज्ञरूपसे तथा द्वापरयुगमें 'पश्चरात्र'विधिसे की गयी पूजा खीकार करते हैं और कलियुगमें तमोगुणी मानव मेरे बनाये हुए अनेक रूपवाले मागोंसे मनमें ईर्ष्यासहित उन परमात्मा श्रीहरिकी उपासना करते हैं।

मुनिवर ! उन भगवान् नारायणसे वढ़कर अन्य कोई देवता इस समय न है, न अन्य किसी कालमें होगा । जो विष्णु हैं, वही खयं ब्रह्मा हैं और जो ब्रह्मा हैं, वही में महेश्वर हूँ । तीनों वेदों, यज्ञों और पण्डितसमाजमें यही बात निर्णीत है । द्विजवर ! हम तीनोंमें जो भेदकी कल्पना करता है, वह पापी एवं दुरात्मा है; उसकी दुर्गति होती है । अगस्त्य ! इस विषयमें एक प्राचीन वृत्तान्त कहता हूँ, तुम उसे सुनो । कल्पके आरम्भमें लोग भगवान् श्रीहरिकी भिक्तसे विमुख रहे । फिर उन सबका भूलोकमें वास हुआ । वहाँ उन्होंने भगवान् विष्णुकी आराधना की । फलखरूप उन्हें भुवर्लीकका वास सुलभ हो गया। फिर उस लोकमें रहकर वे

भगवान् केशवकी उपासनामें तत्पर हो गये। इससे उन्हें खर्गमें स्थान मिल गया। यों क्रमशः संसारसे मुक्त होकर वे परमधाममें पहुँच गये।

द्विजवर ! इस प्रकार जव सभी विरक्त एवं मुक्त होने लगे तो देवताओं ने भगवान्का ध्यान किया । सर्वव्यापी होनेके कारण वे प्रभु वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गये और बोले—'देवताओं ! आप सभी श्रेष्ट योगी

हो। गय आर बाल--- दवताआ ! आप समा श्रष्ट यागा हैं । कहें, मेरे योग्य आपलोगोंका कौन-सा कार्य सामने आ गया !' तब उन देवताओंने परम प्रस् देवेश्वर श्रीहरिको प्रणाम किया और कहा--- 'भगवन् !

आप हमलोगोंके आराध्यदेव हैं। इस समय सभी मानव मुक्तिपदपर आरूढ़ हो गये हैं। अतः अव सृष्टिका क्रम सुचारुरूपसे कैसे चलेगा ? नरकोंमें किसका वास हो ?

देवताओंके ऐसा पूछनेपर भगवान् ने उनसे कहा---

'देवताओ ! सत्ययुग, त्रेता और द्वापर—इन तीन युगोंमें

तो बहुत मनुष्य मुझे प्राप्त कर छेंगे। पर किल्युगमें विरले होग ही मुझे प्राप्त कर सकेंगे; कारण, वेदोंको छोड़कर या वेदविरोधी अन्य शास्त्रोंद्वारा मेरा ज्ञान सम्भव नहीं। मैं वेदोंसे विशेषकर—ज्ञाह्मणसमुदायद्वारा ही ज्ञेय हूँ। विप्र ! मैं, ब्रह्मा और विष्यु—ं ये तीन

प्रधान देवता ही तीनों युग हैं । हम तीनों ही सख आदि तीनों गुण, तीनों वेद, तीनों अग्नियाँ, तोनों लोक, तीनों सन्ध्याएँ, तीनों वर्ण और तीनों सवन (स्नान) हैं । इस प्रकार तीन प्रकारके वन्धनसे यह जगत् बँधां है । द्विजवर ! जो मुझे दूसरा नारायण या दूसरा ब्रह्म जानता है, और ब्रह्माको अपर रुद्द मानता है, उसकी

समझ ठीक है, क्योंकि गुण एवं वलसे हम तीनों एक हैं। हममें भेद-बुद्धि ही मोह है। (अध्याय ७०)

### कलियुगका वर्णन

अगस्त्यजी कहते हैं—राजन्! भगवान् रुद्रके ऐसा कहनेपर में, सभी देवता छोग तथा ऋषिगण उन प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े। राजन्! फिर इतनेमें ही देखता क्या हूँ कि उनके श्रीविप्रहमें में, भगवान् नारायण और कमलासन हला भी स्थित हैं। ये सभी (त्रसरेणुके) मान स्हमहपसे रुद्रके शरीरमें विराजमान थे। उनके रिस्की दीति प्रज्यलित भास्करके समान थी। ऐसी थितमें उन भगवान् रुद्रको देखकर यज्ञके सदस्य एवं प्रिगण—सभी महान् आश्चर्यमें पड़ गये। संबके खसे जय-जयकारकी ध्वनि होने लगी। वे लोग एचेट, यजुर्वेद तथा सामवेदका उच्चारण करने लगे। व उन सभीने परस्पर कहा—'क्या ये रुद्ध खयं एवस भगवान् नारायण हैं; क्योंकि एक ही म्रिमें झा, विष्णु एवं रुद्ध—ये तीनों महापुरुष म्रिमान् नकर दर्शन दे रहे हैं।'

भगवान रुद्रने कहा - क्रान्तदर्शी ऋषियों ! इस हमें तुम्हारे द्वारा मेरे उद्देश्यसे जिस हब्य पदार्थका वन हुआ है, उस भागको हम तीनों व्यक्तियोंने प्रहण ह्या है । मुनिवरों ! हम तीनोंमें अनेक प्रकारके भाव हीं हैं । समीचीन दृष्टिवाले हमें एक ही देखते हैं । ।परीत बुद्धिवाले अनेक समझते हैं ।

राजन् ! इसः प्रकार रुद्रके कहनेपर वे सभी मुनि हिशास्त्रकी व्यवस्था करनेवाले उन महाभाग (रुद्र-)से छनेके लिये उद्यत हो गये ।

ऋषियोंने पूछा—भगवन् ! प्राणियोंको मोहमें जिलनेके लिये आपके द्वारा जो भिन-भिन्न मोहकारक गर्छ रचे गये हैं—इनका प्रयोजन ही क्या है ! आपने इन्हें बनाया ही क्यों ?—यह हमें बतानेकी ज़पा करें।

भगवान् छद्र कहते हैं न्यूपियो ! भारत 'दण्डकारण्य' नामका एक वन है। वहाँ गौतम नामका महान् कठिन तपस्या कर रहे थे। उनकी तर प्रसन्त होकर ब्रह्माजी उनके पास पंचारे और कहा—'तपोधन! वर माँगो'। जब संसारके सुजन वाले ब्रह्माने ऐसा कहा, तब मुनिने प्रार्थना व 'भगवन् ! मुझे धान्योंकी ऐसी पिंक्स चाहिये, जो फूल एवं फलोंसे सम्पन्न हो।'

इस प्रकार मुनिवर गौतमके मॉंगनेपर रि इह्याने उन्हें इन्छित वर दे दिया । वर पाकर म शतश्रङ्ग पर्वतपर एक श्रेष्ठ आश्रम बनाया । उन्होंने महान् श्रम किया, खेती तैयार हो । क्यारियाँ ऐसी बनी थीं कि प्रतिदिन प्रातःकाल नयी शालियाँ तैयार होतीं । माक्षणवर्ग छाता । गौतमजी उसीसे मध्याहके समय भोजन कर लेते और उससे अतिथिसत्कार एवं ब्राह एक समयकी थे। कराते भोजन है—पूरे देशमें घोर अकाल पड़ गया । हि वारह वर्षोतक वर्षा नहीं हुई, जिसके स्मर्ग रोंगटे खड़े हों जाते हैं। ऐसी अनावृष्टि देखकर निवास करनेवाले सभी मुनि भूखसे पीड़ित हो जीके पास गये । उस समय अपने यहाँ आं उन मुनियोंको देखकर ऋपिने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा—'महानुभावो ! आ सुप्रसिद्ध मुनियोंके पुत्र हैं। आप सभी मेरे स्थानपर प और आज़ा दीजिये, मैं क्या सेत्रा कहूँ। इस गौतमजीके कहनेपर उन मुनियोंने वहाँ अपना ग्रहण किया । जवतक वर्षा नहीं हुई, तवतक प्रकारका भोजन करते हुए रहरे रहे । कुछ समप्र अनावृष्टि समाप्त हो गयी । इस प्रकार अवर्पग ो जानेंपर उन ब्राह्मणोंने तीर्थयात्राके निमित्त जानेका वेचार किया । उनके समाजमें शाण्डिल्य नामके एक नपस्ती मुनि थे ।

मारीचने पूछा—शाण्डिल्य ! मैं तुमसे बहुत अच्छी शत कहता हूँ । देखो, गौतम मुनि तुम सभीके लिये पेताके स्थानपर हैं । उनसे आज्ञा लिये बिना तपस्या करनेके लिये हमलोगोंका तपोवनमें चलना उचित नहीं है ।

मारीच मनिके इस प्रकार कहनेपर वे सभी हँस पड़े । फिर वे कहने लगे, 'क्या गौतम मुनिका अन खाकर हमलोगोंने अपने शरीरको बेच दिया है।' ऐसी बात कहकर उन लोगोंने जानेके लिये फिर छल करनेको बात सोच लो । उन लोगोंने मायाके द्वारा एक गाय तैयार को । उसको उन्होंने गौतमजी-को यज्ञ-शालामें छोड़ रिया और वह गाय वहाँ चरने लगी । उसपर गौतम मुनिकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने हाथमें जल ले लिया और कहा--'आप भगवान रुद्रको प्राणोंके समान प्यारी हैं ।' गौतम मुनिके मुँहसे यह बात निकलते तथा पानीके बुँदके टपकते ही वह गाय पृथ्वीपर गिरी और मर गयी । उधर मुनि लोग जानेके लिये तैयार हो गये। यह देखकर बुद्धिमान् गौतमजीने नम्रतापूर्वक खड़े होकर उन मुनियोंसे कहा --- 'विप्रो ! आप यथाशीव जानेका ठीक-ठीक कारण बतानेकी कृपा करें। मैं तो विशेषरूपसे आपमें सदा श्रद्धा रखता हूँ । ऐसे मुझ विनीत व्यक्तिको छोड्कर जानेका क्या कारण है ?

ऋषियों ने कहा—'ब्रह्मन् ! इस समय आपके शरीरमें यह गोहत्या निवास कर रही है। मुनिवर! जबतक यह रहेगी, तबतक हमलोग आपका अन नहीं खा सकते।' उनके ऐसा कहनेपर धर्मज्ञ गौतमजीने उन मुनियोंसे कहा—-'तपोधनो! आपलोग मुझे गौ-वधका प्रायिश्वत बतानेकी कृपा करें।' ऋषिगण वोळे—'ब्रह्मन् ! यह गौ अभी मरी न वेहोश है । यदि इसपर गङ्गा-जल डाल दिया जाय अवश्य उठ जायगी । इसके लिये कर्तव्य है वत करें अथवा क्रोधका त्याग करें ।' ऐसा कह वे ऋषिलोग वहाँसे चलने लगे । उनके ं कहनेसे बुद्धिमान् गौतमजी आराधना कर विवारसे महान् पर्वत हिमालयपर चले गये उन महान् तपस्तीने तुरंत ही तप आरम्भ कर ि और सौ वपींतक वे मेरी आराधना करते रहे । प्रसन्न होकर मैंने गौतमसे कहा—'सुव्रत! वर माँगे अतः उन्होंने मुझसे कहा—'आपकी जटामें तपिस् गङ्गा निवास करती हैं । उन्हें देनेकी कृपा कीजिये इन पुण्यमयी नदीका नाम गोदावरी है । मेरे स्

(अब मुनिवर अगस्त्यजी राजा भद्राश्वसे क हैं—राजन् ! ) इस प्रकार गौतम मुनिके प्रार्थ करनेपर भगवान् शंकरने अपनी जटाका एक भ उन्हें दे दिया । उसे लेकर मुनि भी उस स्थानके हि प्रस्थित हो गये, जहाँ वह मृत गाय पड़ी थी ( उसके ऊपर गौतम मुनिने शंकरके दिये हुए ज जाह्नवीके जलके छींटे दिये । फिर क्या था---) र जलसे भींग जानेपर वह सुन्दरी गौ उठकर चली गयी साथ ही वहाँ उस गङ्गाजलके प्रभावसे पवित्र जलवा एक त्रिशाल नदीका प्रादुर्भाव हो गया। कुछ हं उसे पुनीत तालाव कहने लगे। इस महान् आश्वर्य देखकर परम पवित्र सप्तर्षि वहाँ आ गये। वे स विमानपर बैठे थे और उनके मुखसे 'साधु-सा की ध्वनि निकल रही थी। साथ ही वे कहने लगे-भौतम ! तुम धन्य हो । अथवा धन्यवादके पात्रे भी तुम्हारे समान अन्य कौन है, जिसके प्रयाससे भगव गङ्गा इस दण्डकारण्यमें आ सकी हैं।

( भगवान् रुद्र ऋपियोंसे कहते हैं---) इस प्रकार जव सप्तर्पियोंने कहा, तत्र गौतमजी बोल पड़े—'अरे, यह क्या ! अकारण मुझपर गोवधका कलङ्क कहाँसे आ गया था ?' फिर ध्यानपूर्वक देखनेसे उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरे यहाँ ठहरे हुए उन ऋपियोंकी मायाका ी यह प्रभाव था, जिससे ऐसा दश्य उपस्थित हो गया था। भन्न ने भलीभाँति विचार करके उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गये। मिध्या व्रतका खाँग वनाये हुए वे ऋपिलोग ऐसे थे कि सिरपर जटा थी और ललाटपर भस्म ! मुनिने उन्हें यों शाप दिया---'तुम लोग तीनों वेदोंसे वहिण्कृत हो जाओगे। तुम्हें वेद-विहित कर्म करनेका अधिकार न होगा। ' मुनिवर गौतमजीके कठोर शापको सुनकर सप्तर्षियोंने कहा—'द्विजवर! ऐसा शाप उचित नहीं । वैसे तो आपकी बात व्यर्थ नहीं हो सकती, यह बिल्कुल निश्चय है। किंतु इसमें थोड़ा सुधार कर दीजिये। उपकारके बदले अपकार करनेके दोषसे दूषित होनेपर भी आपकी ऐसी कृपा हो कि ये श्रद्धाके पात्र बन सकें। आपके मुँहकी गाणीरूपी अग्निसे दग्ध हुए ये ब्राह्मण कलियुगमें प्रायः क्रिया-हीन एवं वैदिक कर्मसे वहिष्कृत होंगे। यह जो गङ्गा यहाँ आयीं हैं, इनका गौण नाम गोदावरी नदी होगा । ब्रह्मन् ! जो मनुष्य कलियुगमें इस गोदावरीपर आकर गोदान करेंगे तथा अपनी शक्तिके अनुसार दान देंगे, उन्हें देवताओंके साथ खर्गमें आनन्द मिलेगा । जिस समय सिंहराशिपर बृहस्पति जायँगे, उस अवसरपर जो समाहितचित्त होकर गोदावरीमें पहुँचेगा और वहाँ स्नान करके विधिपूर्वक पितरोंका तर्पण करेगा, उसके पितर यदि नरक भोगते होंगे, तत्र भी खर्ग सिधार जारँगे। यदि पहलेसे ही वे पितर खर्गमें पहुँचे होंगे तो उनकी मुक्ति हो जायगी, यह त्रिल्कुल निश्चित है । साथ ही गौतमजी ! संसारमें

आपकी बड़ी ख्याति होगी और अन्तमें आपको सनातन मुक्ति सुलभ हो जायगी।'

इस प्रकार गौतमजीसे कहकर सप्तर्षिगण उस कैलासपर्वतपर चले गये, जहाँ उमाके साथ सदा मैं रहता हूँ । उसी समय उन श्रेष्ठ मुनियोंने कलियुगमें होनेवाले ब्राह्मणोंका वृत्तान्त मुझे बताया । उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि 'प्रभो ! वे सभी ब्राह्मण किलयुगमें आपके रूपका अनुकरण करेंगे । उनका सिर जटामय मुकुटसे सम्पन्न होगा । वे अपनी इच्छासे प्रेतका वेप बना लेंगे । मिथ्या चिह्न धारण कर लेना उनका स्वभाव होगा । आपसे मेरी प्रार्थना है, उनपर अनुग्रह कर उन्हें कोई शास्त्र देनेकी कृपा करें । किलके व्यवहारसे इन्हें पीड़ा होगी, उस समय भी इनका निर्वाह करना आवश्यक है ।'

द्विजवर अगस्त्यजी ! यह बहुत पहलेकी बात प्रार्थना करनेपर इस प्रकार है—सप्तिषयोंके वैदिक क्रियासे मिलती-जुलती संहिता मैंने बना दी। मेरे श्वाससे निकलनेके कारण वह शिवसंहिताके नामसे विख्यात होगी। मेरे और शाण्डिल्यशास्त्रके अनुयार्य उसमें अवगाहन करेंगे । बहुत थोड़े अपराधर ही वे दाम्भिक स्थितिमें पहुँच गये हैं, मैं भविष्यर्क बात जानता हूँ । अतएव मेरे ही प्रयाससे मोहित होकर वे ब्राह्मण महान् लालची हो जायँगे। कलिये उन मनुष्योंके द्वारा अनेक नये शास्त्रोंकी रचना होगी प्रमाणसे तो वे हमारी संहिताकी अपेक्षा भी अधि बढ़ जायँगे । वह 'पाशुपत'दीक्षा कई प्रकारकी होगी क्योंकि मैं पशुपति कहलाता हूँ और मुझसे उसक सम्बन्ध है। इस समय प्रचलित जो वेदका मार्ग है इससे उसका सिद्धान्त अलग है । पित्रतासे रहि उस रौद्र कर्मको क्षुद्र कर्म जानना चाहिये। जो मनुष रुद्रका आश्रय रुकर कलिमें अपनी जीविका चटार्पे ं वेदान्तके सिद्धान्तका मिथ्या प्रचार करेंगे, उनके रगमें स्वार्थ भरा रहेगा । वे मन:कल्पित शास्त्रोंके गादक होंगे । उनके उपास्य रुद्र बड़े ही उग्ररूपधारी -ऐसा जानना चाहिये। मैं उन रुद्रोंमें नहीं हूँ। ग्रीन समयमें जब देवताओंके लिये कार्य उपस्थित ा था. तो भैरवका रूप धारण करके ऐसा नाच नेमें मेरी तत्परता हुई थी। उन कूर कर्म करनेवाले सि मेरा यही सम्बन्ध है । दैत्योंका त्रिनाश करनेकी ग्रसे मेरे द्वारा यह हँसने योग्य घटना घट गयी। र समय आँखोंसे जो बिन्दुएँ पृथ्वीपर पड़ीं, वे वेष्यकालके लिये असंख्य रुद्रके चिह्न (लिङ्ग) बन गयीं। ारूपी रुद्रके उपासकोंमें रुद्रका खाभाविक गुण आ नेसे मांस और मदिरापर उनकी सदा रुचि होगी। श्रियोंमें आसक्त होंगे, सदा पापकर्गोंमें उनकी प्रवृत्ति गी । भूतलपर ऐसे ब्राह्मणोंके होनेका कारण एकमात्र ापर गौतममुनिका शाप ही है। उनमें भी जो

मेरी आज्ञाका अनुसरण तथा सदाचारका पालन क वे खर्गके अधिकारी होंगे। साथ ही यह भी व गया है कि जो संशयवश मुझसे विमुख हो वेदान समर्थक वनेंगे, वे मेरे वंशज दोषके भागी होंगे। नीचेके छोक अथवा नरकमें जाना होगा। प गौतमजीके वचनरूपी आगसे वे दग्ध तो हुए ही फिर मेरी आज्ञाका भी उन्होंने अनादर किया अतः उन ब्राह्मणोंको नरकमें जाना होगा, इसमें संदेह नहीं है।

भगवान रुद्र कहते हैं इस प्रकार मेरे कह वे ब्राह्मणकुमार जैसे आये थे, वैसे ही चले । परम तपस्ती गौतमने भी अपने आश्रमका मार्ग एक विप्रो! मैंने यह कलि धर्मका लक्षण तुम्हें बता दिया इससे विपरीत मार्गका अनुसरण करता है, पाखण्डी समझना चाहिये। (अध्याय

# प्रकृति और पुरुषका निर्णय

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! महाभाग रुद्र सर्वज्ञानी, सबकी सृटिके प्रवर्तक, परम प्रमु एवं सनातन पुरुष हैं । उन्हें प्रणाम करके प्रयत्नशील हो अगस्त्यजीने उनसे यह प्रश्न किया ।

4

अगस्त्यज्ञीने पूछा—महाभाग रुद्ध ! ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इन तीन देवताओंके समुदायको सम्पूर्ण शास्त्रोंमें त्रयी कहा गया है । आप सभी महानुभाव सर्वव्यापी हैं । आपका तो ऐसा सम्बन्ध है, जैसे दीपका, अग्नि और दीपकको प्रज्वलित करनेवाला व्यक्ति । तीन नेत्रोंसे शोभा पानेवाले भगवन् ! मेरी यह जिज्ञासा है कि किस समय आपकी प्रधानता रहती है ! कव विष्णु प्रधान माने जाते हैं ! अथवा

किस समय ब्रह्मको प्रधानता होती है ? आप यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान रहने कहा—द्विजवर! वैदिक सिद्ध अनुसार परम्नद्धा परमात्मा विष्णु ही म्नद्धा, विष्णु शिव—इन तीन भेदोंसे पिठत एवं निर्दिष्ट हैं; पर मोहित बुद्धित्राले इसे समझ नहीं पाते हैं। 'विश प्रवे यह धातु है। इसमें 'स्नु' प्रत्यय लगा देनेसे 'विष्णु' निष्पन्न हो जाता है। इन विष्णुको ही सम्पूर्ण देवसम् सनातन परमात्मा कहते हैं। महाभाग! जो ये हैं, वे ही आदित्य हैं। सत्ययुगसे सम्बन्धित स्वेत उन दोनों महानुभावोंकी में निरन्तर स्तुति करत सृष्टिके समय मेरे द्वारा ब्रह्माजीका स्तवन होत

और में कालरूपसे सुशोभित होता हूँ । ब्रह्मसहित सभी देवता और दानव सदा सत्ययुगमें मेरे स्तवनके लिये प्रयत्नशील रहते हैं । भोगकी इच्छा करनेवाला देवसमुदाय मेरी लिङ्गमूर्तिका यजन करता है । मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले मानव सहस्र मस्तकवाले जिन प्रभुका मनसे यजन करते हैं, वे ही विश्वके आत्मा खंगं भगवान् नारायण हैं । दिजवर ! जो पुरुष ब्रह्मयज्ञके द्वारा निरन्तर यजन करते हैं, उनका प्रयास ब्रग्मको प्रसन्न करनेके लिये होता है । वेदको भी 'ब्रह्म' कहा जाता है । नारायण, शिव, विष्णु, शंकर और पुरुषोत्तम—इनमें केवल नामोंका ही भेद है । वस्तुत: इन सबको सनातन परब्रह्म परमात्मा कहते हैं ।

विप्र ! वैदिक कमसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंके द्वारा ब्रह्मा, विण्णु एवं महेश्वर—इन नामोंका पृथक्-गृथक् उच्चारण होता है । हम तीनों मन्त्रके आदि देवता हैं, इसमें कुछ विचारनेकी आवश्यकता नहीं है । वैदिक कर्मके अवसरपर ही मेरा, विण्णुका तथा वेरोंका पार्थक्य है । वस्तुत: हम तीनों एक ही हैं । विद्वान पुरुषको चाहिये कि इसमें भेद-भावकी कल्पना न करे । उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले द्विजवर ! जो पक्षपातके कारण इसके विपरीत कल्पना करता है, वह पापी नरकमें जाता है । उसकी समझमें मैं रुद्र, ब्रह्मा और विण्णु तथा ऋग्, यजुः और साम—इनमें ऐसी भेद-भावन होती है ।

### वैराज वृत्तान्त

भगवान् रुद्र कहते हैं—द्विजवर ! अव एक दूसरा प्रसङ्ग कहता हूँ, सुनो । मुनिश्रेष्ठ ! इसमें बड़े कौत्रहलकी बात है । जिस समय में जलमें था, यह घटना घटी थी । विप्रवर ! सर्वप्रथम ब्रह्माजीने मेरी सृष्टि करके कहा—'तुम प्रजाओंकी रचना करों, किंतु इस कार्यकी जानकारी मुझे प्राप्त न थी। अतः मैं जलमें (तपस्या करनेके लिये) चला गया । जलमें गये अभी एक क्षण ही हुआ था---ज्यों ही मैं पैठता हूँ, त्यों ही परम प्रभु परमात्माकी मुझे झाँकी मिली। उन पुरुषकी आकृति केवल अँगूठेके बराबर थी । मैं मनको सावधान करके उनका ध्यान करने लगा। इतनेमें ही जलसे ग्यारह पुरुष निकंल आये । उनकी ऐसी प्रतिभा थीं, मानो प्रलयकालकी अग्नि हो । वे अपनी किरणोंसे जलको संतप्त कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा—'आप लोग कौन हैं, जो जलसे निकलकर अपने तेजसे इस पानीको अत्यन्त तम कर रहे हैं ? साय ही यह भी वतायें कि आप कहाँ जायँगे ?

इस प्रकार मेरे पूछतेपर उन आदरणीय पुरगोंने कुछ भी न कहा । वे सभी परम प्रशंसनीय ब्राह्मण थे । विना कुछ कहे ही वे चल पड़े । तदनन्तर उनने जानेके कुछ ही क्षण बाद एक अत्यन्त महान् पुरुष्ट आये, जिनकी आकृति बहुत सुन्दर थी । उनके शरीरक वर्ण मेघके समान स्थामल था और आँखें कमलके तुरुष्ट भी । मैंने उनसे पूछा— 'पुरुषप्रवर ! आप कौन हैं तथ जो अभी गये हैं, वे पुरुप कौन हैं ? आपके यह आनेका क्या प्रयोजन है ? बतानेकी कृपा करें ।'

पुरुषने कहा—ये पुरुष, जो पहले आकर चले गये हैं, इनका नाम आदित्य है । ये बड़े तेजस्त्री हैं । ब्रह्माजीने इनका ध्यान किया है, अतः ये यहाँसे चले गये । कारण, इस समय ब्रह्माजी संसारकी रचना कर रहे हैं । इस अवसरपर उन्हें इनकी आवश्यकता है । देव ! ब्रह्माके सृजन किये हुए जगत्की रक्षाका भार इनपर अवलिम्बत होगा—इसमें कोई संझय नहीं है ।

श्रीरुद्ध बोले—मगवन् ! आप महान् पुरुपोंके भी सिरमीर हैं । मैं आपको केसे जानूँ ! आप अपन नाम तथा स्वरूपका परिचय बताते हुए सभी प्रसङ्ग बतानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि मुझे आपके सम्बन्धमें अभी कोई ज्ञान नहीं है ।

इस प्रकार भगवान् रुद्रके पृञ्जेपर उस पुरुषने उत्तर दिया--- भैं भगवान् नारायण हूँ । मेरी सत्ता सदा सर्वत्र रहती है। मैं जलमें शयन करता हूँ। मैं आपको दिव्य आँखें दे रहा हूँ, आप मुझे अब देख सकते हैं। जब उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही तब मैंने उनपर पुनः दृष्टि डाली | इतनेमें जिनकी आकृति केवल अँगूठेके बरावर थी, वे अब विराट्रूपमें दीखने लगे । उनका वह तेजस्वी विम्रह प्रदीत था । उनकी नाभिमें मैंने कमलका दर्शन किया। सूर्यके समान वहीं ब्रह्माजी भी दिखायी पड़े तथा उनके समीप ही मैंने स्वयं अपनेको भी देखा । उन परमात्माको देखकर मेरा मन आनन्दसे भर गया । विप्रवर ! तव मेरे मनमें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि इनकी स्तुति करूँ। सुव्रत ! फिर तो निश्चित विचार हो जानेपर मैं इस स्तोत्रसे उन विश्वात्मा परम प्रमुकी आराधना करने लगा—मुझमें तपस्याका वल था, इसीसे इस शुभ

में ( रुद्र ) ने कहा—जिनका अन्त नहीं है, जो विशुद्ध चित्तवाले, सुन्दर रूपधारी, सहस्र भुजाओंसे सुशोभित एवं अनन्त किरणोंके आकर हैं तथा जिनका कर्म महान् शुद्ध और देह परम विशाल है, उन परब्रह्म परमात्माके लिये मेरा नमस्कार है। अखिल विश्वका दुःख दूर करना जिसका सहजस्वभाव है, जो सहस्र सूर्य एवं अग्निके समान तेजस्वी हैं, सम्पूर्ण विद्याएँ जिनमें आश्रय पाती हैं तथा समस्त देवता जिन्हें निरन्तर नमस्कार करते हैं, उन चक्र धारण करनेवाले कल्याणके स्रोत प्रभुके लिये मेरा नमस्कार है । प्रभो ! अनादिदेव, अन्युत, शेपशायी, विभु, भृतपित,

TO 110 210 9 1

कर्मकी ओर मेरी बुद्धि प्रवृत्त हुई।

महेरवर, मरुत्पति, सर्वपति, जगत्पति, भुवःपति और भुवनपति आदि नामोंसे भक्तजन आपको सम्बोधित करते हैं। ऐसे आप भगवान्के छिये मेरा नमस्कार है। नारायण ! आप जलके खामी, विस्वके लिये कल्याणदाता, पृथ्वीके स्वामी, संसारके संचालक जगत्के लोचनखरूप, चन्द्रमा एवं सूर्यका रूप धारण करनेवाले, विश्वमें व्याप्त, अन्युत एवं परम पराक्रमी पुरुष हैं। आपकी मूर्ति तर्कका त्रिपय नहीं है और आप अमृत-स्वरूप तथा अविनाशी हैं । नारायण ! प्रचण्ड अग्निकी लपटें आपके श्रीविग्रहकी समता करनेमें असफल हैं। आपके मुख चारों ओर हैं। आपकी कृपासे देवताओंका महान् दुःख दूर हुआ है । सनातन प्रभो ! आपके लिये नमस्कार है, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये । विमो ! आपके अनेक खरूपोंका मुझे दर्शन हो रहा है । आपके भीतर जगत्का निर्माण करनेवाले सनातन ब्रह्मा ईश दिखायी पड़ रहे हैं, उन आप परम पितामहके लिये मेरा नमस्कार है। संसाररूपी चक्रमें भटकनेवाले परम पवित्र अनेक साधक उत्तम मार्गपर चलते हुए भी आपकी आराधनामें जब कथंचित् (किसी प्रकार ) सफल होते हैं; तव आदिदेव!ऐसे आप प्रभुकी आराधना करनेकी मुझमें शक्ति ही कहाँ है, अतः देवेश्वर! मैं आपको केवल प्रणाम करता हूँ । आदिदेव ! आप प्रकृतिसे परे एकमात्र पुरुष हैं । जो सौभाग्यशाली पुरुष आपके इस रूपको जानता है, उसे सब कुछ जाननेकी क्षमता प्राप्त हो जाती है। आपकी मूर्ति वड़ी-से-वड़ी और छोटी-से-छोटी है। आपके खरूपोंमें जो गुण हैं, वे हठपूर्वक विभाजित नहीं किये जा सकते । भगवन् ! आप वागिन्द्रियके मूलकारण, अखिल कमसे परे और विश्वात्मा आपका हैं। यह श्रेष्ट शरीर विशुद्ध भावोंसे ओत- प्रोत है। आपकी उपासनामें संसारके बन्धन काटनेकी शक्ति है । उसीके द्वारा आपका सम्यक ज्ञान सम्भव है । साधारण पुरुपकी बात तो दूर देवता भी आपको जान नहीं पाते । फिर भी तपस्याद्वारा हो जानेसे में आपको अन्त:कारण शुद्ध आद्पुरुपके रूपमें पुराग कवि. एवं जाननेमें सक्षम हुआ हूँ । मेरे पिता ब्रह्माजीने सृष्टिके अयसरपर बारंबार वेदोंकी सहायता ली है। अतएव उनका भी चित्त परम शुद्ध हो गया है । प्रभो ! पुकारनेमें भी आपको तो मुझ-जैसा न्यक्ति ब्रह्माप्रमृति प्रधान असमर्थ है: क्योंकि आप देवताओंसे भी अगम्य कहे जाते हैं । अतएव वे देवताका रूप घारण करके आपको अनेकों वार प्रणाम करते हैं, जिसके परिणामखरूप तपोरहित होनेपर भी उन्हें आपकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देवताओं में भी बहुत-से उदार कीर्तिवाले हैं। किंतु भक्तिका अभाव होने-से आपको जाननेकी उनके मनमें इच्छा हो नहीं होती है। प्रभो! अभक्त वेदवादियोंको भी कई जन्मतक विवेक हीं होता । आपकी कृपासे उन्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाय—इसके लिये में आपसे प्रार्थना करता हूँ । जिसे आप हो जाते हैं, उसे किसी वस्तुकी क्या है । यही नहीं, उसे देवता और गन्धर्वकी भी शरण नहीं लेनी पड़ती, वह खयं कल्याणखरूप हो जाता है । यह सारा संसार आपका ही रूप है । आप महान्, सूक्म तथा स्थूलखरूप हैं । आदि-प्रभो ! यह जगत् आपका ही वनाया हुआ है ।

भगवन् ! आप कभी महान् रूप तथा कभी स्थूलरूप धारण कर लेते हैं और कभी आपका रूप अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है। आपके विषयमें भिन्न विचार होनेसे मानव मोह-क्लेशमें पड़ता है । अब जब आप ख़यं प्रस् पत्रारे हैं तब अधिक कहना ही क्या है ! व सूर्य, पवन एवं पृथ्वी सब आपमें ही श्वित हैं आपका सदा समान रूप रहता है, आत्मारूपसे आप स विराजते हैं, व्यापकता आपका स्वभाव है । सत्वा आपकी शोभा बढ़ाते हैं, आप अनन्त एवं सम् ऐश्वयोंसे सम्पन्न हैं । आप मुझपर प्रसन्न होने कृपा कीजिये।

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंघरे ! असित तेजसी महाभाग रुद्धने जब भगवान् श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति की तब वे संतुष्ट हो गये । फिर तो मेघके समान गम्भीर वाणीमें उन्होंने ये बचन कहे ।

भगवान विष्णु बोले—देवेश्वर ! तुम्हारा कल्याग हो, उमापते ! तुम वर माँगो । भगवन् ! हममें भेद तो औपचारिकमात्र है । तत्वतः हम दोनों एक हैं ।

हदने कहा—प्रभो ! पितामह ब्रह्माने सृष्टि करनेके लिये मेरी नियुक्ति की थी। मुझसे कहा था—'तुम प्रजाओं-की रचना करो ।' प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेवाले प्रभो ! इस विषयमें आपसे तीन प्रकारका ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिये परम आवश्यक है ।

अगवान् विष्णुने कहा—रुद् ! तुम सनातन एवं सर्वज्ञ हो—इसमें कोई संदेह नहीं । तुम्हारे भीतर ज्ञानकी प्रभूत राशि है । तुम देवताओंके लिये सम्यक् प्रकारसे परम पूज्य बनोगे ।

इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीहरिते खयं अपना रूप मेघका बना लिया । वे जलसे बाहर निकले और महामाग रुद्रसे उन्होंने ये बचन कहे—'शम्भो ! वे जो ग्यारह प्राकृत पुरुप थे, उनका नाम बेराज है । उन्होंको आदित्य कहते हैं । वे इस समय पृथ्वीपर गये हैं । उन्हें मेरा लंश जानना चाहिये । धरातल्यर विण्यु-नामसे में हो बारह रूपोंमें अवतीर्ण होऊँगा । शंबरजी! इस प्रकार अयतार प्रहण कर वे सभी आपकी आराधना करेंगे।' ऐसा कहकर वे भगवान् नारायण खयं अपने ही अंशसे एक दिव्य वादलकी रचना कर आकाशसे अद्भुत शब्दकी तरह पता नहीं, कहाँ अन्तर्धान हो गये।

भगवान् रुद्र कहते हैं — ऐसी शक्तिसे सम्पन्न, सर्वत्र विचरनेवाले तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि करनेमें परम कुशल श्रीहरिने उस समय मुझे इस प्रकारका वर

दिया था । अतएव में देवताओंसे श्रेष्ठ हुआ । वस्तुतः भगवान् नारायणसे श्रेष्ठ कोई देवता न हुआ है और न होगा । सज्जनश्रेष्ठ ! पुराणों और वेदोंका यही रहस्य है । मैंने आपळोगोंके सामने यह सब प्रसङ्ग वता दिया, जिससे सुस्पष्ट हो जाता है कि इस जगत्में एकमात्र भगवान् श्रीहरिकी ही उपासना की जानी चाहिये ।

# भुवन-कोशका वर्णन

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंघरे ! भगवान् रुद्र पुराणपुरुष, शाश्वत देवता, यन्नस्वरूप, अविनाशी, विश्वमय, अज, शम्भु, त्रिनेत्र एवं शूलपाणि हैं। उन सनातन प्रभुसे सम्पूर्ण ऋषियोंने पुनः प्रश्न किया।

ऋषिगण बोले—देवेश्वर ! आप हम सम्पूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं । अतः हम आपसे एक प्रस्न पृछ रहे हैं, इसे आप बतानेकी कृपा करें । उमापते ! पृथ्वीका प्रमाण, पर्वतोंकी स्थिति और उनका विस्तार क्या है । देवेश्वर ! कृपया इसका वर्णन करें ।

भगवान रुद्र कहते हैं—धर्मका पूर्ण ज्ञान रखने-वाले महाभाग ऋषियो ! समस्त पुराणोंमें भूलोककी ही चर्चा की जाती है । यह लोक पृथ्वीतलपर है । में तुम्हारे सामने संक्षेपसे इसका वर्णन करता हूँ, इस प्रसङ्गको सुनो ।

जिन परत्रह्म परमेश्वरका प्रसङ्ग चला है, उनका ज्ञान सम्पूर्ण विद्याओंकी जानकारीसे ही सम्भव है। उन्हींका नाम परमात्मा है। उनमें पापका लेशमात्र भी नहीं है। वे परमाणु-जैसा स्क्ष्म तथा अचिन्त्यरूप भी धारण कर लेते हैं। उन्हीं सम्पूर्ण लोकोंमें व्याप्त रहनेगुल पीताम्बर्धारीका नाम नारायग है। पृथ्वी

उन्हींके वक्षःस्थलपर टिकी है। वे दीर्घ, हस्त, कृश, लोहित आदि गुणोंसे रहित तथा समस्त प्रपञ्चसे परे हैं । बहुत पहलेसे ही उनका यह रूप है। उनका खरूप केवल ज्ञानका विषय है । सृष्टिके आदिमें उन प्रभुमें सत्त्व, रज और तमके निर्माण करनेकी इच्छा हुई, अतः उन्होंने जलकी सृष्टि करके योगनिद्राको सहायतासे उसमें शयन किया। फिर उनकी नाभिपर एक कमल उग आया । तब उस कमलपर जो सम्पूर्ण वेदों एवं ज्ञानके भंडार, अचिन्त्य खरूप, अत्यन्त राक्तिशाली तथा प्रजाओंके रक्षक कहे जाते हैं, वे ब्रह्मा प्रकट हुए । उन्होंने सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार-प्रभृति धर्मज्ञानी पुत्रोंको सर्वप्रथम उत्पन्न किया और फिर खायम्भुव मनु, मरीचि आदि मुनियों तथा दक्ष आदि प्रजापतियोंकी सृष्टि की । भगवन् ! दक्षद्वारा सृष्ट खायम्भुव मनुसे इस भूमण्डलका विशेष विस्तार हुआ । उन महाभाग मनुमहाराजके भी दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः प्रियव्रत और उत्तानपाद थे । प्रियत्रतसे दस पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई । वे थे---आशीत्र, अग्निवाहु, मेध, मेधातिथि, ध्रुव, ज्योतिन्मान्, द्युतिमान्, हब्य, वपुप्मान् और सवन । उन प्रियन्नतने अपने सात पुत्रोंके लिये पृथ्वीके सात द्वीपोंके सात भाग बनाकर उनके रहनेकी व्यवस्था कर दीं । उस समय महाभाग प्रियन्नतकी आज्ञासे आसीध्र जम्ब्रहीपके, मेधातिथि शाकहीपके, ज्योतिष्मान् मौद्यद्वीपके, दुतिमान् शाल्मलिद्वीपके, हव्य गोमेदद्वीपके, वपुप्पान् प्रक्षद्दीपके तथा सवन पुष्करद्दीपके शासक हुए । पुष्करद्वीपके शासक सक्ति दो पुत्रींका जन्म हुआ । वे पुत्र महावीति ( कुमुद ) और धातक नामसे प्रसिद्ध रहे हैं । उनके छिये सवनने उन्हींके नामसे पुकारे जानेवाले दो देशोंका निर्माण किया । धातकका राज्यखण्ड 'धातकीखण्ड'के नामसेतथा कुमुदका राज्यखण्ड प्तीमृद्खण्ड'के नामसे प्रसिद्ध हुआ । शाल्मिल्द्वीपके गामी द्युतिमान्के तीन पुत्र हुए । उनके नाम कुरा, युत और जीमूतवाहन थे। शाल्मलिद्दीपके देश भी न्हींके नामोंसे विख्यात हुए। ज्योतिष्मान्के सात त्र हुए । उनके नाम कुराल, मनुगन्य, पीवर, न्ध्र, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि थे। उनके मपर क्रोञ्चद्वीपमें सात महादेश हुए । कुशद्वीपके [मी कुरा बड़े प्रतापी थे | उनके सात पुत्र हुए **।** उद्भिद्, वेणुमान्, रथपाल, मनु, धृति, प्रभाकर रि कपिल नामसे प्रसिद्ध हुए। उस द्वीपमें उनके मपर भी सात वर्ष ( देश ) हैं । शाकद्वीपके खामी धातिथिके सात पुत्र हुए । उनके नाम इस प्रकार —नामि, शान्तभय, शिशिर, मुखोदम, नन्दशिव, मक और ध्रव ।

इसद्वीपमें उन्हींके नामसे प्रसिद्ध उनके ये वर्ष भी हैं— ावान्, हेमकूट, किम्पुरुष, नैषघ, हरिवर्ष, मेरुमध्य, गवृत, नील, रम्यक्, रवेत, हिरण्य और शृङ्गवान् । तिके उत्तरी भागमें उत्तरकुरु, माल्यवान् हैं। भद्राश्व और धमादनपर महाराज नामिका शासन आरम्भ हुआ। केतुमालवर्षपर भी उन्हींका शासन हुआ । इसी प्रकार खायम्भुव मन्वन्तरमें भूमण्डलकी व्यवस्था हुई है। प्रत्येक कल्पके आरम्भमें प्रधान मनुओंद्वारा भूमण्डलके विभाजन एवं पालनका ऐसा ही प्रवन्ध होता आया है। कल्पकी यह खाभाविक व्यवस्था है और भविष्यमें भी सदा ऐसा ही होगा।

अव महाभाग ! मैं नाभिकी संतानका वर्णन करता हूँ नाभिकी धर्मपत्नीका नाम मेरुदेवी था। उन्होंने ऋषभ नामक पुत्रको जन्म दिया। ऋषमसे भरत नामक पुत्रकी उत्पति हुई । भरत सबसे बड़े पुत्र हुए । अतएव उनके पिता ऋषभने हिमादि पर्वतके दक्षिण भागमें भारत नामके इस महान् वर्षका उन्हें शासक बना दिया। भरतसे सुमितका जन्म हुआ। सुमितको अपना राज्य देकर भरत जंगलमें चले गये । सुमतिके तेज, तेजके संख्त, इन्द्रद्युम्न, इन्द्रवुम्नके परमेष्ठी, परमेष्ठीके प्रतिहर्ता, प्रतिहतिके निखात, निखातके उन्नेता, उन्नेताके अभाव, अभावके उद्गाता, उद्गाताके प्रस्तोता, प्रस्तोता-के विसु, विसुके पृथु, पृथुके अनन्त, अनन्तके गय, गयके नय, नयके त्रिराट्, विराट्के महावीर्य और महावीयके सुधीमान् पुत्र हुए । सुधीमान्से सौ पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई । इस प्रकार इन प्रजाओंकी निरन्तर वृद्धि होती गयी । उनसे सात दीपोंत्राली यह पृथ्वी तथा भारतवर्ष सर्वथा व्याप्त हो गया । उनके वंशमें उत्पन्न हुए राजाओंसे यह भूमण्डल पालित होता आया है।सत्य-युग, त्रेता आदि युगों एवं महायुगोंसे परिपूर्ण एकहत्तर चतुर्युगका एक मन्वन्तर कहा जाता है। भुवनके प्रसङ्गमें मैंने यह स्वायम्भुवमन्वन्तरकी वात कही । ( अध्याय ७४ )

## जम्बृद्वीयसे सम्बन्धित सुमेरुपर्वतका वर्णन

मगवान् रुद्र कहते हैं-विप्रवर ! अव मैं जम्बू-ा यथार्थ वर्णन करूँगा । साथ ही समुद्रों और ही संख्या एवं विस्तारका भी वर्णन करूँगा। सव द्वीपोंमें जितने वर्ष और नदियाँ हैं, उनका पृथ्वी आदिके विस्तारका प्रमाण, सूर्य एवं चन्द्रमा-प्यक् गतियाँ, सातों द्वीपोंके भीतर वर्तमान हजारों द्वीपोंके नाम-रूपका वर्णन, जिनसे यह जगत् व्याप्त उनको पूरी संख्या बतानेके छिये तो कोई भी समर्थ है। फिर भी मैं सूर्य और चन्द्रमा आदि ग्रहोंके साथ सात द्वीपोंका वर्णन करूँगा, जिनके प्रमाणोंको य तर्कद्वारा प्रतिपादन करते हैं। वस्तुतः जो सर्वथा अचिन्त्य हैं, उनको तर्कसे सिद्ध करनेकी नहीं करनो चाहिये। जो वस्तु प्रकृतिसे परे है, ं अचिन्त्यका लक्षण है—उसे अचिन्त्य-खरूप झना चाहिये। अब मैं जम्ब्रद्वीपके नौ वर्षोंका तथा ोक योजनोंमें फैले हुए उसके मण्डलोंका यथार्थ न करता हूँ, तुम उसे सुनो । चारों तरफ फैला हुआ ृ जम्बूद्वीप लाख योजनोंका है। अनेक योजनवाले वेत्र बहुत-से जनपद इसकी शोभा वढ़ाते हैं। यह द्ध और चारणोंसे व्याप्त है तथा पर्वतोंसे इसकी भा अत्यन्त मनोहर जान पड़ती है । अनेक प्रकारकी न्दर धातुएँ इसका गौरव बढ़ा रही हैं। शिलाजित ादिके उत्पन्न होनेसे इसकी महिमा चरम सीमापर हुँच गयी है। पर्वतीय निदयोंसे चारों तरफ यह ामचमा रहा है । ऐसे विस्तृत एवं श्रीसम्पन्न भूमण्डल-ाले जम्बूद्वीपमें नौ वर्ष चारों ओर व्याप्त हैं । यह ऐसा उन्दर द्वीप है, जहाँ सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रकट करनेवाले भगवान् श्रीनारायग विराजते हैं । इसके विस्तारके अनुसार चारों ओर समुद्र हैं तथा पूर्वमें उतने ही लम्बे

हिमालय, सुवर्णसे भरा हेमकूट तथा अत्यन्त सुख़ देनेवाला महान् निषध नामक पर्वत है। चार वर्णवाले सुवर्ण-युक्त सुमेरुपर्वतका वर्णन तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, जो कमलके समान वर्तुलाकार है। उसके चारों भाग बरावर हैं और वह बहुत ऊँचा है । उसके पार्श्व भागोंमें परमहस परमात्माको नाभिसे प्रकट हुए तथा प्रजापति नामसे प्रसिद्ध एवं गुगवान् ब्रह्माजी विराजते हैं। इस जम्बूद्वीपके पूर्व भागमें श्वेतवर्णवाले प्राणी हैं, जो ब्राह्मण हैं। जो दक्षिणकी ओर पीतवर्ण हैं, उन्हें वैश्य माना जाता है । जो पश्चिमको ओर भृङ्गराजके पत्रको आभावाले हैं, उनको रूद्ध कहा गया है। इस सुमेरुपर्वतके उत्तर भागमें संचय करनेके इच्छुक जो प्राणी हैं तथा जिनका वर्ण लाल है, उन्हें क्षत्रियकी संज्ञा प्राप्त हुई है। इस प्रकार वर्णोंकी बात कही जाती है । खभाव, वर्ण और परिमाणसे इसकी गोलाईका वर्णन हुआ है । इसका शिखर नीलम एवं वैदूर्य मणिके समान है। वह कहीं स्वेत, कहीं शुक्र और कहीं पीले रंगका है। कहीं वह धत्रेके रंगके समान हरा है और कहीं मोरके पंखकी भाँति चितकवरा । इन सभी पर्वतोंपर सिद्ध और चारणगण निवास करते हैं । इन पर्वतोंके वी वमें नौ हजार लम्बा-चौड़ा 'विष्कम्भं' नामका पर्वत कहा जाता है । इस महान् सुमेरुपर्वतके मध्य भागमें इलावृत वर्ष है। इसीसे उसका विस्तार चारों ओर फैला हुआ हजार योजन माना जाता है । उसके मध्यमें धूम्ररहित आगकी भाँति प्रकाशमान महामेरु है । सुमेरुकी वेदीके दक्षिणका आधा भाग और उत्तरका आधा भाग उसका (महामेरका) स्थान माना जाता है। वहाँ जो ये छ: वर्ष हैं, उनकी वर्ष-पर्वतकी संज्ञा हैं। इन सभी वर्षोके आगे एक योजनका अवकाश है। वर्षीकी लम्बाई-

योजन विस्तारवाल नील और निपध नामके दो पर्वत हैं। उनके अतिरिक्त स्वेत, हेमकूट, हिमत्रान् और शृङ्गवान् नामक पर्वत हैं। जम्बृद्धीपके प्रमाणसे निपधपर्वतका वर्णन वितया गया है। हेमकूट निषधसे हीन है, वारहवें भागके हो तुल्य है । उसके यह हिमवान् पर्वत पूर्वसे पश्चिमतक फैला हुआ है। र्द्वापने मण्डलाकार होनेसे कहीं कम और कहीं अधिक हो जानेको वात कहो जाती है। वर्षो और पर्वतीके प्रमाण जैसे दक्षिणके कहे जाते हैं, वैसे ही उत्तरमें भी हैं। उनके मध्यमें जो मनुष्योंकी बस्तियाँ हैं, उनके नाम अनुवर्ष हैं। वे वर्ष विषम स्थानवाले पर्वतोंसे धिरे हुए हैं । उन अगम्य वर्षोको अनेक प्रकारकी नदियोंने घेर रखा है। उन वर्षोमें विभिन्न जातिवाले प्राणी निवास करते हैं । ये हिमालयसम्बन्धी वर्ष हैं, जहाँ भरतकी संतान सुशोमित होती है।

हेमकृटपर जो उत्तम वर्ष है, उसे किम्पुरुष कहते हैं। हेमकूटसे आगेके वर्षका नाम निषध और हरिवर्ष है । हरिवर्षसे आगे और हेमकूटके पासके भू-भागको इलावृत्तवर्ष कहा जाता है। इलावृत्तके आगेके वर्षोका नाम नील और रम्यक सुना गया है। रम्यकारे आगे इवेत वर्ष और हिरण्यमय वर्षोंकी प्रतिष्ठा है । हिरण्यमय वर्षसे आगे शृङ्गवन्त और कुरुवर्षीका अवस्थान है। ये दोनों वर्ष धनुषाकार दक्षिण और उत्तरतक झुके हैं-ऐसा जानना चाहिये। इलावृत्तके चारों कोने वरावर हैं। यह प्रायः द्वीपके चतुर्थारा भागमें है। निषधकी वेदीके आचे भागको उत्तर कहा गया है । इनके दक्षिण और उत्तर दिशाओंमें तीन-तीन वर्ष हैं। उन दोनों भागोंके मध्यमें मेरपर्वत है। उसीको इलावृतवर्ष जानना चाहिये । प्रमाणमें वह चौतीस हजार योजन बताया गया है । उसके पश्चिम गन्धमादन नामका प्रसिद्ध पर्वत है । ऊँचाई और छम्बाई-चौड़ाईमें प्रायः माल्यवान्

पर्वतसे उसकी तुलना होती है। उक्त निषध और गन्यमारम हन दोनों पर्वतोंके मध्य मागमें सुवर्णमय मेहपर्वत है सुमेहके चारों भागोंमें समुद्रकी खाने हैं। इसके का कोण समान स्थितिमें हैं। वहाँ सभी धातुओं मेद एवं हिंडियाँ उनके अवतार लेनेमें सहयोगी नह हैं। छः प्रकारके योगैश्वर्योंके कारण वे विभु कहला हैं। सनातन कमलको उत्पत्तिका निमित्तकारण वे हैं हैं। उस कमलपर स्थित चतुर्मुख ब्रह्मा भो उन पहा परमात्माके ही रूप हैं, कोई अन्य शक्ति नहीं। कमलकी आकृति धारण करनेवाली तथा बनों एवं हदोंसे सम्पन्न पृथ्वी इन्हीं परब्रह्म परमात्मारो उत्पन्न हुई है।

जिसपर संसार स्थान पाता है, उस कमलके विस्तारका स्पष्ट रूपसे मैंने वर्णन किया। द्विनवरी! अब क्रमशः विभाग करके उनके विशेष गुणोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । समेरुपर्वतके पार्वभागोंमें पूर्वमे इवेतपर्वत, दक्षिणमें पोत, पश्चिममें कृष्णवर्ण और उत्तरमें रक्तवर्णका पर्वत है। पर्वतोंका राजा मेरुपर्वत ग्रुह्यर्ण वाला है, उसकी कान्ति प्रचग्ड सूर्यके समान है तथा वह धूमरहित अग्निकी भाँति प्रदीप्त होता रहता है एवं चौरासी हजार योजन जँचा है। वह सोलह हजार योजनतक नीचे गया है और सोवह हजार योजन ही उसका पृथ्वीपर विस्तार है। उसकी आकृति शराव (उभरे हुए ढ़कते ) की भाँति गोछ है। इसके शिखरका उपर्रा भाग क्तीस योजनके विस्तारमें है और छानचे योजनकी दूर्गमें चारों तरफ यह फैला है। यह उसके मण्डलका प्रमाण है । वह पर्वत महान् दिच्य ओपिययोंसे सम्पन तथा प्रशस्त रूपवाल सम्पूर्ण शोधनीय भवनोंसे आवृत है । इसपर सम्पूर्ण देवता, गन्थवीं, नागों, राअसीं तथा अप्सराओंका समुदाय आनन्दका अनुभय काना है। प्राणियोंके सुजन करनेवांछ ब्रद्माजीका भण नक

ं भी इसीपर शोभा पाता है। इसके पश्चिममें भद्राश्च, ः भारत और केतुमाल हैं । उत्तरमें पुण्यवान् कुरुओंसे सुशोभित कुरुवर्ष है । पद्मरूप उस मेरपर्वतकी कर्णिकाएँ चारों ओर मण्डलाकार फैली हैं। योजनोंके प्रमाणसे मैं उसके दैर्घ्यका विस्तार बताता हूँ, उसके मण्डलको रुम्वाई-चौड़ाई हजारों योजनकी है । कमलकी आकृतिवाले उस मेरुपर्वतके केशरजालोंकी संख्याएँ उनहत्तर कही गयी हैं। वह चौरासी हजार योजन ऊँचा है । वह लम्बाईमें एक लाख योजन और चौड़ाईमें अस्सी हजार योजन है। वहाँ चौदह योजनके विस्तारमें चार पर्वत हैं । कमल-पुष्पकी आकृतिवाले उस मेरुपर्वतके भी नीचे चार पंखुड़ियाँ हैं । उनका प्रमाण चौदह हजार योजन है । उस कमलकी सुप्रसिद्ध कर्णिकाओंका तुम्हारे सामने जो मैंने परिचय दिया है, अत्र संक्षेपसे में उसका वर्णन करता हूँ । तुम चित्तको एकाग्र करके सुनो ।

द्विजवरो ! कमलकी आकृतिवाल उस मेरुपर्वतकी कर्णिकाएँ सैकड़ों मणिमय पत्रोंसे विचित्र रूपसे सुशोभित हो रही हैं । उनकी संख्या एक हजार है । मेरुगिरिमें एक हजार कन्दराएँ हैं । इस पर्वतराजमें वृत्ताकार एवं कमलकर्णिकाओंकी तरह विस्तृत एक लाख पत्ते हैं। उसपर मनोवती नामकी श्रीब्रह्माजीकी रमणीय सभा है और अनेक ब्रह्मर्पि उसके सदस्य हैं। महात्मा, ब्रह्मचारी, विनयी, सुन्दर ब्रतोंके पालक, सदाचारी, अतिथिसेवी गृहस्थ, विरक्त और पुण्यवान् योगीपुरुष उस सभाके सभासद हैं। इसमें ही मेरा नित्रास है। इस सभा-मण्डलका परिमाण चौदह हजार योजन है। वह रत्न और धातुओंसे सम्पन्न होनेके कारण बड़ा सुन्दर और अद्भुत प्रतीत होता है । उसपर अनगिनत रत्न-मणिमय तोरणयुक्त मन्दिर हैं। ऐसे दिव्य मन्दिरोंसे वह पर्वत चारों तरफसे घरा है। वहाँ तीस हजार योजन विस्तृत चक्रपाद नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ पर्वत है। उस चक्र-पाद नामक पर्वतसे दस योजन विस्तारवाळी एक नरी, जिसे ऊर्घ्ववाहिनी कहते हैं, अमरावतीपुरीसे आकर उसकी उपत्यकाओंमें प्रवाहित होती है । विप्रवरो ! उस नदीकी प्रतिमाके सामने सूर्य एवं चन्द्रमाके व्योतिपुद्ध भी फीके पड़ जाते हैं। सायं और प्रातःकालकी संध्याके समय जो उसका सेवन करते हैं, उन्हें ब्रह्माजीकी प्रसन्ता प्राप्त होती है।

( अध्याय ७५ )

## आठ दिक्पालोंकी पुरियोंका वर्णन

भगवान् रुद्ध व हते हैं — द्विजवरो ! उस मेरुपर्वत-का पूर्वी देश परम प्रकाशमय है । उसमें चक्रपाद नामका एक पर्वत है जिसकी अनेक धातुओंसे विद्योतित होनेसे अद्भुत शोभा होती है । इस परम रमणीय चक्रपाद पर्वतको सम्पूर्ण देवताओंको पुरी कहते हैं । वहाँ किसीसे पराजित न होनेवाले वलाभिमानी देवताओं, दाननों और राक्षसोंका निवास है । उस पुरीमं सोनेकी वनी हुई चहार्शवारियाँ तथा मनोहर तोरण शोभा बहाते रहते हैं । उस पुरीके ईशानकोणमें एक तेज:पूर्ण स्थानपर इन्ह्रकी अमरावर्ती-पुरी है । उस परम रमगीय पुरीमें सभी दिव्य पुरुष निवास करते हैं । सेकड़ों विमानोंकी वहाँ पिक्सियाँ लगी रहती हैं । बहुत-सी वापियाँ उसकी शोभा बहाती हैं । वहाँ हर्पका कभी भी हास नहीं होता । बहुत-से रंग-विरंगे इन्ह उसकी मनोहरता बहाते रहते हैं । पताकाएँ एवं ध्वाएँ माला-सी बनकर उसे अपन्त

मनोमोहक वनाती हैं। ऋदि-सिद्धियोंसे परिपूर्ण उस पुरीमें देवता, यक्षगण, अप्सराएँ और ऋषिसमुदाय निवास करते हैं। उस पुरीके मध्य भागमें हीरे एवं वैदूर्यमणिकी वेदीसे मण्डित 'सुधर्मा' नामकी सभा है, जो अपने गुणोंके कारण तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ समस्त सुरगण एवं सिद्ध-समुदायोंसे घरे शचीपति सहस्राक्ष इन्द्र विराजते हैं।

इस अमरावतीपुरीसे कुछ दूर दक्षिणमें महाभाग अग्निदेवकी पुरी हैं, जो 'तेजोवती' नामसे प्रसिद्ध है। तथा जिसमें अग्निके समान गुण पाये जाते हैं। उसके दक्षिणमें यमराजकी 'संयमनीपुरी' है। अमरावतीके नैर्ऋत्य-कोणमें विरूपाक्षकी 'कृष्णवतीपुरी' है। उसके पीछे पश्चिम दिशामें जलके खामी महामा 'शुद्धवतीपुरी' है। इसी प्रकार उसके वायव्य व देवताकी 'गन्धवतीपुरी' है। इस 'गन्धवती' के देवताकी 'गन्धवतीपुरी' है। इस 'गन्धवती' के देवताकी 'गन्धवतीपुरी' है। इस पुरीमें वैदूर्यमणिसे बनी हुई वे इसी प्रकार ब्रह्मलोककी आठवीं कार्णिका या ह ईशानकोणमें महान् पुरुष भगवान् रुद्रकी पुरी हे है, जो 'मनोहरा' नामसे प्रसिद्ध है। इसमें अने के भृतसमुदाय, विविध भाँतिके पुण, ऊँचे भ और आश्रम हैं, जिनसे उसकी अद्भुत शोभा। भगवान् रुद्रका यह लोक सबके लिये प्रार्थनाका। अभिलपणीय वस्तु है।



### मेरुपर्वतका वर्णन

भगवान् रुद्र कहते हैं-दिजवरो ! मेरपर्वतके मध्यभागमें कर्णिकाका मूल है। उसका परिमाण एक सहस्र योजन है । अड़तालीस हजार योजनकी गोलाईसे शोभा पानेवाले पर्वतराज मेरुका यह मूल भाग है। उसकी मर्यादाके न्यवस्थापक आठों दिशाओंमें आठ सुन्दर पर्वत हैं। जठर और देवकूट नामसे प्रसिद्ध वर्च दिशामें सीमा निश्चित करनेवाले भी दो पर्वत हैं। मेरुके अग्रभागमें मर्यादाकी रक्षा करनेवाले पर्वतोंके आगे चौदह दूसरे पर्वत हैं जो सात द्वीपवाली पृथ्वीको अचल रखनेमें सहायक हैं। अनुमानतः उन पर्वतोंकी तिरछी होती हुई ऊपरतककी चौड़ाई दस हजार योजन होगी । इसपर जगह-जगह हरिताल, मैनशिला आदि धातुएँ तथा सुवर्ण एवं मणिमण्डित गुफाएँ हैं; जो इसकी शोभा बढ़ाती हैं। सिद्धोंके अनेक भवन तथा क्रीडास्थानसे सम्पन्न होनेके कारण इसकी प्रभा सदा दीप्त होती रहती है।

मेरुगिरिके पूर्व भागमें मन्दराचल, दक्षिणां मादन, पश्चिममें विपुल और पार्श्वभागमें सुप हैं । उन पर्वतोंके शिखरोंपर चार महा हैं । अत्यन्त समृद्धिशाली देवता, दैत्य और उनकी सुरक्षामें संनद्भ रहते हैं । मन्दर-गिरिके कदम्व नामसे प्रसिद्ध एक वृक्ष है। उस व शाखाएँ शिखर-जैसी ऊँची हैं और उसके फ़्ट विशाल हैं, जिनकी गन्ध वड़ी ही हृदयहारी है कदम्ब सभी काटमें विराजमान रहकर शोभा पा यह वृक्ष अपनी गन्यसे दिशाओंको सदा सुगन्यि रहता है । इसका नाम 'भद्रास्त्र' है । वर्षांकी केतुमालवर्पमें इसका प्रादुर्भाव हुआ था। यह वृक्ष कीर्ति, रूप और शोभासे सम्पन है । यहाँ भगवान् नारायण भी सिद्धों एवं देवताओंसे सेवित विराजते हैं। पहले भगवान् श्रीहरिने इस विषयमें पूछा था और देवताओंने उसके शिखरकी व प्रशंसा की । इससे सम्पूर्ण मनुष्योंके खामी भगवान्ने उस वर्षका अवलोकन किया ।

इस मेर्रपर्वतके दक्षिण ओर दो बड़े शिखर और हैं। वहाँ फलों, फलों और महान् शाखाओं से सुशोभित जम्बू-वृक्षोंका एक वन है । उस वृक्षसमूहसे पुराण-प्रसिद्ध, स्वादिष्ठ, गन्धयुक्त एवं अमृतकी तुल्ना करनेवाले बहुत-से फल उस पर्वतकी चोटीपर प्रायः गिरते रहते हैं । इन फलोंके रससे उत्पन्न उस महान् श्रेष्ठ पर्वतसे एक विस्तृत नदी बहती है, जिससे अग्निके समान चमकीला जाम्बूनद नामक सुवर्ण बन जाता है । वह अत्यन्त सुन्दर सुवर्ण देवताओं के अनुपम आमूषणोंका काम करता है । देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष-राक्षस और गुह्यकगण अमृतकी तुल्ना करनेवाले इन जम्बू-फलोंसे निकले हुए आसवको प्रसन्नतापूर्वक पीते हैं । इसील्यि दक्षिणके वर्षोंमें उस वर्षकी 'जम्बूलोक' संज्ञासे प्रसिद्धि है । मानव-समाज इसे ही जम्बूद्वीप भी कहता है ।

इस मेरुपर्वतके दक्षिणमें बहुत दूरतक फैळा हुआ एक विशाल पीपलका वृक्ष है। उस वृक्षकी ऊँचाई अत्यन्त ऊपरतक फैली हुई है तथा उसकी वड़ी-शाखाएँ हैं । वह अनेक प्राणियों तथा श्रेष्ठ गुणे आश्रय है, जिसका नाम 'केतुमाल' है । अव वृक्षकी विशेषताका वर्णन करता हूँ, सुनो । क्षीरसमु मन्थनके समय इन्द्रने इस वृक्षको चैत्य मान इसकी शाखाको मालाके रूपमें अपने गलेमें धारण लिया, तभीसे यह वृक्ष 'केतुमाल' नामसे विख्यात गया और इस वर्षकी भी 'केतुमाल' नामसे प्रसिद्धि हुं

सुपार्श्वनामक पर्वतके उत्तरश्रङ्गपर एक मा वट-वृक्ष है । इस वृक्षकी शाखाएँ बड़ी विशाल हैं, जिन विस्तार तीन योजनतक है । यह वृक्ष केतुमाल और इल वर्षोंकी सीमापर है । इसके चारों ओर भाँति-भाँकि लग्बी शाखाएँ अलंकारके रूपमें विराजमान तथा वह सिद्धगणोंसे सदा सुसेवित रहता है । ब्रह्माच् मानस-पुत्र वहाँ प्रायः आते तथा उसकी प्रः करते हैं । वहाँ सात कुरुमहात्मा निवास करते जिनके नामसे यह 'कुरुवर्ष' प्रसिद्ध है कुरुवर्षके खामी वे सातों महात्मा पुरुष भी खर्म वरुणादि देवलोकोंमें प्रसिद्ध हैं । (अध्याय प

### मन्दर आदि पर्वतोंका वर्णन

भगवान् रुद्ध कहते हैं — द्विजवरो ! अब उन पर्वतों के पृष्ठभागमें स्थित अत्यन्त रम्य चार पर्वतों का वर्णन करता हूँ । पक्षी अपने कलरवसे उनके श्रृङ्गों की शोभा बढ़ाते रहते हैं । ये पर्वत देवताओं एवं देवाङ्गनाओं के साथ-साथ विहार करने के लिये मानो की डास्थल हैं । शीतल तथा मन्दगतिसे प्रवाहित तथा सुगन्धपूर्ण पवनसे युक्त उन शिखरों की किनरगण सदा सेवा करते हैं, इससे उनकी रमणीयता और बढ़

उन पर्वतोंपर स्वादिष्ठ जलसे परिपूर्ण कई सरोवर भी जिनका पर्वतके सभी भागोंसे सम्बन्ध है। यह रमणीय स्थान है, जहाँ देवसमुदाय अपनी रमणि सिहत अनेक दुर्गम वन-प्रान्तोंको लाँघकर आता बड़े हर्षका अनुभव करता है। परम प्रजल तथा रत्नोंसे पूर्ण बहुत-से सरोवर, एवं जलाशय वहाँकी शोभा बढ़ाते हैं। खिले नील, स्वन्छ एवं लाल कमलोंसे

इनकें पूर्वमें अरुणोद, दक्षिणमें मानसोद, पश्चिममें असितोद और उत्तरमें महाभद्र नामक सरोवर हैं। इनेत, कृष्ण एवं पीले रंगके कमलोंसे इन सरोवरोंकी अनुपम शोभा होती है। अरुणोद-सरोवरके पूर्वी भागमें जो पर्वत प्रसिद्ध हैं, उनके नाम वतलाता हूँ, धुनो। वे हैं—विकक्क, मणिश्चक्क, धुपात्र, महोपल, महानील, कुम्भ, धुविन्दु, मदन, वेणुनद्ध, धुमेदा, निषध और देवपर्वत। वे सभी पर्वत अपने समुदायमें सर्वोत्कृष्ट एवं पवित्र भी हैं।

अव मानससरोवरके दक्षिण भागमें जो महान् पर्वत बताये गये हैं, उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो —तीन चोटियोंबाला त्रिशिखर, गिरिश्रेष्ठ शिशिर, किप, शताक्ष, तुरग, सानुमान्, ताम्राह, वि श्वेतोदन, समूल, सरल, रत्नकेतु, एकमूल, महाश्वा गजमूल, शावक, पञ्चशैल और कैलास—ये प्रधान है रमणीय पर्वत मानससरोवरके पश्चिमी भागमें हैं विप्रो ! महाभद्र-सरोवरके उत्तरमें जो पर्वत विद्यम हैं, अब उनके नाम कहता हूँ, सुनो । हंसकृ महान् पर्वत वृषहंस, किपञ्चल, गिरिराज इन्द्रशै सानुमान्, नील, कनकश्वन, शतश्वन, पुष्कर, मह एवं सर्वोत्कृष्ट विराज तथा पर्वतराज भारुचि । वे स् पर्वत उत्तर-गिरि कहे गये हैं । उनके उत्त भागमें कुळ प्राम, नगर तथा जलाशय हैं ।

( अध्याय ७८

# मेरुपर्वतके जलाशय

भगवान् रुद्र कहते हैं -- द्विजवरो ! सीमान्त और कुमुदपर्वतोंके बीचकी अधित्यकामें अनेक पक्षी निवास करते हैं तथा वह विविध भाँतिके श्राणियोंद्वारा सेवित है। उसकी लम्बाई तीन सौ योजन और चौड़ाई सौ योजन है । उसमें एक सादिष्ठ तथा खच्छ जळवाळा श्लेष्ठ जलाशय है, जिसकी विशाल सुगन्धित कमल-पुष्प निरन्तर शोभा बढ़ाते रहते हैं । इन विशाल आकृतिवाले कमलोंमें एक-एक लाख पत्ते हैं। वह जलाशय देवताओं, दानवों, गन्धवों और महान् सपोंसे कभी रिक्त नहीं रहता। उस दिन्य एवं पवित्र जलाशयका नाम 'श्रीसरोवर' है । सम्पूर्ण प्राणियोंको शरण देनेमें कुशल उस सरोवरमें सदा खन्छ जल भरा रहता है । उसके अन्तर्गत कमलवनके बीच एक बहुत बड़ा कमल है, जिसमें एक करोड़ पत्ते हैं । वह कमल मध्याइ-कालीन सूर्यकी भाँति सदा प्रफुछित एवं प्रकाशमान रहता है । उसके सदा खिले रहनेसे मण्डलकी मनोहरता और अधिक वद जाती है। मुन्दर केसरके खजानेकी तुलना करनेवाले उस

कमलपर मतवाले भ्रमर निरन्तर गूँजते रहते हैं। इस न कमलके मध्यभागमें साक्षात् भगवती लक्ष्मीका निवास है। इन देवीने अपने आवासके लिये ही उस कमलको अपना मन्दिर बना रखा है। इस सरोवरके तटपर सिद्धपुरुषोंके भी आश्रम हैं।

मनोहर बिल्वका भी वृक्ष है। उसपर फूल और फल सदा लदे रहते हैं। वह सो योजन चौड़ा और दो सो योजन चौड़ा और दो सो योजन कम्बा है। उसके चारों ओर अन्य अनेक वृक्ष भी हैं, जिनकी ऊँचाई आधा कोस है। हजार शाखाओं और स्कन्धोंसे युक्त वह वृक्ष फलोंसे सदा परिपूर्ण गहता है। वे फल चमकीले, हरे और पीले रंगके हैं और उनका खाद अमृतके समान है। उनसे उत्कट गन्ध निकलती रहती है। वे विशाल आकारके फल जब पक्कर गिरते हैं तो जमीनपर तितर-वितर हो जाते हैं। उस वनका नाम 'श्रीयन यां एक्सीयन है, जो सभी

लोकोंमें विख्यात है। उसके आठों दिशाओंमें देवता निवास करते हैं। ऐसे उस कल्याण-प्रद बिल्व-वृक्षकेश पास उसके फलोंको खानेवाले पुण्यकर्मा मुनि सुरक्षा करनेमें सदा उद्यत रहते हैं। उसके नीचे लक्ष्मीजी सदा विराजती हैं और सिद्ध-समुदाय उसकी सेवामें सदा संलग्न रहता है।

विप्रवरो ! वहाँ मणिशैल नामका एक महान् पर्वत है। उसके भीतर भी एक खच्छ कमळका वन है। उस वनकी छम्वाई दो सौ योजन और चौड़ाई सौ योजनकी है। सिद्ध और चारण वहाँ रहकर उसकी सेवा करते हैं। इन फूलोंको भगवती लक्ष्मी धारण करती हैं, अतः ये सदा प्रफुछित एवं प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। उसके चारों ओर आधे कोसतक अनेक पर्वत-शिखर फैले हुए हैं। वह कमलका वन फूले हुए पुष्पोंसे सम्पन्न होनेके कारण जान पड़ता है, मानो पक्षियोंके रहनेका पिंजरा हो। उस वनमें बहुत-से कमल खिले हुए हैं। उन फूलोंका परिमाण दो हाथ चौड़ा और तीन हाथ लम्बा है । कुछ खिले हुए पुष्प मैनशिलाकी भाँति लाल और बहुत-से केसरके रंगके पीले हैं। वे तीव्र सुगन्धोंद्वारा देवताओंके मनको मुग्ध कर देते हैं। मतवाले भौरोंकी गुनगुनाहटसे सम्पूर्ण वनकी शोभा विचित्र होती है । देवताओं, दानवों, गन्धर्वों, यक्षों, राक्षसों, किंनरों, अप्सराओं और महोरगोंसे सेवित उस वनमें प्रजापति कावान् करयपजीका एक अत्यन्त दिव्य आश्रम है।

द्विजवरो ! महानील और ककुम नामक पर्वतके मध्यभागमें भी एक बहुत बड़ा वन है। उसमें सिद्धों और साधुओंका समुदाय सदा निवास करता है। अनेक सिद्धोंके आश्रम वहाँ सुशोभित हैं। महानीट और ककुम नामक पर्वतोंके मध्यमें 'सुखा' नामकी नदी है और उसीके तटपर यह वन है, जो पचास योजन लम्बा तथा योजन चौड़ा है। इस वनका नाम 'ताळ-वन' है । वनकी छवि बढ़ानेवाले वृक्ष बड़े फलोंसे युक्त तथा मीठी गन्धोंसे न्याप्त हैं, जिनसे वह पर्वत परिपूर्ण है । सिद्धलोग उसकी सेवा करते हैं । वहीं ऐरावत हाथीकी आकृतिवाली एक पर्वतीय भूमि है, जो ईरावान, रुद्रपर्वत एवं देवशील पर्वतोंके मध्य-भागमें स्थित है, हजार योजन लम्बी और सौ योजन चौड़ी है। यहाँ वस केवल एक ही विशाल शिला है, जिसपर एक भी वृक्ष अथवा लता नहीं है । विप्रवरो ! इस शिलाका चतुर्थोश भाग जलमें हुवा रहता है। इस प्रकार उपत्यकाओं तथा पर्वतोंका वर्णन किया गया है, जो सेरुपर्वतके आस-पासमें

### मेरुपर्वतकी नदियाँ

यथास्थान शोभा पाते हैं।

भगवान् रुद्ध कहते हैं—मेरुपर्वतकी दक्षिण दिशा-में बहुत-से पहाड़ एवं निदयाँ हैं। यह सिद्धोंकी आवासभूमि है। शिशिर और पतङ्ग नामक पर्वतके मध्य-भागमें एक खच्छ भूमि है। वहाँ दिव्य एवं मुक्त स्त्रियाँ रहती हैं और वहाँके वृक्ष भी गलित पत्र हो गये हैं। वहीं इक्षुक्षेप नामक शिखर है, जिसकी वृक्ष शोभा बढ़ाते

हैं। उस शिखरपर बहुत सुन्दर गूलरके वृक्षोंका एक वन है, जिसकी पक्षी समुदाय सदा सेवा करता है। उस वनके वृक्षपर जब फल लगते हैं तो वे ऐसे सुशोभित होते हैं, मानो महान् कछुवे हों। सिद्धादि आठ प्रकारकी देवयोनियाँ उस वनमें सदा निवास करती और उस वनकी रक्षा करती हैं। उस स्थानपर खच्छ

( अध्याय ७९ )

विस्त एवं कमल—ये दोनों ही भगवती लक्ष्मीके आवास हैं।

एवं खादिए जलवाली अनेक निदयाँ प्रवाहित होती हैं, जहाँ कर्रम-प्रजापतिका आश्रम है। वह सौ योजन परिमाण-के एक वृत्ताकार वनसे घरा है । वहीं ताम्राभ और पतङ्ग-पर्वतके मध्यभागमें एक महान् सरोवर है, जो दो सौ योजन लम्बा और सौ योजन चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रात:कालीन सूर्यके तुल्य हजारों पत्तींसे परिपूर्ण कमल उस सरोवरकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेक सिद्ध और गन्धर्वोंका निवास है । उसके बीचमें एक महान् शिखर है, जिसकी लम्बाई तीन-सौ योजन और चौड़ाई सौ योजन है। अनेक धातु और रत्न उसको सुशोभित करते रहते हैं। उसके ऊपर एक बहुत लम्बी-चौड़ी सड़क है, जिसके अगल-बगलमें रत्नोंसे बनी हुई चहारदीवारियाँ हैं। उस सङ्कके पास ही पुलोम विद्याधरका पुर है, जिसके परिवारके व्यक्तियोंकी संख्या एक लाख है। इसी प्रकार विशाख और खेतनामक पर्वतोंके मध्यभागमें भी एक नदी है, जिसके पूर्वीतटपर एक बड़ा विशाल आम्रका वृक्ष है। उस वृक्षको सोनेके समान चमकनेवाले, उत्तम गन्धोंसे युक्त तथा महान् घड़ेकी आकृतिवाले असंख्य फल सब ओरसे मनोहर बना रहे हैं । वहाँ देवताओं और गन्धर्वीका निवास है।

वहाँ सुमूल और वसुधार—ये दो प्रसिद्ध पर्वत हैं। इसके बीचमें तीन सौ योजन चौड़ी और पाँच सौ योजन लम्बी रिक्त भूमि है, जहाँ एक बिन्वका वृक्ष है। इससे भी वड़े घड़ेकी आकृतिवाले असंख्य फल गिरते रहते हैं। उन फलोंके रससे उस भूमिकी मिट्टी गीली हो जाती है और बिल्वफल खानेवाले गुहाकलोग उस खलकी रक्षा करते हैं।

इसी प्रकार वसुधार और रत्नधार पर्वतोंके मध्यभागमें एक किंशुक अर्थात् प्रलाशका दिव्य वन है । वह वन सौ योजन चौड़ा और तीन सौ योजन लम्बा है । जव वह गन्धयुक्त वन फ़लता है तव उसके पुणेंद्य सुगन्धसे सौ योजनकी भूमि सुवासित हो जाती है। वह जलकी कभी कमी नहीं होती और सिद्ध लोग वहाँ सर निवास करते हैं । वहाँ भगत्रान् सूर्यका एक विशा मन्दिर है। प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले तथा जगत्रं जनक भगवान् सूर्य वहाँ प्रतिमास अवतरित होते हैं अतः देवतालोग वहाँ पहुँचकर उनकी स्तुति-नमस्ता आदिद्वारा आराधना करते हैं।

इसी प्रकार पञ्चकूट और कैलासपर्वतींके बीच 'हंसपाण्डुर' नामसे प्रसिद्ध एक भूमिखण्ड है, जिसकी लम्बाई हजार योजन और चौड़ाई सौ योजन है। क्षुद्र प्राणी उसे लॉंघनेमें असमर्थ हैं। वह भूभाग मानो खर्गकी सीढ़ी है । अब हम मेरुकी पश्चिम दिशाके पर्वतों एवं निदयोंका वर्णन करते हैं । सुपार्श्व और शिखिशौठ-संज्ञक पर्वतोंके मध्यमें 'भौमशिलातल' नामक मण्डल है । वह चारों तरफ सौ योजनतक फैल है । वहाँकी भूमि सदा तपती रहती है, जिससे कोई इसे छू नहीं सकता। उसके बीचमें तीस योजनतक फैला हुआ अग्निदेवका स्थान है। वहाँ भगवान् नारायण कोकका संहार करनेके विचारसे 'संवर्त्तकः नामक अनिका रूप धारण कर बिना लकड़ीके ही सर्वदा प्रज्वलित रहते हैं। यहीं कुमुद और अञ्जन—ये दोनों श्रेप्ट शैन हैं । उनके बीचमें 'मातुलुङ्गस्थली' सुशोभित होती है । इसका विस्तार सौ योजन है । वहाँ जानेमें सभी प्राणी असमर्थ हैं। पीले रंगवाले फलोंसे उसकी वड़ी शोमा होती है । वहाँ सिद्ध पुरुषोंसे सम्पन्न एक पित्र तालाव है । यहीं बृहस्पतिका भी एक वन है। ऐसे ही पिंजर और गौर नामवाले दो पर्वतोंके बीचमें छोटी-छोटी अनेक निद्याँ हैं । भँवरोंसे न्याप्त वड़े-वड़े कमल द्रोणियोंकी शोभा वढ़ाते हैं । वहाँ भगवान् नागपणका देवमन्दिर है । इसी प्रकार शुक्ल तथा पाण्डुर नामने विख्यात महान् पर्वतोंके बीचमें तीस योजन चौड़ा तथा नब्बे योजन ठम्बा एक पर्वतीय भाग है, जिसमें एक ही शिला है और वृक्ष एक भी नहीं है। वहाँ एक ऐसी बावली है, जिसका जल कभी तिनक भी नहीं हिलता। उसमें एक वृक्ष तथा एक 'स्थलपिंदानी' है, जो अनेक प्रकारके कमलोंसे आवृत है। वह वृक्ष उस वापीके मध्य भागमें है और वहाँ पाँच योजन प्रमाणवाला एक बरगदका भी वृक्ष है। वहाँ भगवान् शंकर नीले वस्त्र धारण करके पार्वतींक साथ निवास करते हैं, जिनकी यक्ष, भूत आदि सदा आराधना करते हैं। 'सहस्त्रशिखर' और 'कुमुद'—इन दोनों पर्वतोंके बीचमें 'इक्षुक्षेप' नामक शिखर है, जो बीस योजन चौड़ा और पचास योजन लम्बा है। उस ऊँचे शिखरपर बहुत-से पक्षी निवास करते

हैं । अनेक वृक्षोंके मधुर रसवाले फलोंसे उसकी विचित्र शोभा होती है । वहाँ चन्द्रमाका महान् आश्रम है, जिसका निर्माण दिव्य वस्तुओंसे हुआ है । ऐसे ही शङ्खकूट और ऋषभके मध्य भागमें 'पुरुपस्थली' है । इसी प्रकार किष्ठल और नागशैल नामसे प्रसिद्ध पर्वतोंके मध्य भागमें सौ योजन चौड़ी और दो सौ योजन लम्बी एक अधित्यका है, जहाँ बहुत-से यक्ष निवास करते हैं । वह स्थली दाख और खजरके वृक्षोंसे व्याप्त है । इसी प्रकार पुष्कर और महादेव-संज्ञक पर्वतोंके बीचमें साठ योजन चौड़ा और सौ योजन लम्बा एक बड़ा उपवन है, जिसका नाम 'पाणितल' है । वृक्षों और ल्ताओंका यहाँ एक प्रकार सर्वथा अभाव-सा है । (अध्याय ८०)

### देव-पर्वतींपरके देव-स्थानींका परिचय

TO STATE OF THE ST

भगवान रद्र कहते हैं—अब पर्वतोंके अन्तर्वतीं देवस्थलोंका वर्णन करता हूँ। जिस सीतानामक पर्वतका वर्णन पहले आया है, उसके उपर देवराज इन्द्रकी कीडा-स्थली है। वहाँ उनका पारिजात नामके वृक्षोंका वन है। उसके पास ही पूर्व दिशामें 'कुछर' नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जिसके उपर दानवोंके आठ नगर हैं। इसी प्रकार 'वज्रपर्वत'पर राक्षसोंकी पुरियाँ हैं। उनके निवासी असुर 'नालका' नामसे प्रसिद्ध हैं और वे सभी कामरूपी भी हैं। 'महानील'पर्वतपर पंद्रह सहस्र किनरोंके नगर हैं। वहाँ देवदत्त, चन्द्रदत्त आदि पंद्रह गर्वपूर्ण राजा शासन करते हैं। ये पुरियाँ सुवर्णमयी हैं। 'चन्द्रोदय'पर्वतपर बहुत-सी बिलें और नगर हैं और वहाँ सपींका निवास है। गरुड़के राज्यशासनसे वे सर्प बिलोंमें छिपे रहते हैं। 'अनुराग'नामक पर्वतपर दानवेश्वरों-के रहनेकी व्यवस्था है। 'वेणुमान 'पर्वतपर विद्याधरोंके

तीन नगर हैं । उनमें प्रत्येक नगरकी लम्बाई तीन सौ योजन और चौड़ाई सौ योजनकी है । उनमें विद्याधरोंके शासक उल्लक, गरुड़, रोमश और महावेत्र नियुक्त हैं । कुक़र तथा वसुधारपर्वतोंपर भगवान् पशुपतिका निवास है । करोड़ों भूतगण यहाँ शंकरकी सेवा करते हैं ।

वसुधार और रत्नधार—इन दोनों पर्वतोंके ऊपर वसुओं एवं सप्तर्षियोंकी पुरियाँ हैं, जिनकी संख्या पंद्रह है। पर्वतोत्तम एकश्रङ्ग पर्वतपर प्रजाओंकी रक्षा करने-वाले चतुर्मुख ब्रह्माजीका निवासस्थान है। 'गज'नामक पर्वतपर महान् भूत-समुदायसे घिरी ख्वयं भगवती पार्वती विराजती हैं। पर्वतप्रवर वसुधारपर चौरासी योजनके विस्तारसे मुनियों, सिद्धों और विद्याधरोंका एक श्रेष्ठ नगर है। उसके चारों ओर चहारदीवारी तथा बीचमें तोरण है। युद्ध करनेमें निपुण, पर्वतनामवाले अनेक गन्धवं वहाँ निवास करते हैं। उनके राजाका नाम पिंगल है। राजाओंके भी राजा हैं। देवता और राक्षस पश्चकूटपर तथा दानव 'शतश्वक्ष गर्यवतपर रहते हैं। दानवों और यक्षोंकी पुरियों सौकी संख्यामें हैं। 'प्रभेदक गर्यक्रेतके पश्चिम भागमें देवताओं, दानवों और सिद्धोंकी पुरियों हैं। उस प्रभेदक गिरिके शिखरपर एक बहुत बड़ी शिला है। वहाँ प्रत्येक पर्वतपर चन्द्रमा खयं ही आते हैं। उसके पास ही उत्तर दिशामें 'त्रिकूट' नामका एक पर्वत है। कभी-कभी ब्रह्माजीका वहाँ निवास होता है। ऐसे ही अग्निदेवका भी वहाँ निवास-स्थान है। वहाँ अग्निदेवता मूर्तिमान् होकर रहते हैं और अन्य देवता अनकी उपासना करते हैं। उसके उत्तर 'श्वक्ष'-पर्वतपर देवताओंके भवन हैं। इसके पूर्वमें भगवान् नारायणका, बीचमें ब्रह्माका तथा पश्चिममें भगवान् इंकरका निवास-स्थान है। वहाँ यक्ष आदिकोंके बहुत-से

नगर हैं। वहीं तीस योजन विस्तारवाटी एक नदी है, जिसका नाम 'नन्दज्ल' है। उसके उत्तरतटपर 'जातुच्ल' नामक एक ऊँचा पर्वत है। वहाँ सर्पोका राजा, जो नन्द नामसे प्रसिद्ध है, निवास करता है। उसके सौ भयंकर फन हैं। इस प्रकार इन आठ दिन्य पर्वतींको जानना चाहिये। सोना-चाँदी, रत, वैद्र्य और मैनिशल आदि रंगसे कमशः वे पर्वत वर्ण धारण करते हैं। यह पृथ्वी लाख कोटि अर्थाद् अगणित पर्वतोंसे पूर्ण है। उनपर सिद्ध और विद्याधरोंके अनेक आलय हैं। इसी प्रकार मेरु पर्वतके पार्वभागमें केसर, वलय, आलवाल और सिद्धलोक आदि हैं। यह पृथ्वी कमलकी जाकृतिमें सुज्यवस्थित हुई है। सामान्यरूपसे सभी पुराणोंमें इसी कमका प्रतिपादन होता है।

(अध्याय ८१)

### नदियोंका अवतरण

भगवान् रुद्ध कहते हैं—अव आपलोग निद्योंका अवतरण सुनें—जिसे आकाश-समुद्र कहते हैं, उसीसे आकाशगङ्गाका प्राद्धर्माव हुआ है। यह आकाशसमुद्र गयः निरन्तर इन्द्रके ऐरावत हाथीद्वारा ( खानादि तरनेसे) क्षुमित एवं वाधित होता रहता है। फिर वह माकाशगङ्गा चौरासी हजार योजन ऊपरसे मेरुपर्वतपर गरती है। वहाँसे मेरुक्टकी उपत्यकाओंसे नीचे बहती हुई हि चार भागोंमें विभक्त हो जाती है। आश्रयहीन रेनेके कारण चौंसठ हजार योजन दूरसे गिरती हुई वह विचे उत्तरती है। यही नदी भूभागपर पहुँचकर सीता, एककनन्दा, चक्षु एवं भद्रा आदि नामोंसे विख्यात होती । इन निद्योंके बीचमें इक्यासी हजार पर्वतोंको गँघती हुई 'गो' अर्थात् पृथ्वीपर गमन करनेके कारण ने ही जनता 'गों गता'—'गङ्गा' कहती है।

अव 'गन्धमादन'के पार्श्वभागमें स्थित अमरगण्डिकाका र्गन करता हूँ । वह चार सौ योजन चौड़ी और तीस जन छम्बी है । उसके तटपर केतुमाङ नामसे प्रसिद्ध

अनेक जनपद हैं । वहाँके निवासी पुरुष काले वर्णवाले एवं अत्यन्त पराक्रमी हैं। यहाँकी खियाँ कमलके समान नेत्रोंवाली परम सुन्दर होती हैं। वहाँ कटहलके वृक्ष विशेषतया बड़े-बड़े होते हैं। ब्रह्माजीके पुत्र ईशान-शिव ही वहाँके शासक हैं। उसका जल पीनेसे प्राणियों-के पास बुढ़ापा और रोग नहीं आ सकते तथा वे मनुष्य हजार वर्षकी आयसे सम्पन और हृष्ट-पृष्ट रहते हैं। माल्यवान्पर्वतके पूर्वी शिखरसे 'पूर्वगण्डिका'का प्रादुर्भाव हुआ है । इसकी लम्बाई-चौड़ाई हजार योजन है । वहाँपर मद्राश्व नामसे प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वहीं भद्ररसाल नामका एक वन है। कालात्र नामक वृक्षोंकी संख्या तो अनिगनत है। वहाँके पुरुष इवेतवर्णके और स्त्रियाँ कमल अथवा *चुन्द-वर्णकी* होती हैं । उन सबकी आयु दस इजार वर्षकी है। वहाँ पाँच 'कुला'-पर्वत हैं। वे पर्वत हीलवर्ण, मालाख्य, 'कोरजस्क' त्रिपर्ण और नीट नाममे किन्यात हैं। वहाँसे बील-बरनों एवं सरोवरोंक तटवती जन-

पदोंके नाम भी प्रायः वैसे ही हैं। वहाँके देश-वासी उन्हीं निदयोंके जल पीते हैं। उन निदयोंके नाम इस प्रकार हैं—सीता, सुवाहिनी, हंसवती, कासा, महावक्रा, चन्द्रवती, कावेरी, सुरसा, आख्यावती, इन्द्रवती, अङ्गारवाहिनी, हरित्तोया, सोमावर्ता, शतहदा, वनमाला, वसुमती, हंसा, सुपर्णा, पञ्चगङ्गा, धनुष्मती,

मणिवप्रा, सुब्रह्मभोगा, विलासिनी, कृष्णतोया, पुण्योदा, नागवती, शिवा, शैवालिनी, मणितटा, श्रीरोदा, वरुण-ताली और विष्णुपदी । जो इन पुण्यमयी निवयोंका जल पीते हैं, उनकी आयु दस हजार वर्षकी हो जाती है। यहाँके निवासी सभी शी-पुरुष भगवान् रुद्र और उमाके भक्त हैं। (अध्याय ८२)

### नैषध एवं रम्यकवर्षींके कुलपर्वत, जनपद और निदयाँ

भगवान् रुद्र कहते हैं--मैंने आपलोगोंसे भद्राख-वर्षका संक्षेपमें और केतुमालवर्षका कुछ विस्तारपूर्वक वर्णन किया । अब ( निषधवर्षके ) पर्वतराज नैषधके पश्चिममें रहनेवाले कुलपर्वतों, जनपदों और नदियोंके वर्णन करता हूँ । विशाख, कम्बल, जयन्त, कृष्ण, हरित अशोक और वर्धमान ये तो वहाँके सात कुल-पर्वत हैं। इन पर्वतोंके बीच छोटे-छोटे पर्वतों एवं शिखरोंकी संख्या अनन्त है। वहाँके नगर-जनपद आदि भी इन पर्वतोंके नामोंसे ही प्रसिद्ध हैं। ये पर्वत हैं सौर, प्रामान्तसातप, कृतसुराश्रवण, कम्बल, माहेय, कृटवास, मूलतप, क्रौञ्च, कृष्णाङ्ग, मणिपङ्कज, चूडमल, सोमीय, समुद्रान्तक, कुरकुञ्ज, सुवर्णतट, कुह, श्रेताङ्ग, कृष्णपाद, विद, कपिल, कर्णिक, महिष, कुन्ज, करनाट, महोत्कट, शुकनाक, सगज, भूम, ककुरञ्जन, महानाह, किकिसपर्ण, भौमक, चोरका, धूमजनमा, अङ्गारज, जीवलौकित, वाचांसहांग, मधुरेय, शुक्रेय, चक्रेय, श्रवण, मत्तकाशिक, गोदावाय, कुलपंजाब, वर्जह और मोदशालक । इन पर्वतीय जनपदोंमें निशस करनेवाली प्रजा जिन पर्वतीय है, नदियोंका ही जल पीती नदियाँ हैं—रत्नाक्षा, महाकदम्बा, मानसी, श्यामा, सुमेधा, बहुला, विवर्णा, पुङ्का, माला, दर्भवती, शुकनदी, पल्लवा, भीमा, प्रभन्नना, काम्बा, कुशावती, दञ्जा, काशवती, तुङ्गा, पुण्योदा, चन्द्रावती, सुमूळावती, ककुपिबानी, विशाला, करंटका, पीवरी, महामाया, मिहभी, मानभी, और चण्डा । ये तो प्रधान निदयाँ हैं, छोटी-छोटी दूसरी निदयाँ भी हजारोंकी संख्यामें हैं।

भगवान रुद्र कहते हैं—विप्रो ! अब उत्तर और दक्षिणके वर्षोमें जो-जो पर्वतवासी कहें जाते हैं, उनका मैं ऋमसे वर्णन करता हूँ, आपलोग सावधान होकर सुनें । मेरुके दक्षिण और इवेतिगिरिसे उत्तर सोमरसकी ळताओंसे परिपूर्ण 'रम्यकवर्ष' है। (इस सोमके प्रभावसे) वहाँके उत्पन हुए मनुष्य प्रधान बुद्धिवाले, निर्मल और बुढ़ापा एवं दुर्गतिके वशीभूत नहीं होते । वहाँ एक बहुत बड़ा वटका भी बृक्ष है, जिसका रंग प्राय: ळाळ कहा गया है । इसके फळका रस पीनेवा<del>ळे</del> मनुष्योंकी आयु प्रायः दस हजार वर्षोंकी होती है और वे देवताओं के समान सुन्दर होते हैं । स्वेतिगिरि-के उत्तर और त्रिश्टङ्गपर्वतके दक्षिणमें हिरण्मयनामक वर्ष है। वहाँ एक नदी है, जिसे हैरण्यवती कहते हैं। वहाँ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले कामरूपी पराक्रमी यक्षोंका निवास है । वहाँके छोगोंकी आयु प्रायः ग्यारह हजार वर्षोंकी होती है, पर कुछ छोग पन्द्रह सौ वर्षोतक ही जीवित रहते हैं । उस बड़हर और कटहलके वृक्षोंकी बहुतायत है । उनके फलोंका भक्षण करनेसे ही वहाँके

निवासी इतने दिनोंतक जीवित रहते हैं । त्रिशृङ्गपर्वत-पर मणि, सुवर्ण एवं सम्पूर्ण रत्नोंसे युक्त शिखर क्रमशः **उसके उत्तरसे दक्षिण समुद्रतक फैले हुए हैं ।** वहाँके निवासी उत्तरकौरव कहलाते हैं। वहाँ बहुत-से ऐसे वृक्ष हैं जिनसे दूध एवं रस निकलते हैं। उन वृक्षोंसे वस्त्र और आभूषण भी पाये जाते हैं । वहाँकी भूमि मणियोंकी वनी है तथा रेतोंमें सुवर्णखण्ड मिले रहते हैं। स्वर्गसख भोगनेवाले पुरुष पुण्यकी अवधि समाप्त हो जानेपर यहाँ आकर निवास करते हैं । इनकी आयु तेरह हजार वर्षोंकी होती है। उसी द्वीपके पश्चिम चन्द्रदीप है। देवलोकसे चार हजार योजनकी दूरी पार करनेपर यह द्वीप मिलता है । हजार योजनकी लम्बाई-चौड़ाईमें इसकी सीमा है । उसके बीचमें 'चन्द्रकान्त' और 'सूर्यकान्त' नामसे प्रसिद्ध दो प्रश्नवणपर्वत हैं। उनके बीचमें 'चद्रावर्ता' नामकी एक महान् नदी है, जिसके किनारे बहुसंख्यक वृक्ष हैं और जिसमें अनेक छोटी-छोटी निद्याँ आकर मिलती हैं। 'कुरुवर्ष'की उत्तरी

अन्तिम सीमापर यह नदी है । समुद्रकी यहाँ आती रहती हैं। यहाँसे पाँच हजार व जानेपर 'सूर्यद्वीप' मिलता है । वह वृत्ताक योजनके क्षेत्रफलमें फैला हुआ है । उसके म योजन विस्तारवाला तथा उतना ही ऊँचा श्रे उस पर्वतसे 'सूर्यावर्त' नामकी एक नदी प्रवाहि वहाँ भगवान् मुर्यका निवासस्थान है। वहाँकी पासक एवं दस हजार वर्ष आयुवाली तथा सूर्यः वर्णकी होती है। 'सूर्यद्वीप'से चार हजार योज पश्चिममें भद्राकारनामक द्वीप है । यह देशमें है । इसका क्षेत्रफल एक सहस्र यं वहाँ पवनदेवका रत्नजिटत दिव्य मन्दिर है ळोग 'भद्रासन' कहते हैं। पवनदेव अनेक रूप धारणकर यहाँ निवास करते हैं । यह तपे हुए सुवर्णके समान वर्णवाली होती है और प्रायः पाँच हजार वर्षोंकी होती है।

( अध्याय

### भारतवर्षके नौ खण्डोंका वर्णन

भगवान् रुद्र कहते हैं—विप्रवरो ! यह भूमण्डल मलकी भाँति गोलाकारमें व्यवस्थित है—ऐसा कहा गया है । अब इसके अन्तर्वर्ती नौ उपवर्षों या खण्डोंका वर्णन करता हूँ—सुनो । उनके नाम इस प्रकार हैं—इन्द्रहीप, कसेर, ताम्रवर्ण, गभितमान्, नागद्वीप, सौम्य, गन्धवं, वारुण और भारत । ये सभी उपवर्ष समुद्रोंसे घिरे हुए हैं । इनमेंसे एक-एकका प्रमाण हजार योजन है । भारतवर्ष में सात 'कुल्'संज्ञक पर्वत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—महेन्द्र, मल्य, सहा, शुक्तिमान्, ऋक्षािर, विन्ध्याचल और पारियात्र । इनके अतिरिक्त बहुत-से छोटे-छोटे पर्वत हैं, जिनके नाम यों बताये जाते हैं—मन्दर, शारद,

तुक्तप्रस्थ, कृष्णगिरि, जयन्त, ऐरावत, ऋष्यम्व चित्रक्ट, श्रीपर्वत, चकोरक्ट, श्रीशैळ और इनसे भी कुछ छोटे बहुत-से दूसरे पर्वत हैं, ितथा म्लेच्छ छोगोंके जनपद हैं। भारतव निदयोंका जल पीते हैं वे हैं—गङ्गा, सिन्ध, शतह, वितस्ता, विपाशा, चन्द्रभागा, सर इरावती, देविका, कुहू, गोमती, धृतपापा, दृषद्वती, कौशिकी, निश्चीरा, गण्डकी, इक्षु छोहिता आदि। ये सभी निद्याँ हिमाल्यसे प्राः हैं। 'पारियात्र\*' पर्वतसे निक्ली हुई निद्योंक प्रकार हैं—वेदसमृति, वेदवती, सिन्ध, पर्णाशा, नर्मदा, सदानीरा, रोहिणीपारा, चर्मण्वती, विदिश

शिप्रा, अवन्ती, और कुन्ती । शोण, ज्योतीरथा, नर्मदा, धुरसा, मन्दािकनी, दशाणी, चित्रक्टा, तमसा, पिप्पला, करतोया, पिशाचिका, चित्रोत्पला, विमला, विशाला, वसका, वालुवाहिनी, शुक्तिमती, विरजा, पिक्किनी और रात्री—ये निदयाँ ऋक्षमान् स्नामक पर्वतसे प्रकट हुई हैं। विन्थ्यपर्वतको उपत्यकासे निकली हुई निदयोंके नाम ये हैं—मणिजाला, शुभा, तापी, पयोष्णी, निर्विन्ध्या, वेणा, पाशा, वैतरणी, वैदिपाला, कुमुद्दती, तोया, दुर्गा और अन्तःशिला। सहापर्वतसे प्रकट हुई निदयों इन नामोंसे विख्यात हैं—गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, वञ्जुला,

तुझभदा, सुप्रयोगा और बाह्यकावेरी । मलयगिरिसे निकली हुई नदियाँ कृतमाला, ताम्रपणीं, पुण्पावती और उत्पलावती नामोंसे विख्यात हैं । महेन्द्रपर्वतसे निकली हुई नदियाँ हैं—त्रिसामा, ऋषिवुल्या, इक्षुला, त्रिदिवा, लाङ्गुलिनी और वंशधरा । ऋषिका, सुकुमारी, मन्द्रगानिनी, कृपा और पलाशिनी—ये चार नदियाँ शुक्तिमान् । —पर्वतसे प्रवाहित हुई हैं । ये ही सब भारतके 'कुल'पर्वत और प्रधान नदियाँ मानी गयी हैं । इनके अतिरिक्त छोटी-छोटी बहुत-सी नदियाँ हैं । एक लाख योजनवाला यह समप्रभाग 'जम्बूद्रीप' कहलाता है । (अध्याय ८५)

### शाक एवं कुश-दीपोंका वर्णन

भगवान् रुद्र कहते हैं -- अव आप लोग शाकहीपका वर्णन सुनें । जम्बूद्वीप अपने दूने परिमाणके लवण-समुद्र-द्वारा आवृत है । गोलाईमें भी यह जम्बूदीपके दूने परिमाणमें है । यहाँके निवासी बड़े पत्रित्र और दीर्घजीवी होते हैं। दरिद्रना, बुढ़ापा और व्याधिका उन्हें पता नहीं रहता । इस शाकद्वीपर्मे भी सात ही 'कुल'पर्वत हैं। इस द्वीपके दोनों ओर समुद्र हैं —एक ओर लवण-समुद्र और दूसरी ओर क्षीरसमुद्र । वहाँ पूर्वमें फैला हुआ महान् पर्वत उदयाचलके नामसे प्रसिद्ध है। उसके ऊपर (पश्चिम) भागमें जो पर्वत है, उसका नाम 'जलधार' है । उसीको लोग 'चन्द्रगिरि' भी वाहते हैं। इन्द्र वहींसे जल लेकर (संसारमें) वर्षा करते हैं। उसके बाद 'स्वेतक'-नामक पर्वत है। उसके अन्तर्गत छ: छोटे-छोटे दूसरे पर्वत हैं । वहाँकी प्रजा इन पर्वतोपर अनेक प्रकारसे मनोरञ्जन करती है। उसके बाद रजतिगरि है। उसीको जनता शाकिगरि भी कहती है । उसके बाद 'आम्बिकेय'पर्वत है, जिसे लोग 'विभाजक' तथा केसरी भी कहते हैं। वहींसे वायुका प्रवाह आरम्भ होता है। जो कुळपर्वतींके नाम हैं,

उन्हीं नामोंसे वहाँके वर्षों या खण्डोंकी भी प्रसिद्धि है । वे कुळपर्वत इस प्रकार हैं—उदय, सुंकुमार, जळभार, क्षेमक और महादुम। पर्वतोंके दूसरे-दूसरे नाम भी हैं। उसके मध्यमें शाक नामका एक वृक्ष है । वहाँ सात बड़ी-बड़ी निदयाँ हैं। एक-एक नदीके दो-दो नाम हैं। ये हैं— सुकुमारी, कुमारी, नन्दा, वेणिका, घेनु, इक्षुमती और गमस्ति।

भगवान् रुद्र कहते हैं—अत्र आपलोग कुश नामक तीसरे द्वीपका वर्णन सुनें। यह द्वीप विस्तारमें शाक-द्वीपसे दूने परिमाणवाला है। क्षीरसमुद्रके चारों ओर कुशद्वीप है। यहाँ भी सात 'कुल'पर्वत हैं। उन सभी पर्वतोंके एक-एकके दो-दो नाम हैं। जैसे—कुमुद्र पर्वत, इसीका दूसरा नाम 'विद्रुम' भी है। इसी प्रकार दूसरा पर्वत उन्नत भी हेमनामसे विख्यात है, तीसरा पर्वत दोण या पुष्पवान् नामसे विख्यात है, चौथा कङ्क या कुश है, पाँचवाँ पर्वत ईश या अग्निमान् है, छठा पर्वत महिष्य या हिर है। इसपर अग्निका निवास है और सातवाँ ककुछ या मन्दर है। ये पर्वत कुशद्वीपमें व्यवस्थित हैं।

६ यह गोण्डवानाप्ते उड़ीसातक फेंहा हुआः विन्वयर्वतमालाका पूर्वी भाग है।

<sup>†</sup> यह विन्ध्यपर्वतमालाका मध्यवर्ता भाग है। (पार्चीटर, नन्दलाल दे आदि)। शक्तिमती नदी भी इसीसे निकलती है।

इन पर्वतोंसे विभाजित भूभाग ही विभिन्न वर्ष या खण्ड हैं । उनमें एक-एक वर्षके दो-दो नाम हैं । जैसे— कुमुदपर्वतसे सम्बन्धित वर्ष क्वेत या उदिद् कहा जाता है । उन्ततिगरिका वर्ष छोहित या वेणुमण्डळ नामसे विख्यात है । वळाहकपर्वतका वर्ष जीमृत या स्थावत नामसे प्रसिद्ध है । द्रोण-गिरिके पाराके वर्णको कुछ छोग हरिवर्ष कहते हैं और दूसरे बळाधन । यहाँ भी सात नदियाँ हैं । उनमें प्रत्येक नदीके भी दो-दो नाम हैं । जैसे—पहछी नदी 'प्रतोया' है । उसीका दूसरा नाम 'प्रवेशा' है । दूसरी नदी 'शिवा' नामसे विख्यात है, जिसका एक नाम 'यशोदा' भी है । तीसरी नदीको 'चित्रा' कहते हैं । उसीकी एक संज्ञा 'कृष्णा' है । चौथी 'हादिनी'को

लोग 'चन्द्रा' भी कहते हैं। पाँचवीं नदी 'विशुल्लत प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम 'शुक्का' है नदी 'वर्णा' कहलाती है। उसका एक नाम 'विभाव है। सातवीं नदीकी संज्ञा 'महती' है। इसीवं 'धृति' भी कहते हैं। ये सभी नदियाँ अपना स्थान रखती हैं। यहाँ अन्य छोटी-छोटी व नदियाँ हैं। यह कुराद्वीपके अवान्तर भागका वर्णा राकदीप शास्त्रोंमें इसके दूने उपकरणोंसे युत्त प्रायः ऐसी बात कही जाती है। कुराद्वीपके मध्यं बहुत बड़ी कुराकी झाड़ी है। इसलिये इसका 'कुराद्वीप' पड़ा। अमृतकी तुलना कर दिधमण्डोद-समुद्दसे, जो मानमें 'क्षीरसमुद्द'-का दुगुः विरा हुआ है।

क्रौश्च और शाल्मलिद्वीपका वर्णन

हैं। सभी पर्वत पीले सुवर्णमय हैं तथा उनके नाम हैं— सर्वगुण, सोवर्णरोहित, सुमनस, कुराल, जाम्बूनद और वैद्युत। ये 'कुल्ं पर्वत कहलाते हैं। इन्होंके नामसे यहाँ-के सात वर्ष या खण्ड प्रसिद्ध हैं। अब छठे गोमेदद्वीप-का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार शाल्मलिद्वीप 'सुरोद'से विरा हुआ है, वैसे ही 'सुरोद' भी अपने दुगुने परिमाणवाले 'गोमेद'से विरा है। वहाँ दो ही प्रधान पर्वत हैं, जिनमें एकका नाम अवसर और दूसरेका नाम कुमुद है। यहाँ ईखके रसका समुद्ध है। उस समुद्ध हूने विस्तारमें पुष्करद्वीप है, जिससे वह विर-सा गया है। वहाँ उस पुष्करपर ही मानस नामका एक पर्वत है। उसके भी दो भाग हो गये हैं। वे दोनों भाग बराबर-वरावर प्रमाणमें एक-एक वर्ष बन गये हैं। उसके सभी भागोंमें मीठा जल मिलता है। इसके बाद अब कटाहका वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वीका प्रमाण हुआ । ब्रह्माण्डकी लम्बाई-चौड़ाई कराह (कड़ाहे भाँति है । इस प्रकारके विधान किये हुए ब्रह्म मण्डलोंकी संख्या सम्भव नहीं है । यह पृथ्वी महाप्रकर्मातलमें चली जाती है । प्रत्येक कल्पमें भग नारायण वराहका रूप धारण कर इसे अपने दा सहायतासे वहाँसे उत्पर ले आते हैं और उन्ह कृपासे यह पृथ्वी समुचित स्थानपर स्थित हो पाती द्विजवरो ! पृथ्वीकी लम्बाई-चौड़ाईका मान मैंने तुमलो सामने वर्णन कर दिया । तुम्हारा कल्याण हो । मैं अपने निवासस्थान कैलासको जा रहा हूँ ।

भगवान वराह कहते हैं—न्यसुंधरे ! इस प्र कहकर महात्मा रुद्र उसी क्षण कैलासके लिये पड़े और सम्पूर्ण देवता और ऋपि भी जहाँसे थे, वहाँ जानेके लिये प्रस्थित हो गये।

( अध्याय ८८-८



### त्रिशक्ति-माहात्म्य अऔर सृष्टिदेवीका आख्यान

भगवती पृथ्वीने पूछा—भगवन् ! बुळ छोग हदको परमात्मा एवं पुण्यमय शिव कहते हैं, इधर दूसरे छोग विष्णुको ही परमात्मा कहते हैं । बुळ अन्य लोग ब्रह्माको सर्वेश्वर वताते हैं । वस्तुतः इनमेंसे कौन-से देवता श्रेष्ठ तथा कौन किनष्ठ हैं ! देव ! मेरे मनमें इसे जाननेका कौत्हल हो रहा है । अतः आप इसे बताने-की कृपा कीजिये ।

भगवान् वराह वहते हैं—वरानने! भगवान् नारा-यण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके बाद ब्रह्माका स्थान है। देवि! हजासे ही हद्रकी उत्पत्ति है और वे हद्र (तपःसाधनाक प्रभावसे) सर्वज्ञ वन गये। उन भगवान् हद्रके अनेक प्रकारके आश्चर्यमय वर्म हैं। सुन्द्रि! मे उनके चित्रोंका वर्णन करता हूं, तुम उन्हें सुनो— महान् रमणीय एवं नाना प्रकारके विचित्र धातुः धुशोभित केलास नामका एक पर्वत है, जो भग शूलपाणि त्रिलोचन शिवका नित्य-निवास-स्थल है। दिनकी बात है — सम्पूर्ण प्राणिवगद्वारा नमस्कृत भग पिनाकपाणि अपने सभा गगोंसे घिर हुए उस केल पर्वतपर विराजमान थे और उनके पासमें ही भग पार्वती भी वैठी थीं। इनमेंसे किन्हों गणोंका मुंह सिं समान था और वे सिंहकी ही भौति गजना कर थे। कुछ गण हार्थाके समान मुखवाले थे तो कुछ घोड़ेकी मुखाकृतिके और कुछके मुख मूँम-केसे भी उ उनमेंसे कितने तो गाते, नाचते, दौड़ते और त टोंकते-हँसते-किलकिलाते, गरजते और निर्धक हेले उठाकर परस्पर लड़ रहे थे। बुछ वर्षक अभि

एखनेवाले गण मल्लयुद्धके नियमसे लड़ रहे थे।
भगवान् रुद्धका देवी पार्वतीके साथ हास-विलास भी चल
रहा था, इतनेमें ही अविनाशी ब्रह्माजी भी देवताओंके साथ
वहाँ पहुँच गये। उन्हें आया देखकर भगवान् शिवने
उनकी विधिपूर्वक पूजा की और उनसे पूछा—'ब्रह्मन्!
आप इस समय यहाँ कैसे पधारे! और आपके मनमें
पष्ट वयदाहट कैसी है!

ब्रह्माजीने कहा—'अन्वक'\*नामके एक महान् दैत्यने उभी देवताओंको अत्यन्त पीड़ित कर रखा है । उससे गण पानेकी इच्छासे शरण खोजते हुए सभी देवता मेरे गस पहुँचे । तब मैंने इन छोगोंसे कहा कि 'हम सब होग भगवान् शंकरके पास चर्छे ।' देवेश ! इसी कारण इम सभी यहाँ आये हुए हैं ।

इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी पिनाकपाणि भगवान् रुद्रकी गेर देखने लगे। साथ ही उन्होंने उसी क्षण परम प्रभु भगवान् ारायणको भी अपने मनमें स्मरण किया । वस, तत्क्षण गवान् नारायण--- व्रह्मा एवं रुद्र--- इन दोनों देवताओं के चिमें विराजमान हो गये। अब हहाा, विष्णु एवं द-ये तीनों ही परस्पर प्रेमपूर्वक दृष्टिसे देखने लगे। स समय उन तीनोंका जो तीन प्रकारकी दृष्टियाँ थीं, ब एकरूपमें परिणत हो गयी और इससे तत्काल एक त्याका प्रादुर्भाव हुआ, जिसका खरूप परम दिव्य था। सके अङ्ग नीले कमलके समान स्थामल थे तथा उसके सिरके ाल भी नीले घुँघुराले एवं मुड़े थे। उसकी नासिका, ठाट और मुखकी सुन्दरता असीम थी। विश्वकर्माने ास्त्रोंमें जो अग्निजिह्नके अङ्ग-लक्षण बतलाये हैं, वे सभी क्षण सुन्दर प्रतिष्टा पानेवाली उस कुमारी कन्यामें देते थे दिखायी कत्र ाष्णु तथा महेश्वर—इन तीनों देवताओंने उस दिन्य ल्याको देखकर पूछा—'शुमे ! तुम कौन हो ! और ंद्रानमिय ! देवि ! तुम क्या करना चाहती हो !'

इसपर शुक्क, कृष्ण एवं रक्त—इन तीन वर्ण सुशोभित उस कन्याने कहा—देवश्रेष्टो ! मैं तो अ लोगोंकी दृष्टिसे ही उत्पन्न हुई हूँ । क्या आफ अपनेसे ही उत्पन्न अपनी पारमेश्वरी शक्ति मुझ कन्या नहीं जानते ?

इसपर ब्रह्मा आदि तीनों देवताओंने अत्यन्त प्रस होकर उस दिन्य कुमारीको वर दिया—'देवि तुम्हारा नाम 'त्रिकला' होगा । तुम विश्वकी सर्वे रक्षा करोगी । महाभागे ! गुणोंक अनुसार तुम्हारे अन् भी बहुत-से नाम होंगे और उन नामोंमें सम्पूर्ण कार्योंक सिद्ध करनेकी शक्ति होगी । सुन्दर मुख एवं अङ्गीर शोभा पानेवाली देवि ! तुममें जो ये तीन वर्ण दिखार्य पड़ते हैं, तुम इनसे अपनी तीन मूर्तियाँ बना लो ।'

देवताओंके इस प्रकार कहनेपर उस कुमारीने अपने श्वेत, रक्त और श्यामल रंगसे युक्त तीन शरीर बना लिये। ब्रह्माके अंशसे 'ब्राह्मी' (सरखती) नामक मङ्गलमयी सौम्यरूपिणी शक्ति उत्पन्न हुई, जो प्रजाओंकी सृष्टि करती है। सूक्ष्म कटिभाग, सुन्दर रूप तथा लाल वर्णवाली जो दूसरी कन्या थी, वह 'वैणावी' कहलायी। उसके हायमें राङ्क एवं चक्र धुशोभित हो रहे थे। यह विष्णुकी कला कही जाती है तथा अखिल विश्वका पालन करती है. जिसे विष्णुमाया भी कहते हैं। जो काले रंगसे शोभा पानेवाली रुद्दी शक्ति थी और जिसने हाथमें त्रिशूल ले रखा था तथा जिसके दाँत वड़े विकराल थे, यह जगत्का संहार-कार्य करनेवार्ला 'स्ट्राणी' है। इसारी प्रवाट हुई स्वेत वर्णवाली कत्या 'विभावरी' कहलाती है। उस गुमार्गके नेत्र ख्लि हुए कमल्के समान सुन्दर् थे। यह क्रमा जीके परामश्री अन्तर्धान होक्त सर्वज्ञना प्राप्त करनेकी र्धानगापास स्वेत-मिरिपर तपस्या करनेके छिपे चर्चा गर्शा और यहां पहुँचकर उसने तीव तप आरम्भकर दिया। इधर जो वुमारी नगवान् विष्णुके संदासे अवतरित हुई थी, यह भी संपन्त कटोर

क 'शिवपुराण', 'इरिवंधा' आदिमें भगवान् शंकर द्वारा इसके वधका विस्तृत वर्णन है।

तपस्या करनेका संकल्प लेकर मन्दराचल पर्वतपर चली गयी। तीसरी जो स्यामलवर्णकी कन्या थी तथा जिसके नेत्र बड़े विशाल और दाढ़ भयंकर थे तथा जो रुद्रके अंशसे उत्पन्न हुई थी, वह कल्याणमयी कुमारी तपस्या कर नेके उद्देश्यसे 'नीलगिरि' पर चली गयी।

कुछ समयके पश्चात् प्रजापित ब्रह्माजी प्रजाओंकी सृष्टिमें तत्पर हुए, पर बहुत समयतक प्रयास करनेपर भी प्रजाकी वृद्धि नहीं हुई। अब वे मन-ही-मन सोचने लगे कि क्या कारण है कि मेरी प्रजा बढ़ नहीं रही है। (भगवान् बराह पृथ्वीसे कहते हैं) सुव्रते! अब ब्रह्माजीने योगाभ्यासके सहारे अपने हृदयमें ध्यान लगाया तो खेतपर्वतपर स्थित 'सृष्टि' कुमारीकी तपस्याकी बात उनकी समझमें आ गयी। उस समय तपस्याके प्रभावसे उस कन्याके सम्पूर्ण पाप दग्ध हो चुके थे। फिर तो ब्रह्माजी कमलके समान नेत्रवाली बह दिव्य कुमारी जहाँ विराजमान थी, वहाँ पहुँचकर उस तपित्वनी दिव्य कुमारीको देखा और साथ ही वे ये वचन बोले— 'कमनीय कान्तिवाली कल्याणि! तुम प्रधान कार्यकी णवहेलना करके अव तपस्या क्यों कर रही हो ?

विशाल नेत्रोंवाली कन्यके ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ वर माँग लो ।

'सृष्टि' देवीने कहा-- 'भगवन् ! मैं एक स्थानः रहना चाहती, इसिलये मैं आपसे यह वर माँगती मैं सर्वत्रगामिनी बन जाऊँ ।' जब सृष्टिदेवीने प्र ब्रह्मासे ऐसी बात कही, तब उन्होंने उससे क ! तुम सभी जगह जा सकोगी सर्वव्यापिनी होगी। ब्रह्माजीके ऐसा कहते ही व समान नेत्रोंवाली वह 'सृष्टि' देवी उन्हींके अङ्करे हो गयी। अब ब्रह्माजीकी सृष्टि बड़ी तेजीसे लगी और फिर शीव्र ही उनके सात मा हुए । उन पुत्रोंसे भी अन्य संतानोंकी उत्पत्ति हुई उनसे बहुत-सी प्रजाएँ उत्पन्न हुई । इसवे स्वेदज, उद्भिज, जरायुज और अण्डज—इन प्रकारके प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई । फिर तो च प्राणियोंकी सृष्टिसे यह सारा विश्व ही भर गया सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गमात्मक जगत् तथा सारा विश्व इन सवकी रचनामें उस 'सृष्टि'देवीका ह है । उसीने भूत, भविष्य और वर्तमान—इन तीनों व भी व्यवस्था की। (अध्याः

वसुंधरे ! यह सर्वरूपमयी देवी एक ही है, परंतु (वह एक ही यहाँ इस प्रकार) तीन मेदोंसे निर्दिष्ट है। सुन्दिर ! मेंने तुम्हारे सामने इसी सनातनी सृष्टि देवीका वर्णन किया है। स्थावर-जङ्गममय यह अखिल जगद् उस सृष्टि देवीसे ओतप्रोत है। जो यह सृष्टि देवी है, जिससे आदिकालमें अन्यक्तजन्मा ब्रह्माकी सृष्टिका सम्बन्ध हुआ था, उसकी (महिमाको जानकर) पितामह ब्रह्माने उचित शब्दोंमें (इस प्रकार) स्तुति की थी।

बहााजी योहे—देवि ! तुम सत्यखरूपा, सदा अचल रहनेवाली, सबको आश्रय देनेमें कुराल, अविनाशी, सर्वन्यापी, सबको जन्म देनेवाली, अखिल प्राणियोंपर शासन करनेमें परम समर्थ, सर्वज्ञ, सिद्धि- वुद्धिरूपा तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंको प्रदान करनेवाली हो । सुन्दरि ! तुम्हारी जय हो ! देवि ! ओंकार तुम्हारा खरूप है, तुम उसमें सदा विराजती हो, वेदोंकी उत्पत्ति भी तुमसे ही हुई है । मनोहर मुखवाली देवि ! देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, पशु और वीस्थ ( वृक्ष-लता आदि )—इन सबका जन्म तुम्हारी ही कृपासे होता है । तुम्हीं विद्या, विद्येश्वरी, सिद्धा, और सुरेश्वरी हो ।'

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे! जो वैष्णवी देवी तपस्या करनेके लिये मन्दराचल पर्वतपर गयी थी, अव उसका वर्णन सुनो—उस देवीने कौमारव्रत धारण कर विशाल-क्षेत्रमें एकाकी रहकर कठोर तप आरम्भ किया। बहुत दिनोंतक तपस्या करनेके पश्चात् उस देवीके मनमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे अन्य बहुत-सी कुमारियाँ उत्पन्न हो गयीं; उनके नेत्र बड़े सुन्दर एवं बाल काले और धुँघराले थे। उनके होठ विम्बाफलके समान जाल थे और ऑखें बड़ी-बड़ी थीं और उन कन्याओंके शरिसे दिन्य प्रकाश फैल रहा था। ऐसी करोड़ों मुमारियाँ इस विष्यूवी देवीके महीरसे महुठ हुई धीं मुमारियाँ इस विष्यूवी देवीके महीरसे महुठ हुई धीं

फिर उस देवीने उन कुमारियोंके लिये सैकड़ों नगर और ऊँचे महलोंका निर्माण किया । उन भवनींके भीतर मणियोंकी सीढ़ियाँ, अनेक जलाराय एवं छोटे-छोटे सुन्दर उपवन थे । उस मन्दराचलपर स्थित उन असंहर भवनोंमें अब वें कन्याएँ निवास करने लगीं। शोभने! उनमेंसे प्रधान-प्रधान कुछ कन्याओंके नाम इस प्रकार हैं— ' विद्युत्प्रभा, चन्द्रकान्ति, सूर्यकान्ति, गर्मारा, चारवेशी, सुजाता, मुञ्जकेशिनी, उर्वशी, शशिनी, शीलमण्डिता, चार-कन्या, विशालाक्षी, धन्या, चन्द्रग्रभा, खयम्प्रभा, चारमुखी, शिवदूती, विभावरी, जया, विजया, जयन्ती और अपराजिता। इन देवियोंने भगवती वैष्णवीके अनुचरियोंका स्थान प्रहण कर लिया । इतनेमें ब्रह्माके पुत्र तपोधन नारदजी एक दिन वहाँ अचानक आ गये। उन्हें देखकार वैणावीदेवीने विद्युत्प्रभासे कहा—तुम इन्हें यह आसन दो तथा पैर घोने और आचमन करनेके लिये जल भी बहुत शीघ्र इनके पास उपस्थित कर दो ।

इस प्रकार वैष्णवी देवीके कहनेपर विवुत्प्रभाने

मुनिवर नारदको आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन

किया । और वे भी देवीको नमस्कार कर आसनपर बंट

गये । अव वैष्णवीने उनसे कहा—'मुनिनर ! इस समय आप किस लोकसे यहाँ पधारे हैं और आपका क्या कार्य है ! नारदमुनिने कहा—'कल्याणि ! में पहले ब्रह्मलोकमें गया था, फिर वहाँसे इन्द्रलोकमें और फिर कैलासपर्वतपर पहुँचा । देनेधरि ! पुनः गेरे मनमें आपके दर्शनकी उन्हा हुई, अतः यहाँ आ गया । इस प्रकार कहकर श्रीनान नारद मुनि वैष्णवी देवीकी और देखने लगे । नारद आश्रयंसे चिकत हो गये ! उन्होंने मनमें सोचा । अहो ! इनका रूप तो बड़ा विचित्र है । इनकी सुन्दरता, धीरता एवं कान्ति केसी आश्रयंकारिणी है । फिर हानेपर भी एकी हपरीन—विष्यापता हो पोत हो

छोगोंका एक गत हो जाय और बुद्धि इस बातका समर्थन करें तो सर्वप्रथम हमें उस कत्याका वरण ही करना चाहिये। परंतु खन्छन्दतापूर्वक उसका बळात् अपहरण या अपकर्पण कदापि ठीक नहीं है। मन्त्रिवरो ! यदि मेरी बात आप छोगोंको रुचे तो हम सभी मन्त्री उस देवीके पास चळकर प्रार्थना करें। पहले साम-नीतिसे ही काम लेना चाहिये। यदि इससे काम न बने तो हम-छोगोंको दानका आश्रय छेना चाहिये। इतनेपर भी काम न बने तो भेद-नीतिका सहारा छिया जाय और यदि इतने पर भी काम न बने, तो अन्तमें दण्डका प्रयोग करना चाहिये। इस कमसे नीतियोंका प्रयोग करनेपर भी यदि वह कन्या न मिळ सके तो हम सभी छोग अपने अख-शस्त्रोंसे सुसज्ञित होकर चळें और फिर बळपूर्वक उसे देवताओंसे छीन छें।

विधसके इस प्रकार कहनेपर अन्य मन्त्री बोले, उस युन्दरी कन्याके विषयमें विवसने जो बात कही है, वह बहुत ही युक्त है। हम लोग यथाशीव वहीं करें। अब शालोंके जानकार, नीतिज्ञ, पित्रत्र और शक्तिसम्पन्न एक दूतको वहाँ भेज दिया जाय। दूतके द्वारा उसके रूप, पराक्रम, शौर्य-गर्व, वल, बन्धुओंके सहयोग, सामग्री, रहनेके साधन आदिकी जानकारी प्राप्त कर उस देवीको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये।

जब विघसने सभामें यह बात कही तो सव छोग उसे 'साधु-साधु' (बहुत ठीक ) कहने छगे। सुन्दरि! तदनन्तर सभी मन्त्रियोंने मन्त्रिश्रेष्ठ विघसकी प्रशंसा की और साथ ही उस देवीको देखनेके छिये सभी छक्षणोंसे युक्त 'विगुद्धभनामक' दूतको भेजा। इधर महिपासुर-के मन्त्रियोंने मन्त्रिमण्डलकी पुनः बैठक गुलायी और परस्पर परामर्श कर उसे उस कन्याको शीघ प्राप्त करनेके छिये देवताओंपर आक्रमण कर विजय प्राप्त करनेकी सठाह दी। महिपकी सेनामें उस समय ९ पश्चकी संख्यामें असुर योद्धा थे । उसने अपने सेनापति विरूपाक्षको ससैन्य युद्धके लिये प्रस्थान करनेकी आज्ञा दी ।

भगवान् वराह कहते हैं-वसुंधरे!इस सारी सेना-के साथ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला महान् पराक्रमी महिपासुर हाथीपर सवार होकर मन्दराचल पर्वतपर पहुँचा। उसके वहाँ पहुँचते ही देवसमुदायमें भगदड़ मच गयी । सभी असुरसैनिकोंने अपने-अपने शक्षों और वाहनोंके साथ गम्भीर गर्जना करते हुए देवताओंपर आक्रमण कर दिया। उनका तुमुल युद्ध देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। अञ्जनके समान काले नीलकुक्षि, मेघवर्ण, बलाहक, उदाराक्ष, ठलाटाक्ष, सुभीम, भीमविक्तम और सर्भातु— इन आठ दैत्योंने मोर्चेपर वसुओंको मारना आरम्म किया । इधर ध्वाङ्क, ध्वस्तकर्ण, शङ्ककर्ण, वज्रके समान कठीर अङ्गोंबाला ज्योतिवीर्य, विद्युन्माली, रक्ताक्ष, भीमदंष्ट्र, विद्युजिह्ह, अतिकाय, महाकाय,दीर्घबाहु और कृतकान्त-ये प्रधान गिने जानेवाले बारह दैत्य युद्ध-भूमिगे आदित्योंकी ओर दौड़े। काल, कृतान्त, रक्ताक्ष, हरण, मृगहा, नल, यज्ञहा, नसहा, गोत्र, स्नीत्र संवर्तक — इन ग्यारह दैत्योंने रुद्रोंपर चढ़ाई कर दी। महिपासुर भी उन देवताओंकी ओर घड़े वेगसे दौड़ा । इस प्रकार आदित्यों, वसुओं और रहोंके साथ अगणित संख्यामें असुर और राक्षस लड़ने लगे। उस युद्धभूमिमें असुरोंके द्वारा देवताओंके सैनिक वड़े परिमाणमें नष्ट हो गये । अन्तमें देवताओंकी सेना भरन हो गर्या और इन्द्र तथा सम्पूर्ण देनता उस युद्ध-भूमिमें ठहर न सके । दानवींने उन्हें अनेक प्रकारके शस्त्रों, झूठों, पिंहशों और मुद्रगेंसे अर्दित कर दिया था। अन्तमें दानवोंसे पीड़ित होका ये मनी देवता ब्रह्माजीके खोकमें गये। (अध्याय ९३,९४)

#### महिषासुरका वध

भगवान् वराह बोले—वसुघे ! अव इधर विद्युत्प्रभ नामक दैत्य भी महिषासुरको प्रणामकर चला और उसके दूतके रूपमें भगवती वैष्णवीके पास पहुँचा, जहाँ वे सैकड़ों अन्य कुमारियोंके साथ बैठी थीं। फिर बिना किसी शिष्टा-चारके ही उसने उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

विद्युन्यभ वोला--'दिवि ! पूर्व समयकी बात है-सृष्टिके प्रारम्भमें सुपार्क्व नामक एक अत्यन्त ज्ञानी ऋषि थे। उनका जन्म सरखती-नदीके तटवर्ती देशमें हुआ था। सिन्धुद्वीप नामसे प्रसिद्ध उनके मित्र भी उन्हींके समान तेजस्वी एवं प्रतापी थे । माहिष्मती नामकी पुरीमें उन्होंने निराहारका नियम लेकर कठिन तपस्या प्रारम्भ कर दी । विप्रचित्ति नामक दैत्यकी माहिष्मती ही नामकी कन्या त्रड़ी सुन्दरी थी। एक बार वह सिखयोंके साथ घूमती हुई पर्वतकी उपत्यकामें गयी; जहाँ उसे एक तपोवन दिखायी पड़ा । उस तपोवनके खामी एक ऋषि थे । जो मौनव्रत धारण कर तपस्या कर रहे थे। उन महात्माका वह पवित्र आश्रम रम्य वनखण्डोंके कारण अत्यन्त मनोहर जान पड़ता था । जब विप्रचित्तिकुमारी माहिष्मतीने उसे देखा तो वह सोचने लगी---'मैं इस तपखीको भयभीत कर क्यों न खयं इस आश्रममें रहूँ और सिखयोंके साथ आनन्दसे विहार करहें।

"ऐसा सोचकर उस दानवकत्या माहिष्मतीने अपना रूप एक मैंसका बनाया। उसके सिरपर अत्यन्त तीरण सींग सुशोभित हो रहे थे। विश्वेश्वरि! वह राक्षसी अपनी सिखयों-को साथ लेकर सुपार्च ऋषिके पास पहुँची। किर तो सुन्दर मुखवाली उस दैत्यकत्याने सिखयोंसिहित वहाँ पहुँचकर ऋषिको डराना आरम्भ कर दिया। एक बार तो वे ऋषि अवश्य डर गये. पर पीछे उन्होंने ज्ञाननेत्रसे देखा तो बात उनकी समझमें आ गयी कि यह सुन्दर नेत्र- वाली (भैंस नहीं ) कोई राक्षसी है । अ मुनिने क्रोधमें आकर उसे शाप दे दिया—'दुष्टे त् भैंसका वेष बनाकर जो मुझे डरानेका प्रया कर रही है, इसके फलखरूप तुझे सौ वर्षीतक भैंस रूपमें ही रहना पड़ेगा।'

"ऋषिके इस प्रकार कहनेपर दानवकत्या माहिष्म काँप उठी और उनके पैरोंपर गिरकर रोती हुई कह लगी—'मुने! आप कृपया अपने इस शापको सम कर दें। माहिष्मतीकी प्रार्थनापर दयालु मुनि उसके शापके अन्तका समय बता दिया और उस कहा—'भद्रे! इस मैंसके रूपसे ही तुम ए पुत्र उत्पन्नकर शापसे मुक्त हो जाओगी, मेरी ब सर्वथा असत्य नहीं हो सकती।'

''ऋषिके यों कहनेपर माहिष्मती नर्मदानदीके तट। गयी, जहाँ तपस्वी सिन्धुद्रीप तपस्या कर रहे थे वहीं कुछ समय पूर्व एक दैत्यकन्या इन्दुमती जल नंगे स्नान कर रही थी। उसका रूप अत्यन्त मनोह था। उसपर दृष्टि पड़ते ही मुनिका रेत शिलाखण्ड स्खळित हो गया, जो एक सोते-से होकर नर्मदामें आया अब माहिष्मतीकी दृष्टि उसपर पड़ी । उसने अपनी सिखियो कहा-- 'मैं यह खादिष्ठ जल पीना चाहती हूँ।' और ऐ कहकर वह उस रेतको पी गयी, जिससे उसे गर्भरह गया समयानुसार उससे एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई,जो वड़ा पराक्रा प्रतापी और बुद्धिमान् हुआ और वही 'महिशासुर'नाम प्रसिद्ध हुआ है । देवि ! देवताओं के सैनिकोंको रौंदः वाला वहीं महिष आपका वरण कर रहा है। अनचे वह महान् असुर युद्धभूमिमें देवसमुदायको भी पराः कर चुका है। अब वह सारी त्रिलोकीको जीतकर आफ सींप देगा । अतः आप भी उसका वरण करें ।"

द्तके ऐसा कहनेपर भगवती वैष्णवीदेवी बड़े जोरोंसे हँस पड़ीं। उनके हँसते समय उस दूतको देवीके उदरमें चर और अचरसहित तीनों छोक दीखने छगे। वह उसी क्षण आश्चर्यसे घवराकर मानो चक्कर खाने छगा। अव उस द्तके उत्तरमें देवीकी प्रतिहारिणी (द्वारपालिका)ने, जिसका नाम जया था, भगवती वैष्णवीके हृदयकी वात कहना प्रारम्भ किया।

जया वोली—'कन्याको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले महिपने तुझसे जैसा कहा है, तुमने वैसी ही बात यहाँ आकर कही है । किंतु समस्या यह है कि इस वैणावीदेवीने सदाके लिये 'कौमार-व्रत' धारण कर रखा है। यहाँ इस देवीकी अनुगामिनी अन्य भी बहुत-सी वैसी ही कुमारियाँ हैं। उनमेंसे एक भी कुमारी तुम्हें लभ्य नहीं है। फिर खयं भगवती वैष्णवीके पानेकी तो कल्पना ही व्यर्थ है। दूत! तुम बहुत शीव्र यहाँसे चले जाओ। तुम्हारी दूसरी कोई वात यहाँ नहीं हो सकेगी।'

इस प्रकार प्रतिहारिणीके कहनेपर विद्युद्धम वहाँसे चला गया। इतनेमें ही परम तपस्ती मुनिवर नारद जी उच्च तरसे वीणाकी तान छेड़ते हुए आकाशमार्गसे वहाँ पहुँचे। उन मुनिने 'अहोभाग्य! अहोभाग्य!' कहते हुए उन कुमारीको प्रणाम किया और देवीहारा पूजित होकर वे सुन्दर आसनपर बैठ गये। फिर सम्पूर्ण देवियोंको प्रणामकर वे कहने लगे— 'देवि! देवसमुदायने बड़े आदरसे मुझे आपके पास भेजा है; क्योंकि महिषासुर ने संप्राममें उन्हें परास्त कर दिया है। देवि! यही नहीं, वह दैत्यराज आपको पानेके लिये भी प्रयत्नशील है। वरानने! देवताओंकी यह वात आपको बताने आया हूँ। देवेश्वरि! आप उटकर उस दैत्यसे युद्ध करें तथा उसे मार डालें।'

भगवती वैष्णवीसे यों कहकर नारदजी तुरंत अन्तर्धान हो गये । वे इच्छानुसार वहाँसे कहीं

अन्यत्र चले गये । अत्र देवीने सभी कन्याओं कहा----'तुम सभी अस्त-रास्त्रसे सुसज्जित हो जाओ' तब वे समस्त परम पराक्रमी कन्याएँ देवीकी आज्ञां भयंकर आकार धारणकर ढाल, तलवार और धनु राषाखोंसे सुसज हो दैत्योंका करने तथा युद्ध करनेके विचारसे डट गयीं । इतनेमें ह महिषासुरकी सेना भी देवसेनाको छोड़कर वहीं आ गयी फिर क्या था, उन स्वाभिमानिनी कत्याओं तथा दानवोंग युद्ध छिड़ गया । उन कन्याओंके प्रयाससे असरोंकी व चतुरङ्गिणी सेना क्षणभरमें समाप्त हो गयी । कितनों सिर कटकर पृथ्वीपर गिर पड़े । अन्य बहुत-से दैत्यों छाती चीरकर क्रन्यादगण रक्त पीने लगे । अने प्रधान दानवोंके मस्तक कट गये और वे कवन्यरूप नृत्य करने लग गये । इस प्रकार एक ही क्षण पापबुद्धिवाले वे असुर युद्धभूमिसे भाग चले। कु दूसरे दैत्य भागते हुए महिशासुरके पास पहुँचे निशाचरोंकी उस विशाल सेनामें हाहाकार मच गया उनकी ऐसी व्याकुलता देखकर महिपासुरने सेनापति कहा-- 'सेनापते ! यह क्या ? मेरे सामने ही सेनाव ऐसा संहार ?' तत्र हाथीके समान आकृतियाले 'यज्ञहर् (विरुपाक्ष)ने महिषासुरसे कहा—'स्वामिन् ! इन कुमारिं ने ही चारों ओरसे हमारे सैनिकोंको भगा दिया है

अब क्या था ? महिपासुर हाथमें गदा लेव उधर दौड़ पड़ा, जहाँ देवताओं एवं गन्धर्व से सुपूजित मगवती वैष्णवी विराजमान थीं। उ आते देखकर भगवती वैष्णवीने अपनी वीस भुजाएँ क लीं और उनके वीसों हाथोंमें क्रमशः घनुप, दाल तलवार, शक्ति, वाण, फरसा, वज, शह, विश्वल गदा, मुसल, चक्रा, वर्छा, दण्ड, पाश, ध्वज, दण्डा, पानपात्र अक्षमाला एवं कमल —ये आयुध विराजमान हो गये। उ देवीने कवच भी धारण कर लिया और सिंहपर सवार। गयीं। फिर उन्होंने देवाचिदेव, प्रत्यंकर भगवा रद्रको स्मरण किया । स्मरण करते ही साक्षात् वृषध्वज वहाँ तत्क्षण पहुँच गये । उन्हें प्रणामकर देवीने सूचित किया—'देवेश्वर! मैं सम्पूर्ण दैत्योंपर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ । सनातन प्रभो! बस, आप केवल यहाँ उपस्थित रहकर (रण-क्रीडा) देखते रहें ।'

यों कहकर भगवती परमेश्वरी सारी आसुरी सेनाका संहार कर महिषकी ओर दौड़ीं। महिष भी अब उनपर बड़े वेगसे टूट पड़ा। वह दानवराज कभी लड़ता, कभी भागता और कभी पुनः मोर्चेपर डट जाता। शोभने! उस दानवका देवीके साथ देवताओंके वर्षसे दस हजार वर्षीतक यह संग्राम चलता रहा। अन्तमें वह डरकर सारे ब्रह्माण्डमें भागने लगा। फिर देवीने शतश्रङ्गपर्वतपर\* उसे पैरोंसे दबाकर शूलद्वारा मार डाला और तलवारद्वारा उसका सिर काटकर धड़से अलग कर दिया। महिषासुरका जीव शरीरसे निकलकर देवीके शल-निपातके प्रभावसे स्वर्गमें चला गया। उस अजेय असुरको पराजित देखकर ब्रह्माजीसहित सम्पूर्ण देवता देवीकी इस प्रकार स्तुति करने लगे।

देवताओंने स्तुति की—महान् ऐश्वयोंसे सुसम्पन्न देवि ! गम्भीरा, भीमदर्शना, जयस्था, स्थितिसिद्धान्ता, त्रिनेत्रा, विश्वतीमुखी, जया, जाप्या, महिषासुरार्भिनी, सर्वगा, सर्वा, देवेशी, विश्वरूपिणी, वैष्णवी, वीतशोका, ध्रुवा, पद्मपत्रशुभेक्षणा, शुद्ध-संविन्तस्था, चण्डरूपा, विभावरी, ऋद्धि-सिद्धिप्रदा, विद्या, अविद्या, अमृता, शिवा, शाङ्करी, वैष्णवी, ब्राह्मी, सर्वदेवनमस्कृता, घण्टाहस्ता, त्रिशूलास्त्रा, उग्ररूपा, विस्त्राक्षी, महामाया और अमृतस्रवा—इन विशिष्ट नामोंसे युक्त हम आपकी उपासना करते हैं । आप परम पुण्यमयी देवीके लिये हमारा निरन्तर नमस्कार है । ध्रुवस्वरूपा देवि ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंकी हितचिन्तिका हैं । अखिल प्राणी आपके ही रूप हैं । विद्याओं, पुराणों और शिल्पशाक्षोंकी आप ही जननो हैं । समस्त

संसार आपपर ही अवलिबत है । अन्विके ! स वेदोंके रहस्यों और सभी देहधारियोंके केवल हो शरण हैं । शुभे ! आपको सामान्य जनता विद्या अविद्या नामसे पुकारती है। आपको हमारा नि शतराः अत्यन्त नमस्कार है । परमेश्वरि ! आप विस्कृत क्षान्ति, क्षोभितान्तर्जला और अमला नामसे भी विर हैं। महादेवि ! हम आपको वारंवार नमस्कार हैं। भगवती परमेश्वरि! रणसंकटके उपस्थित ह जो आपकी शरण लेते हैं, उन भक्तोंके र किसी प्रकारका अञ्चभ नहीं आता । देवि ! व्याच्रके भय, चोर-भय, राज-भय, या अन्य भयके उपस्थित होनेपर जो पुरुष मनको सा कर इस स्तोत्रका सदा पाठ करेगा, वह इन संकटोंसे छूट जायगा । देवि ! कारागारमें पड़ा मानव भी यदि आपका स्मरण करेगा तो बन उसकी मुक्ति हो जायगी और वह आनन्दपूर्वक : खतन्त्र जीवन व्यतीत करेगा ।

भगवान् वराह कहते हैं—सुन्दरी पृथ्वि प्रकार देवताओंद्वारा स्तुति-नमस्कार किये उ भगवती वैष्णवीने उनसे कहा—'देवतागण! आ कोई उत्तम वर माँग छें।

देवता बोळे—पुण्यस्क्रिणी देवि ! आपृं स्तोत्रका जो पुरुष पाठ करेंगे, उनकी आप : कामनाएँ पूर्ण करनेकी कृपा करें । यही अभिल्लित वर है । इसपर सर्वदेवमयी उन देवताओंसे 'एवमस्तु' कहकर वहाँसे विदा कर दिया और स्वयं वहीं विराजमान रह धराधरे ! यह देवीके दूसरे खरूपका वर्णन जो इसे जान लेता है, वह शोक-दुःख एवं मुक्त होकर भगवतीके अनामयपदको प्राप्त करता

क यह हिमालयका पुत्र कहा जाता है। पाण्डवोंका जन्म यही हुआ था। (महाभा० १। १२२-२३) यहाँ ( देवी-जम्मूसे ४५ मील) पर सिद्धि शोध मिलती है। 'हरिविलास' तथा 'वैद्य-जीवन'के रचयिता घटिकाशत लोलिम्यराज इन्हीं देवीके उपासक थे।

### त्रिशक्तिमाहात्म्यमें रौद्रीव्रत

भगवान् चराह कहते हैं--वसुंघरे! जो रौदीशक्ति मनमें तपस्याका निश्चय कर 'नीलगिरिंगर गयी थीं और जिनका प्राकट्य रहकी तमःशक्तिसे हुआ था, अब उनके वतकी वात सुनो । अखिल जगत्की रक्षाके निश्चयसे वे दीर्घकालतक तपस्याके साधनमें लगी रहीं और पञ्चाग्नि-सेशनका नियम बना लिया । इस प्रकार उन दंशके तपस्या करते हुए कुछ समय बीत जानेपर 'रुरु'-नामक एक असुर उत्पन्न हुआ। जो महान् तेजस्वी था । उसे ब्रह्माजीका वर भी प्राप्त था । समुद्रके मध्यमें वनींसे घिरी 'रत्नपुरी' उसकी राजधानी थी । सम्पूर्ण देवताओंको आतङ्कित कर वह दानवराज वहीं रहकर राज्य करता था। करोड़ों असर उसके सहचर थे, जो एक-से-एक बढ़-चढ़कर थे । उस समय ऐश्वर्यसे युक्त वह 'रुरु' ऐसा जान पड़ता था, मानो दूसरा इन्द्रं ही हो । बहुत समय व्यतीत हो जानेके पश्चात् उसके मनमें लोकपालोंपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई । देवताओंके साथ युद्ध करनेमें उसकी खाभाविक रीच थी, अतः एक विशाल सेनाका संग्रह कर जब वह महान् असुर रुरु युद्ध करनेके विचारसे ससुद्रसे बाहर निकला, तव उसका जल वहुत जोरोंसे ऊपर उन्नरुने लगा और उसमें रहनेवाले नक, घड़ियाल तथा मतस्य घवड़ा गये । वेलाचलके गार्श्ववर्ती समी देश उस जलसे आप्लात्रित हो उठे । समुद्रका अगाय जल चारों और फैल गया और सहसा उसके भीतरसे अनेक असुर त्रिवित्र कवच तथा आयुधसे सुसजित होकर बाहर निकल पड़े एवं युद्धके लिये आगे बढ़े। कॅंचे हाथियों तथा अश्व-स्थ आदिपर सवार होकर वे असुर-सैनिक युद्धके लिये आगे वहें । उनके लाखों एचं करोड़ोंकी संख्यामें पदाति सैनिक भी युद्धके लिये निकल पड़े।

शोभने ! रुठकी सेनाके एथ सर्पके रथके समान थे और उनपर यन्त्रयुक्त शख सुराज थे । ऐसे असंख्य रथोंपर उसके अनुगामी दैत्य हक्तत्राणसे सुरक्षित होकर चल पड़े इन असुर सैनिकोंने देवताओंके सैनिकोंकी शक्ति कुण्ठित कर दी और वह अपनी चतुरङ्गिणी सेना लेकर इन्द्रकी नगरी अमरावर्तापुरीके लिये चल पड़ा । वहाँ पहुँचकर दानवराजने देवताओंके साथ युद्ध आरम्भ कर दिया और वह उनपर मुद्ररों, मुसलों, भयंकर वाणों और दण्ड आदि आयुधोंसे प्रहार करने लगा। इस युद्धमें इन्द्रसिंहत सभी देवता उस समय अधिक देरतक टिक न सके और वे आहत हो मुँह पीछे कर भाग चले । उनका सारा उसाह हृदय आतङ्कसे भा हो गया तथा गया । अत्र वे भागते हुए उसी नीलगिरि पर्वतप्र पहुँचे, जहाँ भगवती रौद्री तपस्यामें संलग्न होका स्थित थीं । देवीने देवताओंको देखकर उचकरसे कहा---'भय मत करों'।

देवी बोळी—देवतागण ! आपलोग इस प्रकार भीत एवं व्याकुल क्यों हैं ? यह मुझे तुरंत वतलाएँ ।

देवताओंने कहा—'परमेश्वरि! इघर देखिये! यह 'रुरु'-नामक महान् पराक्रमी देत्यराज चला आ रहा है। इससे हम सभी देवता त्रस्त हो गये हैं, आप हमारी रक्षा कीजिये!' यह देखकर देवी अइहासके साथ हँस पड़ीं। देवीके हँसते ही उनके मुख्यरे बहुत-सी अन्य देवियाँ प्रकट हो गर्यी, जिनसे मानो सारा विश्व भर गया। वे विद्युत रूप एवं अख-राखसे सुस्मित थीं और अपने हाथोंमें पारा, अङ्गुरु, त्रिशूल तथा धनुप चारण किये हुए थीं। वे सभी देवियाँ करोड़ोंकी संख्यामें थीं तथा भणवती तामसीकों वारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गर्यी। वे सब दानवाँक

साथ युद्ध करने लगीं और तत्काल असुरोंके सभी सैनिकोंका क्षणभरमें सफाया कर दिया । देवता अव पुनः लड्ने लग गये थे। कालरात्रिकी सेना तथा देवताओंकी सेना अव नयी शक्तिसे सम्पन होकर दैत्योंसे लड़ने लगीं और उन सभीने समस्त दानवोंके सैनिकोंको यमलोक भेज दिया । वस्, अब उस महान् युद्धभूमिमें केवल महादैत्य 'रुरु' ही बच रहा था । वह बड़ा मायावी था । अब उसने 'रौरवी' नामक भयंकर मायाकी रचना की, जिससे सम्पूर्ण देवता मोहित होकर नींदमें सो गये। अन्तमें देवीने उस युद्ध-स्थलपर त्रिशूलसे दानवको मार डाला । शुभलोचने ! देवीके द्वारा आहत हो जानेपर 'रुरु'-दैत्यके चर्म (धड़ ) और मुण्ड---अलग-अलग हो गये । दानवराज 'रुरु'के चर्म और मुण्ड जिस समय पृथक् हुए, उसी क्षण देवीने उन्हें उठा लिया, अतः वे 'चामुण्डा' कहलाने लगीं। वे ही भगवती महारौदी, परमेश्वरी, संहारिणी और 'कालरात्रि' कही जाती हैं। उनकी अनुचरी देतियाँ करोड़ोंकी संख्यामें बहुत-सी हैं। युद्धके अन्तमें उन अनुगामिनी देवियोंने इन महान् ऐश्वर्यशाळिनी देवीको---सब ओरसे घेर लिया और वे भगवती रौदीसे कहने लगीं---'हम भृखसे घवड़ा गयी हैं । कल्याणखरूपिण देवि ! आप हमें भोजन देनेकी कृपा कीजिये।

इस प्रकार उन देवियोंके प्रार्थना करनेपर जब रोही देवीके ध्यानमें कोई बात न आयी, तब उन्होंने देवाधिदेव पशुपित भगवान रुद्रका स्मरण किया। उनके ध्यान करते ही पिनाकपाणि परमात्मा रुद्र वहाँ प्रकट हो गये। वे बोले—'देवि! कहो! तुम्हारा क्या कार्य हं!

देवीनं कहा—देवेश ! आप इन उपस्थित देवियोंके रिये भोजनकी कुछ सामधी देनेकी कृपा करें; अन्यथा ये बर्ल्यूक्क मुझे ही खा जायँगी ।

रुद्रने कहा—देनेश्विर ! महाप्रभे ! इनके खानेयोग्य वस्तु वह है—जो गर्भवती स्त्री दूसरी स्त्रीके पहने हुए वस्त्रको पहनकर अथवा विशेष करके दूसरे पुरुपका स्पर्शकर पाकका निर्माण करती है, वह इन देवियोंके

ित्यं भोजनकी सामग्री है। अज्ञानी व्यक्तियोंद्वारा दिया हुआ बिलभाग भी ये देवियाँ ग्रहण करें और उसे पाकर सौ वर्षोंके लिये सर्वथा तृप्त हो जायँ। अन्य कुछ देवियाँ प्रसव-गृहमें छिद्रका अन्वेषण करें। वहाँ लोग उनकी

पूजा करेंगे। देवेशि! उस स्थानपर उनका निवास होगा। गृह, क्षेत्र, तडागों, वापियों और उद्यानोंमें जाकर निरन्तर रोती हुई जो स्त्रियाँ मनमारे वैठी रहेंगी, उनके

शरीरमें प्रवेश कर कुछ देवियाँ तृप्ति लाभ कर सकेंगी। फिर भगवान् शंकरने इयर जब रुरुको मरा हुआ देखा, तब वे देवीकी इस प्रकार स्तृति करने लगे।

भगवान् रुद्ध वोले—देवि ! आपकी जय हो । चामुण्डे ! भगवती भूतापहारिणि एवं सर्वगते परमेश्वरि ! आपकी जय हो । देवि आप त्रिलोचना, भीमरूपा, वेद्या, महामाया, महोदया, मनोजवा, जया, जृम्भा, भीमाक्षी, क्षुभिताशया, महामारी, विचित्राङ्गा, नृत्यप्रिया, विकराला, महाकाली, कालिका, पापहारिणी, पाशहस्ता, दण्डहस्ता, भयानका, चामुण्डा, ज्वलमानास्या, तीक्ष्णइंण्ट्रा, महावला, शतयानस्थिता, प्रेतासनगता, भीषणा, सर्व-भूतभयंकरी, कराला, विकराला, महाकाला, करालिनी,

प्रसिद्ध हैं; आपके लिये मेरा बारंबार नमस्कार है। परमेष्ठी रुद्धने जब इस प्रकार देवीकी स्तुति की तब वे भगवती परम संतुष्ट हो गयीं। साथ ही उन्होंने कहा—'देवेश!जो आपके मनमें हो, बह बर माँग लें।'

काली, काराली, विकान्ता और कालरात्रि—इन नामोंसे

रुद्र बोल्डे—''बरानने ! यदि आप प्रसन्न हैं तो इस स्तुतिके द्वारा जो ब्यक्ति आपका स्तवन करें, देति ! आप उन्हें वर देनेकी कृपा करें । इस स्तुतिका नाम 'त्रिप्रकार' होगा । जो भक्तिके साथ इसका पाठ करेगा, वह पुत्र, पीत्र, पशु और समृद्धसे सम्पन्न हो जायगा । तीन शक्तियोंसे सम्बद्ध इस स्तुतिको जो श्रद्धा भक्तिके साथ सुने, उसके सम्पूर्ण पाप विळीन हो जायँ और वह व्यक्ति अविनाशी पदका अधिकारी हो जाय।"

ऐसा कहकर भगवान् रुद्र अन्तर्धान हो गये । देवता भी खगको पधारे । बहुंधरे ! देवीकी तीन प्रकारकी उत्पत्ति युक्त 'त्रिशक्ति-माहात्म्य'का यह प्रसङ्ग बहुत श्रेष्ठ है । अपने राज्यसे व्यत राजा यदि पत्रित्रतापूर्वक इन्द्रियोंको वशमें करके अप्रमी, नवमी और चतुर्दशीके दिन उपवास त इसका श्रवण करेगा तो उसे एक वर्षमें अपना निष्कण्टक ज्य पुनः प्राप्त हो जायगा । न्यायसिद्धान्तके द्वारा त होनेवाळी पृथ्वी देवि ! यह मैंने तुमसे 'त्रिशक्ति-द्धान्त'की वात बतलायी | इनमें सात्विकी एवं श्वेत वाली 'सृष्टि'देवीका सम्त्रन्ध ब्रह्मासे है। ऐसे ही वैष्णवी क्तेका सम्बन्ध भगवान् विष्णुसे है । रौदीदेवी कृष्ण-वर्णसे n एवं तमःसम्पन शिवकी शक्ति हैं। जो पुरुष खस्थचित्त हर नवमी तिथिके दिन इसका श्रवण करेगा, उसे अतुल पको प्राप्ति होगी तथा वह सभी भयोंसे छूट जायगा। कि घरपर लिखा हुआ यह प्रसङ्ग रहता है, के घरमें भयंकर अग्निभय, सर्पभय, चोर्भय,

और राज्य आदिसे उत्पन्न भय नहीं होते । जो । पुरुष पुस्तकरूपमें इस प्रसङ्गको लिखकर भ साथ इसकी पूजा करेगा, उसके द्वारा चर अचर तीनों लोक सुपूजित हो जायँगे । उसके बहुत-से पशु, पुत्र, धन-धान्य एवं उत्तम क्षियाँ हो जायँगी । यह स्तुति जिसके घरपर रहती उसके यहाँ प्रचुर रत्न, धोड़े, गौएँ, दास दासियाँ—आदि सम्पत्तियाँ अवश्य प्राप्त जाती हैं ।

भगवान् वराह कहते हैं — भूतथारिणि !
रहका माहात्म्य कहा गया है । मैंने पूर्णरूपसे तुम्
सामने इसका वर्णन कर दिया । चामुण्डाकी सा
शिक्तयोंकी संख्या नौ करोड़ है। वे पृथक्-पृथक् रूपसे हि
हैं। इस प्रकार जो रुद्धसे सम्बन्ध रखनेवाली यह 'तामसीशो
चामुण्डा' कही गयी उसकी तथा वेण्णवी शक्तिके सिमिलि
भेद अठारह करोड़ है । इन सभी शक्तियोंके अध्यक्ष सर्व
विचरण करनेवाले भगवान् परमात्मा रुद्ध ही हैं । जितनी
शिक्तयाँ हैं, रुद्ध भी उतने ही हैं। महाभाग! जो इन शक्तियोंकं
आराधना करता है, उसपर भगवान् रुद्ध संतुष्ट होते दें
और वे साधककी मन:कित्यत सारी कामनाएँ सिद्ध कर
देते हैं । (अध्याय १६)

### रुद्रके माहात्म्यका वर्णन

भगवान वराह कहते हैं सुमुखि पृथ्व ! अव तुम ततकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनो, जिसे जानकर । पापोंसे मुक्त हो जाता है । जिस समय ब्रह्माजीने । जिमें रुदका सुजन किया, उस समय उन रुदकी पिङ्गाक्ष और फिर तीसरी बार नीललोहित हुई । अन्यक्तजन्मा परमशक्तिशाली ब्रह्माने इलवश प्रकट होते ही रुदको कन्धेपर लिया । उस अवसरपर ब्रह्माका जो जन्म-सिद्ध

पाँचवाँ सिर था, उससे आथर्वणमन्त्रका उचारण हो रहा था, जो इस प्रकार था---

कपालिन् रुद्ध वधोऽथ भव ! कैरात सुव्रत ! पाहि विश्वं विशालाक्ष कुमार वरविक्रम !! (९७ । ५)

अर्थात् 'हे सुत्रत कपाटी, वभु, भय, करात, विशालाक्ष, कुमार और वरविक्रम-नामधारी रद, आप विश्वकी रक्षा कीजिये ।' पृथ्वि ! इस मन्त्रके अनुसार ये रुद्रके भविष्यके कर्मसूचक नाम थे। पर 'कपाली' शब्द सुनकर रुद्रको क्रोध आ गया, अतः ब्रह्माजीके उस पाँचवें सिरको उन्होंने अपने बाँगें हाथके बाँगूठेके नखसे काट डाला, पर कटा हुआ वह सिर उनके हाथमें ही चिपक गया। रुद्रने ब्रह्माजीकी शरण ली और बोले।

रुद्रने कहा—उत्तम व्रतोंका पालन करनेवाले भगवन् ! कृपया यह वताइये कि यह कपाल मेरे हाथसे किस प्रकार अलग हो सकेगा तथा इस पापसे मैं कैसे मुक्त होऊँगा !

ब्रह्माजी बोले--रुद्रदेव ! तुम नियमपूर्वक कापालिक बतका अनुष्ठान करो । इसके आचरण करते रहनेपर जब अनुकूल समय आयेगा, तब खयं अपने ही तेजसे तुम इस कपालसे मुक्त हो जाओगे ।

अन्यक्त-मूर्ति ब्रह्माजीने जब रुद्रसे इस प्रकार कहा तव महादेव पापनाशक महेन्द्रपर्वतपर चले गये। वहाँ रहकर उन्होंने उस सिरको तीन भागोंमें विभाजित कर दिया । तीन खण्ड हो जानेपर भगवान् रुद्रने उसके वालोंको भी अलग-अलग कर हाथमें लिया और उसका यज्ञोपत्रीत बना लिया । इस प्रकार सात द्वीपोंबाली इस पृथ्वीपर विचरते हुए वे प्रतिदिन तीर्थोमें स्नान करते और फिर आगे वढ़ जाते थे। सर्वप्रथम उन्होंने समुद्रमें स्नान किया । इसके बाद गङ्गामें गोता लगाया । फिर ने सरस्रती, गङ्गा-यमुनाका सङ्गम, शतद्र, ( सतलज ) गहानदी, देविका, वितस्ता, चन्द्रभागा, गोमती, सिन्धु, तुङ्गभद्रा, गोदावरी, उत्तरगण्डकी, नैपाल, रुद्रमहालय, दारुवन, केदारवन, भद्रेश्वर होते हुए पवित्र क्षेत्र गयामें पहुँचे । वहाँ फल्गु नदीमें स्नान कर उन्होंने पितरोंका तर्पण किया । इस प्रकार भगवान् रुद्र सारे विश्व-ब्रह्माण्ड-में चाहर लगाने रहे। इस प्रकार उन्हें भ्रमण करते

छ: वर्ष बीत गये इसी बीच उनके परिधान, कौपीन और मेखला अलग हो गये | देवि ! अब रुद्र नग्न और कापालिक-रूपमें हाथमें कपाळ लिये प्रत्येक तीर्थमें घूमते रहे, किंतु वह अलग न हुआ । इसके बाद वे दो वर्षोतक भूमण्डलके सभी पवित्र तीथोंमें पुन: भ्रमण करते रहे। इस प्रकार बारह वर्ष बीत गये। फिर हरिहरक्षेत्रमें जाकर उन्होंने दिव्य नदी गङ्गा एवं देवाङ्गदकुण्डमें स्नानकर भगवान् सोमेश्वरकी विधिवत् पूजा की । फिर वे 'चक्र-तीर्थ'में गये और वहाँ स्नानकर 'त्रिजलेश्वर' महादेवकी आराधना की । तत्पश्चात अयोध्या जाकर वे फिर वाराणसी पहुँचे और गङ्गामें स्नान करने छगे। सुन्दरि ! जब वे गङ्गामें स्नान कर रहे थे, उसी क्षण उनके हाथसे कपाल गिर गया। वसुंघरे ! तभीसे भूमण्डलपर वाराणसीपुरीमें यह उत्तम तीर्थ 'कपालमोचन' नामसे विख्यात हुआ । वहाँ मनुष्य यदि भक्तिपूर्वक स्नान करता है तो उसकी शुद्धि हो जाती है। अव ब्रह्माजी देवताओंके साथ वहाँ आये और इस प्रकार बोले।

ब्रह्माजीने कहा—विशाल नेत्रोंवाले रुद्ध! अव तुम लोकमार्गमें सुल्यवस्थित होओ । हाथमें कपाल होनेसे व्यम-चित्त होकर तुम जो भ्रमण करते रहे, इससे तुम्हारा यह व्रत भूमण्डलपर जन-समाजमें 'नगन-कापालिक-व्रत' नामसे विख्यात होगा। तुम जो पर्वतराज हिमालयपर भ्रमण करनेमें व्यस्त रहे, इसलिये देव! वह व्रत 'वाभ्रज्य' नामसे भी प्रसिद्ध होगा। अव इस तीर्थमें जो तुम्हारी शुद्धि हुई है, इसके कारण यह व्रत शुद्ध-शैव होगा और इसमें पापप्रशमन करनेकी शक्ति भरी रहेगी। देवसमुदायने आगे करके तुम्हें जो विधानके साथ पूज्य बनाया है, उस शास्त्रविधानकी सबके लिये व्याख्या करूँगा। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं है। तुम्हारे द्वारा आचरित यह 'वाभ्रव्यव्रत' एवं 'वापालिकः' व्रतका जो आचरण करेगा, वह तुम्हारी कृपासे व्रतहत्यारा ही क्यों न हो, उस पापसे मुक्त हो जायगा। तुम जो नग्न, कपाली, विङ्गल-वर्ण और पुनः शुद्ध-शेंवव्रत पालन करते रहे, इसके कारण नग्न, कपाल, वाम्वन्य और शुद्ध-शेंवके नामसे यह व्रत प्रसिद्ध होगा। तुमने मुझे आगे करके विधिपूर्वक जिन मन्त्रीके हारा पूजा की है, वे सम्पूर्ण शास्त्र 'पाशुपतशास्त्र' कहलायेंगे। अञ्चक्तमृतिं ब्रह्माजी जिस समय रुद्ध इस प्रकार

कह रहे थे, उसी समय देवताओं ने 'जय-जयकाएको ध्विन लगायी । अब महाभाग रुद्र परम संतुष्ट होका अपने स्थान कैलासपर चले गये । ब्रह्माजी भी देवताओं के साथ श्रेष्ठ स्वर्गलोकमें सिवारे । अन्य देवता भी जैसे आपे थे, बैसे ही आकाशमार्गद्वारा अपने स्थानपर चले गये । वसुंधरे ! रुद्रके इस माहारम्यका मैंने वर्णन किया। यह जो रुद्रका चरित्र है, इससे भूमण्डलपर स्थित कोई सम्पति नुलना करनेमें समर्थ नहीं है । (अध्याय ९७)

सत्यतपाका शेप वृत्तान्त

-100 Mess

पृथ्वी बोली—भगवन् ! सत्यतपा नामक व्याध, जो पीछे ज्ञाहाण हो गया था और जिसने अपनी शक्तिहारा बाधके भयसे आरुणि मुनिकी रक्षा की थी और जो दुर्वासाजीसे वेद-पुराण सुनकर हिमालयपर्वतपर चला गया था, आपने उसके मिल्यमें कोई विचित्र घटना घटनेकी बात बतलायी थी । बिभो ! मुझे उस घटनाको जाननेकी उत्सुकता हो रही है । कृपया आप उसे बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान वराह वोले—वसुंघरे ! वास्तवमें वात यह है कि सत्यत्या मृगुवंद्यमें उत्यव शुद्ध ब्राह्मण ही था । उसी जन्ममें फिर उसका डाकुओंका साथ हो गया, जिसके कारण वह व्याध वन गया । वहुत दिन बीत जानेक पश्चात् 'आरुणिऋषि'का सङ्ग उसे सुलम हुआ । अतः फिर उसमें ब्राह्मणत्व आ गया । दुर्वासाजीके द्यारा भलीभाँति उपदेश प्रहणकर फिर वह पूर्ण ब्राह्मण वन गया । (अव आश्चर्यकी कथा आगे सुनो—)

पृथ्वीदिवि ! हिमालयपर्वतके उत्तरी भागमें 'पुण्पमदा' नामकी एक पवित्र नदी है । उस दिव्य नदीके तीरपर 'चित्रशिला'नामसे विख्यात एक शिला है । वहीं एक विशाल वटका वृक्ष है, जो 'भद्र'नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ एक वहाँ एकतर सत्यतमा तम करने लगे । एक दिनकी वहाँ एकतर सत्यतमा तम करने लगे । एक दिनकी वार्ष है, लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ीसे उनके वार्य वात है, लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ीसे उनके वार्य

हाथकी तर्जनी अँगुली कट गयी। वह अँगुल जड़से कटकर अलग हो गयी, तत्र उस कटे हुए स्थानसे भस्मका चूर्ण विखर उठा। उस अँगुकीसे न रक्त गिरा, न मांस और न मजा ही दिखायी पई। फिर उस ब्राह्मणने अपनी कटी हुई अँगुलीको पहले-जैसे जोड़ भी दिया और वह जुड़ भी गयी । उसी भद्रवटके वृक्षके जपर एक किनरदम्पतिका निवास था, जो उस समय वृक्षके ऊपर वैठा हुआ इन सब विचित्र कार्योको देख रहा था। इस घटनासे उनके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ । प्रातःकाल वह इन्द्रलोकामें पहुँचा, जहाँ यक्ष, गन्धर्य, किंनर एवं इन्द्रके साथ सभी देवता विराजमान थे । वहाँ इन्द्रने उन सबसे कहा कि आप लोग कोई अपूर्व बात हुई हो तो बतलायें । रह-सरोवरपर निवास करनेवाळे उस किंतरदम्पतिने कहा---'पुष्यमद्भाके पवित्र तटपर मंत्रे एक महान् आश्चर्य देखा है । शुभे ! फिर उसने सत्यतपासम्बन्धी अँगुर्लीके बटने तथा उस स्थानसे भस्य विखरनेकी यात वतलायी। उसकी बात सुनकार सभी आश्चर्यमे भर गये और उसकी प्रशंसा की। फिर इन्ह्रदेवने भगवान् विण्णुमे कहा—'प्रमो ! आइये हमलोग हिमालपदी उस उत्तम घाटीमें चहें । वहाँ एक वह आश्चर्यकी घटना हुई है जिसे इस किलरहम्पतिने बनलाया है।'

इस प्रकार बातचीत होनेके पश्चात् भगवान् वेष्णुने वराहका रूप धारण किया और इन्द्रने अपना वेष एक व्याधका बनाया और दोनों सत्यतपा ऋषिके गास पहुँचे । वराहवेषधारी विष्णु उन ऋषिके आश्रमके सामने आकर घूमने लगे । वे कभी दीखते और कभी अदृश्य हो जाते । इतनेमें धनुष-वाण हाथमें लिये हुए वधिक-वेषधारी इन्द्रने ऋषिके सामने आकर कहा—'भगवन् ! आपने यहाँ एक बहुत विशाल शूकर अवस्य देखा होगा । आप कृपापूर्वक मुझे बतलायें तो मैं उसका वध कर डाल्डॅ, जिससे अपने आश्रित जीवोंका भरण-पोषण कर सक्रूँ।'

वधिकके ऐसा कहनेपर सत्यतपा मुनि चिन्तामें पड़ गये और विचार करने लगे--- 'यदि मैं इस वधिकको सूअर दिखला दूँ तो यह उसे तुरंत मार डालेगा । यदि नहीं दिखाता तो इस वधिकका परिवार भूखसे महान् कष्ट पायगा, इसमें कोई संशय नहीं; क्योंकि यह वधिक अपनी स्त्री और पुत्रके साथ भूखसे कष्ट पा रहा है । इधर इस सूअरको वाण लग चुका है और वह मेरे आश्रममें आ गया है, -- ऐसी स्थितिमें मुझे क्या करना चाहिये ?' इस प्रकार सोचते हुए, जब वे कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि सहसा उनकी बुद्धिमें एक आ गयी—'गतिशील प्राणी आँखोंसे ही देखते हैं - देखना नेत्रेन्द्रियका ही कार्य है। बात बतानेवाली जीम कुछ नहीं देखती । इस प्रकार देखनेवाली इन्द्रिय आँख है, जिह्वा नहीं, और जो जिह्नाका विषय है, उसे नेत्र तत्त्वतः प्रकाशित करनेमें असमर्थ है। अतः इस विषयमें अब मैं निरुत्तर होकर चुप रहुँगा । सत्यतपाके मनके इस प्रकारके निश्चयको जानकर वधिकरूपी इन्द्र और सूअररूप बने हुए विष्णु---इन दोनोंके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । अतः वे दोनों महापुरुष अपने वास्तविक रूपमें उनके सामने प्रकट हो गये । साथ ही सत्यतपा ऋषिसे यह वचन कहा-

'ऋषिवर ! हम दोनों तुमपर बहुत प्रसन्न हैं । तुम परम श्रेष्ठ वर माँग लो ।' यह सुनकर उस ऋषिने कहा—'देवेश्वरो ! इस समय मेरे सामने आप लोगोंने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर साक्षात् दर्शन दिया, इससे बढ़कर पृथ्वीपर मुझे दूसरा कोई श्रेष्ठ वर नहीं दीखता । हाँ, यदि आप बलपूर्वक वर देकर मुझे कृतार्थ करना चाहते हैं तो मैं यही वर माँगता हूँ—'इस पर्वकालमें जो व्यक्ति यहाँ सदा ब्राह्मणोंकी भक्तिपूर्वक एक मासतक लगातार अर्चना करे उसके सभी पाप नष्ट हो जायँ । यही नहीं, उसका संचित पाप भी भस्म हो जाय । साथ ही मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाय ।'

वसंघरे ! विष्णु और इन्द्र—दोनों देवता 'ऐसा ही होगा' कहकर अन्तर्धान हो गये । वे ऋषि वर पाकर सर्वत्र परमात्माको देखते हुए वहीं स्थिर रहे। इसी समय उनके गुरु आरुणि आते दिखायी पड़े, जो तीर्थोंमें घूमते हुए भूमण्डलकी प्रदक्षिणा करके लौटे थे । मुनिवर आरुणिकी सत्यतपाने महान् भक्तिके साथ पूजा की, उनका चरण धोया और आचमन कराया तथा उन्हें गौएँ प्रदान की । जब आरुणिजी आसनपर वैठ गये और भलीभाँति जान गये कि मेरा, यह शिष्य सिद्ध हो गया है तथा तपस्यासे इसके पाप भस्म हो गये हैं तो उन्होंने सत्यतपासे कहा—'उत्तम व्रतका पालन करनेवाले पुत्र ! तपके प्रभावसे तुम्हारा अन्तःकरण ग्रुद्ध हो गया है। तुममें ब्रह्मभावकी स्थिति हो गयी है । वृत्त ! अब उठो और मेरे साथ उस परम पदकी यात्रा करो, जहाँ जाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता ।' तदनन्तर मुनिवर आरुणि और सत्यतपा—वे दोनों सिद्ध पुरुष भगत्रान् नारायणका ध्यान करके उनके श्रीविग्रहमें ळीन हो गये। जो भी व्यक्ति इस विस्तृत पर्वाध्यायके एक पादका भी श्रवण करता है या किसी अन्यको सुनाता है, उसे भी अभीष्ट गतिकी प्राप्ति होती है । (अध्याय ९८)

#### तिलधेनुका माहात्म्य

पृथ्वी घोळीं—भगवन् ! अन्यक्तजनमां ब्रह्माजीके शरीरसे जो आठ भुजाओंवाळी गायत्री नामकी माया प्रकट हुई और जिसने चैत्रासुरके साथ युद्धकर उसका वध किया, उन्हीं देवीने देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके विचारसे 'नन्दा' नाम धारण किया तथा उन्हीं देवीने महिपासुरका भी वय किया । वही देवी 'वैष्णवी' नामसे ल्यात हुई । भगवन् ! यह सब कैसे क्या हुआ ! ए मुझे वतानेकी कृपा करें ।

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! स्वायम्भव वन्तरमें इन्हीं देवीने मन्दरगिरिपर महिषासुर मक दैत्यका वध किया । फिर उनके द्वारा ध्यपर्वतपर नन्दारूपसे चैत्रासुर मारा गया । अथवा ॥ समझना चाहिये कि वे देवी ज्ञानशक्ति हैं और षासुर मूर्तिमान् अज्ञान है ।

देवि ! अत्र मैं पाँच प्रकारके पातकोंका ध्वंस करने-ा उपाय कहता हूँ, सुनो । भगवान् विष्णु देवताओंके देवता हैं। उनका यजन करनेसे पुत्र और धन होते हैं। इस जन्ममें जो पुरुष दरिद्रता, व्याधि और रोगसे दुःखी है, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, ता अभाव है, वह इस यज्ञके प्रभावसे तुरंत ही गन्, दीर्घायु, पुत्रवान् एवं सुखी हो जाता है। इसमें न कारण मण्डलमें विराजमान लक्ष्मी देवीके साथ गन् नारायणका दर्शनं ही है। भगवान् नारायण देवता हैं । देवि ! विधानपूर्वक जो उनका दर्शन ग है और कार्तिक महीनेके शुक्रपक्षकी दादशी कि दिन आचार्य-प्रदत्त मन्त्रका उचारण करते उन देवताका यजन करता है, अथवा सम्पूर्ण शी तिथियोंके दिन या संक्रान्ति एवं सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहणके अवसरपर गुरुके आदेशानुसार जो ती पूजा एवं दर्शन करता है, उसपर श्रीहरि तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके पाप दूर भा जाते हैं। साथ ही उसप्र अन्य देवता भी प्रसन हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।

श्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—तीनों वर्ण मिति अधिकारी हैं। गुरुको चाहिये जाति, शौच और किया आदिके द्वारा एक वर्षतक उनकी पीक्षा करे। एक वर्षतक शिष्य गुरुमें श्रद्धा रखते हुए उनमें भगवान् विष्णुकी भावना करके अचल मिति करे। वर्ष पूरा हो जानेपर वह गुरुसे प्रार्थना करे— भगवन् ! आप तपस्याके महान् धनी पुरुष विराजमान हैं और मेरे सामने प्रत्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कृपासे संसाररूपी समुद्रको पार करानेवाला ज्ञान प्राप्त हो जाय। साथ ही संसारमें सुख देनेवाली लक्ष्मी भी हमें अभीष्ट है।

विद्वान् पुरुष गुरुकी पूजा भी विष्णुके समान करे। पुरुष कार्तिकमासकी शुक्रा श्रद्धाल तिथिको दूधवाले वृक्षका मन्त्रसहित दन्तकाष्ठ ले और उससे मुँह धोये । फिर रात्रिभोजनके वाद सामने सो साधक देवेश्वर भगवान् श्रीहरिके खन दिखायी पड़े, जाय । रातमें जो करना चाहिये और गुरुको गुरुके सामने व्यक्त भी इन खप्नोंमें कौन-सा ग्रुम है और कौन-सा अशुभ—इसपर विचार करना चाहिये । पिर एकादशीके दिन उपवास रहकर स्नान करके त्रती पुरुष देवालयमें जाय । वहाँ गुरुको चाहिये कि निधिन की हुई भृमिपर **म**ण्डल वनाकर उसपर सोलह पँखुड़ियोंत्राला एवा यागल तथा सर्वतोभद्र चन्न लिखे अथवा सफेट वस्त्रेरी पत्रवाला कमल वनाकर उसपर देवताओंको अङ्कित करे । उस चक्रको फिर यत्नसे उजले वखरे एसा आवेष्टित करे कि वह वस्त्र नेत्रज्ञन्य अर्थात् उस मण्टल-देवताकी प्रसन्तताका भी साधन वन जाय। वर्णके अनुक्रमसे शिष्योंको मण्डपमें प्रवेश करनेके लिये गुरु आज्ञा दें। शिष्यको हाथमें फूल लेकर प्रवेश करना चाहिये। नौ भागोंवाले मण्डलमें क्रमशः पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैर्ऋत्य, पश्चिम, वायन्य, उत्तर और ईशान आदि दिशाओंमें लोकपालसहित इन्द्र, अग्निदेव, यमराज, निर्ऋति, वरुण, वायु, कुबेर और रुद्रकी स्थापना तथा पूजा करे। मध्यभागमें परम प्रभु श्रीविष्णुकी अर्चना करनी चाहिये।

पुन: कमलके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पत्रोंपर बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा समस्त पातकोंकी शान्ति करनेवाले वासुदेवकी स्थापना एवं पूजा करनी चाहिये। ईशानकोणमें शङ्खकी, अग्निकोणमें चक्रकी, दक्षिणमें गदाकी और वायव्यकोणमें पद्मकी स्थापना एवं पूजा करनी चाहिये । ईशानकोणमें मुसलकी एवं दक्षिणमें गरुड़की तथा देवेश विष्णुके वामभागमें बुद्धिमान् पुरुष लक्ष्मीकी स्थापना एवं पूजा करे। प्रधान देवताके सामने धनुष और खङ्गकी स्थापना करे । नवमदलमें श्रीवत्स और कौरतभागिकी कल्पना करनी चाहिये। फिर आठ दिशाओंमें विधानके अनुसार आठ कलश स्थापित कर बीचमें नवें प्रधान विष्णु-कलशकी स्थापना करनी चाहिये। फिर उन कलशोंपर आठ लोकपालों तथा भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। साधकको यदि मुक्तिकी इच्छा हो तो विण्युकलशसे, लक्ष्मीकी इच्छा हो तो इन्द्रकलशसे, प्रभूत संतानकी इच्छा हो तो अग्निकोणके कलशसे, मृत्युपर विजय पानेकी इन्छा हो तो दक्षिणके कलशसे, दुष्टोंका दमन करनेकी इच्छा हो तो निर्ऋतिकोणके कलशसे, शान्ति पानेकी इन्छा हो तो वरुणकलशसे, पाप-नाशकी इच्छा तो वायव्यक्रोणके कलशसे, धन-प्राप्तिकी इन्छा हो तो उत्तरके कलशसे तथा ज्ञानकी इन्छा एवं लोकपाल-पद पानेकी कामना हो तो वह रुद्रकलश-

से स्नान करे। किसी एक कल्राके जलसे रनान करनेपर भी मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। यदि साधक ब्राह्मण है तो उसे अव्याहत ज्ञान होता है। नत्रों कल्राोंसे स्नान करनेसे तो मनुष्य पापमुक्त होकर साक्षात् भगवान् विष्णुके तुल्य सर्वतः परिपूर्ण हो जाता है।

पूजाके अन्तमें गुरुकी आज्ञासे सबकी प्रदक्षिणा करे। फिर गुरुदेव प्राणायामसहित आग्नेयी एवं वारणी-धारणाद्वारा विधिपूर्वक शिष्यका अन्तःकरण शुद्ध कर उसे सोमरससे आप्यायित कर दीक्षाके प्रतिज्ञा-वचन सुनायें। इस प्रकार ब्राह्मणों, वेदों, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्ध, आदित्य, अग्नि, लोकपाल, प्रहों, वैष्णव-पुरुषों और गुरुके सम्मान करनेवाले पुरुषको दीक्षाद्वारा शीव्र सिद्धि प्राप्त होती है।

दीक्षाके अन्तमें प्रज्वित अग्निमें—'ॐ नमो भगवते सर्वरूपिणे हुं फट स्वाहा'—इस सोलह अक्षरवाले मन्त्रहारा हवनकी विधि है। गर्भाधान आदि संस्कारोंमें जैसी
हवनकी क्रियाएँ होती हैं, वैसी ही यहाँ भी कर्तव्य हैं।
हवनके बाद यदि दीक्षा-प्राप्त शिष्य किसी देशका राजा
हो तो वह गुरुके लिये हाथी-घोड़ा, सुत्रण, अन्न और
गाँव आदि अपण करे। यदि दीक्षित साधक मध्यम
श्रेणीका व्यक्ति है तो वह साधारण दक्षिणा दे।

दीक्षाके अन्तमें साधक पुरुष यदि वराहपुराण सुनता है तो उससे सभी वेद, पुराण और सम्पूर्ण मन्त्रोंके जपका फल प्राप्त होता है । पुष्कर-तीर्थ, प्रयाग, गङ्गा-सागर-सङ्गम, देवालय, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, प्रहण तथा विषुव योगमें उत्तम जप करनेवालेको जो फल होता है, उससे दूना फल जो दीक्षित पुरुष इस वराहपुराणको सुनता है, उसे प्राप्त होता है। प्राणियोंको धारण करनेवाले पृथ्वी देवि! देवता लोग भी ऐसी कामना करते हैं कि कव ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा, जब भारतवर्षमें हमारा जन्म होगा और हम दीक्षा प्राप्त कर किती

प्रकारसे पोडशकलात्मक वराहपुराण सुन सकेंगे तथा इस देहका त्यागकर उस परम स्थानको जायँगे, जहाँसे पुनः वापस नहीं होना पड़ता।

अन्न-दानके विपयमें महातमा वसिष्ठ एवं स्वेतका संवादात्मक एक बहुत पुराना इतिहास—सची कथा जाती है । वसुंधरे ! इलावृतवर्षमें श्वेत नामके एक महान् तपस्ती राजा थे । उन नरेशने हरे-भरे वृक्षोंवाले वनसहित यह पृथ्वी दान करनेके विचारसे तपोनिधि वसिष्टजीसे कहा—'भगवन् ! मैं ब्राह्मणोंको यह समूची पृथ्वी दान करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा देनेकी कृपा करें ।' इसपर वसिष्ठजीने कहा—'राजन् ! अन्न सभी समयमें ( पुण्यफलके स्वरूप ) सुख देनेवाला है। अतः तुम सदा अनदान करो । जिसने अनदान कर दिया, उसके लिये भूतलंपर दूसरा दान कोई शेष न रहा। सम्पूर्ण दानोंमें अन्न-दान ही श्रेष्ठ है। अन्नसे ही प्राणी जीवन धारणं करते और बढ़ते हैं, अतः राजन् ! तुम प्रयत्न-्पूर्वक अन्नदान करो ।' किंतु राजा स्वेतने वैसा न कर बहुत-से हाथी-घोड़े, रत्न, वस्त्र, आभूषण, धन-धान्यसे पूर्ण अनेक नगर एवं जो धन था, उसे ही ब्राह्मणोंको बुलाकर दान .. **किया ।** 👝 🦙 🦠 👵

एक समयकी बात है—उत्तम धर्मके ज्ञाता राजा इवेतने सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके अपने पुरोहित बिसप्रजीसे, जो जपकर्ताओं में सर्वोत्तम माने जाते हैं, कहा—'भगवन्! मैं एक हजार अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। फिर राजा श्वेतने उनकी अनुमितसे यज्ञ कर ब्राह्मणोंको बहुतसे सोना, चाँदी और रह दानमें दिये, किंतु उन राजाने उस समय भी अन्न और जलका दान नहीं किया; क्योंकि वे अन्न और जलको तुच्छ वस्तु समझते थे। अन्तमें कालधर्मके वश होकर जव वे

परलोक पहुँचे तो वहाँ उन्हें भूख और विशेषकर पा सताने लगी । अतः वे अप्सराओंसहित सर्गः छोड़कर स्वेत पर्वतपर पहुँचे । उनके पूर्वजनमका श उस समय भस्म हो गया था । अतः भूखे राजा ले अपनी हिंडुयोंको एकत्रकर चाटना प्रारम्भ किया। विमानपर चढ़कर वे खर्गमें गये । इसी प्रकार व समय व्यतीत हो जानेके बाद उत्तम ब्रती उन र रवेतको महात्मा वसिष्ठने अपनी हिंदुयाँ चाटते देखा । उन्होंने कहा-- 'राजन् ! तुम अपनी हड़ी चाट रहे हो ?' महात्मा वसिष्ठके ऐसी बात कहनेपर श्वेतने उन मुनिवरसे ये वचन कहे--- भगवन्! क्षुधा सता रही है । मुनिवर ! पूर्वजनममें मैंने अन जलका दान नहीं किया, अतः इस समय मुझे भूख दे रही है। राजा श्वेतके ऐसा कहनेपर मुनिवर विसप्ट पुनः उनसे कहा—'राजेन्द्र ! मैं तुम्हारे लिये क्या क अदत्तदानका फल किसी प्राणीको नहीं मिलता। रत सुवर्णका दान करनेसे मनुष्य सम्पत्तिशाली तो वन स है, परं अन और जल देनेसे उसकी सभी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं; वह सर्वथा तृप्त हो जाता है । राजन् ! तुम्हारी समझमें अन्न अत्यन्त तुच्छ वस्तु थी। अतः

राजा रवेत बोले—अब मेरी, जिसने अन्नदान नहीं किया, तृप्ति कैसे होगी ! यह मैं सिर झकाकर आपसे पूछता हूँ, महामुने! बतानेकी कृपा कीजिये।

तुमने उसका दान नहीं किया।

वसिष्ठजीने कहा—अनव ! इसका एक उपाय है, उसे सुनो । पूर्वकल्पमें विनीतास्त्र नामके एक वह प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं, उन नरेशने कई अश्वमेथ-यन किये । यज्ञोंमें ब्राह्मणोंको वहुत-सी गोएँ, हाथी और धन दिये, तुच्छ समझकर अनका दान नहीं किया। इसके बाद बहुत समय बीत जानेपर वे मरकर स्वर्ग पहुँचे और वहाँ वे राजा भी तुम्हारी ही तरह भृष्यसे दु: खका अनुभय करने लगे। फिर सूर्यके समान प्रकाशमान विमानपर चढ़कर वे खर्गसे मर्त्यलोकमें नीलपर्वतपर गङ्गा नदीके तटपर, जहाँ उनका निधन हुआ था, पहुँचे और अपने शरीरको चाटने लगे। उन्होंने वहीं अपने 'होता' पुरोहितको देखकर पूछा—'भगवन्! मेरी क्षुधा मिटनेका उपाय क्या है !' होताने उत्तर दिया—'राजन्! आप 'तिलघेनु', 'जलघेनु', 'धृतघेनु' तथा 'रसघेनु'का दान करें—इससे क्षुधाका हैश तुरंत शान्त हो जायगा। जवतक सूर्य तपते हैं, चन्द्रमा प्रकाश पहुँचाते हैं, तवतकके लिये इससे आपकी क्षुधा शान्त हो जायगी।' ऐसी बात कहनेपर राजाने मुनिसे फिर इस प्रकार पूछा।

विनीताश्व योळे—ब्रह्मन् ! 'तिलघेनु'-दानका विधान वया है ! विप्रवर ! मैं यह भी पूछता हूँ कि उसका पुण्य स्वर्गमें किस प्रकार भोगा जाता है, आप कृपया . यह सब हमें वतलायें ।

होता बोले—राजन् ! 'तिलघेनु'का विधान सुनो । (मानशास्त्रके अनुसार) चार कुडवका एक 'प्रस्थ' कहा गया है, ऐसे सोलह प्रस्थ तिलसे घेनुका खरूप बनाना चाहिये। इसी प्रकार चार 'प्रस्थ'का एक बळड़ा भी बनाना चाहिये। चन्दनसे उस गायकी नासिकाका निर्माण करे और

गुड़से उसकी जीभ बनायी जाय। इसी प्रकार उसकी पूँछ भी फूलकी बनाकर फिर घण्टा और आभूपणसे अलंकत करना चाहिये। ऐसी रचना करके सोनेके सींग वनवाये। उसकी दोहनी काँसेकी और ख़ुर सोनेके हों, जो अन्य धेनुओंकी विधिमें निर्दिष्ट है। तिलधेनुके साथ मृगचर्म वस्न-रूपमें सर्वीषधिसहित मन्त्रद्वारा पवित्रकर उसका दान करना सर्वोत्तम है । दानके समय प्रार्थना करे—'तिलधेनो! तुम्हारी कृपासे मेरे लिये अन-जल एवं सब प्रकारके रस तथा दूसरी वस्तुएँ भी सुलभ हों । देवि ! ब्राह्मणको अर्पित होकर तुम हमारे लिये सभी वस्तुओंका सम्पादन करो ।' प्रहीता ब्राह्मण कहे कि 'देवि ! मैं तुम्हें श्रद्धापूर्वक प्रहण कर रहा हूँ, तुम मेरे परिवारका भरण-पोषण करो। देवि ! तुः मेरी कामनाओंको पूरी करो । तुम्हें मेरा नमंस्कार है । राजन् ! इस प्रकार प्रार्थना कर तिलघेनुका दाः करना चाहिये। ऐसा करनेसे सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होत हैं। जो व्यक्ति श्रद्धाके साथ इस प्रसङ्गको सुनता ! तिलचेनुका दान करता है अथवा दूसरेको दान करने प्रेरणा करता है, वह समस्त पापोंसे छूटकर विष्णुलोक जाता है। गोमयसे मण्डल बनाकर गोचर्म\*-जित भूमिमें घेनुके आकारकी तिलघेनु होनी चाहिये।

#### जलघेनु एवं रसघेनु-दानकी विधि

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजेन्द्र ! अब 'जलघेनु'-दानका विधान बताता हूँ । किसी पवित्र दिनमें सबसे पहले 'गोचर्म'के बराबर भूमिको गायके गोबरसे लीपकर उसके मध्यभागमें जल, कपूर, अगरु और चन्दनमुक्त एक कलश स्थापित करे । फिर उस कलशमें जलघेनुकी धारणा कर इसी प्रकारके एक

दूसरे कलशमें वछड़ेकी कल्पना करे। फिर वहीं ह मन्त्रपुष्पोंसे युक्त वर्द्धनीपात्र रखे। पूर्वोक्तकल दूर्वाङ्कर, जटामासी, उशीर (खश)की जड़, कुछसं ओषि, शिलाजीत, नेत्रवाला, पवित्र पर्वतकी रेणु, ऑ के फल, सरसों तथा सप्तधान्य आदि वस्तुव डालकर उसे पुष्पमालाओंसे सजाना चाहिये। राज

(अध्याय ९१

<sup>#</sup> सप्तहस्तेन दण्डेन त्रिंशद्दण्डान्निवर्तनम् । दश तान्येव गोचर्म दत्त्वा खर्गे महीयते ॥ इस (पद्म० उत्त० ३३ । ८-९, मार्क० पुरा० ४९ । ३९, शातातप १ । १५ )के वचनानुसार—सात हाथका ह ३० दण्डका निवर्तन और दस निवर्तनका 'गोचर्म'मान होता है ।

फिर चारों दिशाओंमं पात्रोंकी विशेपरूपसे चार कल्पना करे । इनमें एक पात्र घृतसे, दहींसे, तीसरा मधुसे तथा चौथा शर्करासे पूर्ण होना चाहिये । इस कल्पित ( कुम्भमयी ) घेनुमें सुवर्णमय मुख एवं ताम्बेके शृङ्ग, पीठ तथा नेत्रकी कल्पना करनी चाहिये। पासमें काँसेकी दोहनी रखे तथा उसके कुशके रोवें बनाये और सूत्रसे उसके पूँछकी रचना करे। पुनः वस्न-आभरण तथा घण्टिकासे उसे सजाकर शक्तिसे दाँत एवं गुड़से मुखकी रचना करे। चीनीसे उस घेनुकी जीभ और मक्खनसे स्तनोंका निर्माण कर ईखके चरण बनाये तथा चन्दन एवं फ़ूलोंसे उस धेनुको सुशोमित कर काले मृगचर्मपर स्थापित करे । फिर चन्दन और फूलोंसे भलीमाँति उसकी पूजा करके वेदके पारगामी ब्राह्मणको निवेदित कर दे।

राजन् ! जो मानव इस घेनु-दानको देखता और चर्चाको कहता-सुनता है तथा जो ब्राह्मण यह दान ग्रहण करता है—वे सभी सौभाग्यशाली पुरुष पापसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें जाते हैं। राजन् ! जिसने सदक्षिण अश्वमेधयज्ञ किया और बार 'जलघेनु'का दान किया, जिसने एक दोनोंका फल समान होता है प्रकार इस करनेवाले व्यक्तिके सभी पाप जलघेनुके दान ज्ञमात हो जाते हैं और वे जितेन्द्रिय पुरुष खर्गको नाते हैं।

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन् ! संक्षेपमें अव (सधेनु'का विधान कहता हूँ | लिपी हुई पवित्र भूमिपर ताला मृगचर्म और कुरा विछाकर उसपर ईखके रससे रा हुआ एक घड़ा रखे और फिर पूर्ववत् ही कल्प करें । उस घड़ेके पासमें उसके चौथाई रसेके बरावर एक छोटा कलश बछड़ेके निमित रखना

चाहिये। उसके चारों पैरोंके स्थानपर ईखके चार डंह और उनमें चाँदीकी चार खुरियाँ लगा दे। र सोनेकी सींग बनाकर श्रेष्ठ आभूषण पहना है उसकी पुँछकी जगह वस्त्र और स्तनकी जगह घृत रा उसे फूल और कंबलसे सजाना चाहिये। उ मुख और जीभ शर्करासे बनाये। दाँतकी जग फल रखे । उस रसवेनुकी पीठ ताम्बेकी ब और रोएँकी जगह फूल लगा दे तथा मोतीसे आँखं रचना कर चारों दिशाओंमें सात प्रकारके अन र फिर उस धेनुको सब प्रकारके उपकरणोंसे सुसजित ह अखिलं गन्धोंसे सुवासित करना चाहिये। उसके च दिशाओंमें तिलसे भरे हुए चार पात्र रखें। ऐसी ह समस्त लक्षणोंसे युक्त तथा परिवारवाले श्रोत्रिय महाण अर्पण कर दे । जिसे खर्गमें जानेकी कामना हो, व पुरुष नित्यप्रति 'रसघेनु'का दान करे। इसके फलखरू वह सम्पूर्ण पापोंसे रहित होकर खर्मलोकमें जानेव अधिकारी होता है। इसके दान देनेवाले और लेनेवाले-दोनोंको उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिये ऐसा करनेसे उसे सोमरस-पान करनेका फल सः जगह सुलम हो सकता है । गोदानके समय जो उसका दर्शन करते हैं, उन्हें परम गति मिलती है। सबसे पहले घेनुकी पूजा कर गन्ध, धूप और माला आदिसे अलंकृत करना आवश्यक है। भक्तिके साथ विद्वान् पुरुष उस घेनुकी प्रार्थना करे। श्रदाके साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणको वह 'रसघेनु' देनी चाहिये। इस दानके प्रभावसे दाताको अपनी दस पीढ़ी पहलेकी और दस पीढ़ी वादकी तथा एक इक्कीसवाँ व्यक्ति खयं इस प्रकार इकीस पीड़ियाँ खर्गको चली जाती हैं। वहाँसे पुन: संसारमें आना असम्भव है ।

राजन् ! यह 'रसचेनु'का दान सबसे उत्तम माना जाता है । इसका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया । महाराज ! तुम यह दान करो । इससे तुम्हें प्रम उत्तम स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है । जो पुरुष भक्तिके साथ

इस प्रसङ्गको सदा पढ़ता और सुनता है, उसके समस्त पाप दूर भाग जाते हैं और वह पुरुष विष्णुलोकको प्राप्त होता है।

( अध्याय १००-१०१ )



पुरोहित होताजी कहते हैं-राजन् ! अब गुड़-घेनुका प्रसङ्ग बताता हूँ, उसे सुनो । इसके दान करनेसे सभी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं। लिपी हुई भूमिपर काला मृगचर्म और कुरा बिछाकर उसपर वस्न फैला दे। फिर पर्याप्त गुड़ लेकर उससे घेनुकी आकृति तथा पासमें बछडेकी आकृति बनाये । फिर काँसेकी दोहनी रखकर उसका मुख सोनेका और उसकी सींग सोने अथवा अगरुकी लकड़ीसे एवं मणि तथा मोतियोंसे दाँत बनाये । गर्दनकी जगह रत्न स्थापित करना चाहिये। उस घेनुकी नासिका चन्दनसे निर्माण करे और अगुरु काष्ठ-से उसकी दोनों सींगें बनाये । उसकी पीठ ताँबेकी होनी चाहिये । उस धेनुकी पूँछ रेशमी वस्त्रसे कल्पित करे और फिर सभी आभूषणोंसे उसे अलंकृत करे। उसके पैरोंकी जगह चार ईख हों और ख़ुर चाँदीके, फिर कम्बल और पट्ट-सूत्रसे उस धेनुको ढककर घण्टा और चँवरसे अलंकृत तथा सुशोभित करना चाहिये। श्रेष्ठ पत्तोंसे उसके कान तथा मक्खनसे उस घेनुके थनकी रचना करे। अनेक प्रकारके फलोंसे उस धेनुको भलीभाँति सुशोभित करना चाहिये। उत्तम गुड़घेनुका निर्माण चार भार गुड़के वजनसे बनाना चाहिये । अथवा इसके आघे भागसे भी उसका निर्माण सम्भव है। मध्य श्रेणीकी धेनु इसके आचे परिमाण-की मानी जाती है और एक भारमें अधम श्रेणीकी घेनुका निर्माण होता है । यदि पुरुष धनहीन हो तो वह अपनी शक्तिके अनुसार एक सौ आठ गुड़की डल्लियोंसे ही घेनु बना सकता है । घरमें सम्पत्ति हो तो उसके अनुसार इससे अधिक मात्रामें भी बनानेका विधान है । फिर चन्दन और फूल आदिसे उसकी पूजा

कर उसे ब्राह्मणको दान कर दे। चन्दन, पुष्प आदिसेपूजा करनेके पश्चात् चृतसे बना हुआ नैवेद्य एवं दीपक दिखाना अति आवश्यक है । अग्निहोत्री और श्रोत्रिय ब्राह्मणको गुङ्घेन देना उत्तम है । महाराज ! एक हजार सोनेके सिक्कोंसहित अथवा इसके आधे या आधे-के आधेके साथ गुड़घेनुका दान किया जाय अथवा अपनी शक्तिके अनुसार सौ या पचास सिक्कोंके साथ भी दान किया जा सकता है । चन्दन और फूलसे करके ब्राह्मणको अँगूठी और आभूषण भी देना चाहिये। साथमें छाता और जूता दान देना चाहिये । दानके समय इस प्रकार प्रार्थना करे---'गुड़घेनो ! तुममें अपार शक्ति है । शुभे ! तुम्हारी कृपासे सम्पत्ति सुलभ हो जाती है । देवि ! मैं जो दान कर रहा हूँ, इससे प्रसन्न होकर तुम मुझे भक्ष्य और भोज्य पदार्थ देनेकी कृपा करो और लक्ष्मी आदि सभी पदार्थ मुझे सुलभ हो जायँ। १ ऐसी प्रार्थना करनेके उपरान्त पहले कहे हुए मन्त्रोंको स्मरण करे। दाताको पूर्व मुख बैठकर बाह्मणको गुड़घेनुका दान करना चाहिये । पुनः प्रार्थना करे—'गुड़घेनो ! मेरे द्वारा मन, वाणी और कर्मद्वारा अर्जित पाप तुम्हारी कृपासे नष्ट हो जायँ। जिस समय गुड़घेनुका दान होता है, उस अवसरपर जो इस दृश्यको देखते हैं, उन्हें वह उत्तम स्थान प्राप्त होता है, जहाँ दूध तथा घृत एवं दही वहानेवाली निदयाँ हैं। जिस दिव्यलोकमें ऋषि, मुनि और सिद्धोंका समुदाय शोभा पाता है, वहाँ इस घेनुके दाता पुरुष पहुँच जाते हैं। गुड़घेनु-सम्बन्धी

सब पूर्ण

दानके प्रभावसे दस पूर्वके, दस पीछे होनेवाले पुरुष तथा एक वह इस प्रकार इकीस पुरुष विण्णुलोकको यथाशीघ्र पहुँच जाते हैं। अयन, विपुवयोग, व्यतीपात और दिन-क्षय—ये इस दानमें साधन कहे गये हैं। इन्हीं अवसरोंपर गुड़चेनुके दानका विधान उत्तम है। महामते! सुपात्र ब्राह्मणको देखकर ही इस घेनुका श्रद्धांके साथ दान करना चाहिये। इससे भोग एवं मोक्ष

ऐश्वर्य सुलभ हो जाते हैं । जो इस प्रसङ्गके पढ़ता है तथा कई योजन दूर रहकर भी इस गुणधेनु-दानकी सम्मति देता है, वह इस संसार दीर्घकालतक वैभवसे सम्पन्न रहकर अन्तमें स्वर्ग

हो जाता है । गुड़घेनुकी कृपासे अखिल सौभाग,

सुलभ हो जाता है और समस्त कामनाएँ

हो जाती हैं तथा दाता सभी पापोंसे मुक्त

लोकमें अतुल आयु एवं आरोग्य तथा

( अध्याय १०२

#### शर्करा तथा मधु-धेनुके दानकी विधि

निवास करता है।

प्रोहित होताजी कहते हैं-राजन् ! अब शर्करा-का वर्णन सनो । लिपी हुई भूमिपर काला चर्म और कुश बिछाना चाहिये । राजन् ! : भार शर्करासे बनी हुई घेनु उत्तम कही जाती उसके चौथाई भागसे उसका बछड़ा बनाये। ्दानकर्ता राजा हो तो वह आठ सौ भारसे ऊपरतककी बना सकता है। दाता अपनी शक्तिके ही अनुसार का निर्माण कराये, जिससे खयं अपनी आत्माको कप्ट पहुँचे, न धनका ही समूल संहार हो जाय। की चारों दिशाओंमें बीज स्थापित कर उसके ॥प्र और सींग सोनेके तथा आँखें मोतीकी बनाये। से उसका मुखान्तर भाग तथा पिष्टसे उसकी जीभका र्गण करे । गोकम्बलका निर्माण रेशमी सूत्रसे करे । ठके भूषणोंसे उस घेनुको भूषित करे । ईखसे चरण, दीसे खुर तथा मक्खनसे थनकी रचना करे। गत्रोंसे उसके कान बनाकर उसे श्वेत चँवरसे त्रंकृत करना चाहिये । तत्पश्चात् उसके पासमें पद्धरत वकर 'उसे वस्त्रसे ढक देना चाहिये। फिर चन्दन र फूलोंसे अलंकृत करके वह गाय ब्राह्मणको दे । ब्राह्मण श्रोत्रिय, दरिद्र और साधु

खभाववाला हो । अयन, विषुव, व्यतीपात औ दिनक्षय—इन पुण्य अवसरोंपर अपनी शक्ति अनुसार इस प्रकारकी गौ बनाकर दान कर एवं श्रोत्रिय मास यदि सत्पात्र चाहिये 1 घरपर आया हुआ दीख जाय तो आये ह ब्राह्मणको घेनुके पुच्छभागका स्पर्श कर हुए दान करनेकी विधि है । पूर्व अथवा उत्तर तरफ मुख करके दाता बैठे । गौका मुख और वछड़ेका मुख उत्तर हो । दान करते सम गोदानके मन्त्रोंको पड़कर ही गौका दान करन चाहिये । दाता एक दिनतक शर्कराके आहारप इसी प्रका भी रहे और लेनेवाला ब्राह्मण तीन दिनतक रहे। यह शर्कराधेनु सम्पूर्ण पापोंक दूर करनेवाली तथा अखिल कामनाओंको देने पूर्ण समर्थ है। इस प्रकार दान करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं और ऐश्वयोंसे सम्पन्न हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं । शर्करायेनुका दान कर समय जो लोग उसका दर्शन करने हैं, उन प्रम गति मिळती है । जो मानव भक्तिपूर्वक ह सुनता अथवा पढ़ता भी है, वह सम्पूर्ण पापोंने छुङ विष्णुलोकको प्राप्त होता है।

पुरोहित होताजी कहते हैं-राजन् ! अब सम्पूर्ण के नाराक 'मधुधेनु'के दानकी विधि सुनो । लिपी पवित्र भूमिपर काला मृगचर्म और कुशा बिछाकर ह घड़े मधुसे एक घेनु तथा उसके चौथाई भागसे डेकी आकृति बनाकर स्थापित करे । उस घेनुका ंसोनेका, उसके शृङ्ग (सींग) अगुरु एवं चन्दनके, पीठ ।की और सास्ना (गलकम्बल) रेशमी सूतके बनाये। उसके ग ईखके हों। फिर उजले कम्बलसे उस घेनुको दककर से उसके मुखकी तथा शर्करासे जिह्नाकी आकृति बनानी हेये। उसके ओंठ पुणके और दाँत फलोंके बने हों। कुशके रोयें तथा चाँदीके ख़ुरोंसे सुशोभित हो और के कान श्रेष्ठ पत्तोंसे बनाने चाहिये । फिर उसके चारों ााओंमें सप्तधान्यके साथ तिलसे भरे हुए चार र रखने चाहिये । फिर दो वस्रोंसे उसको ढककर ग्ठके आभूषणसे उसे अलंकत कर दे। काँसेकी इनी बनाकर चन्दन और फ़्लोंसे उस धेनुकी ग करनी चाहिये। अयन, विषुव, व्यतीपात, दिनक्षय, भान्ति और प्रहणके अवसरपर इस धेनुके दानका शेष महत्त्व है, अथवा अपनी इच्छासे इसे सभी कालमें यादित किया जा सकता है। द्रव्य, ब्राह्मण और सम्पत्ति-। देखकर दानका प्रतिपादन करना चाहिये । दान नेवाला ब्राह्मण दरिद्र, विद्याभ्यासी, अग्निहोत्री, वेद-रान्तका पारगामी तथा आर्यावर्तदेशमें उत्पन्न हुआ होना

चाहिये । धेनुकी पूँछभागका स्पर्श करके हाथमें जल और दक्षिणा लेकर चन्दन और धूपसे पूजा कर फिर दो वस्रोंसे ढककर अपनी शक्तिके अनुसार अन्नसहित उसका दान कर दे, कंज्सी न करे। सभी विधि जलपूर्वक होनी चाहिये। ब्राह्मणको दान करनेके पूर्व दाता इस प्रकार प्रार्थना करे-- 'मधुवेनो ! तुम्हें मेरा नमस्कार है । तुम्हारी कृपासे मेरे पितर और दवतागण प्रसन्न हो जायँ ।' गृहीता कहे—'देवि ! मैं विशेष रूपसे कुटुम्ब्रकी रक्षाके लिये तुम्हें प्रहण करता हूँ । मधुवेनो ! तुम कामदुहा हो । मेरी कामनाओंको पूर्ण करो । तुम्हें मेरा नमस्कार । 'मधुवाता०\*' ( ऋक्संहि० १ । ९० । ६-८) इस मन्त्रको पढ़कर इस घेनुका दान करना चाहिये। महाराज! दानके पश्चात् छाता और ज्ता भी देना चाहिये । राजन् ! इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो 'मधुधेनु'का दान करता है, वह एक दिन खीर और मधुके आहारपर रहे। दान लेनेवाले ब्राह्मणको मधु और खीरके आहारपर तीन रातें व्यतीत करनी चाहिये। इसका दाता दस पूर्वजों और आगे होनेवाली दस पीढ़ियों खयं आप—-इस प्रकार इकीस पीढ़ियोंको तारकर भगवान् विष्णुके स्थानमें पहुँचता है । जो मानव इस प्रसङ्गको श्रद्धाके साथ सुनता अथवा सुनाता है, वह समस्त पापोंसे छूटकर विष्युलोकमें चला जाता है। ( अध्याय १०३-१०४)

## 'क्षीरघेनु' तथा 'द्धिघेनु'-दानकी विधि

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन् ! अब क्षीर-नु-दानकी विधि सुनो —राजेन्द्र ! गायके गोवरसे ग्री गयी पवित्र भूमिपर 'गोचर्म'मात्र प्रमाणमें सब गोर कुशाएँ विछा दे । उसके ऊपर विवेकी पुरुप, प्रणाम्मका चर्म रखे । उसपर गायके गोवरसे एक गिरत कुण्डिकाका निर्माण करे और वहाँ दूधसे भरा

हुआ एक घड़ा रखे । उसके चौथाई भागताला कलश बछड़ेके स्थानमें रखे, जिसका मुख सोनेका एवं सींग चन्दन तथा अगुरु-काष्ठके बने हों । कानोंके स्थानमें वृक्षके उत्तम पत्ते रखे । इस कुम्भके ऊपर तिलका पात्र रखनेका विधान है । गुड़से उसके मुखकी, शर्करासे जिह्नाकी, उत्तम फलोंसे दाँतोंकी और मोतियोंसे आँखोंकी

т п ој оз

<sup>ः</sup> यह पूरा मन्त्र इस प्रकार है—'मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषिः । मधु नक्तमु-ोषसो मधुमत्वार्थिवं रजः मधु दौरस्तु नः निता । मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः । (ऋक्० । ९० । ६-८, यजु, १३ । २७-२९ )।

रचना करनी चाहिये । उसके ईंखके चरण, कुशके रोयें और ताँवेकी पीठ वनायी जाय । सफेद कम्बलसे उसका गलकम्बल वनाये और काँसेकी दोहनी उसके पासमें रख दे । रेशमके सूर्तोंसे उसकी धूँछ तथा मक्खनसे उसका थन वनाये अथवा उसके सींग सोनेके एवं ख़ुर चाँदीके हों । फिर पासमें पञ्चरल रखे । चारों दिशाओंमें तिलसे भरे हुए चार पात्र तथा सभी दिशाओंमें सप्तभान्य रखनेका नियम है। इस प्रकारके लक्षणोंसे प्रम्पन क्षीर-धेनुकी कल्पना करनी चाहिये। फिर हो म्ह्रोंसे ढककर चन्दन और फूलोंसे उसकी पूजा करनी गाहिये। उसे वस्र आदिसे अलंकत करके मुद्रिका और प्रानके कुण्डलसे भी सजाये । तत्पश्चात् धूप-दीप देकर ह क्षीरघेन ब्राह्मणको अर्पण कर दे। दानके समय ड़ाऊँ, जूते और छाता भी दे। 'आप्यायख'० ( तै० आर० । १७) इस वेदोक्त मन्त्रसे प्रार्थना करनेका नियम । राजन् ! पूर्वोक्त 'आश्रयः सर्वभूतानाम्०' तथा ाप्यायस्व ममाङ्गानि० इन मन्त्रोंको क्षीरघेनुका दान नेवाला ब्राह्मण भी पढ़े। यह इस दानकी विधि कही ोहै। इस प्रकार दी जानेवाली घेनुका जो दर्शन करते उन्हें भी परमगति प्राप्त होती है। इस दानके साथ नी शक्तिके अनुसार एक हजार अथवा सौ सोनेके न्के देने चाहिये । महाराज ! 'क्षीर-वेनु' देनेसे जो होता है, अब उसे सुनो—इसका दाता साठ हजार तक इन्द्रलोकमें स्थान पाता है । फिर वह उत्तम ग और चन्दनसे सुशोभित होकर अपने पिता-पितामह देके साथ दिव्य विमानमें सवार होकर बहालोकको ा है । वहाँ वह बहुत दिनोतक आनन्दका अनुभव के फिर सूर्यके समान प्रकाशमान उत्तम विमानपर र होकर वह विष्णुलोकमें जाता है। जाते समय में अप्सराएँ उसकी संगीत और वाद्योंसे सेवा

करती हैं। वह विष्णुभवनमें बहुत दिनोंतक रहका कि श्रीविष्णुमें ही लीन हो जाता है। राजन् ! जो पुरा इस 'द्वीरचेनुके' प्रसङ्गको सुनता है अथवा मिक्तभाको पढ़ता है, वह सब पापोंसे कूटकर विष्णुलोकमें चल जाता है।

पुरोहित होताजी कहते हैं-राजन् ! अब मैं तुर्हे 'दिध-वेनु'का विधान वताता हूँ, सुनो । पहले गोत्रसे 'गोचर्म'के प्रमाणयुक्त पृथ्वीको लीपकर उसे पुणीसे सुशोभित कर छे और उसपर कुशा बिछा देना चाहिये। फिर उसपर काला मगचर्म और कम्बल विद्यापा पृथ्वीपर सप्तधान्य विखेर दे और उसके ऊपर दहींसे भरा हुआ एक घड़ा रखे । उसके चौथाई भागमें बछड़ेके लिये छोटा कलश रखनेका विधान है। सोनेसे उसके मुखकी शोभा बनाये और दो वस्नोंसे आन्हादित करके फूल और चन्दनसे उसकी पूजा करे । तयधात् जो कुलीन एवं साधु स्वभावका हो तथा क्षमा आरि, गुणोंसे युक्त हो-ऐसे बुद्धिमान ब्राह्मणको वह दिष्वेतु दान कर दे । घेनुके पुच्छभागमें बैठकर यह विधि सम्पन करनी चाहिये। अँगूठी और कानके भूपणींसे खड़ाऊँ, ज़्ता और छाता देशर 'दिधिकाल्णोरकारिपं0'( ऋक० ४ । ३९ । ६ ) -यह मन्त्र पढ़कर भर्लाभाँति सुपृजित 'द्वियेनु'का दान करे । राजेन्द्र ! जिस दिन यह दिवमर्या धेनु है, उस दिन दही खाकर ही रह जाय । राजन् ! यामान एक दिन दहीके आहारपर रहे और ब्राह्मणको तीन राधियातक दहीके आहारपर रहना चाहिये। जो दिधयेनुकं दान करते समय इस दृश्यको देखते हैं, उनको पर्म पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धांक साथ इस प्रसद्धवो सुनता अथवा किसी दूसरेको सुनाता है, वह भी अधमेव-यज्ञके फलको प्राप्तकर विणुलोकमें चला जाता है । ( अध्याव १०५२०६ )

#### 'नवनीतधेनु' तथा 'लवणधेनु'की दानविधि

पुरोहित होताजी वोले-राजन् ! अव 'नवनीत-घेनु के दानकी विधि सुनो, जिसे सुनकर मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट सकता है। 'गोचर्मप्रमाण'की भूमिको गोबरसे लीपकर उसके ऊपर काला मृगचर्म विछाकर ढाई सेर वजनका मक्खनसे भरा हुआ एक घड़ा वहाँ स्थापित करे । उसके उत्तर दिशामें चतुर्थीश भागवाला एक कलश बछडेके प्रतिनिधिखरूप रखे। राजन् ! उस घड़ेपर ही सोनेकी सींग और सुन्दर मुखकी रचना करनी चाहिये । मोतियोंसे उसके नेत्र तथा गुड़से जीम बनाये । फूलोंद्वारा उसके होंठ, फलोंद्वारा दाँत तथा खच्छ सूत्रोंद्वारा उसका गलकम्बल बनाये, अथवा शर्करासे उसकी जीभ एवं रेशमी सूत्रोंसे उसके गलकम्बलका निर्माण करे। राजन् ! मक्खनसे उसका थन बनाये, ईखसे चरण, उसकी ताम्रमय पीठ, रौप्यमय ख़ुरकी रचनाकर दर्भमय रोमोंसे उस घेनुको अलंकृत करे। पासमें पञ्चरत रखकर उसके चारों ओर तिलसे भरे हुए चार पात्र रख दिये जायँ। उस कलश ( रूपी गौ )-को दो वस्रोंसे ढककर चन्दन और फूलसे सुशोभित करे । फिर चारों दिशाओंमें दीपक प्रज्वित कर वह गौ ब्राह्मणको अर्पण कर दे। पूर्वीक्त घेनुओंके विषयमें जो मन्त्र कहे गये हैं, उन्हीं मन्त्रोंका यहाँ भी जप करना चाहिये। साथमें इतना अधिक कहे—देवि! पूर्व समयमें सम्पूर्ण देवताओं और असरोंने मिलकर समुद्रका मन्थन किया था। उस अवसरपर यह दिन्य अमृतमय पवित्र नवनीत निकला, जिससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी तृप्ति होती है । ऐसे नवनीतको मेरा नमस्कार ! ऐसा कहकर परिवारवाले ब्राह्मण-को वह गौ देना चाहिये। घेनु देनेके पश्चात् दोहनी-पात्र और उसके उपकरण दे तथा उस गौको ब्राह्मणके घरतक पहुँचा दे । राजन् ! इस घेनुका दान लेनेवाले

ब्राह्मणको चाहिये कि उस दिन वह हिनिष्य तथा रसपर ही रह जाय और देनेवाला भी इसी प्रकार तीन दिनोंतक रहे। राजन्! घेनुदान करते समय इस दश्यको देखनेवाला भी सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर भगवान् शिवके सायुज्यको प्राप्त कर लेता है। वह मानव अपने पहले हुए पितरों तथा आगे होनेवाले संततियोंके साथ प्रलयपर्यन्त विण्युलोकमं निवास करता है। जो भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गको सुनता तथा सुनाता है, वह भी सम्पूर्ण पापोंसे शुद्ध होकर विण्युलोकमं सम्मानित होता है।

पुरोहित होताजी बोले-राजेन्द्र ! अव 'लवणघेतु' दानका प्रसङ्ग सुनो । मनुष्यको चाहिये कि वह एक मन वजनके नमकसे एक घेनु बनाकर लिपी हुई पवित्र भूमिपर मृगचर्मके ऊपर कुशा विछाकर उसपर इस लवणमयी घेनुकी स्थापना करे। साथमें चार सेर नमकका एक बछड़ा भी बनाना चाहिये, जिसके चरण ईखसे बने हों। उसके मुँह और सींग सोनेके तथा ख़र चाँदीके होने चाहिये । राजन् ! उसके मुखका अन्तर्भाग गुड़का, दाँत फलके, जीभ शर्कराकी, नासिका चन्दनकी, आँखें रत्नकी, कान पत्तोंके, कोख श्रीखण्डकी, यन नवनीतके, पुच्छ सूत्रमय, पृष्ठ ताम्रमय और उसके रोगें कुराके हों। राजेन्द्र! पासमें काँसेकी दोहिनीपात्र भी रखना चाहिये। फिर घण्टा और आभूषणोंसे उस घेनुको भूषित करे । चन्दन, फूल और धूप आदिसे विधिपूर्वक उसकी पूजा कर दो वस्रोंसे ढककर फिर उसे ब्राह्मणको अर्पण कर दे । नक्षत्र और प्रहोंद्वारा कष्ट होनेपर मनुष्य किसी समय भी लवणघेनुका दान कर सकता है। वैसे प्रहण, संक्रान्तिकाल, व्यतीपात योग और अयन बदलते समय इसके दानकी विशेष विघि है। दान ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण साधु-स्वभावका,

शुद्ध कुलमें उत्पन्न, बुद्धिमान्, वेद और वेदान्तका पूर्ण विद्वान्, श्रोत्रिय और अग्निहोत्री होना चाहिये तथा राजन् ! ऐसे ब्राह्मणको, जो अमत्सरी—(किसीसे द्वेष न करता) हो, उसेयह गो देनी चाहिये। इस प्रकार पूजा करके मन्त्र पढ़कर गोके पूँछकी ओर वैठकर गोका दांन करना चाहिये। साथ ही छाता-ज्ञा भी दान करना चाहिये। फिर उसे दो वश्लोंसे ढककर अँगूठी, कानके कुण्डलोंसे पूजा करके दक्षिणा और कम्बल प्रदान करे। पहले कही हुई विधिका पालन करनेके साथ अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्णसे ब्राह्मणकी विधिवत पूजाकर ब्राह्मणके हाथमें दिस्रणासहित गोकी पूँछ पकड़ा दें। साथ ही दान करते समय कहना चाहिये—'ब्राह्मणदेव!

आप इस रुद्ररूपी घेनुको स्तीकार करें। आफ़ों मेरा नमस्कार है। फिर गौसे प्रार्थना करे— 'परमवन्दनीये! रुद्धरूपिणी गो! तुम्हें नमस्कार। तुम मेरा मनोरथ पूर्ण करों। लवणधेनु दान कर दाता एक दिन लवणके आहारपर रहे और लेनेवाले बाहाणको तीन रातोंतक लवणके आहारपर रहना चाहिये। दाता इस दानके फलस्वरूप, जहाँ भगवान् शंकरका निवास है, उसे प्राप्त कर लेता है। जो भक्तिके साथ इसका श्रवण करता है अथवा दूसरेको सुनाता है, वह मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर भगवान् रुद्रके लेकको प्राप्त करता है।

(अध्याय१०७-१०८)

# 'कार्पास' एवं 'धान्य-धेतु'की दानविधि

पुरोहित होताजी कहते हैं-राजन् ! कर्पासमयी घेनुके दानकी विधि बताता हूँ, जिसके प्रभावसे मनुष्य उत्तम इन्द्रलोकको प्राप्त करता है। विषुवयोग,अयनके परिवर्तनका समय, युगादितिथि, महणके अवसर, प्रहोंकी पीड़ा दु:खप्न-दर्शन तथा अरिष्टकी सम्भावना होनेपर मनुष्योंके छिये यह कर्पासचेनुका दान श्रेयोवह होता है । राजन् ! दानके लिये गायके गोबरसे लिपी भूमिपर कुश विछाकर उसपर तिल विखेरकर बीचमें वस्न और मालासे सुशोभित (कपाससे बनी) घेनुकी स्थापना करनी चाहिये। धूप, दीप और नैवेद्य आदिसे श्रद्धापूर्वक (मात्सर्य-रहित होकर ) उसकी पूजा करनी चाहिये । कृपणताका त्यागकर चार भार कपाससे सर्वोत्तम गौकी रचना करे । दो भारसे गौकी रचना करना मध्यम धेनु हुई अधम बनी भारसे तथा श्रेणीकी कही गयी है। धनकी कंज्सीका सर्वथा त्याग करना अनिवार्य है । गायके चौथाई भागमें वछड़ेकी

सिंग, चाँदीका खुर, अनेक फलोंके दाँत और रल-गर्भसे युक्त चेनु होनी चाहिये। अद्भाके साथ ऐसी सर्वाङ्गपूर्ण कर्पासमयी चेनु बनाकर उसका मन्त्रोंके द्वारा आह्वान एवं प्रतिष्ठाकर उसे ब्राह्मणको निवेदित कर है। श्रद्धाके साथ संयमपूर्वक गौको हाथसे रपर्श करके दान करना चाहिये। पूर्वोक्त विधिका पाटन करते हुए मन्त्र पढ़कर दाने करे। मन्त्रका भाव इस प्रकार है— 'देवि! तुम्हारे अभावमें किसी भी देवताका कार्य नहीं चळता, यदि यह बात सत्य है तो देवि! तुम इस संसारसागरसे मेरी रक्षा करो। मेरा उद्धार करो!'

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन् ! अत्र धाम्यमयी घेनुका प्रसङ्ग सुनो, जिससे स्वयं पार्वतीजी भी संतुष्ट हो जाती हैं । विप्रवयोग, अयनके परिवर्तनका समय अयवा कार्तिककी पृणिमाके ग्रम समयमें इस दान-का विशेष महत्त्व है । इसके दान करनेने जैसे राहमे चन्द्रमाका उद्धार होता है, वैसे ही मनुष्य पापसे हुट जाता है। अब उसी घेनुदानकी उत्तम विधि मैं कहता हूँ । राजेन्द्र ! दस धेनु-दान करनेसे जो फल मिलता है, वह फल एक धान्यमयी घेनुके दानसे सुलभ हो जाता है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि पहलेकी भाँति गोवरसे लिपी हुई पवित्र भूमिपर काले मृगका चर्म विछाकर उसपर इस धान्य-धेनुकी स्थापना कर उसकी पूजा करें । चार दोन, छः मन वजनके अन्नसे बनी हुई घेनु उत्तम और दो दोन, तीन मन अन्नसे बनी घेनु मध्यम मानी गयी है। सोनेकी सींग, चाँदीके खुर, रत्न-गोमेद तथा अगरु एवं चन्दनसे उस गायकी नासिका, मोतीसे दाँत तथा घी और मधुसे उस गायके मुखकी रचना करे। श्रेष्ठ वृक्षके पत्तोंसे कानकी रचनाकर काँसेका दोहनीपात्र उसके साथमें रखना चाहिये। उसके चरण ईखके और पूँछ रेशमी वस्नके वनाये । फिर रह्नोंसे भरे अनेक प्रकार-के फलोंको उसके पास रखे। खड़ाऊँ, जूता, छाता, पात्र तथा दर्पण भी वहाँ रखने चाहिये। पहलेके समान सभी अङ्गोंकी कल्पना करे और मधुसे उस गाय-का सुन्दर मुख बनाये । पुण्यकाल उपस्थित होनेपर पहले-जैसे ही दीपक आदिसे पूजा करनेके पश्चात् सर्व-प्रथम स्नान करके रवेत वस्र धारण करे। फिर तीन बार उस गायकी प्रदक्षिणा करे और दण्डकी भाँति उसके सामने लेटकर उसे साद्यङ्ग प्रणाम करना चाहिये। तत्पश्चात् ब्राह्मणसे प्रार्थना करे—'ब्राह्मणदेवता!आप महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न, वेद और वेदान्तके पारगामी विद्वान् हैं । द्विज-श्रेष्ट ! मेरी दी हुई यह गाय प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार

करनेकी कृपा कीजिये । इस दानके प्रभावसे देवाधिदेव भगवान् मधुसूदन मुझपर प्रसन्न हो जायँ । भगवान् गोविन्दके पास जो लक्ष्मी विराजती हैं, अग्निकी पत्नी खाहा, इन्द्रकी राची, शिवकी गौरी, ब्रह्माजीकी पत्नी गायत्री, चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना, सूर्यकी प्रभा, बृहस्पतिकी बुद्धि तथा मुनियोंकी जो मेधा है, वे सभी यहाँ धान्यमयी अन्नपूर्णादेवी धेनुरूपमें मेरे पास विराजमान हैं । इस प्रकार कहकर वह धेन ब्राह्मणको अर्पण कर दे ।

इस प्रकार गोदान करनेके बाद दाता व्यक्ति ब्राह्मणकी प्रदक्षिणा कर क्षमा माँगे । राजन् ! धन और रत्नोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीके दानसे अधिक पुण्यफल इस धान्यचेनुके दानसे मिलता है । राजेन्द्र ! इससे मुक्ति और भुक्तिरूप फल सुलभ हो जाते हैं । अतः इसका दान अवस्य करना चाहिये । इस दानके प्रभावसे संसारमें दाताके सौभाग्य, आयु और आरोग्य बढ़ते हैं और मरनेपर सूर्य-के समान प्रकाशमान किङ्किणीकी जालियोंसे सुशोमित विमानद्वारा, अप्सराओंसे स्तुति किया जाता हुआ, वह भगवान् शिवके निवासस्थान कैलासको जाता है । जनतक उसे यह दान स्मरण रहता है, तबतक स्वर्गलोकमें उसकी प्रतिष्ठा होती है । फिर खर्गसे च्युत होनेपर वह जम्बूद्वीपका राजा होता है । 'धान्यधेनु'का यह माहात्म्य खयं भगवान्द्वारा कथित है । इसे सुनकर मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त एवं परम शुद्ध-विश्रह होकर रुद्रलोकमें पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है।

( अध्याय १०९-११० )

#### कपिलादानकी विधि एवं माहात्म्य

पुरोहित होताजी कहते हैं—राजन्! अव परमोत्तम कपिला गौका वर्णन करता हूँ, जिसके दान करनेसे मनुष्य उत्तम विष्णुलोकको प्राप्त होता है। पूर्वनिर्दिष्ट विधिके अनुसार बद्धड़ेसहित समस्त अलंकारोंसे अलंकृत तथा रह्नोंसे विभूषितकर किपला-वेनुका दान करना चाहिये।(भगवान् वराह पृथ्वीसे कहते हैं—) भामिनि! किपला गायके सिर और ग्रीवामें सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर किपला

गौके गले एवं मस्तकसे गिरे हुए जलको प्रेमपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करता है, वह पवित्र हो जाता है और उसी क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं । प्रातःकाल उटकर जिसने कापिला गौकी प्रदक्षिणा की, उसने मानो सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्रदक्षिणा कर ली और उसके दस जन्मके किये हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। पवित्र वतके आचरण करनेवाले पुरुषको कपिला गौके मूत्रसे स्नान करना चाहिये। ऐसा करनेवाला मानो गङ्गा आदि सभी तीर्थोमें स्नान कर चुका । भक्ति-पूर्वक उसके गोमूत्रसे स्नान करनेपर मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर जो जीवनपर्यन्त स्नान करता है, वह पापसे छूट जाय, इसमें तो संदेह ही क्या ? एक मनुष्य जो एक हजार साधारण गौ-दान करता है और एक दूसरा व्यक्ति जो कपिला-दान करता है—इन दोनोंका फल समान है। यदि ऋपिला गौ कहीं मर गयी हो तो उसकी हड्डीकी गन्धको भी मनुष्य जनतक सूँघता है ? तबतक उसके शरीरमें पुण्य व्याप्त होते रहते हैं। किपलाके शरीरको खुजलाना और उसकी सेवा करना परम श्रेष्ठ धर्म माना जाता है । भय एवं रोग आदिके अवसरपर and the con

इसकी सेवा करनेसे सौ गौके दानके तुल्य पुण्य होत है। जो प्रतिदिन भूखी हुई कपिला गौको एक भी ला देता है, उसे 'गोमेधयङ्ग'का फल होता है औ वह अग्निके समान देदीप्यमान होकर दिव्य विमानोंद्रारा भगवानके लोकको जाता है।

सोनेके समान रंगवाळी कपिला प्रथम श्रेणीकी है और पिङ्गळवर्णवाळी द्वितीय श्रेणीकी। लाल आँखवाळी कपिला गौ तीसरी श्रेणीकी कपिला कही जाती है तथा वैड्र्यके समान पिङ्गळवर्णवाळी चौथी कपिला है। अनेक वर्णावाळी कपिला पाँचवीं, कुछ श्वेत और पीले रंगवाळी छठी, सफेद एवं पीली आँखवाळी सातवीं, काले और पीले रंगसे मिश्रित आठवीं, गुलाबी रंगवाळी नवीं, पीली पूँछवाळी दसवीं और सफेद खुरवाळी ग्यारहवीं श्रेणीकी कपिला गौ कही गयी है। इन सम्पूर्ण लक्षणोंसे युक्त तथा अखिल अलंकारोंसे अलंकत की हुई कपिला गौ भक्त बाह्मणको दान करनी चाहिये। इस गौके दान करनेपर भुक्ति और मुक्तिकी प्राप्ति होती है। साथ ही इस गौका दान करनेके प्रभावसे देनेवालेको भगवान विच्युका मार्ग सुलभ हो जाता है। (अध्याय १११)

# कपिला-माहातम्य, 'उभयतोष्ठस्वी' गोदान, हेम-कुम्भदान और पुराणकी प्रशंसा

पुरोहित होताजी कहते हैं—महाराज ! अब मैं किप्लाके भेद तथा उभयमुखी गोदानका वर्णन करता हूँ, जिसे पूर्वकालमें पृथ्वीके पूछनेपर भगवान् वराहने कहा था।

पृथ्वीने पूछा—प्रभो ! आपने जिस किपला गोकी वात कही है तथा आपके द्वारा जिसका उत्पादन हुआ है, वह हमधेन सदा पुण्यमयी है। प्रभो ! उसके कितने और क्या लक्षण हैं तथा खयम्भू ब्रह्माजीने खयं कितने प्रकारकी किपलाएँ बतलायी हैं। माधव ! दान करनेपर यह किपला गोकिस प्रकारका पुण्य प्रदान कर सकती है। जगहुरो ! किस प्रकारका पुण्य प्रदान कर सकती है। जगहुरो ! विस्तारपूर्वक यह प्रसङ्ग मैं आपसे सुनना चाहती हूँ।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! यह प्रसङ्ग पिवत्र एवं पापोंका नाश करनेवाला है । इसे भलीभाँति वतलाता हूँ, सुनो । इसके सुननेमात्रसे ही पुरुप अखिल पापोंसे मुक्त हो जाता है । वरानने ! पूर्वकालमें त्रव्याजीने सम्पूर्ण तेजोंका सार एकत्र कर यहींमें अनिहोत्रकी सम्पन्ताकों लिये कपिला गौका निर्माण किया था । वर्षु परे ! किपिला गौ पित्रोंको पित्रत्र करनेवाली, महलोंका महल तथा पुण्योंमें परम पुण्यमयी है । तप इसीका गूप है, तथा पुण्योंमें परम पुण्यमयी है । तप इसीका गूप है, ततोंमें यह उत्तम त्रत, दानोंमें यह उत्तम दान तथा निध्योंमें यह अक्षय निध्य है । पूर्वामें गुम-ह्मासे या प्रकटक्सि जितने पित्रत्र तीर्थ हैं एवं हमसे या प्रकटक्सि जितने पित्रत्र तीर्थ हैं एवं

सम्पूर्ण लोकोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य प्रमृति द्विजातियोंद्वारा सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि हवनकी जो भी क्रियाएँ हैं, वे सभी कपिला गायके घृत, क्षीर तथा दहीसे होती हैं। विधिपूर्वक मन्त्रोंका उचारणकर इनमें व्याप्त घृतसे जो हवन करता या अतिथिकी पूजा करता है, वह सूर्यके समान प्रकाशमान विमानोंपर चढ़कर सूर्यमण्डलके मध्यभागसे होते हुए विष्णुलोकमें जाता है। अनन्तरूपिणी कपिला धेनुमें सिद्धि और बुद्धि देनेकी पूर्ण योग्यता है। सम्पूर्ण लक्षणोंसे लक्षित जिन कपिला घेनुओंका पहले वर्णन किया है, वे सभी महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न हैं । उनकी कृपासे निश्चय ही मानत्रोंका उद्घार हो जाता है । जिनमें कपिलाके एक भी लक्षण घटित हो, ऐसी स्थितिमें सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाली कपिलाधेनको सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसी कपिलाके पुच्छ, मुख और रोम सब अग्निके समान माने जाते हैं । वह अग्निमयी किपलादेवी 'सुवर्णाख्या' बतायी जाती है। जो ब्राह्मण प्रवल इच्छाके कारण हीनव्यक्तिसे ऐसी कपिलाधेनु दानमें लेकर उसका दूध पीता है तो इस निन्दित कर्मके कारण उस अधम ब्राह्मणको पतितके समान समझना चाहिये । जो ब्राह्मण हीन ब्यक्तियोंसे कपिलाका दान लेता है उसके पितर उसी समयसे अपवित्र स्थानमें पड़ जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणसे बात भी नहीं करनी चाहिये और एक आसनपर भी नहीं बैठना चाहिये। वसंघरे! ब्राह्मण समाज दूरसे ही ऐसे प्रतिप्राही ब्राह्मणका त्याग कर दे । यदि ऐसे प्रतिप्राही बाह्मणसे वार्तालाप हो गया या एक आसनपर बैठ गया तो उस बैठनेवाले ब्राह्मणको प्राजापत्य एवं कृच्छु-ऋत करना चाहिये, तब उसकी शुद्धि होती है । अन्य करोड़ों विस्तृत दानोंकी क्या आवश्यकता ! एक कविला गोका दान ही साधारण हजार गोओंके दानके समान है । श्रोत्रिय, दरिद्र,

ग्रुद्ध आचारवाले तथा अग्निहोत्री ब्राह्मणको एक भी कपिला गौ देना सर्वोत्तम है ।

गृहाश्रमी पुरुषको चाहिये कि दान देनेके लिये जल्दी ही प्रसव करनेवाली घेनुका पालन करे। जिस समय वह कपिला घेनु आधा प्रसव करनेकी स्थितिमें हो जाय, उसी समय उसे ब्राह्मणको दान कर देना चाहिये। जब उत्पन्न होनेवाले बछड़ेका मुख योनिके बाहर दीखने लगे और शेष अङ्ग अभी भीतर ही रहे, अर्थात् अभी पूरे गर्भका उसने मोचन (बाहर) नहीं किया, तबतक वह घेतु सम्पूर्ण पृथ्वीके समान मानी जाती है। वसुंधरे! ऐसी गायका दान करनेवाले पुरुष ब्रह्मवादियोंसे सुपूजित होकर ब्रह्मलोकमें उतने करोड़ वर्षीतक निवास करते हैं, जितनी कि घेनु और बछड़ेके रोमोंकी संख्याएँ होती हैं। सोनेकी सींग, चाँदीके ख़रसे सम्पन्न करके कपिला गौ ब्राह्मणके हाथमें दे । दान करते समय उस घेनुका पुन्छ ब्राह्मणके हाथपर रख दे। हाथपर जल लेकर शुद्ध वाणीमें ब्राह्मणसे संकल्प पढ़वावे। जो पुरुष इस प्रकार ( उभयमुखी गौका ) दान करता है, उसने मानो समुद्रसे विरी हुई पर्वतों और वनोंसे तथा रत्नोंसे परिपूर्ण समूची पृथ्वीका दान कर दिया-इसमें कोई संशय नहीं । ऐसा मनुष्य इस दानसे निश्चय ही पृथ्वी-दानके तुल्य फलका भागी होता है। वह अपने पितरोंके साथ आनन्दित होकर भगवान् विष्णुके परम धाममें पहुँच जाता है। ब्राह्मणका धन छीननेवाला, गोघाती अथवा गर्भका पात करनेत्राळा पापी, दूसरोंको ठमनेवाला, वेदनिन्दक, नास्तिक, ब्राह्मणोंका निन्दक और सन्कर्ममें दोषदृष्टि रखनेवाला महान् पापी समझा जाता है । किंतु ऐसा घोर पापी भी बहुतसे सुवर्णोसे युक्त उभयमुखी गौके दानसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठभावोंवाळी पृथ्वी देवि ! दाताको चाहिये कि उस दिन खीरका भोजन करे अथवा दूधके ही सहारे रहे । गोदानके समय त्राह्मणसे प्रार्थना करे---'में यह उभयमुखी गाय देता

हूँ, आप इसे खीकार करें। इसके प्रभावसे मेरा इस लोक तथा परलोकमें निश्चय ही कल्याण हो। फिर गायसे प्रार्थना करे—'अपने वंशकी वृद्धिके लिये मैंने तुम्हें दानमें दिया। तुम सदा मेरा कल्याण करो।' दान लेते समय ब्राह्मण उभयमुखी धेनुसे प्रार्थना करे—'धेनो ! अपने कुटुम्बकी रक्षाके लिये मैं दानरूपमें तुम्हें खीकार कर रहा हूँ। देवताओंकी धात्रि! तुम्हें नमस्कार। इद्राणि! तुम्हें बार-बार नमस्कार। तुम्हारी कृपासे मेरा निरन्तर कल्याण हो। आकाश तुम्हारा दाता और पृथ्वी गृहीत्री है। आजतक कौन इसे किसके लिये देनेमें समर्थ हो सका है।' वसुंधरे! ऐसा कह लेनेपर दाता ब्राह्मणको विदा करें और ब्राह्मण उस धेनुको अपने घर ले जाय।

वसुंधरे ! इस प्रकार प्रसवके समय गायका जो दान करता है, उसने मानो सात द्वीपोंवाली पृथ्वीका दान कर दिया, इसमें कोई संशय नहीं । चन्द्रमाके समान मुखवाली, सुक्म मध्य भागवाली, तपाये हुए सुवर्णवर्णकी कपिळा गौकी प्रसव करते समय सम्पूर्ण देवसमुदाय निरन्तर स्तुति करता है । जो व्यक्ति काल उठकर समाहितचित्तसे तीन बार भक्तिपूर्वक इस कल्प--- 'गोदान-विधान'को पढ़ता है, उसके वर्षभरके किये हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे वायुके झोंकेसे धूलके समूह । जो पुरुष श्राद्धके अवसरपर इस परम पावन प्रसङ्गका पाठ करता है, उस बुद्धिमान् पुरुषके अन्तरमें दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओंको बड़े प्रेमसे ग्रहण करते हैं। अमावास्या तिथिमें बाह्मणोंके सम्मुख जो इसका पाठ करता है, उसके पितर सौ वर्षके लिये तृप्त हो जाते हैं । जो पुरुष मन लगाकर निरन्तर इसका श्रवण करता है, उसके सौ वर्षोंके भी किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं।

पुरोहित होताजी कहते हैं-राजेन्द्र ! इस पर प्राचीन गोदान-महिमाके रहस्यको भगवान् वराहने पृथ्वीको सुनाया था । सम्पूर्ण पापोंको शान्त करनेवाल यह पूरा प्रसङ्ग मैंने तुम्हें सुना दिया। माघ मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीके दिन तिलवेनुका दान करना चाहिये । इसके फळखरूप दाता सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न होकर अन्तमें भगवान् विष्णुके पदको प्राप्त करता है । महाराज ! श्रावण मासके शक्रपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन सुवर्णके साथ प्रत्यक्ष घेनका दान करना चाहिये । राजेन्द्र ! ऐसे तो सभी समयमें सब प्रकारकी घेनुओंका दान करना उत्तम है, पर इस दानसे सब प्रकारके पाप शान्त हो जाते हैं और दाताको भुक्ति-मुक्ति सुलम हो जाती है। यह प्रसङ्ग बड़ा विस्तृत है, जिसे मैंने तुमसे संक्षेपमें ही बतलाया है। धेनुओंका दान मनुष्योंके लिये सब प्रकारकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाल है। राजेन्द्र! जो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वह भूखसे अत्यन्त पीड़ित होता रहता है।

राजन्! इस समय कार्तिकका महीना चल रहा है। इसमें भौतिक रत्नों और ओपियोंसे युक्त भ्रह्माण्डिया दान करना चाहिये। देवता, दानव और यक्ष सब ब्रह्माण्डिके ही अन्तर्गत हैं। यह सम्पूर्ण बीजों और रसोंसे समन्वित है। इसे हेममय बताया गया है। कार्तिकमें ग्रुह्मपक्षकी द्वादशीक दिन अथवा विशेष करके पूर्णमासीके अवसरभर इस रानर्साहत ब्रह्माण्डाकृतिको श्रेष्ट पुरोहितको भिक्तक साथ दान करे। राजन्! ब्रह्माण्डमरमें जितने तीर्थ हैं तथा जितने दान हैं, वे सभी इस ब्रह्माण्डदाता पुरुषके द्वारा सम्पन्न हो गये—ऐसा समझना चाहिये। संक्षेपसे यह प्रसङ्ग तुरहे बता दिया। राजन्! जो पुरुष हजारों द्विणाओंसे सम्पन्न होनेवाला यज्ञ करता है, वह तो ब्रह्माण्डके विसंध एक देशकी पूजा करता है, वह तो ब्रह्माण्डके विसंध एक देशकी पूजा करता है, वह तो ब्रह्माण्डके विसंध एक देशकी पूजा करता है, वर जो पुरुष स्व

सारे ब्रह्माण्डकी अर्चना कर, सामग्री दान करता है, उसके द्वारा मानो सभी हवन, पाठ और कीर्तन विधिष्रवंक सम्पन्न हो गये।'

इस प्रकारकी बात सुनकर राजाने उसी समय एक सुवर्ण-कुम्भमें ब्रह्माण्डकी कल्पना कर विधिपूर्वक उन ऋषिको ब्रह्माण्डका दान किया और उसके फलखरूप वह राजा सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न हो स्वर्गको चला गया । अतएव राजेन्द्र ! तुम भी यह दान करके सुखी हो जाओ । विसष्ठजीके ऐसा कहनेपर उस राजाने भी ऐसा ही किया । फिर उन्हें वह परम सिद्धि प्राप्त हुई, जिसे पाकर मनुष्य कभी सोच नहीं करता ।\*

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! यह संहिता सम्पूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करनेवाली है । इसका तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया । वरारोहे ! 'वराह' नामसे प्रसिद्ध इस संहितामें अखिल पातकों को नष्ट करने की रिक्ति है । सर्वज्ञ परमप्रभुसे ही इसका उद्भव हुआ था । तत्परचात् ब्रह्माजी इसके विशेषज्ञ हुए । ब्रह्माजी इसे अपने पुत्र पुलस्त्यजीको बताया । पुलस्त्यजीने परशुरामजीको, परशुरामजीने अपने शिष्य उप्रको और उप्रने मनुको इसकी शिक्षा दी । यह तो पूर्वकल्पकी बात हुई । अब भविष्यकी बात सुनो । धराधरे ! तुम्हारी कृपासे किपल आदि सिद्ध पुरुष तपस्या करके इसे जानने में समर्थ होंगे। इसी क्रमसे फिर इसका ज्ञान वेदव्यासको होगा। व्यासदेवके शिष्य रोमहर्षण नामसे विख्यात होंगे। वे शुनकके पुत्र शौनकसे इसका कथन करेंगे, इसमें कुछ

संदेह नहीं । कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजी सबके गुरु हे वे अठारह पुराणोंके ज्ञाता हैं, जो इस प्रकार कहे गये हैं पहला ब्रह्मपुराण, दूसरा पद्मपुराण, तीसरा वायुपुराण, न शिवपुराण, पाँचवाँ भागवतपुराण, छठा नारदपुः सातवाँ मार्कण्डेयपुराण, आठवाँ अग्निपुराण, भविष्यपुराण, दसवाँ ब्रह्मवैवर्तपुराण, ग्यारहवाँ लिङ्गपुर बारहवाँ वराहपुराण, तेरहवाँ स्कन्दपुराण, चौद वामनपुराण, पंद्रहवाँ कूर्मपुराण, सोलहवाँ मत्स्यपुर सत्रहवाँ गरुडपुराण और अठारहवाँ ब्रह्माण्डपुरा वसुंधरे ! जो पुरुष कार्तिक मासकी द्वादशी ति दिन भक्तिपूर्वक इसका पठन एवं व्याख्यान व है, वह यदि संतानहींन हो तो उसे अवस्य पुत्रकी प्राप्ति होती है। प्राणियोंको आश्रय देने देवि ! जिसके घरमें यह लिखा हुआ प्रसङ्ग पूजित होता है, उसके यहाँ खयं भगवान् नारा विराजते हैं। जो भक्तिके साथ निरन्तर इसका श्र करता है तथा सुनकर भगवान् आदिवराहरे सम रखनेवाले इस 'वराहपुराग'की पूजा करता है, उ मानो सनातन भगवान् विष्णुकी पूजा कर ह वसुंधरे ! इसे सुनकर इस प्रन्थ तथा भगवान्की ग पुष्पमाला और वस्त्रोंसे पूजन तथा भोजन-वस्रद्वारा ब्राह्म का सम्मान करना चाहिये। यदि राजा हो तो अपनी शरि अनुसार बहुतसे ग्राम देकरं इस पुस्तक-वराहपराण पूजा करे। ऐसा करनेवाला मानव सम्पूर्ण पापोंसे। होकर भगवान् विष्णुके सायुज्यको प्राप्त कर छेता है (अध्याय ११:

<sup>\*[</sup>विशेष दृष्टच्य—वराहपुराणके ये 'तिलधेनु' आदि दानके ९९ से ११२ तकके अध्याय 'कृत्यकल्पतरु', 'अपराह 'हेमादि दानखण्ड', नीलकण्ठ भट्टके 'दानमयूख', रघुनन्दनके 'दानतत्त्व' तथा अन्योंकी 'दानचन्द्रिका'-'दानको मुदी', वल्लालसें 'दानसागर' आदिमें प्रायः सर्वथा इसी क्रमसे इन्हीं श्लोकोंमें प्राप्त होते हैं। इनमें 'अपरार्क'का तथा 'कृत्यकल्पतरु'के रचि पं लक्ष्मीधरका समय १०वीं एवं ११वीं शती है। उस समय इस पुराणकी कितनी प्रतिष्ठा थी, यह इससे सूर्यालोककी त सुस्पष्ट हो जाता है।

### पृथ्वीद्वारा भगवान्की विभूतियोंका वर्णन

नैगिगरण्यके ऋषिसत्रमें सृतजीने कहा कि एक बार श्रीसनत्कुमारजी श्रमण करते हुए पृथ्वीसे आकर मिले और पूछा—देवि! जिनके आधारपर तुम अवलियत हो तथा जिन वराहभगवान्से तुमने पुराणका श्रवण किया है, उसे तत्वपूर्वक कहनेकी ऋषा करो। ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारकी बात सुनकर पृथ्वीने उनसे इस गकार कहना आरम्भ किया।

पृथ्वी वोली—विप्रेन्द्र! भगविद्गभूतिका यह विषय तयन्त गोपनीय है। जिस समय संसारमें चन्द्रमा, अग्नि, पूर्य और नक्षत्र—इन सभीका अभाव था, सभी दिशाएँ तिमित थीं, किसीको कुछ भी ज्ञान नहीं था, न पवनकी ति थी, न अग्नि और विद्युत् ही अपना प्रकाश फैला कते थे, उस समय परम प्रभु परमात्माने मत्स्यका वतार धारण कर रसातलसे वेदोंका उद्धार किया। फिर न्होंने कूर्मका अवतार धारणकर अमृत प्रकट किया। एरण्यकशिपु वर पाकर दस (गर्वीला) हो गया था, उस समय प्रवान्ने नरसिंहका अवतार धारण कर उसका संहार करके हाद तथा विश्वकी रक्षा की। इसी प्रकार उन्होंने परशुराम या रामका अवतार धारण कर रावणादि दुष्टोंका संहार या और भगवान् वामनद्वारा बलि बाँचे गये।

फिर सृष्टिके आरम्भमें जब मैं समुद्रमें डूबी जा रही , तब मैंने भगवान्से प्रार्थना की—'जगत्रमो ! आप पूर्ण विश्वके खामी हैं । देवेश ! आप मुझपर प्रसन्न रूपे । माधव ! भिक्तपूर्वक मैं आपकी शरणमें पहुँची हूँ, प कृपा करें । सूर्य, चन्द्रमा, यमराज और कुबेर—रूपोंमें आप ही विराजमान हैं । इन्द्र, वरुण, ग्न, पवन, क्षर-अक्षर, दिशा और विदिशा आप ही । हजारों युग-युगान्तरोंके समाप्त हो जानेपर भी आप रा एकरस स्थित रहते हैं । पृथ्वी-जल-तेज-वायु और काश-ये पाँच महाभूत तथा शब्द-स्पर्श-रूप-रस । र गन्ध—ये पाँच विषय आपके ही रूप हैं। प्रहोंसहित

सम्पूर्ण नक्षत्र तथा कला, काष्टा और मुहूर्त आफ्रे ही परिणाम हैं । सप्तर्षिवृन्द, सूर्य-चन्द्र आर् ज्योतिश्वक्र और ध्रुव—इन सबमें आप ही प्रकाशित होते हैं। मास-पक्ष, दिन-रात, ऋत और वर्ष-ये सब भी आप ही हैंं। नदियाँ, समुद्र, पर्वत तथा सर्पादि 🏒 जीवोंके रूपमें परम प्रसिद्ध आप ही सत्तावान् हैं। मेरु-मन्दराचल, विन्ध्य, मलय-दर्दुर, हिमालय, निग्ध आदि पर्वत और प्रधान आयुध सुदर्शन चक्र-ये सव आपके ही रूप हैं। आप धनुषोंमें शिवजीके धनुप— 'पिनाक' हैं, योगोंमें उत्तम 'सांख्य'योग हैं। छोकोंके छिये आप परमपरायण भगवान् श्रीनारायण हैं । यज्ञोंमें आप 'महायज्ञ' हैं और यूपों ( यज्ञस्तम्भों )में आप स्थिर रहनेकी शक्ति हैं। वेदोंमें आपको 'सामवेद' कहा जाता है । आप महाव्रतधारी पुरुषके अवयव वेद और वेदाङ्ग हैं । गरजना, बरसना आपके द्वारा ही होता है। आप ब्रह्मा हैं । विष्णो ! आपके द्वारा अमृतका सृजन होता है, जिसके प्रभावसे जनता जीवन धारण कर रही है। श्रद्धा-भक्ति, प्रीति, पुराण और पुरुप भी आप ही हैं। घेय और आघेय—सारा जगत्, जो कुछ इस समय वर्तमान है, वह आप ही हैं। सातों लोकोंके खामी भी आपको ही कहा जाता है। काल, मृत्यु, भूत, भविष्य, आदि-मध्य-अन्त, मेघा-बुद्धि और स्मृति आप ही हैं। सभी आदित्य आपके ही रूप हैं। युगोंका परिवर्तन करना आपका ही कार्य है। आपकी किसीसे तुल्रना नहीं की जा सकती, अतः आप अप्रमेय हैं। आप नार्गीमें 'शेष' तथा सपेंमिं 'तक्षक' हैं । उद्दह-प्रवह, यरुण और वारुणरूपसे भी आप ही विराजते हैं। आप ही इस विश्वलीलाके मुख्य सूत्रधार हैं। सभी गृहोंमें गृह-देवता आप ही हैं । सबके भीतर विराजमान, सबके अन्तरात्मा और मन आप ही हैं। विद्युत् और वेद्युत

एवं महाद्युति—ये आपके ही अङ्ग हैं। वृक्षोंमें आप वनस्पति तथा आप सिक्तियाओं में श्रद्धा हैं। आप ही गरुड़ बनकर अपने आत्मरूप (श्रीहरि)को वहन करते हैं और उनकी सेवामें परायण रहते हैं। दुन्दुभि और नेमिघोषसे जो शब्द होते हैं, वे आपके ही रूप हैं। निर्मल आकाश आपका ही रूप है। आप ही जय और विजय हैं। सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी, चेतन और मन भी आप ही हैं। ऐश्वर्य आपका खरूप है। आप पर एवं परात्मक हैं। विष एवं अमृत भी आपके ही रूप हैं। जगद्दन्द्य प्रभो! आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। लोकेश्वर! मैं डूबी जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा करें।

यह भगवान् केशवकी स्तुति है। व्रतमें दृढ़ स्थिति रखनेवाला जो पुरुष इसका पाठ करता है, वह यदि

रोगोंसे पीड़ा पारहा हो तो उसका दुःख दूर हो जाता है। यदि बन्धनमें पड़ा हो तो उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। अपुत्री पुत्रवान् बन जाता है। दिद्रको सम्पत्ति सुलभ हो जाती है। विवाहकी कामनावाले अविवाहित व्यक्तिका विवाह हो जाता है। कन्याको सुन्दर पित प्राप्त होता है। महान् प्रभु भगवान् माधवकी इस स्तुतिका जो पुरुष सायं और प्रातः पाठ करता है, वह भगवान् विष्णुके लोकमें चला जाता है। इस विषयमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। भगवान्की कही हुई ऐसी वाणीकी जबतक पित्चर्चा होती रहती है, तबतक वह पुरुष खर्गलोकमें सुख पाता है।

(अध्याय ११३)

#### श्रीवराहावतारका वर्णन

स्तजी कहते हैं—पृथ्वीने जब भगवान् नारायणकी इस प्रकार स्तुति की तो परम समर्थ भगवान् केशव उसपर प्रसन्न हो गये। फिर कुछ समय-तक वे योगजनित ध्यान-समाधिमें स्थित रहे। तदनन्तर वे मधुर खरमें पृथ्वीसे कहने छगे—'देवि! मैं पर्वतों और वनोंसिहत तुम्हारा शीव्र ही उद्धार करूँगा, साथ ही पर्वतसिहत सभी समुद्रों, सिरताओं और द्वीपोंको भी धारण करूँगा।'

इस प्रकार भगवान् माधवने पृथ्वीको आश्वासन देकर एक महान् तेजस्त्री वराहका रूप धारण किया और छः हजार योजनकी ऊँचाई तथा तीन हजार योजनकी चौड़ाईमें—यों नौ हजार योजनके पित्माणमें अपना विप्रह बनाया । फिर अपने वायीं दाढ़की सहायतासे पर्वत, वन, द्वीप और नगरोंसहित पृथ्वीको समुद्रसे ऊपर उठा लिया । कई विज्ञानसंज्ञक पर्वत जो पृथ्वीमें लगे हुए थे, वे समुद्रमें गिर पड़े । उनमें कुल तो संध्याकालीन मेघोंकी तरह विचित्र शोभा प्राप्त कर रहे थे और कुल निर्मल चन्द्रमाकी तरह भगवान वराहके

मुखके ऊपर लगे सुशोभित हो रहे थे। इनमें कुछ पर्वत भगवान् चक्रपाणिके हाथमें इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो कमल खिले हों। इस प्रकार भगवान् वराह अपनी दाइपर एक हजार वर्षोतक समुद्र-सिहत पृथ्वीको धारण किये रह गये। उस दाइपर ही कई युगोंके कालका परिमाण व्यतीत हो गया। फिर इकहत्तरवें कल्पमें कर्दमप्रजापितका प्राकट्य हुआ। तबसे अविनाशी भगवान् विण्यु पृथ्वीके आराध्यदेव माने जाते हैं। परम्पराके अनुसार यही उत्तम 'वराह-कल्प' कहलाया।

तदनन्तर पृथ्वीने भगवान्से प्रश्न किया—'भगवन्! आपकी प्रसन्नताका आधार क्या और कैसा है ! प्रातः एवं सायंकाळकी संध्याका खरूप क्या है ! भगवन्! पूजामें आवाहन, स्थापन और विसर्जन कैसे किये जाते हैं तथा अर्घ, पाद्य, मधुपर्क-स्नानकी सामग्री, अगुरु, चन्दन और धूप कितने प्रमाणमें प्राह्य हैं ! शरद्,

हेमन्त, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओंमें आपक्ती आराधनाका क्या विधान है ? उस समय उपयोग करने योग्य जो पुष्प और फल हैं तथा करने योग्य और न करने योग्य तथा शास्त्रसे निषिद्ध जो कर्म हैं, उन्हें भी नतानेकी कृपा करें । ऐश्वर्यवान् पुरुष कर्मीं-ा भोग करते हुए आपको कैसे प्राप्त करते हैं ! मों तथा इनके फलोंका दूसरेमें कैसे संक्रमण होता , आप यह भी कृपाकर बतायें । पूजाका क्या प्रमाण है. तिगाकी स्थापना किस प्रकार और किस प्रमाणमें होनी ाहिये । भगवन् ! उपवासकी क्या विधि है और उसे त्र किया जाप ? शुक्ल, पीत और रक्त वस्त्रोंको किस कार धारण करना चाहिये ? उन वस्त्रोंमें कौन वस्त्र **तनके** लिये हितकारक होता है । प्रभो ! आपके लिये ल-शाक आदि कैसे अर्पण किये जायँ १ धर्मवत्सल ! न्त्रके द्वारा आमन्त्रित करनेपर आये हुए देवताओंके लिये ास्तानुकूल कर्मका अनुष्ठान कैसे हो ! प्रभो ! भोजन कर नेके बाद कौन-सा धर्म-कर्म अनुष्ठेय है तथा जो होग क समय भोजनकर आपकी उपासना करते हैं, आपके र्गिका अनुसरण करनेवाले उन न्यक्तियोंको कौन-सी ति प्राप्त होती है । माधव! कुन्छ और सांतपनव्रतके ारा जो आपकी उपासना करते हैं तथा जो वायुका गहार करके भगवान् श्रीकृष्णकी उपासना करनेवाले हैं, न्हें कौन-सी गति मिलती है ? प्रभी ! आपकी भक्तिमें पवस्थित रहकर बिना लगणका भोजन करके जो आप-ती आराधना करते हैं तथा जो आपकी मक्ति करते हुए ग्योवत रखते हैं और माधव! जो प्रतिदिन गौको प्रास रंकर आपकी शरगमें जाते.हैं, प्रभो ! उन्हें कौन-सी ाति मिलती है ?

भिश्चापर जीविका चलाकर गृहस्थधर्मका पालन करते हुए जो आपकी ओर अग्रसर होते हैं तथा जो आपके कर्मोंमें परायण रहकर आपके क्षेत्रोंमें प्राण त्यागते हैं, वे महाभाग किन लोकोंमें जाते हैं ! जो

पश्चाग्नि-साधन कर उसका फल भगवान् माधक समर्पण करते हैं तथा जो पञ्चाग्नित्रतमें अथना कण्टका शय्यापर रहकर भगवान् अन्युतका दर्शन करते हैं वे किस उत्तम गतिको पाते हैं ? श्रीकृष्ण ! आपके भरि परायण जो व्यक्ति गोशालामें शयन करके आप शरणागत बने रहते हैं तथा शाकाहार करके आप भगव अन्युतर्का ओर अग्रसर होते हैं, उनकी कौन-सी ग निश्चित है ? भगवन् ! जो मानव कण-भक्षण कर तथा पश्चगव्य पानकर आप माधवकी शरण प्राः करते हैं, जो यवके आहारपर तथा गोमय पीया उपासना करते हैं. नारायण ! उनके लिये वेरोंमें कौन-सी गति एवं विवि निर्दिष्ट है! जो पावक ( जौसे बने पदार्थ ) खाकर आपकी उपासना करते हैं तथा आपकी सेवामें सदा संलग्न रहकर दीपकको सिरसे प्रणाम करके आपकी अर्चना करते हैं एवं जो प्रतिदिन आपके चिन्तनमें संलग्न रहकर द्रुग्धाहारपर रहते हैं, वे कौन गति पाते हैं ? आपके चिन्तनमें जो समय व्यतीत करनेवाले तथा 'अश्माशन' वृत करके आपकी सदा उपासना करनेवाले हैं, उन्हें कौन गति सुलभ होती है ! भगवन् ! भक्ति-परायण जो विद्वान् व्यक्ति दुर्वाका आहार करके आपकी उपासना करते हैं एवं अपने धर्म-गुणका आचरण करते हुए प्रीति-पूर्वक घुटनेके वल बैठकर आपकी अर्चना करने हैं, उन्हें कौन गति मिलती है ! यह सब आप वतानेकी कृपा करें । भगवन् ! पृथ्वीपर सोनेवाला तथा पुत्र, सी और घरसे सदा उदासीन होकर जो आपकी झरणमें चला जाता है, देवेश्वर ! उसे कौन-सी सिडि मिरती है ! यह वतानेकी कृपा कीजिये।

माधव ! आप सम्पूर्ण रहस्योंके ज्ञाना, विश्व-पिता और सम्पूर्ण धर्मोंके निर्णायक हैं, अतः योग और सांएयमें निर्णात सर्वहितावह यह निर्णययुक्त उपदेश आप ही यर सकते हैं। जो कृष्ण-नामका कीर्तन अथवा 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर आपकी उपासना करते हैं, उन्हें कौन-सी गति मिलती है ! आप कृपापूर्वक यह भी बतायें। भगवन्! मैं आपकी शिष्या और दासी हूँ। भक्ति- भावसे आपकी शरणमें उपस्थित हूँ । जगद्गुरो ! मुझपर आपकी कृपा है, लोकमें धर्मके प्रचार-हेतु आप इस धर्मरहस्यको मुझसे कहनेकी कृपा करें—यह मेरी आकाङ्का है। (अध्याय ११४)

#### विविध धर्मीकी उत्पत्ति

स्तजी कहते हैं—उस समय पृथ्वीकी वात सुनकर भगवान् नारायणने कहा- 'जगत्को आश्रय देनेवाली देवि ! मैं अब स्वर्गमें सुख देनेवाले साधनोंको तुम्हें बतलाऊँगा । मैं श्रद्धारहित प्राणीके सैकड़ों यज्ञों और हजारों प्रकारके दान आदि धर्मोसे संतुष्ट नहीं होता और न मैं धनसे ही प्रसन्न होता हूँ । किंतु माधवि ! यदि कोई व्यक्ति चित्तको एकाम्र करके श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान-स्मरण करता है, वह चाहे बहुत दोषोंसे युक्त भी क्यों न हो, मैं उसके व्यवहारसे सदा संतुष्ट रहता हूँ । पृथ्वीदेवि ! जो अत्यन्त बुद्धिमान् पुरुष मुझे आधी रात, अन्धकारपूर्ण समय, मध्याह्य अथवा अपराह्यके समय निरन्तर नमस्कार करते हैं, मैं उनपर सदा संतुष्ट रहता हूँ । मेरी भक्तिमें व्यवस्थित चित्तवाला भक्त कभी भक्तिसे विचलित नहीं होता । द्वादशी तिथिके दिन मेरी भक्तिमें तत्पर रहकर जो लोग उपवास करते हैं- मेरी भक्तिके परायण वे पुरुष मेरा साक्षात् दर्शन प्राप्त कर लेते हैं । सुन्दरि ! जो ज्ञानवान् एवं गुणज्ञ हैं तथा जिनका इदय भक्तिसे ओतप्रोत है, ऐसे मनुष्य इच्छातुसार खर्गमें वास करते हैं । सुमुखि ! मुझे पाना वड़ा कठिन है। थोड़े प्रयाससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता । माधवि ! भक्त जिन कर्मोंके फलखरूप मेरा दर्शन पाते हैं, अब उन कर्मोंका तुमसे वर्णन करता हैं। जो श्रद्धालु न्यक्ति द्वादशी तिथिके दिन उपवास करते हैं, वे मेरा दर्शन प्राप्त कर लेते हैं । जो उपनास करके हाथमें एक अञ्जल जल लेकर 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर

सूर्यकी ओर देखते हुए जलसे उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनकी अञ्जलिसे जलकी जितनी बूँदें गिरती हैं, उतने हजार वर्षोंतक वे स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।

देवि ! जो धर्मात्मा पुरुष द्वादशी तिथिमें विधिके साथ यत्नपूर्वक मेरी उपासना करते हैं तथा स्वेत पुष्यों एवं सुगन्धित धूपसे मेरी अर्चना करते हैं और मन्दिरमें मेरी स्थापना कर पूजा करते हैं, उन्हें जो गति मिलती है, वह सुनो । वसुंघरे ! उज्ज्वल वस्न धारणकर मन्त्रोचारण-पूर्वक मेरे सिरपर पुष्प-अर्पण करना चाहिये। मन्त्रोंके भाव इस प्रकार हैं— 'भगवान् श्रीहरि परम पूज्य एवं मान्य पुरुष हैं, वे पुष्पोंको स्वीकार करें एवं मुझपर प्रसन्न हो जायँ । भगवान् विष्णु व्यक्त और अव्यक्त गन्धको स्वीकार करनेवाले हैं । ऐसे भगवान् विष्णुके लिये मेरा बारंवार नमस्कार है । वे सुगन्वोंको पुन:-पुन: स्त्रीकार करें । भगवान् अन्युत अपनी शरणमें आये हुए भक्तकी बातको सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। वे जगद्-न्याप्त सूक्ष्म गन्ध तथा मेरे द्वारा अर्पित किये हुए धूपको प्रहण करें।' जो मेरा उपासक शास्त्रोंका श्रवण करके मेरे लिये ही कार्य सम्पादन करता है, वह मेरे लोकमें जानेका अधिकारी है। वहाँ वह चार मुजावाला होकर शोभा पाता है । देवि ! जो मन्त्रोंद्वारा मेरी पूजा करता है, वह मुझे वड़ा प्रिय लगता है । तुम्हारी प्रसन्तताके लिये यह सब उत्तम प्रसङ्ग मैंने तुम्हें कह सुनाया । सावाँ, सत्त गेन्

मूँग, धान, यव, तीना और कंगुनी—ये परम पवित्र अन्न हैं। जो मेरे भक्त पुरुष इन्हें खाते हैं, उन्हें शङ्क, चक्र, हल और मुसल आदि-सिहत मेरे चतुन्यूह खरूपका सदा दर्शन होता है।

वसुंधरे ! अव मोक्षकामी ब्राह्मणका कर्म बतलाता हूँ, उसे सुनो । मेरे उपासक ब्राह्मणको अध्यापनादि छः कर्मोमं निरत रहकर अहंकारसे सदा दूर रहना चाहिये । उसे लाभ और हानिकी चिन्ता छोड़ इन्द्रियोंको वशमें रखकर भिक्षाके आहारपर जीवन विताना चाहिये । उसे सदा मुझसे प्रीतिवाले कर्म करने चाहिये तथा पिशुनता (चुगली) आदिसे सर्वथा दूर रहना चाहिये । शास्त्रानुसरण करे, बालक, युवा और वृद्ध सबके लिये समान धर्म है । वसुंधरे ! एकाष्र- त होना, इन्द्रियोंको वशमें रखना और इष्टापूर्त\* कर्म

त्त होना, इन्द्रियोंको वशमें रखना और इष्टापूर्त \* कर्म ना—वेदोक्त यज्ञोंका अनुष्ठान, बगीचा लगाना, कृप-तालाब दिका निर्माण करना ब्राह्मणका खाभाविक गुण होना हिये। ऐसा करनेवाला ब्राह्मण मुझे प्राप्त कर लेता है।

अब मेरी उपासनामें तत्पर रहनेवाले मध्यम श्रेणीके वियके कर्तन्य धर्मोंका वर्णन सुनो । वह दान देनेमें रर, कर्मकी जानकारी रखनेवाला, यहोंमें परम कुशल, वित्र, क्षत्रिय मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्मोंमें ज्ञानवान । था अहंकारसे शून्य हो । वह थोड़ा बोले, स्सरोंके गुणोंको समझे, भगवान्में सदा प्रीति खे, विद्यागुरुसे किसी प्रकार मनमें द्वेष न करे तथा कभी कोई निन्दित कर्म न करे । उसे खागत-सत्कारादि करनेमें कुशल तथा कृगणतासे दूर रहना चाहिये । देवि ! न गुणोंसे सम्पन्न क्षत्रिय भी मुझे नि:संदेह प्राप्त कर हेता है ।

वसुंधरे ! अब मैं अपनी उपासना या भक्तिमें संलग्न हिनेवाले वैश्योंके कर्म बतलाता हूँ । मेरे भक्तिमार्गका नित्य अवलम्बन वैश्यका धर्म है । उसके मनमें धनके प्रति विशेष लोम, लाम और हानिके भाव नहीं उठने चाहिये। वह ऋतुकालमें ही अपनी खीके पास जाय। वह अपने अन्तः करणमें सदा शान्ति-संतोप बनाये रखे। वह मोहमें न पड़े, पित्रत्र एवं निपुण रहकर व्रतोंके अवसरपर उपवास करे और सदा मेरी उपासनामें रुचि रखे। वह नित्य गुरुकी पूजा करे तथा अपने सेवकोंपर दया रखे। इस प्रकारके लक्षणोंसे सम्पन्न जो वैश्य अपने कर्मोका सम्पादन करता है, उसके लिये न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह कभी मेरे लिये; अर्थात् मेरा और उसका सदा साक्षात् सम्बन्ध बना रहता है।

माधिव ! अब मैं शूद्र के उन कर्मों का वर्णन करता हूँ, जिनका सम्पादन करके वह मुझमें स्थित हो जाता है। जो शूद्ध-दम्पति—स्त्री और पुरुष दोनों मेरी उपासना सदा भक्तिभावसे करनेवाले हों, भागवत-मतानुयायी, देश और कालकी जानकारी रखते हों, रजोगुण और तमोगुणके प्रभावसे मुक्त हों, अहंकाररहित, शुद्ध-हृदय, अतिथिसेती, विनम्र तथा सबके प्रति श्रद्धान्छ, अति पवित्र, लोभ और मोहसे दूर और वड़ोंको सदा सादर नमस्कार करनेवाले एवं मेरे खरूपका ध्यान करनेवाले हों तो मैं हजारों ऋषियोंको छोड़कर उन्होंपर रीझ जाता हूँ। देवि! तुमने जो चारों वर्णोंके कर्म पूछे थे, मैंने उनका वर्णन कर दिया।

देवि ! इस प्रकार मेरी उपासनासे सम्बन्ध रखनेवाले गुणोंका, जिसने भक्तिके साथ अनुष्टान कर लिया, वह मुझे पानेका अधिकारी हैं। अब क्षत्रियोंके लिये आचरणीय दूसरा कर्म वतलाता हूँ—उसे सुनो । वसुंधरे ! यह ऐसा कर्म है, जिसके प्रभावसे उसे 'पाग'

<sup>\* &#</sup>x27;अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव साधनम् । आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ वाणिकृपतडागानि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमर्थिभ्यः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ १ (मार्कण्डेयपुराण १८ । ६-७, अत्रिसंहिता ४३-४४ के) इस वचनानुसार अग्निहात्र, तप, वेदपाठ, अतिथिसत्कार, बल्विश्वदेव—'इष्टकर्म' तथा कृप-वावली, मन्दिर, तालावका निर्माण, अन्नदान आदि 'पृतं ' कर्म है। तप, वेदपाठ, अतिथिसत्कार, बल्विश्वदेव—'इष्टकर्म' तथा कृप-वावली, मन्दिर, तालावका निर्माण, अन्नदान आदि 'पृतं ' कर्म है।

सुलभ हो जाता है। वह लाभ और हानिका त्याग कर मोह और कामसे अलग होकर, शीत और उष्णमें निर्विकार रहकर, लाम और हानिकी चिन्ता न करे । तिक्त-कटु-मधुर, खद्दा-नमकीन और कषाय खादवाले पदार्थोंकी भी उसे स्पृहा नहीं करनी चाहिये । उत्तम सिद्धि प्राप्त हो, इसकी भी उसे अभिलाषा नहीं करनी चाहिये। भार्या, पुत्र, माता-पिता—ये सब मुझे सेवाके लिये मिले हैं, वह मनमें ऐसा भाव रखे । पर इनमें भी आसक्ति न रखकर सदा मेरी भक्तिमें ही तत्पर रहे। वह धैर्यवान्, कार्यकुशल, श्रद्धालु एवं व्रतका पालन करनेवाला हो । उत्सुकताके साथ सदा कर्तव्य कर्ममें तत्पर रहनेवाला, निन्दित कर्मोंसे अलग रहनेवाला, और जिसका बचपन, यौवन समानरूपसे धर्ममें बीता हो, जो भोजन थोड़ा करे, कुळीनतासे रहे, सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करनेवाला हो, प्रातःकाल जगनेवाला, क्षमाशील, पर्वकालमें मौन रहनेवाला और जबतक कर्मकी समाप्ति न हो, तबतक इसे निरन्तर

करनेवाला हो, ऐसा क्षत्रिय 'योग'का अधिकारी हं है । निश्चित धर्मके पथपर रहकर अखाद्य वस्तुका व करे, धर्मके अनुष्ठानमें परायण रहे और अपना मन र मुझमें लगाये रखे। वह यथासमय मल-मूत्रका त्यागकर रू कर ले। पुष्प-चन्दन और धूपको मेरी पूजाकी सा मानकर उनका संग्रह करनेमें सदा लगा रहे कभी कन्द्रमूल और फलसे ही अपने शरीरका नि करे । कभी दूध, कभी सत्त और कभी केवल जलवे आहारपर रहे। कभी छठी साँझ ( तीसरे दिः कभी चौथी साँश तथा कभी अनुकूल समयमें निर्दोष मिल जायँ तो उनका आहार कर ले। वसुंधरे दिन, एक पक्ष अथवा एक मासमें जो कुछ खतः जाय, उसी आहारपर रह जाय । इस प्रकार जो वर्षीतक मेरी आराधना करता है तथा पूर्वकथित व जिसकी स्थिति बनी रहती है, ऐसा क्षत्रिय 'यो अधिकारी होता है तथा योगीलोग भी उसका करने आते हैं। (अध्याय १

#### 

#### सुख और दुःखका निरूपण

भगवान् वराह कहते हैं—महाभागे ! मेरे द्वारा निर्दिष्ट विधानके अनुसार जो कर्म करता-कराता है, उसे किस प्रकार सफलता प्राप्त होती है, अब मैं यह बतलाता हूँ, सुनो । मेरा भक्त एकाप्रचित्त, सुस्थिर होकर अहंकारका परित्याग कर दे एवं अपने चित्तको सदा मुझमें समाहितकर क्षमाशील, जितेन्द्रिय होकर रहे । वह द्वादशी तिथिको फल-मूल अथवा शाकका आहार करे, अथवा पयोवती एवं सर्वथा शाकाहारपर रहनेवाला हो । पष्टी, अप्टमी, द्वादशी, अमावास्या, चतुर्दशी—इन तिथियों में वह संयमपूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करे । इस प्रकार योगिवधानपूर्वक मेरी उपासना करनेवाला दृद्वती पवित्रातमा व्यक्ति धर्मसे सम्पन्न होकर विण्युलोकको जाता है । यहाँ उसकी अठारह सुनाएँ होती हैं और

उनमें वह धनुष, तलवार, वाण तथा गदा धार सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। उसे ग्लानि, बुढ़ापा और रोग नहीं होते। वे छाछठ हजार वर्षोतः लोकमें निवास करते हैं।

अब दुःखका खरूप बताता हूँ, उसे ः उचित उपचार करनेसे दुःखसे मुक्ति अथवा उस कं विनाश सम्भव है । जो मानव सदा अहंकार एवं आच्छादित है और मेरी शरणमें नहीं आता, अन्न ि जानेपर जो खयं पहले 'बल्विश्वदेव' कर्म नहीं कर जो सर्वभक्षी, सब कुछ वेचनेमें तत्पर तथा मुझे न करनेसे भी विमुख है और मुझे प्राप्त करनेका नहीं करता, भला इससे बढ़कर दूसरा दुःख अ

होगा ! जो बलियेश्यदेवके समय आये हुए अतिथिको भोजन अर्पण न कर खयं खा लेता है, देवता उसके अनको प्रहण नहीं करते। संसारकी यथाप्राप्त वस्तुसे जो असंतुष्ट रहकर दूसरेकी स्री आदिपर बुरी दृष्टि डालता है एवं द्सरोंको कप्ट पहुँचाता है, वह महान् मूर्ख है। जो मानव सत्कर्मोका अनुष्ठान न करके घरमें ही आलस्यसे पड़ा रहता है, वह समयानुसार कालके चंगुलमें फ़ेंस जाता है, यह महान् दुःखका विषय है। कुछ पुरुप अपने कर्मीके प्रभावसे सुन्दर रूप प्राप्त करते हैं और कुछ दूसरे कुरूप होते हैं । कुछ विद्वान् पुण्यात्मा, गुणोंके ज्ञाता और सम्पूर्ण शास्त्रोंके पारगामी होते हैं और कितने बोलनेमें भी असमर्थ, सर्वथा गूँगे। कितनों-के पास धन है, परंतु वे किसीको न तो देते हैं और न वयं ही उसका उपभोग करते हैं—इस प्रकार वे दरिद ो बने रहते हैं, फिर भला उस दारिद्रथकी तुलनामें ौर कोई दूसरा दु:ख क्या हो सकता है। \* किसी रुप्रकी दो स्त्रियाँ हैं, उन दोनोंमेंसे पति एककी तो शंसा करता है और दूसरीको हीन मानता है, तो त भाग्यहीना स्त्रीके लिये इससे बढ़कर अन्य दुःख ॥ होगा ! यह सब पूर्वके ही कर्मीका तो फल है ।

सुमध्यमे ! ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इस प्रकार जाति होकर भी जो पापकर्मोमें ही सदा रचे-पचे रहें र जिन्हें पञ्चतत्त्वोंसे निर्मित मनुष्यशरीर प्राप्त हो । भी वे मुझे पानेमें असफल रहें तो इससे बढ़कर ख क्या होगा ! भद्रे ! तुमने जो पापका प्रसङ्ग मुझसे ।, वह पाप सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें वाधक है; अत: खप्राप्ति करानेवाले प्रात्तन (पूर्वजन्मके) एवं तत्कालीन गं और दु:खोंका खरूप मैंने तुम्हें बताया !

शुभ कर्मके विषयमें तुमने जो प्रश्न किया है, कल्याणि! विषयमें निर्णीत तत्त्व मैं तुम्हें बताता हूँ, वह भी सुनो । जो शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके उसका श्रे भक्तोंको निवेदन कर देता है, उसके पास दुः खका सम्भव नहीं है। जो मेरी पूजा करके नैवेद्य अर्पण किं अनको बाँटकर फिर बचे हुएको प्रसाद मानकर खपं। करता है, उससे बढ़कर संसारमें सुखी कौन है!

वसुंघरे ! मेरे कहे हुए नियमके अनुसार है काळोंमें संघ्या आदि उत्तम कर्म करके जो जीवन व्यत् करता है, जगत्को आश्रय देनेवाळी पृथ्वि ! जो देव अतिथि और दुःखी मानवोंके ळिये अन्न देकर फिर ह उसे प्रहण करता है, जिसके यहाँ आया हुआ अति कभी निराश नहीं ठौटता अर्थात् जिस किसी प्रकारसे उज्जान-कुछ अर्पितकर उसे सत्कृत करता है, जो प्रत्ये मासमें एकादशीवत और अमावास्थाको श्राह्मकर्म करता है जिससे पितृगण परम तृप्त होते हैं, जो भोजन तैयार हो जानेपर उसमें हव्यान डालता है और उसे समानखादसे भक्षण करता है—भला उससे बद्धार संसारमें कोई दूसरा सुख क्या हो सकता है।

देवि! जिसकी दो भार्याएँ हैं और दोनोंमें जिसकी चुद्धि विकाररहित है, जो दोनोंको समान दृष्टिसे देखता है, जो पवित्रात्मा पुरुष सदा हिसारहित कर्म करता है अर्थात् हिंसामें जिसकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती, यह परम शुद्ध पुरुष मन्त्र-सुख भोगनेके लिये ही संसारमें आया है। दूसरेकी सुन्दर श्लीको देखकर जिसका चित्त चलयमान नहीं होता और जो मोती आदि रत्नों तथा सुवर्णको मिट्टीके हेलके समान देखता है, भला उससे बद्धर सुखी कौन है! हाथी और घोड़ोंसे पर्रिपूर्ण युद्धस्थलमें जो योद्धा अपने प्राणोंका परित्याग करता है, संयोग-वियोगमें सदा अनासक रहकर जो कुल्सित कर्मोका परित्याग करता है एवं खपं भगवद्भजन करते हुए संतुष्ट रहकर जीवन धरण वरता है, उससे बद्धर भला संसारमें सुखी कौन है!

अपम माणात तस्य । अ । अ । अ । अ । १२०।७) अ गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कहा है—'नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं। १ इत्यादि (रामचित्तमानस ७। १२०।७)

वसुंघरे ! स्त्रियोंके लिये पतिकी सेवा ही वत है, ऐसा समझकर जो स्त्री अपने खामीको सदा संतुष्ट रखती है, धनी होकर भी जो पण्डित पुरुष जितेन्द्रिय और पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंको वशमें रखे हुए है, जो अपमानको सहता है तथा दुःखमें उद्धिग्न नहीं होता, इच्छा अथवा अनिच्छासे भी जो मेरे उत्तम क्षेत्रमें प्राणोंको छोड़ता है, जो पुरुष माता और पिताकी सदा

पूजा करता है तथा देवताकी माँति नित्यप्रित उनका दर्शन करता है, तो इस सुखसे बढ़कर संसारमें अन्य कोई सुख नहीं है । सम्पूर्ण देवताओंमें जो मेरी ही मावना करके पूजा करता है, उससे में तिरोहित नहीं होता हूँ और न वह मुझसे ही तिरोहित होता है। मद्रे ! तुमने जो सम्पूर्ण छोकोंके हितसाधनके छिये पूछा था, वह पवित्र एवं निर्णीत वस्तुतत्त्व मैंने तुम्हारे सामने व्यक्त कर दिया। (अध्याय११६)

# भगवान्की सेवामें परिहार्य बत्तीस अपराध

भगवान् वराह कहते हैं --- भद्रे! आहारकी एक सुनिश्चित शास्त्रीय मर्यादा है । अतः मनुष्यको क्या खाना चाहिये और क्या नहीं खाना चाहिये, अब यह बताता हूँ, सुनो । माधवि ! जो भोजनके लिये उद्यत पुरुष मुझे अपिंत करके भोजन करता है, उसने अशुभ कर्म ही क्यों न किये हों, फिर भी वह धर्मात्मा ही समझा जाने योग्य है । धर्मके जाननेवाले पुरुषको प्रतिदिन धान, यव आदि —सत्र प्रकारके साधनमें सहायक (जीवनरक्षणीय) अन्नसे निर्मित आहारका ही सेवन करना चाहिये। अब जो साधनमें बाधक हैं, तुम्हें उन्हें बताता हूँ । जो मुझे अपवित्र वस्तुएँ भी निवेदन करके खाता है, वह धर्म एवं मुक्ति-परम्पराके विरुद्ध महान् अपराध करता है, चाहे वह महान् तेजसी ही क्यों न हो, यह मेरा पहला भागवत अपराध है। अपराधीका अन्न मुझे विल्वुल नहीं रुचता है। जो दूसरेका अन्न खाकर मेरी सेवा या उपासना करता है, यह दूसरा अपराध है । जो मनुष्य ली-सङ्ग करके गेरा स्पर्श करता है, उसके द्वारा . होनेवाला यह तृतीय कोटिका सेवापराध है। इससे धर्ममें वाधा पड़ती है । वसुंधरे ! जो रजखला नारीको देखकार मेरी पूजा करता है, मैं इसे चौथा अपरान मानता हूँ। जो मृतकका स्पर्श करके अपने शरीरको शुर् नहीं करता और अपित्रावस्थामें ही मेरी सप्यमि लग

जाता है, यह पाँचवाँ अपराध है, जिसे में क्षमा नहीं करता । वसुंचरे ! मृतकको देखकर विना आचमन किये मेरा स्पर्श करना छठा अपराध है । पृथ्व ! यदि उपासक मेरी पूजाके वीचमें ही शौचके लिये चला जाय तो यह मेरी सेवाका सातवाँ अपराध है । वसुंघरे ! जो नीले वस्रसे आवृत होकर मेरी सेवामें उपस्थित होता है, यह उसके द्वारा आचिरत होनेवाला आठवाँ सेवा-अपराध है । जगत्को धारण करनेवाली पृथ्व ! जो मेरी पूजाके समय अनुचित—अनर्गल बातें कहता है, यह मेरी सेवाका नवाँ अपराध है । वसुंघरे ! जो शास्त्रविरुद्ध वस्तुका स्पर्श करके मुझे पानेके लिये प्रयत्नशील रहता है, उसका यह आचरण दसवाँ अपराध माना जाता है ।

जो व्यक्ति कोधमें आकर मेरी उपासना करता है, यह मेरी सेवाका ग्यारहवाँ अपराध है, इससे मैं अत्यन्त अप्रसन्न होता हूँ । वसुंघरे ! जो निषिद्ध कर्मोंको पवित्र मानकर मुझे निवेदित करता है, वह बारहवाँ अपराध है । जो छाल वस्त्र या कौसुम्म रंगके (वनकुसुमसे रॅंगे) वस्त्र पहनकर मेरी सेवा करता है, वह तेरहवाँ सेवा-अपराध है । घरे! जो अन्यकारमें मेरा स्पर्श करता है, उसे मैं चौदहवाँ सेवा-अपराध मानता हूँ । वसुंघरे ! जो मनुष्य काले वस्त्र धारणकर मेरे कर्मोका सम्पादन करता है, वह पंदहवाँ अपराध करता है । जगद्वात्रि ! जो विना धोती पहने हुए मेरी उपचर्यामें संलग्न होता है, उसके द्वारा आचरित इस अपराधको में सोलहवाँ मानता हूँ । माध्रवि ! अज्ञानकश जो खयं पकाकर विना मुझे अर्पण किये खा लेता है, यह सतरहवाँ अपराध है ।

वसुंधरे ! जो अमस्य (मतस्य-मांस ) मक्षण करके मेरी शरणमें आता है, उसके इस आचरणको में अद्वारहवाँ सेवापराव मानता हूँ । वसुंधरे ! जो जालपाद- (बतस्य )का मांस भक्षण करके मेरे पास आता है, उसका यह कर्म मेरी दृष्टिमें उन्नीसवाँ अपराध है । जो दीपकका एवर्स करके विना हाथ धोये ही मेरी उपासनामें संलग्न हो जाता है, जगद्धात्रि ! उसका वह कर्म मेरी नेवाका वीसवाँ अपराध है । वरानने ! जो श्मशानभूमिमें माकर बिना शुद्ध हुए मेरी सेवामें अपराध है । वसुंधरे ! 'वह मेरी सेवाका इक्कीसवाँ अपराध है । वसुंधरे ! 'वह मेरी सेवाका इक्कीसवाँ अपराध है । वसुंधरे ! 'वह सेरी सेवाका इक्कीसवाँ अपराध है । वसुंधरे ! 'वह सेरी सेवाका इक्कीसवाँ अपराध है । वसुंधरे ! 'वह सेरी सेवाका इक्कीसवाँ अपराध है । वसुंधरे ! 'वह सेरी सेवाका इक्कीसवाँ अपराध है । वसुंधरे ! 'वह सेरी अपराध वह है, जो पिण्याक (हाँग )-मक्षण र मेरी उपासनामें अपस्थित होता है ।

देवि ! जो स्अर आदिके मांसको प्राप्त करनेका त्न करता है, उसके इस कार्यको में तेईसवाँ अपराध मता हूँ । जो मनुष्य मिदरा पीकर मेरी सेवामें पिस्पत होता है, बसुंधरे ! मेरी दृष्टिमें यह चौवीसवाँ पराध है । जो कुसुम्म (करमी)का शाक खाकर मेरे स आता है, देवि ! वह मेरी सेवाका पचीसवाँ अपराध । पृथ्वि ! जो दूसरेके बस्त पहनकर मेरी सेवामें उपस्थित ोता है, उसके उस कर्मको में छ्ब्बीसवाँ अपराध मानता । बसुंधरे ! सेवापराधोंमें सत्ताईसवाँ अपराध वह है, जो या अन्न उत्पन्न होनेपर उसके द्वारा देवताओं और तिरोका यजन न कर उसे स्वयं खा छेता है । देवि ! जो पित ज्वा पहनकर किसी जलाशय या बावलीपर चला ताता है, उसके इस कार्यको में अट्ठाईसवाँ अपराध वाता है, उसके इस कार्यको में अट्ठाईसवाँ अपराध

उन्तीसनों अपराध है, जो पुरुष अजीर्गते प्रस्त होका में पास आता है, उसका यह कार्य मेरी सेनाका तीसनों अनाः है । यशिक्षिनि ! जो पुरुष मुझे चन्दन और पुण अर्फ़ किये बिना पहले घृप देनेमें ही तत्पर हो जाता है, उसवे इस अपराधको मैं इकतीसनों मानता हूँ । मनिविनि मेरी आदिद्वारा मङ्गळशन्द किये बिना ही मेरे मिन्दरवे फाटकको खोलना बनीसनों अपराध है । देवि ! इस वत्तीसनें अपराधको महापराध समझना चाहिये ।

नसुंघरे! जो पुरुष सदा संयमशील रहकर शालकी जानकारी रखता हुआ मेरे कर्ममें सदा संलम रहता है, वह आवश्यक कर्म करनेके पश्चाद् मेरे लोकको चला जाता है। परमधर्म अहिंसामें परायण रहते हुए सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करना चाहिये। खपं अमानी, पित्र और दक्ष रहकर सदा मेरे भजनके मार्गण ही चलता रहे। साधक पुरुष इन्द्रियोंको जीतकर सेव एवं नामादि अपराधोंसे निरन्तर वचा रहे। वह उदार हो और धर्मण आस्था रखे, अपनी क्षीसे ही संतुष्ट रहे। शास्त्रह और सृक्ष्म बुद्धिसम्पन्न होकर मेरे मार्गण आरूढ़ रहे। भद्रे! मेरी कल्पनामें चारों वर्णोंके लिये सन्मार्गमें रहनेकी यही व्यवस्था है।

वसुंघरे ! जो स्त्री आचार्यमें श्रद्धा रखती है, वेयताओं-की भक्ति करती है, अपने खामीके प्रति निष्टा एवं प्रीति रखती है और संसारमें भी उत्तम व्यवहार करती है, वह यदि पतिसे पहले मेरे लोकमें पहुँचर्ता है, तो वह अपने खामीकी प्रतीक्षा करती है । यदि पुरुष मेरा मान है और अपनी पत्नीको छोड़कर मेरे धाममें पहले पहुँचता है, वह भी अपनी उस भाषांको प्रतीक्षा करता है । देवि ! अब कमोंमें दूसरे उनम कमको तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ ।

सुमुखि ! ऋषिछोग भी मेरी उपासनामें स्थित सहते हुए भी मेरा दर्झन पानेमें असमर्थ हैं । ऐसी स्थितिमें गेरे कर्मपरायण अन्य मनुष्योंकी तो बात ही क्या ? ग्राधिव ! जो अन्य देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, उनकी ग्रुद्धि मारी गयी है । वे मूर्ख मेरी मायाके प्रभावसे तुग्ध हैं, उनके चित्तमें पाप भरा हुआ है । ऐसे त्यक्ति मुझे पानेके अधिकारी नहीं हैं । भगवित ! मोक्षकी इच्छा रखनेवाले जिन पुरुषोंद्वारा मैं प्राप्य हूँ, उन परमशुद्ध भाववाले पुरुषोंका विवरण सुनाता हूँ । देवि ! यह आख्यान धर्मसे ओत-प्रोत है । इसे तुम्हें सुना चुका । माधिव ! दुष्ट व्यक्तिको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । जो अश्रद्धालु व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है, जिसने दीक्षा नहीं छी है एवं जो कभी मेरे पास आनेका प्रयत्न नहीं करता, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। माधिव ! दुष्ट, मूर्ख और नास्तिक व्यक्ति इस उपदेशको सुननेके अधिकारी नहीं हैं। देवि ! यह मेरा धर्म महान् एवं ओजस्वी है, इसका मैं वर्णन कर चुका। अब सम्पूर्ण प्राणियोंके हितके छिये तुम दूसरा कौन-सा प्रसङ्ग पूछना चाहती हो, वह बताओ। [ यह अध्याय 'कल्याण'—साधनाङ्कके पृष्ठ ५३८ पर 'बराहपुराण'के नामोल्छेखपूर्वक उद्भृत है।]

+-

#### पूजाके उपचार

भगवान् वराह बोले—भद्रे! अब मैं प्रायिश्वतोंका तत्त्वपूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो! भक्तको चाहिये, मन्त्रविद्याकी सहायतासे यथावत् सभी वस्तु मुझे वा अन्य देवताओंको अर्पण करे। फिर आगे कहे जानेवाले मन्त्रका उचारणकर दीयटका काष्ठ उठाना चाहिये। दीपकाष्ठका भूमिस्पर्श करना आवश्यक है, अतः जवतक वह पृथ्वीका स्पर्श न करे, तवतक दीपक जलाना निषिद्र है। दीपक जलानेके पश्चात् हाथ घो लेना चाहिये। तत्पश्चात् पुनः इष्टदेवके पास उपस्थित होकर सर्वप्रथम उनके चरणोंकी वन्दना करनी चाहिये । फिर आगे कहे जानेवाले मन्त्र-भावसे भगवान्को दन्तधावन देना चाहिये। मन्त्रका भाव यह है --- भगवन् ! प्रत्येक भुवन आपका खगरप है, आपके द्वारा सूर्यका तेज भी कुण्डित रहता है, आप अनादि, अनन्त और सर्व-खरूप हैं। यह दन्त-भावन आप स्वीकार कीजिये। वसुंधरे ! तुमने जो कुछ कहा है, वह सब धर्मसे निर्णीत है। श्रीविप्रहके हाथमें दन्तधावन देकर पुनः यथावत् कर्म करना चाहिये। इष्ट-देवके सिरसे निर्माल्य उतारकर उसे खयं अपने सिरपर रखे।

सुन्दरि! इसके बाद जलसे हाथको शुद्ध कर मुख-प्रक्षालन आदि कर्म करना चाहिये। फिर शुद्ध जलसे इष्टदेवताके मुखका प्रक्षालन करे । सुन्दरि ! इसका मन्त्र इस प्रकार है। ैइस मन्त्रसे पूजा करनेके फलखरूप पूजक संसारसे मुक्त हो जाता है। मन्त्रका भाव यह है— 'भगवन्! आत्म-( विष्णु ) खरूप इस जलको ग्रहण करें । इसी जलद्वारा अन्य देवताओंने भी सदा अपना मुख घोया है। फिर पञ्चरात्र-मन्त्रद्वारा सुन्दर चन्दन, धूप-दीप और नैवेद्य अर्पण करना चाहिये। इसके वाद हाथमें पुष्पाञ्जलि लेकर यह प्रार्थना करे-'भगवन् ! आप भक्तोंपर कृपा करनेवाले हैं। आप नारायणको मेरा नमस्कार है। ' पुन: प्रार्थना करे—'भगवन् ! आपकी कृपासे मन्त्रके जाननेवाले यह करनेमें सफल होते हैं। प्राणियोंकी सृष्टि आपकी ही कृपासे होती है।' माधिव ! इस प्रकार प्रातःकाल उठकर फिर अन्य फूल हाथमें ले मुझमें श्रद्धा रखनेवाला ज्ञानी पुरुष पत्रित्र होकर मुझ देवेश्वरकी पूजा करे। सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न हो जानेपर वह भूमिपर डण्डेकी भाँति पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम करेर और प्रार्थना करे—'भगवन्! आप मुझप

१. तन्द्रगवंसवं गुणांध आत्मनश्चापि गृह्म वारिणः । इमाआपस्तु देवानां मुखान्यप्रक्षालयन् ॥ (१। ११८ । १०)

२. साराजप्रणाममें हृदय, सिंग, नेत्र, मन, वचन, पैर, हाथ और घुटने—इन आट अङ्गींका पृथ्वीसे स्पर्

उरका शिरका राष्ट्रया मनका वचका तथा। पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते॥

प्रसन्त हो जायँ। फिर सिरपर अञ्चलि रखकर निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिये। भगवन् ! शालोंके प्रभावसे आपकी जानकारी प्राप्त हो जानेपर साधककी यदि आपको पानेकी इच्छा और चेष्टा होती है तो आप उसे प्राप्त हो जाते हैं। योगियोंको भी आपकी कृपासे ही मुक्ति सुलम हुई, अतएव मैं भी आपकी उपासना—कार्य करनेमें संलग्न हो गया हूँ। आपकी शालीय आज्ञाका मेंने सम्पादन किया है, इससे आप मुझपर प्रसन्त हो जायँ। फिर मेरी भक्तिमें संलग्न रहनेवाला साधक पुरुप इस प्रकार शालकी विधिका पालनकर कुळ देरतक मेरी प्रदक्षिणा करे।

मेरा भक्त कोई भी किया उतावलेपनसे न करे। इस प्रकार सभी कार्य सम्पन्न कर मेरी भक्तिमें दृढ़ आस्था रखनेवाळा पुरुष घृत तथा तेलसे मेरा अभ्यञ्जन करे। कार्य सम्पादन करनेवाळा मन्त्रज्ञ व्यक्ति तेल, घृत आदि स्तेह-पदार्थोकी ओर लक्ष्य कर एकाप्रचित्तसे इस प्रकार उच्चारण करे—'लोकनाथ! प्रेमके साथ मैं यह स्निग्ध पदार्थ लेकर आपको अपने हाथसे अपण कर रहा हूँ। इसके फलखरूप सम्पूर्ण लोकोंमें मुझे आत्मसिद्धि प्राप्त हो। भगवन्! आपको मेरा वारंवार नमस्कार है। मेरे मुखसे जो अनुचित बात निकल गयी हो, उसे क्षमा कीजिये।'

इस प्रकार कहते हुए सर्वप्रथम मेरे मस्तकपर स्नेह-पदार्थ ( तेल या घी ) लगाना चाहिये। पहले उसे मेरे दाहिने अङ्गमें लगाकर फिर बायें अङ्गमें लगाये। इसके बाद पीठमें लगाकर किटभागमें लगानेकी विधि है। भद्रे! इसके पश्चाद अपने व्रतमें अटल रहनेवाला पुरुष गायके गोवरसे भूमिका उपलेपन करे। भद्रे! गोमयद्वारा उपलेपन करते समय देखने तथा सुननेसे प्राणीकों जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे मैं कहता हूँ, सुनो। साथ ही मैं अभ्यञ्जन करनेका पुण्य भी सुनाता हूँ। उनकी जितनी वूँदें ( उस गोमयकी पृष्वीपर तथा इत्र, तेल आदिकी ) इष्टदेवके जपर गिरती हैं, उतने हजार वर्षोतक वह श्रद्धाल पुरुष खर्गछोकमें प्रतिष्ठा पाता है। इसके पश्चात उसे पुण्यात्माओंके लोक प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रकार जो भी मेरे गात्रोंमें तेल अथवा घृतसे अभ्यञ्जन करता है, वह एक-एक कणकी जितनी संख्याएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोतक खर्गछोकमें जाता है और में उस लोकमें उसकी महान् प्रतिष्ठा होती है।

भद्रे ! अत्र जो उद्वर्तन ( सुगन्धित वस्तुओं बना हुआ अनुलेप ) मुझे प्रिय है, उसे बतात हूँ, जिससे मेरे अङ्ग तो शुद्ध होते ही हैं, मु प्रसन्ता भी प्राप्त होती है। कार्य-सम्पादन करनेगा शास्त्रज्ञानी पुरुष लोध, पीपर, मधु, मधूक (महुना अश्वपर्ण अथवा रोहिण एवं कर्कट आदिके चूर्णको एक करके उपलेपन बनाये तो मुझे अधिक प्रिय है। य अनुलेपन अथवा अन्य अन्नोंके चूर्णद्वारा भी अनुलेप वनाया जा सकता है। जिसके हाथोंद्वारा मेरा अनुरे होता है, उसपर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ । क्योंकि य अनुलेपन मेरे शरीरको बहुत सुख देनेवाला है। अ इसे अवश्य करना चाहिये। यदि मेरी भक्ति करनेवा परमसिद्धि चाहता है तो इस प्रकार अनुलेपन लगाः मेरा स्नान कराये। इसके वाद आँवला और सुगनि उत्तम पदार्थोंको एकत्र करे और दढनती पुरुप उस मेरे सम्पूर्ण गात्रोंको मले। तत्पश्चात् जलका व लेकर इस आशयका मन्त्र उचारण करे—'भगवन आप देवताओंके भी देवता, अनादि, सर्वश्रेष्ट पुर हैं। आपका खरूप अत्यन्त शुद्ध है, व्यक्तम्स पधारकर यह स्नान स्वीकार कीजिये ।' मेरे मार्गः पुरुष इस प्रकार कहा अनुसरण करनेवाला मेरा स्नान कराये । घड़ा सोने अथवा चाँदीका है यदि ये दव्य न उपलब्ध हो सर्के तो कर्मका इ रखनेवाला पुरुप मेरा ताँवेके बड़ेसे स्नान र सकता है। इस प्रकार सिविधिकर्मसे स्नान कर

मन्त्रोंको पढ़ते हुए चन्दन अर्पण करना चाहिये। मन्त्रार्थ यह है—'प्रभो! सम्पूर्ण गन्धोंसे आपके मनमें प्रसन्तता प्राप्त होती है। ये चन्दन कई प्रकारके होते हैं, यह शास्त्रकी सम्मति है। ये सभी देवादि छोकोंमें उत्पन्न होते हैं। आपकी कृपासे सत्कार्योंमें इनका उपयोग होता है। मैंने आपके अङ्गोंमें छगानेके छिये इन पवित्र चन्दनोंको प्रस्तुत किया है। मिक्तिसे संतुष्ट भगवन्! आप इन्हें कृपाकर स्वीकार करें।'

इस प्रकार चन्दन आदि सुगन्धयुक्त पदार्थ एवं माला आदि अर्पण करके पूजन करनेका विधान है। कर्ममें श्रद्धा रखनेवाला कर्मशील पुरुष ऐसी अर्चना करके यह कहते हुए पुष्पाञ्जलि दे—'अच्युत! ये समयानुसार जलमें तथा स्थलमें उत्पन्न होनेवाले पवित्र पुष्प हैं। संसारसे मेरा उद्धार हो जाय, इसलिये यह पुष्प आप स्तीकार कीजिये! स्तीकार कीजिये!

इस प्रकार मेरे भागवत-सम्प्रदायोक्त विधिका पालन करते हुए मेरी अर्चना करनेके पश्चात् मुझे सुगन्धद्रव्योंसे बना हुआ धूप देना चाहिये । धूपसे मुझे बहुत प्रेम है । इसके प्रदानसे दाताके मातृ-पितृ- कुलोंकी आत्मा पिवृत्र हो जाती है । विधिके साथ धूप लेकर यह मन्त्र' पढ़ना चाहिये—मन्त्रका भाव यह है— 'भगवन् ! यह दिव्य धूप बहुत-से सुगन्धित द्रव्योंसे सम्पन्न है । इसमें बनस्पतिका रस भी सम्मिलित है । जन्म- मृत्युसे मुझे मोक्ष मिल जाय, इसिलिये में आपको यह धूप निवेदित करता हूँ, आप इसे स्वीकार करनेकी कृपा की जिये । 'भगवन् ! सम्पूर्ण देवताओं तथा प्राणियोंके

िन्ये शान्ति सुलभ हो। मैं भी सदा शान्तिसे सम्पन्न रहूँ। शानियोंकी योगभावमयी शान्तिसे आप धूप ग्रहण करें। आपको मेरा नमस्कार है। जगद्गुरो ! आपके अतिरिक्त इस संसारसागरसे मेरा उद्घार करनेवाला दूसरा कोई नहीं है।

इस प्रकार माला, चन्दन, अनुलेपन आदि सामग्रियोंसे पूजा करके रेशमी खच्छ वस्न, जिसका कुछ भाग पीले रंगका हो, निवेदित करना चाहिये। ऐसी अभ्यर्चना करनेके उपरान्त सिरपर अञ्जलि वाँघे हुए इस मन्त्रका पाठ करें। मन्त्रका भाव यह है— 'सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले भगवन्! आप पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं! लक्ष्मी आपके पास शोभा पाती हैं, आपका विग्रह आनन्दमय है। आप ही सबके रक्षक, रचियता और अधिष्ठाता हैं। प्रभो ! आप आदि पुरुष हैं, आपका रूप सर्वथा दुर्दर्श, दुर्जेय है। आपके दिव्य अङ्गको आच्छादित करनेके लिये यह कौशेय (रेशमी) वस्न, जो कुछ पीले रंगसे सुशोभित एवं मनोहर है, मैं अपण करता हूँ। आप स्वीकार कीजिये।'

'देवि! फिर मुझे वस्त्रोंसे विभूषित कर हाथमें एक पुष्प ले और उससे आसनकी कल्पना कर मुझे अपण करे। वस्त्र मेरे विग्रहके अनुसार होना चाहिये। पूजा करते समय प्रणव, धर्म एवं पुण्यमय विचारसे पूजनको सम्पन्न करना चाहिये। आसन अपण करनेके मन्त्रका भाव यह है—'भगवन्! यह आसन वैठने योग्य, आपकी प्रीति उत्पन्न करनेवाला, प्राज्ञकी रक्षामें उपयुक्त,

( ११८ 1 ४४--४६ )

आदिरव्यक्तरूपः।

(११८।४९)

१ वनस्पतिरसो दिव्यो बहुद्रव्यसमिन्वतः ॥ मम संसारमोक्षाय धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। शान्तिर्वे सर्वदेवानां शान्तिर्मम परायणम् ॥ सांख्यानां शान्तियोगेन धृपं गृह्ण नमोऽस्तु ते। त्राता नान्योऽस्ति मे कश्चित्त्वां विहाय जगद्गुरो॥

२ प्रीयतां भगवान्पुरुपोत्तमः श्रीनिवासः श्रीमानानन्दरूपः । गोप्ता कर्त्ताचिकर्त्ता मान्यनाथो भूतनाथ क्षोमं वस्त्रं पीतरूपं मनोशं देवाङ्गे स्वे गावपच्छादनाय॥

प्राणियोंके लिये श्रेयोवह, आपके योग्य एवं सत्यखरूप है । इसे आप प्रहण कीजिये ।'

इस प्रकार श्राघ्य नैवेद्य आदि पदार्थोंको अर्पण कर मेरे मार्गका अनुसरण कर नेवाला पुरुष यथाशीव्र कल्पित मुख-प्रश्वालन देनेके लिये उद्यत हो जाय । पुनः पवित्र होकर देवताओंके लिये स्तुति करे—आप सभी लोग भगवत्-परायण हों । फिर उत्तम जल लेकर अपनी शुद्धि करे । यों भगवान्को नैवेद्य अर्पण करके शेप प्रसाद हटा दे । इसके उपरान्त हाथमें ताम्बूल लेकर यह मन्त्र पढ़े । मन्त्रका भाव यह है—'जगद्यभो । यह ताम्बूल सम्पूर्ण सुगन्धयुक्त पदार्थोंसे संयुक्त है। देवताओंके लिये सम्यक् प्रकारसे यह अलंकारका कार्य देता है। आप इसे खीकार करें, साथ ही आपकी प्रतिमाके प्रभावसे हमारा भवन विशिष्ट हो जाय। भगवन्। आपकी प्रसन्नताके लिये मैंने श्रीमुखमें यह श्रेष्ट अलंकार अर्पण किया है। इससे मुखकी शोमा बढ़ती है। अतः आप इसे प्रहण करनेकी छूपा कीजिये। मेरा भक्त इन उपचारोंसे मेरी आराधना करे। इसके परिणामस्वरूप वह सदा मेरे महान् लोकोंको प्राप्त कर वहाँ नित्य निवास करता है। (अध्याय ११८)

#### श्रीहरिके भोज्यपदार्थ एवं भजन-ध्यानके नियम

पृथ्वीने कहा—माधव! मैं आपके मुखारिवन्दसे पूजनकी विधिका श्रवण कर चुकी। निश्चय ही इस कर्म (पूजा)में संसारसे मुक्ति दिलानेकी सामर्थ्य है। भगवन्! अव मैं आपसे आपकी पूजाविधि एवं द्रव्योंके विषयमें कुळ जानना चाहती हूँ, आप इसे मुझे बतलानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह बोले—वधुंधरे ! जिस विधिसे पूजाकी वस्तु मुझको अर्पित करनी चाहिये, अब वह वताता हूँ, सुनो । सात प्रकारके अनोंको लेकर उनमें रूधका सम्मिश्रण करे । साथ ही मुझे मधूक और उदुम्बर भादिके शाक भी प्रिय हैं । माधवि ! अब मेरे योग्य नो धान्य हैं, उन्हें कहता हूँ—अच्छे गन्धसे युक्त धर्मचिल्लिक' नामक शाक और लाल धानका चावल धर्मचिल्लिक' नामक शाक और लाल धानका चावल था अन्य उत्तम स्वादिष्ठ चावल मुझे प्रिय हैं । उत्तम क्लिंदिष्ठ चावल मुझे प्रिय हैं । उत्तम क्लिंदिष्ठ चावल मो पेरे लिये गयुक्त हैं । यवसे बने अनेक प्रकारके अन तथा शाक ो मेरे पूजनमें उपयुक्त होते हैं । मूँग, माव ( उड़द ) तर, कंगुनी, कुल्थी, गेहूँ, सावाँ—ये सभी मुझे प्रिय हैं । ब्रह्मयइ विस्तृतरूपसे चल रहा हो, वेदके पारगामी व महायइ विस्तृतरूपसे चल रहा हो, वेदके पारगामी

विद्वान् यज्ञ करा रहे हों, उस समय मेरी प्रसनताके छिये ये वस्तुएँ मुझे अर्पण करनी चाहिये। यज्ञमें वकरी, भैंस आदि पशुओंका दूध, दही और घृत सर्वया निषिद्ध हैं।

वसुंधरे ! मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्मोमं जो वस्तुएँ योग्य हैं, उन्हें मैंने वतला दिया । मेरे भक्तोंको सुख पहुँचानेवाले वे उक्त पदार्थ भोज्य और कल्याणप्रद हैं । वसुंधरे ! जिसे उक्तम सिद्धि पानेकी इच्छा हो, उसे इस प्रकार मेरा यजन करना चाहिये । इस विधिसे जो यजन करेंगे, वे कर्ममें कुशल पुरुप मेरी परम सिद्धि पानेके पूर्ण अधिकारी होंगे ।

भगवान् वराह कहते हैं— 'यापुंचरे ! मेरा उपासक इन्द्रियोंको वशमें रखकर जो कुछ अन्न उपक्रय हो, उसे ग्रहण करे । भामिनि ! में नीचे-उपर, इपर-उधर, दिशाओं और विदिशाओंमें तथा सभी जीवोंमें सर्वत्र विराजमान हूँ । अतएव जिसे परम गति पानेको इच्छा हो, उसे चाहिये कि सब प्रकारने सभी प्राणियोंको मेरा ही रूप जानकर उनको बन्दना करे । प्रातः वाल एक अञ्चलि जल लेकर पूर्वाभिमुख हो मेरी उपासना

करनी चाहिये । 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र जपना चाहिये । उसे यह भावना करनी चाहिये कि जो सम्पूर्ण संसारमें श्रेष्ठ हैं, जिनकी 'ईशान' संज्ञा है, जो आदि पुरुष हैं, जो खभावतया ही कृपाछ हैं, उन भगवान् नारायणका हम संसारसे अपने उद्धार-के लिये यजन करते हैं ।

इसके बाद पश्चिमाभिमुख होकर फिर अञ्जलि भर जल हाथमें ले । साथ ही द्वादशाक्षर वासुदेव-मन्त्र पढ़-कर इस मन्त्रका उचारण करे । \* 'भगवन् ! आप जिस प्रकार सर्वप्रथम संसारकी सृष्टि करनेवाले हैं, पुराण पुरुष हैं और परम विभूति हैं, वैसे ही आप आदिपुरुषके अनेक रूप भी हैं । आपका संकल्प कभी विफल नहीं होता । इस प्रकार अनन्तरूपसे विराजनेवाले आप (प्रभु) को मैं नमस्कार करता हूँ ।' इसके बाद उसी समयसे पुन: एक अञ्जलि जल हाथमें ले और उत्तर-मुख खड़ा होकर ॐ 'नमो नारायणाय' कह कर इस मन्त्रका उच्चारण करे---(जो परम दिव्य, पुराण पुरुष हैं, आदि, मध्य और अन्तमें जिनकी सत्ता काम करती है, जिनके अनन्त रूप हैं, जो संसारको उत्पन करते तथा जो शान्तस्वरूप हैं, संसारसे मुक्त करनेके लिये जो अद्वितीय पुरुप हैं, उन जगत्स्रष्टा प्रभुका हम यजन करते हैं। "

इसके पश्चात् उसी समयसे दक्षिणामिमुख होकर 'ॐ नमः पुरुपोत्तमाय' यह मन्त्र पढ़कर ऐसी धारणा करनी चाहिये कि 'जो यज्ञखरूप हैं, एवं जिनके अनन्त रूप हैं, सत्य और ऋत जिनकी अनादिकालसे संज्ञाएँ हैं, जो अनादिखरूप काल हैं, तथा समयानुसार विभिन्न धारण करते हैं, उन प्रभुको संसारसे मुक्त होनेके लिंग् भजते हैं। 'तदनन्तर काष्ठकी माँति अपने शर्र निश्चल बनाकर, इन्द्रियोंको वशमें करते हुए, म भगवान्में लगाकर इस प्रकार धारणा करे—'भगव्य और चन्द्रमा आपके नेत्र हैं, कमलके समान अ आँखें हैं, जगत्में आपकी प्रधानता है, आप लो खामी हैं, तीनों लोकोंसे उद्धार करना आपका रू है, ऐसे सोमरस पीनेवाले आप (प्रभु)का यजन करते हैं।'

वसुंधरे ! यदि उत्तम गति पानेकी इच्छा हो साधकको तीनों संध्याओंमें बुद्धि, युक्ति और मां सहायता लेकर इसी प्रकारसे मेरी उपासना व चाहिये । यह प्रसङ्ग गोपनीयोंमें परम गोप योगोंकी परम निधि, सांख्योंका परम तत्त्र और क उत्तम कर्म है । देवि ! मूर्ख, कृपण और दुष्ट न्यिन इसका उपदेश नहीं करना चाहिये। किंतु जो दीिः उत्तम शिष्य एवं दृद्वती है, उसे ही इसे बताना डां है । मुझ विष्णुके मुखारविन्दसे निकला हुआ यह तत्त्व मरणकाल उपस्थित होनेपर भी बुद्धिमें ध करने योग्य है । इसे कभी विस्मृत नहीं करना चाहि जो प्रात:काल उठकर सदा इसका पाठ करता वह दृढ़ती पुरुष मेरे लोकमें स्थान पा अधिकारी है, इसमें किसी प्रकारका संदेह करना चाहिये । इस प्रकार जो व्यक्ति : संध्याओंमें कर्मका सम्पादन करता है, वह योनियोंमें कभी नहीं पड़ता । ( अध्याय ११९-२

--- 3333366e-

स्था तु देवः प्रथमादिकर्त्ता पुराणकल्पश्च यथा विभृतिः ।
 तथा स्थितं चादिमनन्तरूपममोघसंकल्पमनन्तमीडे ॥ १२० । ११ ॥
 १ यजामहे दिन्यपरं पुराणमनादिमध्यान्तमनन्तरूपम् ।
 भवोद्भवं विश्वकरं प्रदाान्तं संसारमोक्षावहमद्भितीयम् ॥ १२० । १३ ॥

#### मुक्तिके साधन

कमके प्रभावसे प्राणीको पुनः गर्भमें नहीं जाना पड़ता, उसे बताता हूँ, तुम सुनो ! यह सम्पूर्ण शास्त्रों एवं धर्मीका निचोड़ है 1 जो बडा-से-बडा कार्य करके भी अपनी प्रशंसा नहीं करता और जो दा शुद्ध अन्त:करणसे शास्त्रीय सत्कर्मीका अनुष्ठान करता इता है, वह उन सत्-क्रमींके प्रभावसे भी पुनः जन्म नहीं ता । जो मेरा सामर्थ्यशाली भक्त होकर सबपर छपा करता तथा कार्य और अकार्यके विपयमें जिसे पूर्ण ज्ञान है एवं सकी सम्पूर्ण धर्मोंमें श्रद्धा है, वह पुन: गर्भमें नहीं ता । जो सर्दी-गर्मी, वात-वर्षा और भूख-प्यासको ता है, जो गरीब होनेपर भी लोभ, मोह एवं आलस्यसे रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता, किसीकी निन्दा ों करता, जो अपनी ही स्त्रीसे संतुष्ट रहता है, रेकी स्त्रियोंसे दूर रहता है तथा जो सत्यवादी, त्र आत्मा एवं निरन्तर भगवान्का प्रिय भक्त है, मेरे लोकको प्राप्त होता है। जो संविभाग (बाँट) खाता है, जो ब्राह्मणोंका मक्त है और जो से मधुर वाणी बोलता है, वह कुत्सितयोनियोंमें जाकर मेरे लोकका अधिकारी होता है। वसुंधरे ! अब मैं तुम्हें एक दूसरा उपाय वतलाता सुनो ! जिसके प्रभावसे मेरी निरंतर उपासना करने-ग पुरुष विकृतयोनियोंमें नहीं जाता । जो कभी सी जीवकी हिंसा नहीं करता, जो सम्पूर्ण-प्राणियोंके ामें लगा रहता है और जो मन, कर्म, वचनसे पवित्र है, विकृतयोनियोंमें नहीं पड़ता । जिसके ्रा सर्वत्र समता है, जो मिट्टीके ढेले, पत्थर र सुवर्णको समान समझता है, जो बाल्यकालमें

शान्तस्वभावसे रहनेवाला, इन्द्रियविजयी, और सदा

होती । जो दूसरे द्वारा किये अपकारोंपर

कार्यमें रत रहता है, उसे नीचयोनि

भगवान् वराह् कहते हैं—चसुंधरे ! अब जिस

कभी किंचिन्मात्र भी ध्यान नहीं देता, जिसे सदा कर्तन्य कर्म ही स्मृत रहते हैं। और जो सव कुछ यथार्थ बोळता है, वह नीचयोनियोंमें नहीं पड़ता। जो न्यर्थ वातोंसे सदा दूर रहता है, जिसकी तत्यज्ञानमें अटल निष्ठा है, जो सदा अपनी वृतिमें तत्पर रहकर परोक्षमें भी कभी किसीकी निन्दा नहीं करता, उसे हीनयोनियोंमें नहीं जाना पड़ता। भद्रे ! जो ऋतुकालमें ही संतान-प्राप्तिकी इच्छारे अपनी स्त्रीसे सहवास करता और सदा मेरी उपासनामें लगा रहता है, वह साधक हीनयोनियों नहीं जाता।

वसुंधरे ! अब एक दूसरी बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो । जो सदा संयत रहनेवाले पुरुगेंका धर्म है और जिसका मनु, अङ्गिरा, ग्रुकाचार्य, गौतम मुनि, चन्द्रमा, रुद्र, राङ्ख-लिखित, कश्यप, अग्निदेव, पत्रनदेव, यमराज, इन्द्र, वरुण, वुत्रेर, शाण्डिल्यमुनि, पुलस्य, आदित्य, पितृगण और खपगुर् ब्रह्मा आदि वेद-धर्म-द्रधाओंने पृथक्-पृथक् रूपसे देखा और वर्णन किया है, उस धर्मके पालनमें जो मनुष्य निश्चितरूपसे तत्पर रहकर अपने-आपमें परमात्माको देखता है, वह विकृतयोनिमें न जाकर मेरे लोकमें जानेका अधिकारी है। जो अपने धर्मका पालन करना है तथा अपनी बुद्धिके अनुसार ठीक बोळता है, दूसरे-की निन्दासे दूर रहता है, सम्पूर्ण धर्मोमं जिसकी निश्चित बुद्धि रहती है, जो दूसरोंके धर्मीकी निन्दा नहीं करता तथा जो अपने धार्मिक मार्गपर अटल रहता है, ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त एवं मेरे कर्मीका सम्पादन करनेवाला पुरुप विकृतयोनिमं न जाकर मेरे लोकको ही प्राप्त होता है।

जिनकी इन्द्रियाँ क्समें हैं, जिन्होंने क्रोधपर पूरा नियन्त्रण कर लिया है, जो लोभ और मोहसे सदा दूर रहते हैं, जो विश्वके उपकारमें तत्पर हैं, जो देवता, अतिथि तथा गुरुमें श्रद्धा रखते हैं, जो कभी किसीकी हिंसा नहीं करते, मद्य-मांसका कभी सेवन नहीं करते, जो अनुचित भाव-बन्धन करनेकी चेष्टा नहीं करते, जो बाह्मणको 'किपिठा' धेनुका दान करते हैं—ऐसे धर्मसे युक्त पुरुष गर्भमें नहीं पड़ते; वे मेरे छोकको ही प्राप्त होते हैं। जो अपने सभी पुत्रोंके प्रति समता रखता है, कोधमें भरे हुए ब्राह्मणको देखकर भी उसे

प्रसन्न कर नेकी ही चेष्टा करता है, जो भक्तिपूर्वक किपला-गौका स्पर्श करता है, जो कुमारी कन्याके प्रति कभी अपवित्र भाव नहीं करता, जो कभी अग्निका लक्षन नहीं करता, जो जलमें शौच नहीं करता एवं गुरुमें श्रद्धा-बुद्धि रखता है, जो उनकी तथा ईश्वरकी कभी निन्दा नहीं करता, इस प्रकारका धर्ममें तत्पर पुरुष निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है और वह पुरुष माताके गर्भमें न जाकर मेरे ही लोकको प्राप्त होता है।

# कोकामुखतीर्थ (वराहक्षेत्र\*)का माहात्म्य

भगवान् वराह कहते हैं -वसुंधरे ! अब मैं तुम्हें गोपनीयोंमें भी एक परम गोपनीय रहस्य वतलाता हूँ, जिसके प्रभावसे पशु-योनिमें गये हुए प्राणी भी पापसे मुक्त हो जाते हैं, इसे तुम ध्यानसे सुनो । जो मानव अप्रमी और चतुर्दशी तिथिमें सी-सङ्ग नहीं करता तथा दूसरेके अनको खाकर उसकी निन्दा नहीं करता, वह मेरे लोकको प्राप्त होता है । बाल्यकालमें भी जो सदा मेरे व्रतका पालन करता है, जो जिस-किसी प्रकारसे भी सदा संतुष्ट रहता है तथा जो माता-पिताकी पूजा करता है, वह मेरे ळोकमें जाता है । जो परिश्रमसे भी प्राप्त सामग्रीको बाँटकर खाता-पीता है, जो गुणी, दाता तथा संयतभोक्ता है तथा जो सभी कर्तव्य-कार्योमें खतः लगा रहता है एवं अपने मनको सदा वशमें किये रहता है, वह मेरे छोकको प्राप्त होता है । जो कुल्सित कर्म नहीं करता, जो ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करता है, समर्थ होकर भी जो सम्पूर्ण प्राणियोंपर क्षमा-दया करता है, वह मेरे लोकको प्रान होता है। जो नि:स्पृह रहकर दूसरोंकी सम्पत्तिके प्रति कभी लोभ नहीं करता, ऐसा पुरुप मेरे लोकामें जाता ैं । वरारोहे ! एक गोपनीय विपय जो देवताओंके हिं भी दुष्प्राप्य एवं दुर्नेय है, उसे

अब मैं तुम्हें वता रहा हूँ, सुनो । जरायुज, अण्डज, उद्भिज्ज और स्वेदज—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी जो हिंसा नहीं करता, जो पित्रत्रात्मा एवं दयाशील है और जो 'कोकामुख'नामक तीर्थमें अपने प्राणोंका परित्याग करता है, वह मुझे परम प्रिय है। मेरी कृपादिष्टिसे वह कभी वियुक्त नहीं होता।'

पृथ्वी बोळी—माधव ! मैं आपकी शिष्या, दासी और आपमें अटल श्रद्धा रखनेवाली हूँ, आपमें भिक्त रखनेके बलपर आपसे पूछती हूँ कि वाराणसी, चक्रतीर्थ, नैमिवारण्य, अद्वहासतीर्थ, भद्रकर्णहृद, द्विरण्ड, मुकुट, मण्डलेश्वर, केदारक्षेत्र, देवदारुवन, जालेश्वर, दुर्ग, गोकर्ण, कुव्जाम्नेश्वर, एकलिङ्ग—ंऐसे प्रसिद्ध एवं पित्रत्र तीर्थस्थानोंको छोड़कर आप 'कोकामुख'क्षेत्रकी ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं ?

भगवान् वराह वोळे—भीर ! तुम्हारा कह्ना ठीक है, वात ऐसी ही है, 'कोकामुख' मुझे अत्यन्त ही प्रिय है । अन्न 'कोकामुख'क्षेत्र जिन कारणोंसे अधिक प्रसिद्ध है, वह मैं तुम्हें वताता हूँ । तुमसे जिन क्षेत्रोंका वर्णन किया है, वे सभी भगवान् रुद्धसे सम्बन्ध रखनेवाले 'पाञ्चपततीर्थ' हैं, जिन्हें 'पाञ्चपत-क्षेत्र' कहते

<sup>्</sup>रम त उल्लेख आगे १४०वें अध्यायमें भी है । नंदलल देके अनुसार यह स्थान नाथपुरके पास तम्बर, अरुणा आरे मुन*ो*शी । दिशोध विशेणी सङ्गमदारा निर्मित है। (Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeve

हैं, किंतु यह 'कोकामुख-क्षेत्र' मुझ श्रीहरिका है। वरानने ! इसी विपयमें में तुम्हें एक परम प्रसिद्ध उपाख्यान वताता हूँ, इसमें 'कोकामुख' क्षेत्रकी प्रसिद्धिका हेतु संनिहित है।

एक बार इस 'कोकामुख'-क्षेत्रमें मांसके लोममें एक व्याध चूम रहा था। वहीं एक अल्प जळवाले सरोवरमें एक मत्स्य भी रहता था । उसको व्याधने तुरंत ही वंसी ( कटिये )से उसे वाहर खींच लिया, तथापि वह वलवान् मत्स्य उसके हाथसे तुरंत निकल गया । इतनेमें एक वाजकी दृष्टि, जो आकाशमें चकर लगा रहा था, उस मत्स्यपर पड़ी और वह उसको पकड़नेके लिये नीचे उतरा और फिर उसे पकड़कर तेजीसे उड़ चला। परंतु वह भी उसके बोझको न सँभाल सका और उस मछलोके साथ ही इसी 'कोकामुख'-क्षेत्रमें गिर पड़ा | किंतु आश्चर्य ! वह गिरते ही इस तीर्थके प्रभावसे रूप, गुण एवं वयसे युक्त एक कुलीन राजपुत्रके रूपमें परिणत हो गया ! कुछ समय वाद उसी व्याधकी स्त्री भी मांस लिये हुए वहाँ जा पहुँची । इतनेमें ही मांसके लिये लालायित रहनेवाली एक मादा चील भी उसके हाथसे मांस छीननेके लिये आयी, जो मांस छीननेके लिये वार-बार झपाटा मारने लगी। उसी क्षण वलपूर्वक मांस लेनेकी इच्छा रखनेत्राली उस मादा चीलपर व्याधने बाण मारा, जिससे वह मेरे इस 'कोकाक्षेत्र'में गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गये।

तदनन्तर उस चीलने चन्द्रपुरनामक नगरमें सुन्दरी राज-पुत्रीके रूपमें जन्म ग्रहण किया। उसका यश बड़ी तेजीसे चारों ओर फैलने लगा। वह कन्या धीरे-धीरे बढ़ती गयी और शनै:-शनै: रूप, गुण, अवस्था एवं सभी (चौसठ) कलाओं के ज्ञानसे सम्पन्न हो गयी, परंतु वह पुरुषोंकी सदा निन्दा करती। उसे रूपवान, गुणवान,

श्रार-त्रीर तथा सौम्य खभावके पुरुषोंकी चर्चा भी अच्छी न लगती थी, और वह उनकी भी निन्दा किया करती थी। युवती होनेपर उसका 'आनन्दपुर'नगरके एक शकजातिके पुरुषके साथ विवाह हुआ। विवाहके बाद दोनों पित-पत्नी गार्हस्थ्यधर्मका पालन करते हुए साथ रहने लगे। फिर वे प्रस्परके प्रेमबन्धनमें इस प्रकार बँध गये कि एक मुहूर्त भी कोई किसीको छोड़ना न चाहता था। अब वही कन्या अत्यन्त नम्न होकर अपने खामीकी सब प्रकार सेवा करने लगी।

एक दिन मध्याह्नके समय राजकुमारके सिरमें तीव वेदना उत्पन्न हुई। अनेक कुशल वैद्य चिकित्सामें लगे; किंतु उसकी शिरोव्यथा दूर न हो सकी । अन्य मन्त्र-यन्त्र भी विफल हुए । इस प्रकार पर्याप्त समय बीत जानेके बाद दिन उस राजकुमारीने अपने खामीसे यह जिज्ञासा की—'प्रभो ! आपके सिरमें जो यह वेदना है, यह क्या और कैसे है ! यदि मुझपर आपका तनिक भी स्नेह हो तो आप मुझे इसे तत्त्वतः बतानेकी कृपा कीजिये। अनेक कुराल वैद्य आपका उपचार कर रहे हैं, पर उन्हें वेदना दूर करनेमें सफलता नहीं मिलती है। इसपर राजवुमारने कहा—'भद्रे! क्या तुम यह भूल गयी कि यह मनुप्य-शरीर व्याधियों का ही मन्दिर है ? यह मनुप्य-शरीर रोग और दुःखोंसे धी भरा है, संसाररूपी सागरमें पड़े हुए मुझसे तुम्हें वार-वार ऐसाप्रश्न करना उचित नहीं है। राजकुमारके ऐसा कड़ने-पर उस राजकन्याके मनमें उत्सुकता अव और वह गयी।

कुळ दिन बाद पुन: उस राजपुत्रीने अत्यन्त आग्रहपूर्वक उस प्रश्नको राजकुमारसे पूछा । इसपर शका-नरेशने अपनी भाषासे कहा—'भद्रे ! तुम इस मानुर्या भावका त्याग करो और अपने पूर्वजन्मकी वार्ते समरण करो । अथवा यदि तुम्हें पूर्वजन्मकी वार्ते जाननी हों तो कल्यांग तुम चळकर मेरे माता-पिताको प्रसन्न करो । तुम उनक पूजा करो; क्योंकि उन्होंने मुझे अपने उदरमें धारण किया था। उनका सम्मान करके और उनकी आज्ञा लेनेके पश्चात् मैं 'कोकामुख'क्षेत्रमें चलकर तुम्हें नि:संदेह यह प्रसङ्ग सुनाऊँगा। अनिन्दिते! अपने पूर्वजन्मोंका ज्ञान देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। सारा वृत्तान्त मैं तुम्हें वहीं वताऊँगा।

तदनन्तर वह राजकुमारी अपने सास और श्रशुरके सामने गयी और उनके चरणोंको पकड़कर बोली-'मुझे आप दोनोंसे कुछ निवेदन करना है। मैं इस विषयमें आपलोगोंसे अनुमति प्राप्त करना चाहती हैं। फिर उसने कहा कि 'हम दोनों स्त्री-पुरुष आपकी आज्ञासे पवित्र 'कोकामुख'-नामक क्षेत्रमें जाना चाहते हैं । आपलोग ही हमारे गुरु हैं । इस कार्यकी गरिमाको देखकर आप हमलोगोंको रोकें नहीं । आजतक मैंने कभी कुछ भी आपलोगोंसे नहीं माँगा है। यह प्रथम अवसर है कि हम आपके सामने याचना करने आये हैं । अत: आपलोग मेरी इस याचनाको पूर्ण करनेकी कृपा करें । समस्या यह है कि आपके ये कुमार निरन्तर सिरकी वेदनासे पीड़ित रहते हैं और दोपहरके समयमें तो ये मृतकके तुल्य हो जाते हैं। कोई भी उपचार सफल नहीं हो रहा है। ये सब सुख-भोगोंको छोड़कर सदा पीड़ासे दु:खी रहते हैं। इनका यह दु:ख 'कोकामुख'-क्षेत्रमें गये विना दूर होनेका नहीं है।

उस समय शकजातियोंके अध्यक्ष उन नरेशने पुत्रवधूकी वात सुनकर अपने हाथसे पुत्र एवं पुत्रवधूके सिरको सहलाकर कहा—'पुत्र ! 'कोकामुख'-क्षेत्रमें जानेकी वात तुमलोगोंके मनमें कैसे आयी ? हाथी, घोड़े, सवारियाँ, अप्सराओंकी तुल्ना करनेवाली क्षियाँ, कोप और रत्नभंडार तथा सात अङ्गोंसहित हमारी यह सम्पूर्ण राज्य-सम्पत्ति आदि सभी तुम्हारे अधीन हैं। तुम इन सबको ले ले । सारी सम्पत्तियोंका उत्तराविकारी पुत्र हो होता है। मेरे प्राण तुम्हींमें

पिताके इस प्रकार कहनेपर राजकुमारने उनके चरण्यकड़ लिये और नम्रतापूर्वक कहने लगा—'पिताजी राज, कोष, सवारी अथवा सेनासे मेरा क्या प्रयोजन में तो अभी उस 'कोकामुख'-क्षेत्रमें ही जाना चाहत हूँ। मैं सिरकी वेदनासे नितान्त पीड़ित हूँ। यदि विजीवित रहा, तब राज्य, सेना और कोष भी मेरे ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं, पर इस पीड़ासे मुक्ति ते

मुझे वहाँ जानेसे ही मिलेगी।

सदा वसे रहते हैं । तुम 'कोकामुख'-क्षेत्र मत जाओ ।

अन्तमें शक-नरेशने पुत्रकी वातपर विचार करके उ जानेकी आज्ञा दे दी । जब राजकुमारने 'कोकामुख'य यात्रा आरम्भ की तो उसके साथ बहुत-से व्यापारीय और नागरिक स्नी-पुरुष भी चल पड़े। बहुत समयके बा वे सभी इस 'कोकामुख'क्षेत्रमें पहुँचे। वहाँ पहुँचक राजकुमारीने अपने खामीसे ये बचन कहे—'स्नामिन् आपसे मैंने जो पहले प्रश्न किया था, उस समय आप मुझे 'कोकामुख-क्षेत्र'में पहुँचकर बतलानेका आश्वास दिया था, अतः अब बतानेकी कृपा कीजिये।' इस राजकुमारने अपनी भागिसे स्नेहपूर्वक कहा— 'प्रिये! अब रात्रि हो गयी है। इस समय तुम सुखपूर्व

सो जाओ । वह सव मैं प्रातःकाल बताऊँगा । प्रातःका

वे दोनों स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करके बैठे

र।जकुमारने सर्वप्रथम सिर झुकाकर भगवान् विष्णु

प्रणाम किया । तत्पश्चात् वह अपनी पत्नीको पकड्क

पूर्व-उत्तर भागमें (अपने मत्स्य-देहकी पड़ी) अस्थियों दिखाकर कहने लगा—'प्रिये! ये मेरे पूर्व शरीर हिंडियाँ हैं। पूर्वजनममें मैं मत्स्य था। एक बार जब इस 'कोकामुख-'क्षेत्रके जलमें विचर रहा था कि व व्याधने बंसीसे मुझे पकड़ लिया। उस समय मैं अध शक्ति लगाकर उसके हाथसे तो निकल गया। पर त चील मुझे लेकर फिर उड़ गयी और नखोंसे मेरे शर्र

को क्षत-त्रिक्षत कर दिया। इतनेमें उससे छटका

गिर गया । उसीके किये हुए प्रहारके कारण अब भी मेरे सिरमें नेदना बनी रहती है । इस प्रसङ्गको केवल में ही जानता हूँ । मेरे बिना इस रहस्यको कोई दूसरा नहीं जानता । भद्रे ! तुमने जो बात पूछी थी, मेने उसका रहस्य बतला दिया । सुन्दरि ! तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारा मन जहाँ लगे, वहाँ जा सकती हो ।'

वसुंचरे ! अव राजकुमारी भी करुण-खरमें अपने पतिसे कहने लगी--'भद्र ! इसी कारण मैं भी अपनी गुप्त बात आएको नहीं बतला सकी थी । पूर्वजन्ममें मैं जैसी जो कुछ थी, अब वह आपसे वतलाती हूँ, आप सुनें । मैं पूर्वजन्ममें आकाशमें निचरनेवाली एक चील थी । भूख और प्याससे मुझे महान् कष्ट हो रहा था। खानेके योग्य पदार्थका अन्त्रेषण करती हुई मैं एक पेड़पर वैठी थी, इतनेमें मुझे एक व्याध दिखाई दिया। वह वनके बहुत-से पशुओंको मारकर उनके मांसोंको लेकर उसी मार्गसे गुजर रहा था। वह भी भूखसे व्याकुळ था, भतः मांस-भारको अपनी पत्नीके पास रखकर उसे पकानेके वचारसे लकड़ी ढूँढ़ने निकला । काष्ट्रोंको एकत्रकर वह आग जलाने ही जा रहा था कि मैंने झपटकर अपने क्ब्रमय कठोर नखोंसे उस मांसपिण्डको उठा लिया । पर वह मांसभार मेरे लिये दुर्वह था, अतः उसे दूर न हे जाकर वहीं समीप ही बैठी रही। इधर वह व्याध हाकारकी खोजमें लगा ही था। अव उसकी दृष्टि मांस वाती हुई मुझ चीलपर पड़ी । फिर तो उसने धतुष उठाया और मुझपर वाणका संघान कर मार गिराया । <sup>‡</sup> वहाँसे छड्ककर चक्कर काटती हुई प्राणहीन भीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिरो और मेरी जीवनलीला नुमात हो गयी । किंतु इस 'कोकामुख' क्षेत्रकी महिमासे रि मनमें कोई कामना न रहनेपर भी मेरा जन्म राजाके इर हुआ | इस प्रकार मुझे आपको खी होनेका सौभाग्य ाप्त हुआ | मेरे पूर्वजन्मकी ही ये हिंहुयाँ हैं । अव

इनका थोड़ा-सा भाग ही अवशेष है ।' इस 'कोकामुक तीर्थकी ही यह महिमा है जिसके फल्करए तिर्फ योनिके (तिरही चलने या उड़नेवाली) जीवका भं उत्तम कुळमें जन्म हो जाता है । राजकुनारने भी साधु साधु कहकर उसका बड़ा सम्मान किया। साथ है उसे उस क्षेत्रमें होनेवाले कुछ धार्मिक कर्मेका भी निर्देश किया और उन्हें राजकुमारीने सम्पन्न किया। अन्य लोगोंने भी जिन्हें जो प्रिय जान पड़ा, उस धर्मका आचरण किया । उस समय उस दम्पतिने प्रसन्तासे आदरपूर्वक ब्राह्मणोंको यथोचित द्रव्य-अन्न और रत भी दिये। वसुंधरे ! उस समय अन्य भी जितने लोग वहाँ आये थे, उन सबने भी अपनी सामर्थ्यके अनुसार सर्व व्रतका पालन करते हुए भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको धन दिया। इस प्रकार वे लोग कुछ दिनोंतक वहीं रुके रहे और इसके फलखरूप वे खेतद्वीपको प्राप्त हुए। उस पुण्यमप धाममें पहुँचनेपर सभी पुरुष शुक्रमत्र एवं दिन्य भूणणीरे अलंकृत होकर सुजोमित—प्रकाशित होने लगे। वहाँ रहनेवाली खियाँ भी दिव्य वस्त्र एवं अलौकिक आभृपणोंसे आभूषित होकर रूप, तेज एवं सत्त्वसे युक्त होका प्रकाशित होने लगीं।

देवि ! यह मैंने तुमसे 'कोकामुख'क्षेत्रकी महिमा वतलायी, जहाँ मत्स्य और चील आदि मामनामुक्त जीवोंने भी उत्तम गति प्राप्त की थी, जिसे चान्द्रायणकत करने, जलमें इायन करने तथा भगवर्यमांका आचरण करनेवाले भी वड़ी किंततारे। प्राप्त कर पाने हैं । फिर वहाँ राजकुमार और राजकुमारे — इन रानों व्यक्तियोंने वहुतसे उत्तम धान्य और रनन्यान किये । अन्य श्रद्धाल व्यक्तियोंने भी धर्माचाणकर प्रार्थिय अनुसार वाञ्चनीय पृत्यु प्राप्त की और उन्ते विवर्धा सुलस हो गया । वह राजकुमार भी मनुष्यकोयके मुक्त सुलस हो गया । वह राजकुमार भी मनुष्यकोयके मुक्त सुलस हो गया । वह राजकुमार भी मनुष्यकोयके मुक्त सुलस हो गया । वह राजकुमार भी मनुष्यकोयके मुक्त सुलस हो गया । वह राजकुमार भी मनुष्यकोष्ठ मुक्त सुलस हो गया । वह राजकुमार भी मनुष्यकोष्ठ मुक्त सुलस हो गया । वह राजकुमार भी मनुष्यकोष्ठ मुक्त सुलस हो गया । वह राजकुमार भी मनुष्यकोष्ठ मुक्त सुलस हो गया । वह राजकुमार भी मनुष्यकोष्ठ मुक्त सुलस हो सुलस हो सुलस सुलस सुलस मुक्त मार्थ सुनुष्यम ! वहाँकी सुन्नी सुजाहिनी कियों भी पापांत्र सुनुष्यमे ! वहाँकी सुन्नी सुजाहिनी कियों भी पापांत्र

प्रभावसे मुक्त हो गयीं। सबपर धर्म तथा मेरी भक्तिभावना-की गहरी छाप पड़ी थी। मेरी कृपासे वे सब स्वेतद्वीप पहुँचीं। यह प्रसङ्ग धर्म, कीर्ति, शक्ति और महान् यशका उन्नायक है। यह सभी तपस्याओं में महान् तप, आख्यानों में उत्तम आख्यान, कृतियों में सर्वोत्तम कृति तथा धर्मों सर्वोत्कृष्ट धर्म है, जिसका वर्णन मैंने तुमसे किया। भद्रे! जो कोधी, मूर्ख, कृपण, अभक्त, अश्रद्वाल तथा शठ व्यक्ति हैं, उन्हें यह प्रसङ्ग नहीं

सुनाना चाहिये, जो दीक्षित तथा सदसिद्वचारशील हैं, यह प्रसङ्ग उन्हें ही सुनाना चाहिये। जो शास्त्र-पारगामी पुरुष मृत्युकाल उपस्थित होनेपर मनको सावधान करके इस प्रसङ्गको मनमें धारण करता है, वह जन्म-मरणके बन्धनसे छूट जाता है। जो इसविधिके अनुसार 'कोकामुख'-क्षेत्रमें जाकर संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह भी उस परमसिद्धिको पाता है, जिसे पूर्वकालमें चील और मत्स्यने प्राप्त किया था। (अध्याय १२२)

#### पुष्पादिका माहातम्य

पृथ्वी चोळी—प्रभो!कोकामुखतीर्थकी अद्भुत महिमा सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माधव! अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि किस धर्म, तप अथवा कर्मके अनुष्ठानसे मनुष्य आपका दर्शन पा सकते हैं ? प्रभो! कृपया प्रसन्न होकर आप मुझसे यह सारा प्रसङ्ग बतलाइये, यह मेरी प्रार्थना है।

भगवान् वराह वोले—देवि ! पात्रसत्रातुके बाद जलाशयोंके जल खण्छ हो जाते हैं, जब आकाश और चन्द्र-मण्डल निर्मल दीखने लगते हैं, उस समय न अधिक शीत रहता है और न गर्मी । जब हंसोंका कलरव आरम्भ हो जाता है, कुमुद, रक्त कमल, नीले एवं अन्य कमलोंकी सुरिभ सर्वत्र फैलने लगती है, उस समय कार्तिक मासके शुक्तपक्षकी द्वादशी तिथि मुझे अत्यन्त प्रिय है । उस अवसरपर जो मेरी पूजा करता है, में उसका फल बताता हूँ, सुनो—वसुंधरे ! मेरा वह भक्त कल्पपर्यन्त धनी—लक्ष्मीका पात्र बना रहता है, जो दूसरे देवताके उपासकके लिये असम्भन है । माधिव ! उस अवसरपर साधकको नाहिये कि मेरी आराधना कर इस स्तोत्रका पाठ करे । स्तोत्रका भाव यह है 'जगन्त्रभो ! त्रह्मा, हद और ऋषि जिसकी पूजा एवं बन्दना करते हैं, लोकनाथ ! उन आपकी आराधना करनेके उपयुक्त यह द्वादशी तिथि प्राप्त हुई

है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उठिये और निद्राका परित्याग कीजिये। मेघ चले गये, चन्द्रमाकी कलाएँ पूर्ण हो गयी हैं। शरद्ऋतुमें विकसित होनेवाले पुष्पोंको मैं आपको समर्पित कलँगा। अब आप जागनेकी कृपा करें। यशिखिन ! इस प्रकार द्वादशीको पुष्पाञ्चलि अपित कर मेरी उपासना करनेवाले मक्तोंको परमगति प्राप्त होती है।

शिशिरऋतुमें वनस्पतियाँ नवीन हो जाती हैं। उस समयके पुणोंसे मेरी अर्चना करनेके लिये पृथ्वीपर घुटनोंके बल बैठकर हाथोंमें फूल लेकर मेरा उपासक कहे— 'तीनों लोकोंकी रक्षा करनेवाले प्रमो! आप संसारके स्रष्टा हैं। यह शिशिरऋतु भी आपका ही खरूप है। यह शीत-समय सबके लिये दुस्तर एवं दुःसह है। इस समय मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप इस संसारसे मेरा उद्धार करनेकी कृपा कीजिये।'

वसुंघरे! जो पुरुष भक्ति—सहित इस भावनाके साथ शिशिरऋतुमें मेरी पूजा करता है, उसे परासिद्धि प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें एक दूसरी बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो। मार्गशीर्ष और वैशाख मास भी मुझे बहुत प्रिय हैं। उन मासोंमें मुझे पुष्पादि अर्पण करने-से जो फल प्राप्त होता है, उसे मैं बतलाता हूँ। जो भाग्य-शाली व्यक्ति मुझे पवित्र गन्ध-पुष्पादि पदार्थ अर्पित करता है, वह नो हजार नो सो वर्षोतक विष्णुलोकमें शिरता-पूर्वक सुखसे नियास करता है—इसमें कोई संदेह नहीं। एक-एक गन्ध्रमुक्त पुष्प-पत्र (या तुलसीपत्र\*) देनेका यह महान् पल हं। सदा श्रद्धासे सम्पन्न होकर चन्दन एवं पुष्पांसे मेरी पूजा करनी चाहिये। जो पुरुष नियम-पूर्वक रहकर कार्तिक, अगहन एवं वैशाख—इन तीन महीनोंकी द्वादशो तिथियोंके दिन खिले हुए पुष्पोंकी वनमाला तथा चन्दन आदिको मुझपर चढ़ाता है, उसने मानो बारह वर्षोतक मेरी पूजा कर ली। कार्तिक मासकी द्वादशी तिथिमें साखू बृक्षके फूल तथा चन्दनसे मेरी पूजा करनेका विधान है। भदे! इसी प्रकार अगहन मासमें चन्दन एवं कमलके पुष्पको एक साथ मिलाकर जो मुझे अर्पण करता है, उसे महान् फल प्राप्त होता है।

पृथ्वीदेवी भगवान्की बातोंको सुनकर हँस पड़ीं । पुन: वे नम्रतापूर्वक बोलीं—'प्रमो ! वर्षमें तीन सौ साठ दिन तथा बारह मास होते हैं । उनमें आप केवल दो ही महीनोंकी द्वादशी तिथिकी ही मुझसे क्यों प्रशंसा करते हैं ?' जब पृथ्वीदेवीने भगवान् वराहसे यह प्रश्न किया व वराह भगवान्ने मुस्कुराते हुए कहा—देवि ! जिस कारण ये दोनों मास मुझे अधिक प्रिय हैं, वह धर्म-युक्त वचन सुनो ! तिथियोंमें द्वादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसकी उपासनासे सम्पूर्ण यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी अधिक फल प्राप्त होता है । हजारों ब्राह्मणोंको दान देनेका जो फल होता है, वह इस कार्तिक और वैशाख मासकी द्वादशीमें एकको ही दान देनेसे प्राप्त हो जाता है । क्योंकि इस कार्तिक मासकी दोन देनेसे प्राप्त हो जाता है । क्योंकि इस कार्तिक मासकी

द्वादशीके दिन मैं जगता हूँ और वैशाख मासकी द्वादशीमें सर्वशक्तिसम्पन हो जाता हूँ । वसुंधरे ! इसके योगसे विपुल चिन्ता समाप्त हो जाती है । इसीसे मैंने इसकी महिमाका वर्णन किया है। इसलिये मेरे भक्त पुरुषको चाहिये कि मनको संयत रखकर वैशाख और कार्तिक मासकी द्वादशीके दिन हाथमें चन्दन गन्ध और (तुलसी)पत्र लिये हुए इस मन्त्रका उचारण करें। मन्त्रका अर्थ यह है-भगवन् ! ये वैशाख और कार्तिक मास सदा सभी मासोंमें श्रेष्ठ माने जाते हैं । इस अवसर्पर आप मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं चन्दन और तुलसीपत्रोंको अर्पित करूँ और आप इन्हें स्त्रीकार करें। साथ ही मुझमें धर्मकी वृद्धि कीजिये । फिर 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर चन्दन एवं तुलसीपत्र अर्पित करना चाहिये। अवमैं गन्धयुक्त पत्र-पुष्पोंके गुण और उन्हें चढ़ानेके फलका वर्णन करता हूँ । मानव पवित्र होकर हाथमें चन्दन, गन्य (तुलसी) पत्र और फूल लेकर'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का उच्चारण करते हुए उन्हें अर्पित करे। साथ ही यह मन्त्र कहें—'भगवन्! आप मुझे आज्ञा देनेकी कृपा करें। इन सुन्दर फूलों और मलयचन्दनसे मैं आपकी अर्चना करना चाहता हूँ । प्रभो ! आपको मेरा नमस्कार है । इसे खीकार करें; मेरा मन परम पवित्र हो जाय--यह आपसे प्रार्थना है। भरे कर्ममें संलग्न रहनेवाला पुरुष, इन गन्ध-पुर्णोको मुझे देता हुआ जो फल प्राप्त करता है, वह यह है कि उसका न पुर्नजन्म होता है और न मरण। उसके पास ग्लानि और क्षुधा भी नहीं फटक पाती । वह देवताओंके वर्षसे एक हजार वर्षोतक मेरे लोकमें स्थान पाता है। चन्दन्युक्त एक-एक पुण अर्पित करनेका ऐसा फल हैं। (अध्याय १२३)

<sup>\*•</sup> भगवन्नाज्ञापय ! इमं बहुतरं नित्यं वैद्याखं चैव कार्तिकम् ॥ ग्रहाण गन्धपन्नाणि धर्ममेवं प्रवर्धय ॥ नमा नारायणत्युकत्य गन्धपन्नं प्रदापयेत् (१२३ । ३६-३७ ) । यहाँ यह ध्यान देनेकी बात है कि मृल वराहपुराणमें 'तृल्सी' नहीं 'गन्थपत्र' शब्ही प्रयुक्त है । हाजरा आदि कुछ विद्वानोंकी दृढ़ मान्यता है कि जिन पुराणोंमें 'तुल्सी' शब्द नहीं है, वे अत्यिक प्राची हैं । वेदोंमें भी 'तुल्सी' शब्द नहीं है ।

# वसन्त आदि ऋतुओंमें भगवान्की पूजाकरनेकी विधि और माहात्म्य

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे! फालगुन मासके

शुक्रपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन पित्रत्र होकर शान्त

मनसे भगवान् श्रीहरिकी पूजा करनेका विधान है।

इस वसन्त ऋतुमें क्रमशः कुछ श्वेत, कुछ पाण्डुरक्षके
जो अत्यन्त प्रशंसनीय गन्धसे युक्त सुन्दर पुष्प हैं,

उनके द्वारा प्रसन्न-अन्तः करण होकर मन्त्रद्वारा पूजा

करनी चाहिये। सभी वस्तुएँ भगवान्से सम्बन्ध रखनेवाली
एवं पित्रत्र हों। पूजाके पहले 'ॐ' नमो नारायणाय' कहकर

वादमें यह मन्त्र पढ़ें — जिसका भाव है, 'देवेश्वर!

आप ॐकारखरूप हैं। शङ्ख, चक्र एवं गदासे आपकी
भुजाएँ शोभा पाती हैं। जगछभो! आप महान् पराक्रमी
पुरुष हैं। आपके लिये मेरा वारंवार नमस्कार है। प्रभो!

वसन्तऋतुमें वृक्ष फ्लोंसे लदे हैं। सर्वत्र गन्धयुक्त

रस भरा है। अत्र आप इस पुष्प युक्त वृक्ष, वन और पर्वतों

तथा मुझपर अपनी कृपादृष्ट डालनेकी दया कीजिये।

सुमध्यमे ! जो पुरुष फालगुन मासमें इस प्रकार मेरी
पूजा करता है, उसे दु:खमय संसारमें आनेका संयोग नहीं
प्राप्त होता, अपितु वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। अव
तुम जो श्रेष्ठ वैशाख गासके शुक्रपक्षकी द्वादशीके फलकी वात मुझसे पूछ चुकी हो, उसे कहता हूँ, सुनो।
शालवृक्ष तथा अन्य भी वहुत-से वृक्ष जव फूलोंसे
परिपूर्ण हो जायँ तो साधक उनके फूलोंको हाथमें लेकर मेरी
आराधनाके लिये तत्पर हो जाय। उस अवसरपर मेरे प्रह्लाद,
नारद आदि भागवतोंको भी पूज्य मानकर पूजा करे।
माधिव ! ऋपिलोग वेदोंमें कहे हुए मन्त्रोंद्वारा सदा
मेरी स्तुति करते हैं । अप्सराओंद्वारा गीतों, वाद्यों एवं
गृत्योंसे में सुपूजित होता रहता हूँ। अलौकिक दिव्य
पुरुष मुझ पुराणपुरुषोत्तमका स्तवन करनेमें संलग्न रहते
हैं। में सम्पूर्ण प्राणियोंका आराध्यदेव एवं सम्पूर्ण

लोकोंका खामी हूँ । अतः सिद्ध, विद्याधर, किन्नर,यक्ष-पिशाच, उरग, राक्षस, आदित्य, वसु, रुद्रगण, मरुद्गण, विश्वेदेवता, अश्विनीकुमार, ब्रह्मा, सोम, इन्द्र, अग्नि, नारद-पर्वत, असित-देवल, पुल्ह-पुल्स्य, भृगु, अङ्गरा, मित्रावसु और परावसु—ये सब-के-सब मेरी स्तुतिमें सदा तत्पर रहते हैं।

उसी समय महान् ओजस्वी देवताओं के मुखसे निकली हुई प्रतिष्वनिको सुनकर भगवान् नारायणने पृथ्वीसे कहा—'महाभागे! देखो! देव-समुदाय वेद ध्विन कर रहा है। उनके मुखसे निकले हुए इस महान् शब्दको क्या तुम नहीं सुन रही हो?' इसपर पृथ्वीने भगवान् नारायणसे कहा—'भगवन्! आप जगत्की सृष्टि करनेमें परम कुशल हैं। देवतालोग वराहके रूपमें विराजमान आप प्रमुके दर्शनकी आकाङ्का करते हैं, क्योंकि वे आपके द्वारा ही बनाये गये हैं।

इसपर भगवान नारायणने पृथ्वीको उत्तर दिया—'वसुंघरे! मैं अपने मार्गका अनुसरण करने-वाले उन देवताओंसे पूर्ण परिचित हूँ । एक हजार दिव्य वर्षोतक मैंने केवल लीलामात्रसे तुम्हें अपने एक दाँतके ऊपर धारण कर रखा है । ब्रह्मासिहत आदित्य, वसु एवं रुद्रगण तथा स्कन्द और इन्द्र आदि देवता मुझे देखनेके लिये यहाँ आना चाहते हैं ।

वसुंधरा अव प्रभुके चरणोंपर गिर गयी। वह कहने लगी—'भगवन्! मैं रसातलमें पहुँच गयी थी। आपने ही मेरा वहाँसे उद्धार किया है। मैं आपकी शरणमें आयी हूँ। आपमें मेरी अचल श्रद्धा है। आप सर्वसमर्थ एवं मेरे लिये परम आश्रय हैं। भगवन्! मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कर्मका खरूप क्या हैं! किस कर्मके प्रभावसे आप प्राप्त होते हैं तथा नर-जन्मकी

१-ॐनमोऽस्तु देवदेदेश शङ्खचकगदाधर । नमोऽस्तु ते लोकनाथ प्रवीराय नमोऽस्तु ते॥ (१२४।५)

सपालता किसमें है ! भगवन् ! शेप ऋतुओंमें किन पुणों-से किस प्रकार आपकी पूजा करनेसे अथवा किस कर्मसे आप प्रसन्त होते हैं, उसे भी वतानेकी कृपा कीजिये !

श्रीवराह भगवान् वोले—बसुंधरे! मोक्षमार्गमें अटल रहनेवालं मेरे भक्तोंने जिसका जप किया है, अब मैं उस मन्त्रका वर्णन करता हूँ, सुनो । उसमें ऐसी शक्ति है कि इसके निरन्तर पाठ करनेसे मेरी अवश्य तुष्टि होती है । मन्त्रका भाव यह है—'भगवन्! आप सम्पूर्ण मासोंमें मुख्य माधव (वैशाख) मास हैं, अतः 'माधव' नामसे आपकी भी प्रसिद्धि है । वसन्त ऋतुमें चन्दन, रस और पुण्य प्राप्त करना चाहिये। जो सातों लोकोंमें शूरवीर और नारायण नामसे प्रसिद्ध हैं, ऐसे आप प्रमुका यज्ञोंमें निरन्तर यजन किया जाता है।'

इस प्रकार प्रीष्म-ऋतुमें भी मेरे कथनका पालन करते हुए सम्पूर्ण विधियोंका आचरण करना चाहिये। उस समय भगवान्में श्रद्धा रखनेवाले सम्पूर्ण प्राणियों- को प्रिय आगे कहे जानेवाले मन्त्रका उच्चारण करना विदिये। मन्त्रका भाव यह है—'भगवन्! सम्पूर्ण ।सोंमें प्रधानरूपसे आप जेष्ठ मासका रूप धारण करके ग्रीभा पा रहे हैं। इस ग्रीष्म-ऋतुमें विराजमान आप भुका दर्शन करना चाहिये, जिसके फलखरूप सारा दृःख दूर हो जाय।'

वरारोहे ! इसी प्रकार तुम भी ग्रीष्म-ऋतुमें मेरी पूजा हरो । इससे प्राणी जन्म और मृत्युके चक्करमें नहीं इता तथा उसे मेरा लोक प्राप्त होता है । वसुंघरे ! भूमण्डलपर शाल आदि जितने भी फूलवाले वृक्ष हैं तथा उस समय जितने गन्धपूर्ण उपलब्ध पुष्प हैं, उन सबसे इझ श्रीहरिकी अर्चना करनेकी विधि है । ऐसे ही वर्षा- त्रातुके श्रावण आदि मासोंमें भी मुझसे सम्बन्ध रखने कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये।

देवि ! अव दूसरा वह कर्म तुम्हें बता रह जिसके प्रभावसे संसारसे मुक्ति मिल सकती है। कर मुक्ल, सरह और अर्जुन आदि देव-वृक्ष हैं। प्रतिमाकी स्थापना करके विधि-निर्दिष्ट कर्मके अनु इन वृक्षोंके फूलोंसे '<del>ॐ नमो नारायणाय'</del> कह मेरा आदरपूर्वक अर्चन करना चाहिये। फिर प्रा करे--- 'लोकनाथ! मेघके समान आपकी कान्ति आप अपनी महिमामें स्थित हैं । ध्यानमें परायण रहने आश्रित जन आपके जिस रूपका दर्शन करते हैं इस वर्षा-ऋतुमें योगनिद्रामें अभिरुचि रखनेवाले एवं है वर्णसे सुशोभित आप प्रभुके दिन्य खरूपका दर्शन कं आषाढ़ मासकी गुक्क द्वादशी तिथिके दिन इस विधा जो पुरुष शान्ति प्रदान करनेवाले मेरे इस पवित्र कर्म अनुष्ठान करता है, वह जन्म और मरणके बन्धनसे म् हो जाता है । देवि ! ये ऋतुओंके अनुसार उत्तम ह हैं, जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। महाभागे ! ध वृत्त सर्वथा गोपनीय है । इसके प्रभावसे मेरे कर्मपराय रहनेगले मनुष्य संसारसागरको तर जाते हैं। देवता भी ध नहीं जानते; क्योंकि मैं भगवान् नारायण यहाँ स्वयं वरा के रूपमें विराजमान हूँ। इस प्रकारके ज्ञानका उन्हें : अभाव है । यह विषय दीक्षा-हीन, मूर्ख, चुगली करनेवार्व निन्दित शिष्य एवं शास्त्रके अर्थोमें दोपारोपण करनेवाले नहीं कहना चाहिये। गोघाती एवं धृतींके बीच भ इसका कथन अनुचित है; क्योंकि उनके मध्य इसकं कहनेसे लामके बदले हानि ही होती हैं । इं भगवान्में श्रद्धा रखनेवाले हैं तथा जिन्होंने धार्मिः दीक्षा ली है, उनके सामने ही इसकी व्याख्या कर (अध्याय १२४ चाहिये ।

### माया-चक्रका वर्णन तथा मायापुरी ( हरिद्वार ) का माहातम्य

स्तजी कहते हैं—पित्र त्रतोंका अनुष्ठान करनेवाली भगवती वसुंधराने छः ऋतुओंके वैष्णव-कृत्योंका वर्णन सुनकर भगवान् नारायणसे पुनः पूछा—'भगवन्! आपने मङ्गल एवं पित्रमय जिन विषयोंका वर्णन किया है, जिनकी स्वर्गादि लोकों तथा मेरे भूलोकमें प्रसिद्धि हो चुकी है, वे आपके—वैष्णव-धर्मके कृत्य मेरे मनको आनन्दित कर रहे हैं। माध्य ! आपके मुखारविन्दसे निकले हुए इन कर्मोको सुनकर मेरी बुद्धि निर्मल हो गया है। मेरा हित करनेके विचारसे उसे आप बतलानेकी कृपा कीजिये। भगवन्! आप अपनी जिस मायाका सर्वदा वर्णन किया करते हैं, उसका स्वरूप क्या है तथा उसे 'माया' क्यों कहा जाता है ? मैं इसे तथा इसके आन्तरिक रहस्योंको जानना चाहती हूँ।'

इसपर मायापति भगवान् नारायण हँसकर बोले— 'पृथ्वी देवि ! तुम जो मुझसे यह मायाकी वात पूछ रही हो, इसे न पूछनेमें ही तुम्हारी भलाई है। तुम व्यर्थमें यह कर क्यों मोल लेना चाहती हो ? इसे देखनेसे तो तुन्हें कप्ट ही होगा । विशालाक्षि ! ब्रह्मासहित रुद्र एवं इन्द्र आदि देवता भी आजतक मुझे तथा मेरी मायाको जाननेमें असफल रहे हैं, फिर तुम्हारी तो वात ही क्या ? जब मेघ पानी वरसाते हैं तो जलसे सारा जगत् भर उठता है । पर कमी वहीं सारा देश फिर शुष्कवंजर वन जाता है । कृष्णपक्षमें चन्द्रदेव क्षीण होते हैं और शुक्राक्षमें बढ़ते हैं, यह सब मेरी मायाका ही तो प्रभाव है । सुन्दरि ! अमात्रास्याकी रात्रिमें चन्द्रमा दिश्मोनर नहीं होते, हेमन्त-ऋतुमें कुएँका जल गर्म हो जाता है - - विचारकी दृष्टिसे देखें तो यह सब मेरी माया ही है । इसी प्रकार ग्रीप्म-ऋतुमें जल ठंडा हो जाता है। पश्चिम दिशामें जाकर मुर्य अस्त हो जाते हैं। पुनः ने प्रातःकाल पूरवर्गे उदित होते हैं। प्राणियोंके

शरीरमें रक्त और शुक्र इन दोनोंका समावेश रहता है, वस्ततः यह सब मेरी माया ही तो है । सुन्दरि ! प्राणी गर्भमें आता है, उसे वहाँ सुख और दु:खका अनुभव होता है, पुनः उत्पन्न हो जानेपर उसे वह वात भूल जाती है । अपने कर्ममें रचा-पचा जीव अपने स्वरूपको भूल जाता है, उसकी स्पृहा समाप्त हो जाती है, वस्तुत: यह सब मेरी मायाका ही प्रताप है । कर्मके प्रभावसे जीव दूसरी जगह पहुँच जाता है । शुक्र और रक्तके संयोगसे जीवधारियोंकी उत्पत्ति होती है, दो मुजाएँ, दो पैर, बहुत-सी अँगुलियाँ, मस्तक, कटि, पीठ, पेट, दाँत, ओंठ, नाक, कान, नेत्र, कपोल, ललाट और जीभ इत्यादिसे संगठित प्राणीकी उत्पत्ति मेरी मायाका ही चमत्कार है । वहीं प्राणी जब खाता-पीता है तो जठराग्निके द्वारा उसका पाचन होता है। तत्पश्चात् जीवके शरीरसे वही अधोमार्गसे बाहर निकल जाता है, यह सब मेरी प्रबल मायाकी ही करामात है।

मायाकी ही देन हैं।

देवि ! कुछ जल आकाशस्थ वादलोंमें लटके रहते
हैं और कुछ जलराशि भूमिपर नदी, सरीवर, आदिमें
रहती हैं। पर जिन नदियों आदिमें इस जलकी प्रतिष्ठा है,
वे नदियाँ भी कभी वहती और कभी घटती हैं—यह सब
मेरी मायाका ही प्रभाव है। वर्णऋतुमें सभी नदियोंमें
अथाह जल हो जाता है, वावलियाँ और तालाब जलसे भर
जाते हैं, पर ग्रीष्मऋतुमें वे ही सब सूख जाते हैं, यह सब
मेरी मायाका ही तो वल है। मेघ 'लवणसमुद्रसे' खारा जल लेकर मधुर जलके रूपमें उसे
भूलोकमें वरसाते हैं, यह मेरी मायाका ही प्रभाव है।
रोगसे दृ:खी हुए कितने प्राणी रसायन तथा ओपवियाँ
खाते हैं और उस ओपविके प्रभावसे नीरोग हो जाते

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन पाँच विषयोंमें

अन्न खानेसे प्रवृत्ति होती है, ये सभी कार्य मेरी

हैं, किंतु कभी उसी ओपिन देनेपर प्राणीकी मृत्यु भी हो जाती है, उस समय में ही कालका रूप धारण कर ओपिन जो किंका हरण कर लेता हूँ, यह सब मेरी मायाका ही प्रभाव है। पहले गर्मकी रचना होती है, इसके उपरान्त पुरुप उत्पन्न हो जाता है, फिर युवावस्था होती है, चुढ़ापा भी आ जाता है, जिसमें पभी इन्द्रियोंकी शक्ति समात हो जाती है—यह कि मेरी मायाका वल है। भूमिमें बीज गिराया ताता है ओर उससे अङ्करकी उत्पत्ति हो जाती है। त्यक्षात् वह अङ्कर अद्भुत पत्तोंसे सम्पन्न हो जाता है— ह विचित्रता मेरी मायाका ही खरूप है। एक ही ज गिरानेसे वैसे ही अनेक अन्नके दाने निकल जाते वस्तुतः में ही अपनी मायाके सहयोगसे उसमें अमृत केकी उत्पत्ति कर देता हैं।

जगत्को विदित है कि गरूड मुझ भगवान् विणुका न करते हैं । वस्तुतः मैं ही खयं गरुड़ बनकर वेगसे ने-आपको यहन करता हूँ । जितने देवता जो यज्ञका । पाकर संतुष्ट होते हैं, उस अवसरपर में ही अपनी मायाका सृजनकर उन अखिल देवताओंको तृप्त ा हूँ, किंतु सभी प्राणी यही जानते हैं कि ये देवता सदा यज्ञका भाग ग्रहण करते हैं। पर वस्तुतः मैं मायाकी रचना कर देवताओंके लिये यज्ञ कराता बृहरपतिजी यज्ञ कराते हैं—यह जानकर संसारमें लोग उनकी सेवा करते हैं। पर आङ्गिरसी मायाका न करना और देवताओंके लिये यज्ञकी व्यवस्था ॥ मेरा ही काम है । सम्पूर्ण संसार जानता है वरण देवताकी कृपासे समुद्रकी रक्षा होती है, ं वरुणसे सम्बन्ध रखनेवाली इस मायाका निर्माण में ही महान् समुद्रकी रक्षा करता हूँ । सारा विश्व जानता है कि कुवेरजी धनाध्यक्ष हैं । परंतु रहस्य है कि मैं ही मायाका आश्रय रेक्कर कुबेरके भी भी रक्षा करता हूँ । 'इन्द्रने ही वृत्रामुरको मारा

था,' इस प्रकारकी वात संसार जानता है, किंतु फेले वस्तुतः मैंने ही उसे मारा था । सूर्य, ध्रुव आदि तर्व हैं ऐसी बात सर्वविदित है किंतु तय यह है। इनमें मेरा ही तेज है । संसारमें लोग कहते हैं अं जल कहाँ चला गया ? पर बात यह है कि बड़वानल रूप घारणकर सम्पूर्ण जलका शोषण में ही करता हूँ मायासे ओत-प्रोत वायुरूप वनकर मेवींको संचाहि करना मेरा ही कार्य है । अमृतका निवास कहाँ है इस गहन विषयको देवता भी नहीं जानते हैं, पर त यह है कि मेरी मायाके शासनसे वह ओपधिमें निव करता है। संसार जानता है कि राजा ही प्रजाओं रक्षा करता है। किंतु तथ्य यह है कि राजाका र धारण करके मैं ही खयं पृथ्वीका पालन करता हूँ। युग समाप्तिके अवसरवर ये जो बारह सूर्व उदित ह हैं, उनमें मैं ही अपनी शक्तिका आधान करके कार्य सम्पन्न करता रहता हूँ। वसुंबरे ! संसा मायाकी सृष्टि करना मुझपर निर्भर है । देवि सर्य अपने किरणसे सम्पूर्ण जगत्में निस्तर र पहुँचाता है। ऐसी स्थितिमें किरणमयी मायाकी र करना और सम्पूर्ण संसारमें उसका प्रसारण क मेरे ही हाथका खेल है। जिस समय संवर्तक मूसल-जैसी धाराओंसे जल वरसाते हैं, उस अवस मायाका आश्रय लेकर संवर्तक मेघोंद्वारा में ही सम जगत्को जलसे भर देता हूँ । बरारोहे ! मैं शेषनामकी शय्यापर स्रोता हूँ, यह मेरी मायाका पराक्रम है । शेपनागका रूप धारण करना उ उनपर शयन करना यह सत्र एकमात्र मेरी योगमा का ही कार्य है । वसुंधरे ! वाराही गायाका आ लेकर मेंने तुम्हें ऊपर उदाया था—क्या तुम भूल गयी ?

तुम भी वैष्णवी मायाका ठःय हुई क्या इस वातको नहीं जानतां हो सुश्रोणि ! सत्रह बार तो तुम मेरे दाहोंपर नित्य प्रलयकालमें आश्रय पा चुकी हो । उस समय मेरे द्वारा मायाका रहजन हुआ था और तुम 'एकार्णव'— समुद्रमें हूव रही थी । मैं मायाके ही योगसे जलमें रहता हूँ । ब्रह्मा और रुद्रका सृजन करना और भरण-पोषण करना मेरी ही मायाका कार्य है । फिर भी मेरी मायाको नहीं जानते हैं । पितरोंका समुद्राय जो सूर्यके समान तेजस्वी है, वह भी वस्तुतः मैं ही हूँ तथा पितृमयी मायाका आश्रय लेकर पितरोंका रूप धारण कर मैं ही पितृभाग हल्यको ग्रहण करता हूँ । अधिक क्या, एक दूसरी विचित्र बात सुनो, जो एक वार एक ( पुरुष ) ऋषि भी मायाद्वारा स्त्रीके खरूप ( योनि )में परिणत ( परिवर्तित ) कर दिये गये थे ।

पृथ्वी वोली—'भगवन् ! उस ऋषिने कौन-सा अपक्रमं किया था, जिसके परिणामखरूप उन्हें खीकी योनि प्राप्त हुई ? इस बातसे तो मुझे वड़ा आश्चर्य हो रहा है । आप यह सारा प्रसङ्ग बतानेकी कृपा कीजिये । उस ब्राह्मणश्रेष्ठने फिर स्त्रीरूप धारण कर कौन-से पापयुक्त कर्म किये, यह सब भी विस्तारसे बतायें।' पृथ्वीकी बात सुनकर श्रीभगवान् अत्यन्त प्रसन् हो गये और मधुर वचनमें कहने लगे, 'देवि ! यह निपय अत्यन्त गूढ़ और महत्त्वपूर्ण है । सुन्दरि ! तुम यह धर्मयुक्त कथा सुनो । देवि ! मेरी माया ज्ञान एवं विधकी सभी वस्तुओंको आच्छादित किये है, उसकी वात सुनकर रोंगडे खड़े हो जाते हैं। इस मायाके प्रभावसे सोमरार्मा नामक ऋषि भी प्रभावित हुए धे । इससे ने उत्तम, मध्यम और अधम—अनेक प्रकारकी स्थितियोंके चङ्करमें वृगते रहे। फिर मेरी मायाकी हो प्रेरणाचे उन्हें पुनः ब्रोक्कणत्व सुळम हुआ । सोमरामी उत्तम ब्राख्य होकर भी लीकी योनिमें

परिवर्तित हो गये, यद्यपि उसमें भी उनके द्वारा कोई विकृत कर्म नहीं हुआ और न कोई अपराध ही किया । वसुंधरे ! बात यह है कि वे ( सोमरामी ) सदा मेरी आराधना, उपासनादि कर्मोमें ही लगे रहते थे । वे निरन्तर मेरी रमणीय आकृति— मेरे सुन्दर खरूपका ही चिन्तन करते रहते । भामिनि ! इस प्रकार पर्यात समयतक उनकी भक्ति, तपश्चर्या, अनन्यभावसे स्तृति करते रहनेपर मैं उन-पर प्रसन्न हुआ । देवि ! मैंने उस समय उन्हें अपने खरूपका दर्शन कराया और कहा---'ब्राह्मण-देवता ! मैं तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे जो चाहे वर माँग लो । रत्न, सुवर्ण, गौएँ तथा अकण्टक राज्य-जो कुछ तुम्हारे हृदयमें हो माँगो, मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। अथवा विप्रवर उस स्वर्गका सुख, जहाँ वाराङ्गनाएँ तथा आनन्दका अनुभव करनेकी अनन्त सामग्रियाँ हैं तथा जो सुवर्णके भाण्डोंसे सुशोभित एवं धन और रत्नोंसे परिपूर्ण है, जहाँ अप्सराएँ दिव्यरूप धारण किये रहती हैं, उसे ही माँग लो । अथवा जो भी इष्ट वस्तु तुम्हारे ध्यानमें आती हो, वह सब मेरे वरसे तुम्हें सुलभ हो सकती है।

वसुंधरे ! उस समय मेरी वात सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणने भूमिपर पड़कर मुझे साद्यङ्ग प्रणाम किया और मधुर राब्दोंमें कहने लगे—'देव ! आप मुझपर यदि रुष्ट न हों तो मैं आपसे जो वर माँग रहा हूँ, वही दीजिये । भगवन् ! आपके द्वारा निर्दिष्ट वरदानों—सुवर्ण, गौएँ, स्वी, राज्य, ऐश्वर्य एवं अप्सराओंसे सुशोभित स्वर्ग आदिसे माधव ! मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है । मैं तो केवल आपकी मायाका—जिसकी सहायतासे आप सारी कीडाएँ करते हैं, रहस्य ही जानना चाहता हूँ ।'

वसुंघरे ! त्राह्मणकी वात सुनकर मैंने कहा— 'द्विजवर ! मायासे तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? त्राह्मणदेव ! तुम अनुचित तथा अकार्यकी कामना कर रहे हो। पर मेरी मायासे प्रेरित होकर उस ब्राह्मणने मुझसे पुनः यही कहा—'भगवन्! आप यदि मेरे किसी कर्म अथवा तपस्यासे तिनक भी संतुष्ट हैं तो मुझे बस बही वर दें ( अर्थात् अपनी मायाका ही दर्शन कराएँ )।'

अब मैंने उस तपखी ब्राह्मणसे कहा-- 'द्विजवर! तुम 'वुटजाम्रक' स तीर्थमें जाओ और वहाँ गङ्गामें स्नान करो, इससे तुम्हें मायाका दर्शन होगा। वेबि ! मेरी इस बातको सुनकर बाह्मणने मेरी प्रदक्षिणा की और दर्शनकी अभिलापासे वह ऋपिकेश चला गया। वहाँ उसने वड़ी सावधानीसे अपनी कुण्डी, दण्ड और भाण्डको गङ्गातरपर एक ओर रखकर विधिपूर्वक तीर्थकी पूजा की और उसके वाद गङ्गामें स्नान करनेके लिये उतरा । वह स्नानार्थ अभी डूबा ही था और उसके अंङ्ग वस भींग ही रहे थे कि इतनेमें वह देखता है कि वह किसी निपादके घरमें उसकी स्त्रीके गर्भमें प्रविष्ट हो गया है । उस समय गर्भके क्लेशसे जब उसे असह्य वेदना होने लगी तो वह अपने मनमें सोचने लगा--भेरे द्वारा अवस्य ही कोई बुरा कर्म वन गया है, जिससे मैं इस निषादीके गर्भमें आकर नरक-यातना भोग रहा हूँ । अहो ! मेरी तपस्या एवं जीवनको धिकार है, जो इस हीन खीके गर्भमें वास कर रहा हूँ और नौ द्वारों तथा तीन सौ हिं हिं डयोंसे पूर्ण विष्ठा और सूत्रसे सने रत्त-मांसके कीचड़में पड़ा हुआ हूँ। यहाँकी दुर्गन्ध असहा है तथा कफ, पित्त, वायुसे उत्पन्न रोग दु:खोंकी तो कोई गणना ही नहीं । वहुत कहनेसे क्या प्रयोजन ? मैं इस गर्भमें महान् दुःख पा रहा हूँ ? अरे ! देखो तो कहाँ तो वे भगवान् विष्णु, कहाँ मैं और कहाँ वह गङ्गाजीका जल ? किसी प्रकार इस गर्भसे मेरा

छुटकारा हो जाय तो फिर मैं उसी भक्तिकार्य---गङ्ग-स्नानादिमें लग जाऊँगा।

इस प्रकार सोचते-सोचते वह ब्राह्मण शीघ ही निपादिके गर्भसे बाहर आया । पर भूमिपर गिरते ही उसने जो गर्भमें निश्चय किया था, वह सब विस्मृत हो गया। अब वह धन-धान्यसे परिपूर्ण निपादके घरमें एक किन्यां कर्ममें रहने लगा । भगवान् विष्णुकी मायारे मुग्ध होनेके कारण पूर्वकी कुछ भी बातें उसे याद न रहीं । इस प्रकार बहुत दिन बीत गये । फिर उस कन्याका विवाह हुआ । मायाके प्रभावसे ही उसके बहुत-से पुत्र और पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं । अब कन्याक्एमें वह (ब्राह्मण) सभी भक्ष्य एवं अभक्ष्य वातुओंको भी खा लेता तथा पेय एवं अपेय वस्तुएँ भी पी लेता । वह निरन्तर (मत्स्यादि) जीवोंकी हिंसामें निरत रहता तथा कर्तव्याकर्तव्यज्ञानसे भी शून्य हो गया।

वसुंघरे! इस प्रकार जब निषादी खीरूपमें रहते उस ब्राह्मणके पचास वर्ष बीत गये, तब मैंने उसे पुनः समरण किया। वह (निषादीरूप ब्राह्मण) घड़ा लेकर विष्ठालित वस्नोंको धोनेके लिये पुनः गङ्गाक तटपर गया और उसे एक ओर रखकर स्नान करनेके लिये गङ्गाके जलमें प्रविष्ट हुआ। कड़ी धूपसे संतम होनेके कारण उसका शरीर पसीनेसे लथपथ-सा हो रहा था। अतः उसकी इच्छा हुई कि सिर हुवा-कर स्नान कर छूँ। पर ऐसा करते ही वह तपस्याका धनी (निषादीरूप) ब्राह्मण उसी क्षण पुनः दण्ड, कमण्डलुधारी तपस्वी वन गया। स्नान करके वाहर निकलते ही उसकी दृष्टि अपने पृत्रके रखे हुए दण्ड, कमण्डलुधारी वस्त्रीयर पड़ी, जिन्हें देखते ही उसे पहले-जेसा ज्ञान उत्पन्न हो गया। पूर्व समयमें उस ब्राह्मणने जिस प्रकार विण्युकी माया जाननेकी कामना की थी, वह भी उसे याद हो आयी; माया जाननेकी कामना की थी, वह भी उसे याद हो आयी;

कहा वह गङ्गाजानम जल : म्यापा न मार्च । इसका वर्णन वराहपुर, अरु ५६, १२५-२६, अरु प्यह 'ऋषिकेदा'का ही अन्यतम (एक दूसरा) नाम है। इसका वर्णन वराहपुर, अरु ५६, १२५-२६, महाभारत, ३। ८४।४०, कूर्मपुराण ३४।३४, ३६।१०, पद्मपुराण, स्वर्गम्यण्ड २८।४० तथा अन्तेवताम्यलः वैभवदर्पण' पृरु १०० आदिपर भी है ('नन्दलाल दे'—)।

<u>.</u>,,

è

गङ्गासे अव उसने वाहर निकलकर अपने वस्न पहने और लिजात होकर वह वहीं पुनः बालुकापर बैठकर योग एवं तपके विपयमें विचार करने लगा और कहने लगा—-'अरे! मुझ पापीद्वारा कितने निन्दनीय अकार्य कर्म वन गये।' इस प्रकार उसने अपनेको निन्दनीय मानकर बहुत

इस प्रकार उसने अपनेको निन्दनीय मानकर बहुत धिकारा और कहने लगा—'साधुपुरुषोंद्वारा निन्दित कर्म करनेवाले मुझको धिकार है। मैं सदाचारसे सर्वथा श्रष्ट हो गया था, जिस कारण मुझे निषादकी योनिमें जाना पड़ा। इस कुलमें उत्पन्न होनेपर मैंने कितने ही भक्ष्य और अभक्ष्य वस्तुओंका सेवन किया और सभी प्रकारके जीवोंका वध किया, अभक्ष्य-भक्षण तथा अपेय वस्तुओंका

पान किया और न वेचने योग्य वस्तुओंका विक्रय

किया, मुझे वाच्यावाच्यका भी ध्यान न रहा । निषादके

सम्पर्कासे मैंने अनेक पुत्रों और पुत्रियोंकी भी उत्पत्ति की। किस दुष्कर्मके फलस्वरूप मुझे निषादकी पत्नी होना पड़ा, यह भी विचार करने योग्य है। वसुंधरे! इधर तो वह ब्राह्मण इस प्रकार यहाँ ऐसा सोच रहा था, उधर निषाद उसी समय क्रोध एवं दु:खसे पागल हो रहा था। वह अपने पुत्रोंसे घिरा अपनी भार्याको खोजता हुआ हरिद्वार पहुँचा और

वहाँ प्रत्येक तपस्त्रीसे अपनी उस खीके विषयमें पूछने लगा। किर वह विलाप-सा करता हुआ कहने लगा— 'प्रिये! तुम कहाँ चली गयी? मुझे तथा पुत्रोंको छोड़कर तुम कहाँ चली गयी? तुम्हारी दूध पीनेवाली छोटी वालिका भूखसे व्याकुल होकर रो रही है। फिर वह वहाँ उपस्थित तपस्त्रियोंसे पूछने लगा—'तपस्त्रियों! मेरी

पत्ती जल लेनेके लिये हाथमें घड़ा लेकर गङ्गाके तटपर आयी

थी। क्या आपलोगोंने उसे देखा है ? उस समय सभी मनुष्य जो हरिद्वारमें आये हुए थे, वे उस तपस्ती ब्राह्मण तथा उसके घड़ेको यथापूर्व उपस्थित देख रहे थे। इसके

पड़ी। अब वह अत्यन्त करण विलाप करने लगा— 'अहो! मेरी स्त्रीके ये वस्त्र और घड़ा तो नदीके तटपर ही पड़े हैं, किंतु गङ्गामें स्नान करनेके लिये आयी हुई

पश्चात् दु:खसे संतप्त उस निषादने जब अपनी प्रिय

भार्याको नहीं देखा तो उसकी दृष्टि वस्र और घड़ेपर

ही पड़े हैं, किंतु गङ्गामें स्नान करनेके लिये आयी हुई मेरी पत्नी नहीं दिखायी पड़ रही है। लगता है, जर वह बेचारी दु:खी अवला स्नान कर रही होगी उस समय जिह्नालोल्चप किसी ग्राहने उसे पानीमें पकड़ लिया होगा। अथला वह पितानों असो सा सक्यों हा सम्मा

समय जिह्नालेलुप किसी ग्राहन उसे पानीमें पकड़ लिया होगा । अथवा वह पिशाचों, भूतों या राक्षसोंका आहार बन गयी। प्रिये ! मैंने कभी जाग्रत् या स्वप्तमें भी तुमसे कोई अप्रिय बात नहीं कही । लगता है किसी रोगरे वह उन्मत्त-सी होकर गङ्गाके तटपर चली आयी थी । पूर्वजन्ममें मैंने कौन-सा पापकर्म किया था, जो मेरे इस महान् संकटका कारण बन गया, जिसके फलस्बरूप

मेरी पत्नी मेरे देखते-ही-देखते आँखोंसे ओझल हो गर्य

और अव उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है

फिर वह प्रलापमें कह ने लगा—'प्रिये! तुम सदा मेरे वास् चित्तका अनुसरण करती रही हो। सुभगे! मेरे पास् आ जाओ। देखो, ये वालक डर गये हैं, इघर-उघर भटक रहे हैं और इन्हें अनाथ-जैसे क्लेशोंका सामना करना पड़त है। सुन्दरि! तुम मुझे तथा इन तीन नन्हे-नन्हे बालकोंक तो देखो! चारों कन्याएँ और सभी बच्चे बड़ा कष्ट पा रहे हैं, इनपर ध्यान दो। मेरे ये छोटे-छोटे पुत्र तुम्हें पानेके लिये लालायित हो रो रहे हैं। मुझ पापीकी इन संतानोंकी तुम रक्षा करो। मुझे भी क्षुधा सता रह

है, मैं प्याससे भी अत्यन्त व्याकुल हूँ। तुम्हें इसक

पता होना चाहिये।

( भगवान् वराह कहते हैं— ) कल्याणि ! उ समय जो ब्राह्मण स्त्रीक्षा जन्म पाकर निपादकी पत्ती बन था और जो अब मेरी उस मायासे मुक्त होकर बैठा हुअ था, निपादके इस प्रकार कहनेपर लजाके साथ उसके कहने लगा— 'अब तुम जाओ। तुम्हारी वह भार्या यह नहीं है । यह तुम्हारा सुख और संयोग ठेकर चठी गयी, और अब कमा न ठोटेगी । इधर वह निषाद जहाँ-तहाँ भटकका विछाप ही करता रहा । अब उस ब्राह्मणका द्वंय करणासे भर गया और कहने छगा— 'जाओ, अब क्यों इतना कट पा रहे हो । अनेक क्यारक आहार हैं, उनसे बचोंकी रक्षा करना । ये बच्चे दयांक पात्र हैं । तुम कभी भी इनका परित्यांग कत करना ।

संन्यासीकी वात सुनकर उनके सामने दुःख एवं शोकरें भरे हुए निपादने उनसे मधुर वाणीमें कहा—निश्चय ही आप प्रधान मुनिवरोंमें भी श्रेष्ठ एवं मित्माओंमें भी परम धर्मात्मा पुरुप हैं। विप्रवर! तभी वे आपके मीठे वचनोंसे मुझे सान्त्वना मिल गयी। स समय निशादकी वात सुनकर श्रेष्ठ अतका पालन रिनेवाले मुनिके मनमें भी दुःख एवं शोक छा या। उन्होंने मधुर वचनमें कहा—'निषाद! तुम्हारा ह्याण हो। अब विलाप करना बंद करों। मैं ही तो म्हारी प्रिय पत्नी बना था। वही मैं यहाँ गङ्गातटपर । या। और रनान करते हुए मैं एक मुनिके रूपमें परिवर्तित । गया।

ब्राह्मणके इस प्रकार कहनेपर भी निषद वहाँसे नहीं गया, उसने मीठे खरमें उससे पूछा—'विप्रवर! आपके द्वारा कौन-सा पाप बन गया था, जिससे आप बी बन गये थे, और अब फिर पुरुष हो गये ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें।

इसपर ऋषिने कहा—'मैं हरिद्वार तीर्थके तटवर्ती क्षेत्रों-में भ्रमण करता और एक ही बार मोजन कर जगदीश्वर जनार्दनकी पूजा करता रहता था। उन प्रभुके दर्शनकी आकाङ्क्वासे मैंने बहुत-से उत्तम धर्म-कर्म किये। बहुत समय बीत जानेके पश्चात् मुझे भगवान् श्रीहरिने दर्शन दिया और मुझसे वर माँगनेको कहा। मैंने प्रार्थना की—'प्रभो! आप भक्तोंपर कृपा करनेवाले सर्वव्यापक पुरुष हैं। आप मुझे अपनी मायाका दर्शन कराइये।'

इसपर भगवान् विष्णुने कहा था-- 'ब्राह्मणदेव! माया देखनेकी इच्छा छोड़ दो।' किंतु मैंने वार-वार उनसे वही आग्रह किया, तब भगवान्ने कहा-- 'अन्छा, नहीं मानते हो तो 'कुन्जाम्रक' क्षेत्र ('ऋषीकेश )में जाओं। वहाँ गङ्गामें स्नान करनेपर तुम्हें माया दिखलायी पड़ेगी और वे अन्तर्धान हो गये । मैं भी माया-दर्शनकी लालसासे गङ्गातरपर गया और वहाँ अपने दण्ड, कमण्डल एवं वस्त्रको यत्तसे एक ओर रखकर स्नान करनेके लिये निर्मल जलमें पैठा। इसके बाद में कुछ भी न जान सका कि कहाँ क्या है और क्या हो रहा है ? तत्पश्चात् में किसी मछाहिनके उदरसे कन्याके रूपमें उत्पन होकर तुम्हारी पत्नी वन गया । वहीं में आज फिर किसी कारण जब गङ्गाके जलमें पेंठकर म्नान करने छण तो पहले-जैसे ही ऋषिके रूपमें परिणत हो गया हूँ। निषाद ! देखों, पहले-जैसे ही यहाँ मेरी कुण्डी और मेरे वस्त्र भी विराजमान हैं । पचास वर्षीतक में तुम्हारे घरमें रह चुका हूँ, परंतु मेरे पास जो दण्ड एवं यस थे, जिन्हें गङ्गाके तटपर मैंने रखा था, अभी जीर्ण-शीर्ण

श्रीवराहपुराण ]

नहीं हुए हैं और न वे गङ्गाके प्रवाहोंद्वारा प्रवाहित ही हुए हैं।

ब्राह्मणके इस प्रकार कहते ही वह निषाद सहसा गायव हो गया। उसके साथ जो बालक थे, वे भी तिरोहित हो गये । देवि ! यह देखकर वह ब्राह्मण भी चिकत होकर पुनः तपमें संलग्न हो गया । उसने अपनी भुजाओंको ऊपर उठाकर साँसकी गति भी रोक ली और केवल वायुके आहारपर रहने लगा। इस तरह अपराह्य हो गया। इस प्रकार कुछ समय तपस्या कर जब वह जलसे वाहर आया तो श्रद्धापूर्वक पूजाके लिये कुछ पुष्पोंको तोड़कर विविपूर्वक भगवान्की पूजा करनेके लिये वीरासनसे बैठ गया । अब बहुत-से प्रधान तपस्ती ब्राह्मणोंने जो वहाँ गङ्गामें स्नान करनेके लिये आये थे, उसे घेर लिया और उससे कहने लगे-'द्विजवर! आपने आज पूर्वाह्में अपने दण्ड, कमण्डलु और अन्य उपकरण यहाँ रख दिये थे और स्नान कर मल्लाहोंके पास गये थे, फिर क्या आप यह स्थान भूलकर कहीं अन्यत्र चले गये थे ? आपके आनेमें इतनी देर कैसे हुई ?

देवि ! जब उस मुनिने ब्राह्मणोंकी बात सुनी तो वह मीन हो गया । साथ ही बैठकर मन-ही-मन वह ब्राह्मणोंद्वारा निर्दिष्ट वातपर सोचने छगा । "एक ओर तो उधर पचास वर्षका समय व्यतीत हो गया है और इधर अमाबस्या भी आज ही है । ये सब ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं 'तुमने पूर्वाह्ममें अपने बर्खोंको यहाँ घानके छिये रखा तो अब अपराह्ममें इन्हें छेने स्थों आये हो ? तुम्हें इतनी देर कैसे हो गयी, यह सब क्या बात है !" देवि ! ठीक इसी समय मैंने ब्राह्मणको पुनः अपना रूप दिखलाया और कहा—'ब्राह्मणदेव ! आप कुछ घवड़ाये-से क्यों दीखते हैं ? क्या आपने कुछ विशेष बात देखी है ! आप कुछ मुझे व्यप्र-से दीख रहे हैं। अस्तु! जो कुछ हो, अब आप पूर्ण सावधान हो जाइये!

मेरे इस प्रकार कहनेपर उस ब्राह्मणने अपना मस्तक भूमिपर टेक दिया और दुःखी होकर बार-बार दीर्घ श्वास लेता हुआ कहने लगा—

''जगहुरो ! ये ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं कि 'तुमने पूर्वाह्नकी वेलामें वस्न, दण्ड और कमण्डल्ल आदि वस्तुएँ यहाँ रखीं और फिर अपराह्में यहाँ आये हो ? क्या तुम इस स्थानको भूल गये थे ११ माधव ! इधर समस्या यह है कि निषादकी योनिमें कन्यारूपसे उत्पन होंकर मैं एक निषादकी स्त्रीके रूपमें पचास वर्षीतक रहा। उस शरीरसे उस कुकर्मी निषादद्वारा मेरे तीन पुत्र और चार पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं। फिर एक दिन जब मैं गङ्गामें स्नान करनेके लिये यहाँ आकर तटप्र अपना वस्न रखकर निर्मल जलमें स्नान करने लगा और डुबकी लगायी तो पुनः मुझे मुनियोंद्वारा अभिलिषत तपस्त्रीका रूप प्राप्त हो गया । माधव ! मैं तो सदा आपकी सेवामें लगा रहता था, किंतु पता नहीं, मेरे किस विकृत कर्मका ऐसा फल हो गया, जिसके परिणाम-खरूप मुझे निषादके यहाँ नरककी यातना भोगनी पड़ी ? मैंने तो केवल माया-दर्शनका वर माँगा था,परंतु मेरे ध्यानमें और कोई पाप नहीं आता, जिसके फलखरूप आपने मुझे नरकमें गिरा दिया ।"

वसुंधरे ! उस समय वह ब्राह्मण वड़ी करुणांके साथ ग्लानि प्रकट कर रहा था । इसपर मैंने उससे कहा—''ब्राह्मणश्रेष्ठ ! आप चिन्ता न करें । मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ब्राह्मणदेवता ! आप मुझसे अन्य वर माँग लें; किंतु आपने मुझसे वरके रूपमें मायाकी ही याचना की । द्विजवर ! आपने वैष्णवी माया देखनेकी इच्छा की थी, उसे ही तो देखा है । विप्रवर ! दिन, अपराह, पचास वर्ष और निषादके घर—तच्वतः ये सब कहीं कुछ भी नहीं है । यह सब केवल वैष्णवी मायाका ही प्रभाव है । आपने कोई भी अद्युम

कमं । विया है । आश्चर्यमें नहीं पडकर आप जो पथानाप कर रहे हैं, वह सब भी मायाक अतिरिक्त हैं। न तुम्हारे युद्ध नहीं हुआ अर्चन द्वारा 羽见 हुआ न तुम्हारी तपस्या ही नष्ट हुई है । द्विजयर ! पूर्वजन्ममें तुमने कुछ एसे वर्म अवस्य किये थे, जिसके पालस्वरहर यह परिस्थित तुग्हें प्राप्त हुई । हाँ ! पूर्वजन्ममें तुमने मेरे एक शुद्ध ब्राह्मण मक्तका अभिवादन नहीं किया था। यह उसीका फल है कि तुम्हें इस दु:खुपर्ण प्रारव्यका भोग भोगना पड़ा । मेरे शुद्ध भक्त मेरे ही खरूप हैं । ऐसे ब्राह्मणोंको जो लोग प्रणाम करते हैं, वे वस्तुतः भुझे ही प्रणाम करते हैं और वे तत्वतः मुझे जान जाते हैं---इसमें कोई संदेह जो ब्राह्मण मेरे दर्शनकी अभिलापा करते हैं, वे ब्राह्मण मेरे भक्त, शुद्धस्वरूप एवं पुज्य हैं। विशेपरूपसे कलियुगमें मैं ब्राह्मणका ही रूप धारण करके रहता हूँ, अतएव जो ब्राह्मणका मक्त है, वह निःसंदेह मेरा ही भक्त है । ब्राह्मण अव तुम सिद्ध हो चुके हो, अतः अपने स्थानपर पधारो । जिस समय तुम अपने प्राणोंका त्याग करोगे, उस समय तुम मेरे उत्तम स्थान—इवेतद्वीपको प्राप्त करोगे, कोई संदेह नहीं।"

वरारोहे ! इस प्रकार कहकर मैं वहीं अन्तर्धान गया और उस ब्राह्मणने फिर कठोर तपस्या आरम्भ कं अन्तमं वह 'मायातीर्थ' \* में अपना शरीर त्यागकर खेतदी पहुँचा, जहाँ वह धनुष, वाण, तलवार और त्य (तरकस) धारणकर मेरा सारूप्य प्राप्तकर ए सायाके आश्रयदाताका सदा दर्शन करता रहता है अतः वसुंधरे ! तुम्हें भी इस मायासे क्या प्रयोजन माया देखनेकी इच्छा करना ठीक नहीं । देवता, दा और राक्षस भी मेरी मायाका रहस्य नहीं जानते।

वसुंधरे! यह 'माया-चक्र'नामक मायाकी आश्चर्यन क्या मैंने तुम्हें सुनायी। यह आख्यान पृण्येंसे युक्त तथा सुखप्रद है। जो पुरुष भक्तोंके सामने इसकी व्याख्या करता है और भिक्तिहीनों तथा शास्त्रोंमें दोपदृष्टि रखनेवालोंसे नहीं कहता, उसकी जगद्में प्रतिष्ठा होती है। देवि! जो वती पुरुष इसका प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसने मानों वारह वर्षोतक तप्पूर्वक मेरे सामने इसका पाठ किया। वसुंधरे! इस महान् आख्यानको जो सदा श्रवण करता है, उसकी बुद्धि कभी मायासे लित नहीं होती और न उसे निकृष्ट योनियोंमें ही जाना पड़ता है।

( अध्याय १२५ )

# कुटजाम्रकतीर्थ ( ह्पीकेश )का माहात्म्य, रैम्यम्रनिपर भगवत्कृपा

इस प्रकार मायाके पराक्रमकी बातको सुनकर पृथ्वीने भगवान्से फिर पूछा ।

ृष्टवी बोली—'भगवन्! आपने जिस 'कुन्जाम्रक'-तीर्थकी चर्चा की, उसमें रहने तथा स्नानादि करनेसे जो जो पुण्य होता है, आप अब उसे मुझे बतानेकी कपा कीजिये। भगवान् वराह वोले—पृथ्वीदेवि ! 'कुव्जाम्नक' तीर्थका जो सार-तत्त्व है, अव उसे मैं तुम्हें विस्तारसे वतला रहा हूँ । सुन्दरि ! 'कुव्जाम्नक'तीर्थकी जैसे उत्पत्ति हुई, जिस कमसे यह 'तीर्थ' वना, वहाँ जो अनुष्ठेय धर्म है तथा वहाँ प्राणत्याग करनेपर जिस लोककी प्राप्ति होती है, यह सब तुम ध्यान देकर सुनो । वसुंधरे ! आदि

अयह 'मायातीर्थ' या 'मायापुरी'— 'हरिद्वार'का ही नामान्तर है।

सत्ययुगमें जब पृथ्वी जलमग्न थी, तव ब्रह्माजीकी प्रार्थना-से मैंने मधु और कैटभ नामक राक्षसोंका वय किया और ब्रह्मदेवकी रक्षा की। उसी समय मेरी दृष्टि अपने आश्रित भक्त रैभ्यमुनिपर पड़ी । वे अत्यन्त निष्ठासे सदा मेरी स्तुति-आराधनामें निरत रहते थे । वे युक्तिमान्, गुणी, परमपवित्र, कार्यकुशल और जितेन्द्रिय पुरुष थे और ऊपर वाँहें उठाकर दस हजार वर्षोतक तपस्यामें संलग्न रहे । वे एक हजार वर्षीतक केवल जल पीकर तथा पाँच सौ वर्षोतक शैवाल खाकर तपस्या करते रहे । देवि ! महात्मा रैभ्यकी इस तपस्यासे मेरा हृदय करुणासे अत्यन्त विह्वल हो उठा । उस समय हरिद्वारके कुछ उत्तर पहुँचकर मैंने एक आम्रके वृक्षका आश्रय लिया और उन मुनिको तपस्या करते देखा । मेरे आश्रय लेनेसे वह आम्र-वृक्ष थोड़ा कुत्रड़ा हो गया। मनिखिनि ! इस प्रकार वह स्थान 'कुन्जाम्रक' नामसे प्रसिद्ध हो गया। यहाँपर (खतः) मरनेवाला व्यक्ति भी मेरे लोकमें ही जाता है।

मैंने रैभ्य मुनिको कुबड़े आम्रवृक्षका रूप धारण कर दर्शन दिया था, फिर भी वे मुझे पहचान गये और घुटनोंके बल भूमिपर गिरकर मेरी स्तुति की। वसुंघरे ! अपने व्रतमें अडिंग रहनेवाले उन मुनिको इस प्रकार अपनी स्तुति तथा प्रणाम करते देखकर मैंने प्रसन्न मनसे उन्हें वर माँगनेके लिये कहा । मेरी बात सुनकर उन तपस्त्रीने मीठी वाणीमें कहा—'भगवन् ! आप जगत्के खामी हैं और याचना करनेवालोंकी आशा पूर्ण करते हैं । भगवन् ! मधुसूदन !! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि जवतक यह संसार रहे तथा अन्य लोक रहें, तत्रतक आपका यहाँ नित्रास हो। और जनार्दन ! जवतक आप यहाँ स्थित रहें. तबतक

वसंघरे ! उस समय ऋषिवर रेभ्यकी वात पुनः मैंने कहा—'ब्रह्मर्पे ! बहुत ठीक । ऐ होगा ।' फिर उन ब्राह्मणने बड़े हर्पके साथ कहा-- 'प्रभो ! आप इस प्रधान तीर्थकी महि वतलानेकी ऋपा करें और में उसे सुनूँ। यह इस क्षेत्रमें अन्य भी जितने क्षेत्र हैं, उनव आप माहात्म्य बतलायें । देवि ! तत्र मेंने क 'ब्रह्मन् ! तुम मुझसे जो पूछ रहे हो, वह विपय तः सुनो। मेरा 'कुन्जाम्रक'तीर्थ परम पवित्र स्थान है। सेवन करनेसे सभी सुख सुलभ हो जाते हैं। यह 'कुटः तीर्थ कुमुदपुप्पकी आकृतिमें स्थित है । यहाँ केवल करनेसे मानव स्वर्ग प्राप्त कर लेता है । व अगहन एवं वैशाख मासके शुभ अवसरपर जे यहाँ दुष्कर धर्मोका अनुष्ठान करता है, वह स्त्री, अथवा नपुंसक ही क्यों न हो अपने प्राणोंक कर मेरे लोकको प्राप्त होता है।

वसुंघरे ! 'कुन्जाम्रक'तीर्थमें जो दूसरा तीर्थ है भी बतलाता हूँ, सुनो। सुन्दरि! यहाँ 'मानस' नाम एक प्रसिद्ध तीर्थ है । सुनयने ! वहाँ रनान कर इन्द्रके नन्दनवनमें जाता है और अप्तराओंके देवताओंके वर्षसे एक हजार वर्योतक वह आह उपभोग करता रहता है।

वसुंधरे ! अत्र यहाँके एक दूसरे तीर्थका करता हूँ सुनो—वह स्थान 'मायार्तार्य'के विख्यात है, जिसके प्रभावमे मायाकी जानकारी हो जाती है। उस तीर्थमें स्तान करनेवाल दस हजार वर्षोतक मेरी मक्तिने रत रहता यराखिनि ! भायातीर्थभे जो प्राम लेल्य ह

हानशी तिथिक दिन जो कोई वहीं स्नान करता है, वह पंकार एकार वर्णातक खर्गमें निवास करता है। यदिइस 'सर्वकाणिक'तीर्थमें वह प्राण त्याग करता है तो सभी आसक्तियोंने भुक्त होकर मेरे छोकको प्राप्त होता है।

मुलीचने ! अत्र एत्र 'पृणीमुख' नामक तीर्थकी महिमा वनलाता हैं. जिसे कोई नहीं जानता । गङ्गाका जल इधर प्राय: सर्वत्र शीतल रहना है, किंतु यहाँ जिस स्थानपर एक्क्किंगमं जल मिल, उसे ही 'पृणीतीर्थ' समझना चाहिये । देवि ! वहाँ रनान करनेवाला मनुष्य चन्द्रलोकमें प्रतिष्ठा पाता है और पंद्रह हजार वर्षोतक उसे चन्द्र-दर्शनका आनन्द मिलता है । किर जब वह स्वर्गसे नीचे गिरता है तो बाद्मगंके घर उत्पन्न होता है और मेरा पवित्र भक्त, कार्य-कुशल और सम्पूर्ण धर्म एवं गुणोंसे सम्पन्न होता है और अगहन महीनेके शुक्रपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन प्राण त्यागकर वह मेरे लोकमें पहुँचता है, जहाँ वह सदा मुझे चतुर्भुजरूपमें प्रकाशित देखता है तथा पुन: कभी जन्म और मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ता ।

वसुंधरे! में अव पुनः एक दूसरे तीर्थका वर्णन करता हूँ। यहाँ वैशाख मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीके दिन तप तथा धर्मके अनुष्ठानके पश्चात् अपने शरीरका त्याग करनेवाला पुरुष मेरे लोकको प्राप्त करता है, जहाँ जन्म-मृत्यु, ग्लानि, आसिक्त, भय तथा अज्ञानजनित अभिनिवेशादिसे उसे किसी प्रकारका क्रेश नहीं होता । अव में ( ऋषिकेश )में ही स्थित एक दूसरे तीर्थकी बात बतलाता हूँ। वह 'करवीर' नामसे प्रसिद्ध है एवं सम्पूर्ण लोकोंको सुखी करनेवाला है । शुभे ! अव उसका चिह्न भी बतलाता हूँ, जिसकी सहायतासे ज्ञानी पुरुष इसे पहचान सकें । सुन्दरि! माघ मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिके दिन मध्याह कालके सगय इस 'करवीर'तीर्थमें कनेरके छल खिल

जाते हैं-यह निश्चय है। उस तीर्थमें स्नान करनेवाल मनुष्य खतन्त्रतापूर्वक सर्वत्र अन्याहत-गमन करने पूर्णसमर्थ हो जाता है। यदि माघ मासकी द्वादशी तिथिके दिन उस क्षेत्रमें किसीकी मृत्य हो जाती है तो उसे ब्रह्मा, रुद्र और मेरे दर्शनका सौभाग्य प्राप्त होता है। वसुंघरे! अव एक दूसरे तीर्थका प्रसङ्ग! सुनो । भद्रे ! उस 'कुन्जाम्रकक्षेत्र'का यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। उस स्थानका नाम 'पुण्डरीकतीर्थं' है, जो महान् फल देनेकी शक्तिवाला है। सुमुद्धि उस तीर्थका विशेष चिह्न बतलाता हूँ, सुनो-'सुन्दरि! द्वादशी तिथिके दिन मध्याह्यकालमें वहाँ रथके चक्केकी आकृतिवाला एक कछुआ विचरण करता है। वसुमिति अत्र तुमसे इसके विषयमें एक दूसरी वात बताता हूँ, उसे सुनो---'सुन्दरि! वहाँ अवगाहन करनेपर 'पुण्डरीक-यज्ञ'के अनुष्ठानका फल मिलता है । यदि<sup>`</sup>वहाँ किसीकी मृत्यु होती है तो उसे दस 'पुण्डरीक'यज्ञोंके अनुष्ठानका फल प्राप्त होता है।

अव मैं 'कुन्जाम्रक' (ऋषिकेश )में स्थित एक दूसरे—'अग्नितीर्थ'की बात बतलाता हूँ, उसे सुनो—'देवि ! द्वादशी तिथिके दिन पुण्यात्मा लोगोंको ही इस तीर्थकी स्थिति ज्ञात होती है । कार्तिक, अगहन, आषाढ़ एवं वैशाख मासके ग्रुङ पक्षकी द्वादशीके दिन जो पुरुष उस तीर्थमें यत्नपूर्वक निवास करता है, वह उस तीर्थका रहस्य जान सकता है ।' वसुंधरे ! उस तीर्थका चिह्न यह है कि हेमन्त ऋतुमें तो वहाँका जल उष्ण रहता है, पर ग्रीष्म ऋतुमें वह शीतल हो जाता है । महाभागे ! इसी विचित्रताके कारण इस स्थानका नाम 'अग्नितीर्थ' पड़ गया है ।

देवि ! अब एक दूसरे तीर्थका परिचय देता हूँ, उसका नाम 'वायव्य-तीर्थ' है । उस तीर्थमें जो स्नान करके तर्पण आदि कार्य करता है, उसे बाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है। वह वायव्यतीर्थ एक 'सरोवर'के रूपमें है। वहाँ केवल पंद्रह दिनोंतक रहकर मेरी उपासना करते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसका इस पृथ्वीपर पुनः जन्म या मरण नहीं होता। वह चार भुजाओंसे युक्त होकर मेरा सारूप्य प्राप्तकर मेरे लोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उस 'वायव्य'तीर्थकी पहचान यह है कि वहाँ वनमें पीपलके वृक्ष हैं, जिनके पत्ते चौबीसों द्वादिशयोंको निरन्तर हिलते ही रहते हैं।

पृथ्वि! अव 'कु॰ जाम्रक' तीर्थिक अन्तर्वर्ती 'शक्रतीर्थ' का परिचय देता हूँ। वसुंघरे! वहाँ इन्द्र हाथमें वज्र लिये हुए सुशोभित रहते हैं। महातपे! उस तीर्थमें दस रात्रि उपवास रहकर जो मनुष्य मर जाता है, वह मेरे लोकको प्राप्त कर लेता है। इस शक्रतीर्थिक दक्षिण भागमें पाँच वृक्ष खड़े हैं, यही उसकी पहचान है। देवि! वरुणदेवने बारह हजार वर्षोतक इस 'कु॰ जाम्रक'-तीर्थमें तपस्या की थी। अतः यहाँ स्नान करनेसे व्यक्ति आठ हजार वर्षोतक वरुणलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहाँ जपरसे पानीकी एक धारा निरन्तर गिरती रहती है, यही उस तीर्थकी पहचान है।

पृथ्वि ! उक्त 'कुब्जाप्रक'-तीर्थ ( ऋषिकेश )में 'सप्तसामुद्रक' नामका भी एक श्रेष्ठ स्थान है । उस तीर्थमें स्नान करनेवाला धर्मात्मा मनुष्य तीन अश्वमेध-यज्ञोंका फल पा लेता है । यदि आसिक्तरहित होकर कोई प्राणी सात रातोंतक यहाँ निवास कर प्राणत्याग करता है तो वह मेरे लोकमें चला जाता है । सुन्दरि ! अब उस 'सप्तसामुद्रक' तीर्थका लक्षण बताता हूँ, सुनो—'वैशाख मासके शुक्रपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन वहाँ एक विशेष चमत्कार दीखता है । उस दिन उस तीर्थमें गङ्गाका जल कमी तो दूधके समान उज्ज्वल वर्णका दीखता है और कभी पुनः उसी जलमें पीले रंग-की आभा प्रकट हो जाती है । फिर वहीं कभी लाल

रंगमें परिणत हो जाता है और फिर थोड़ी दर बाद ही उसमें मरकतमणि तथा मोतींके समान झटक आने टगती है । आत्मज्ञानी पुरुष इन्हीं चिहोंसे उस तीर्थका ज्ञान प्राप्त करते हैं।

शुभाङ्गि ! कुब्जाम्रक तीर्थके मय्यवर्ती एक अन्य महान् तीर्थका अव तुम्हें परिचय देता हूँ । भगवान्में भक्ति रखनेवाले समस्त पुरुपोंके प्रिय उस तीर्थका नाम 'मानसर' है । उसमें स्नान करनेपर मानवको मानसरोवरमें जानेका सौभाग्य प्राप्त होता है । वहाँ इन्द्र, रुद्र एवं मरुद्गण आदि सम्पूर्ण देवताओंका उसे दर्शन मिलता है । वसुंघरे ! इस तीर्थमें यदि कोई मनुष्य तीस रात्रियोंतक निवासकर मृत्युको प्राप्त होता है तो वह सम्पूर्ण सङ्गेंसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त करता है । अव 'मानसर-' तीर्थका खरूप बतलाता हूँ, जिससे मनुष्योंको उसकी पहचान हो जाय—जानकारी प्राप्त हो सके । वह तीर्थ पचास कोसके विस्तारमें है ।

अब तुम्हें एक दूसरी बात बताता हूँ, उसे सुनो । इस 'कुब्जाम्रक-तीर्थ'में बहुत पहले एक महान् अद्भुत घटना घट चुकी है । उसका प्रसङ्ग यह है—जहाँ मेरे भोगकी सामग्री रखी पड़ी रहती थी, वहीं एक सिर्पणी निर्भय होकर निवास करती थी । वह अपनी इच्छासे चन्दन, माला आदि पूजनकी वस्तुओंको खाया करती । इतनेमें ही एक दिन वहाँ कोई नेवला आ गया और उसने खच्छन्दतासे आनन्द करनेवाली उस सिर्पणीको देख लिया । अब उस नेवले और सिर्पणीमें भयंकर युद्ध छिड़ गया । उस दिन माघ मासकी द्वादशी तिथि थी और दोपहरका समय था । यह संघर्ष मेरे उस मन्दिरमें ही पर्याप्त समयतक चलता रहा । अन्तमें सिर्पणीने नेवलेको इस हिया, साथ ही विपदिग्ध नेवलेने भी उस सिर्पणीको तुरंत मार गिराया । इस प्रकार वे दोनों आपसमें लड़कर मर गये । अब वह नागिन प्राग्व्योतिपपुर (आसाम)के राजाके यहाँ

ें दर्शनीय एवं सुन्दर रूपवाला था। यह राजाओंके ं घरमें पालने योग्य तथा शुभदर्शन और पवित्र माना जाता है, फिर भी तुमने इसे मार डाळा। तुमने मेरे बार-बार मना करनेपर भी इस नेवलेको मारा है, अतएव अवसे तुम मेरी पत्नी नहीं रही और न अव मैं ही तुम्हारा पति रह गया । अधिक क्या ? स्त्रियाँ सदा अवध्य वतलायी गयी हैं, इसी कारण मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और तुम्हारा वध नहीं करता।

देवि ! राजकुमारीसे इस प्रकार कहकर राजकुमार अपने नगर लौट गया । क्रोधके कारण उन दोनोंका परस्परका सारा स्नेह नष्ट हो गया । धीरे-धीरे मन्त्रियों-द्वारा यह बात कोसलनरेशको विदित हुई तो उन्होंने उन मन्त्रियोंके सामने ही द्वारपालोंको आज्ञा देकर राजकुमार और वधूको आदरपूर्वक बुलवाया। पुत्र और पुत्रवधूको अपने पास उपस्थित देखकर राजाने कहा-"पुत्र ! तुमलोगोंमें जो परस्पर अकृत्रिम और अपूर्व स्नेह था, वह सहसा कहाँ चला गया ! तम लोग परस्पर अव सर्वथा विरुद्ध कैसे हो गये ? पुत्र ! यह राजकुमारी कार्यकुशल, सुन्दर खभाववाली एवं धर्मनिष्ठ है । आजसे पहले इसने हमारे परिवारमें भी कभी किसीको अप्रिय वचन नहीं कहा है, अतः तुम्हें इसका परित्याग कदापि नहीं करना चाहिये । तुम राजा हो, तुम्हारा राजधर्म ही मुख्य धर्म है, और उसका पालन स्रीके सहारे ही हो सकता है। अहो! लोगोंका यह कथन परम सत्य ही है कि 'क्षियोंके द्वारा ही पुत्र एवं कुलका संरक्षण होता है।"

पृथ्व ! उस समय राजपुत्रने पिताकी बात आदरपूर्वक सुन ली, और उनके दोनों चरणोंको पकड़कर वह कहने लगा-"पिताजी, आपकी पुत्रवधूमें कहीं कोई भी दोष नहीं है, किंतु इसने वार-वार

रोकनेपर भी मेरे देखते-ही-देखते एक नेत्रलेको मार डाळा । उसे सामने मरा पड़ा देखकर मुझे क्रोध आ गया और मैंने कह दिया कि 'अब न तो तुम मेरी पत्नी हो और न मैं तुम्हारा पति ।' महाराज ! बस इतना ही कारण है, और कुछ नहीं।" पृथ्वि! इस प्रकार अपने पतिकी बात सुनकर प्राग्जोतिष्पुर-की उस कन्याने भी अपने श्वसुरको शिर झुकाकर प्रणाम किया और कहने लगी—'इन्होंने एक सर्पिणीको जिसका कोई भी अपराध न था तथा जो अत्यन्त भयभीत थी, मेरे सैकड़ों बार मना करनेपर भी उसे मार डाला। सर्पिणीकी मृत्यु देखकर मेरे मनमें बड़ा क्षोभ और दु:ख हुआ, पर मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा। बस यही इतनी-सी ही बात है।"

वसुंधरे ! उन कोसलदेशके राजाने अपने पुत्र और पुत्रवधूकी बात सुनकर सभाके बीचमें ही उन दोनोंसे बड़ी मधुर वाणीमें कहना आरम्भ किया। वे बोले—'पुत्रि ! इस राजकुमारने तो सर्पिंणीको मारा और तुमने नेवलेको, फिर इस बातको लेकर तुमलोग आपसमें क्यों क्रोध कर रहे हो ? यह तो बतलाओ । पुत्र, नेवलेके मर जानेपर तुम्हें क्रोध करनेका क्या कारण है ? अथवा राजकुमारी, यदि सर्पिणी मर गयी तो इसमें तुम्हारे क्रोधका क्या कारण है !

उस समय कोसलनरेशको आनन्द देनेवाले उस यशाखी राजकुमारने पिताकी बात सुनकर मधुर खरमें कहा-'महाराज ! इस प्रश्नसे आपका क्या प्रयोजन है ? आप इसे न पूछें । आपको जो कुछ पूछना हो, वह इस राजकुमारीसे ही पूछिये । पुत्रकी बात सुनकर कोसलनरेशने कहा-- 'पुत्र! बताओ। तुम दोनोंके बीच स्नेहविच्छेदका क्या कारण है : पुत्रोंमें जो योग्य होनेपर भी अपने पिताके पूछनेपर गोपनीय वात छिपा लेते हैं, वे अधम ही हैं, उन्हें तप्त-

स्नंए-सनी वार्णासे वाहा—'पिताजी! यह सारा समाज प्रथायोग्य अपने-अपने स्थानपर पधारे, कळ प्रातःकाळ जो आवश्यक वात होगी, में आपसे निवेदन करूँगा।' रात्रिके समाप्त होनेपर प्रातःकाळ दुन्दुभियोंके शब्दोंसे तथा सृत, मापध एवं वन्दीजनोंकी वन्दनाओंसे कोसळ-नरेश जगाये गये। इतनेमें ही कमळके समान ऑखोंबाळा वह महान् यशस्त्री राजकुमार भी स्नान कार मङ्गळहळ्योंसहित राजहारपर उपस्थित हुआ। हारपाळने राजाके पास नहुँचकर इसकी सूचना दी और कहा—'महाराज! आपके दर्शनकी ठाळसासे राजकुमार दरवाजेपर उपस्थित हैं।' उसकी वात सुनकर कोसळनरेश बोळे—'कश्चुकिन्! मेरे साधुवादी पुत्रको यहाँ शीघ लाओ।'

नरेशके ऐसा कहनेपर उनकी आज्ञाके अनुसार द्वारपालने राजकुमारका वहाँ प्रवेश करा दिया। विनीत एवं शुद्धद्वय राजकुमारने पिताके महलमें जाकर उनके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम किया। पिताने भी आनन्द-पूर्वक राजकुमारको 'जयजीव' कहकर दीर्घजीवी होनेका आशीर्वाद दिया और उन्होंने हँसकर अपने पुत्र राजकुमारसे कहा—'ग्रुभोद्य! मैंने पहले तुमसे जो पूछा था, वह बात बताओ।' तब राजकुमारने अपने पितासे कहा—'महाराज! इसके बतलानेसे किसी अच्छे पलकी सम्मावना नहीं है, राजेन्द्र! यदि आप इसे सुननेके

लिये उत्सुक ही हैं तो मेरे साथ 'कुब्जाम्रक'ती। चलनेकी कृपा करें। मैं इसे वहाँ चलकर आपः वतला दूँगा।'

सुनयने ! उस समय राजाने पुत्रकी बात सुनव् उससे प्रेमपूर्वक कहा—'वेटा ! वहुत ठीक ।' जित्र राजकुमार वहाँसे चला गया तो राजाने अप उपस्थित मन्त्रिमण्डलसे मीठे खरमें कहा—'मन्त्रियो आपलोग मेरी निश्चित की हुई एक बात सुं इस समय हम 'कुल्जाम्रक'तीर्थमें जाना चाहते हैं इसकी आपलोग शीव्र व्यवस्था कर दें । शीघातिशी हाथी, घोड़े, रथ आदि जुतवाये जायँ।' उस सम राजाकी बात सुननेके पश्चात् मन्त्रियोंने उत्तर दिया— 'महाराज ! आप इन सबोंको तैयार ही समझें।'

इसके वाद बड़े पुत्रकी अनुमित राजाने अपने छो पुत्रको राज्यपर अभिविक्त कर दिया और राजधानी चलकर सम्पूर्ण द्रव्यों तथा अन्तःपुरकी खियोंके सा वे लोग बहुत दिनोंके बाद 'कुव्जाम्रक' नामक तीर्य पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस तीर्यके नियमोंक पालन करते हुए अन्न-वस्त्र, सुवर्ण-गौ, हाथी-धों और पृथ्वी आदि बहुत-से दान किये। इस प्रका बहुत दिन व्यतीत हो जानेपर एक दिन राजान राजकुमारसे पूछा—'वत्स! अब वह गोपनीय बाद बताओ। तुमने कुल, शील और गुणोंसे सम्पन्न मेरी इस निर्दोष सुन्दरी पुत्रवधूका क्यों पिरत्याग कर दिया है !' इसपर राजकुमारने कहा—'इस समय आप शयन करें, प्रातःकाल यह सब बातें मैं आपको बतला दूँगा।'

रात वीत जानेके वाद प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर राजकुमारने गङ्गामें स्नानकर रेशमी वस्त्र धारण करके विधिपूर्वक मेरी पूजा की । तत्पश्चात् उस गुरुवत्सल राजकुमारने पिताकी प्रदक्षिणा कर यह वचन कहा—'पिताजो ! आइये, हमलोग वहाँ चलें, जहाँकी आप गोपनीय वार्ते पूछ रहे हैं । इसके याद राजा, राजकुमार और कमठके समान नेत्रीवाली वह राजकुमारी-सभी उस निर्माल्यकृटके पास पहुँचे, जहाँ वह पुरानी घटना घटी थी । राजपुत्र उस स्थानपर पहुँचकर अपने पिताके दोनों चरणोंको पकड़कर कह ने लगा—'महाराज! पूर्व जन्ममें मैं एक नेवला था और यहींसे थोड़ी ही दूरपर एक केलेके वृक्षके नीचे मेरा निवास था। एक दिन कालके चंगूलमें फँसकर मैं इस 'निर्माल्य-कूट'पर चला आया, जहाँ सुगन्धित द्रव्यों और विविध पुष्पोंको खाती हुई एक भयंकर विषवाली सर्पिणी विचर रही थी। उसे देखकर मुझे क्रोध आया और फिर सहसा मैंने उसपर आक्रमण कर दिया । महाराज ! इस प्रकार उसके साथ मेरा भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया। उस दिन माघमासकी द्वादशी तिथि थी। किसीने भी हमलोगोंको नहीं देखा। उस समय यद्यपि मैं युद्ध करते हुए अपने शरीरकी रक्षापर भी ध्यान रखता था; फिर भी उस सर्पिणीने मेरी नाकके छिद्रमें डँस लिया। इस प्रकार विषद्भिष्ठ होनेपर भी मैंने उस सर्विणीको मार ही डाला । अन्ततः हम दोनोंकी मृत्यु हो गयी । इसके बाद मैं आप (कोसलदेश राजा)के घरमें एक राजपुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ । राजन् ! यही कारण है कि कोधवश मैंने उस सर्पिणीको मार डाला था।

राजकुमारकी वात समाप्त होते ही राजकुमारी भी कहने लगी — 'महाराज ! मैं ही पूर्वजन्ममें इस 'निर्माल्यकूट'- क्षेत्रमें रहनेवाली वह सिर्गणी थी । उस लड़ाईमें मरकर में प्राग्जोतिष्नरेशके यहाँ कन्याके रूपमें उत्पन्न होकर आपकी पुत्रवधू हुई। राजन्! मेरी मृत्युके कारण- भूत प्राक्तन तमोमय संस्कारोंकी स्मृति मेरे जीवातमापर

वनी थी, अतः मैंने भी उस नेवलेको मार डाला । प्रभो ! यही वह गोपनीय रहस्य है ।'

वसुंघरे! इस प्रकार पुत्रवत्र् और पुत्रकी वात सुनकर राजा सर्वथा निर्विण्ण हो गये और वे वहाँसे पुनः 'माया-तीर्थ'-में चले गये और वहीं उनके जीवनका अन्त हुआ। उस राजकुमारी तथा राजकुमार ने भी 'पुण्डरीक-तीर्थ'में पहुँचकर मनका निम्नहकर प्राणोंका त्याग किया और वे उस श्रेष्ठ स्थानपर पहुँच गये, जहाँ भगवान् जनार्दन सदा विराजमान रहते हैं। इस प्रकार राजा, राजकुमार और यशस्विनी राजकुमारी कठिन तपके द्वारा कर्मबन्धनको विच्छिन कर व्वेतद्वीपमें पहुँचे और उनका सारा परिवार भी महान् पुण्यके द्वारा परम सिद्धिको प्राप्तकर स्वेतद्वीप पहुँच गया।

देवि ! यह मैंने तुमसे 'कुब्जाम्रक'-तीर्थकी महिमा वतलायी । इसका वर्णन मैंने उन ब्राह्मण-श्रेष्ठ रैभ्यसे भी किया था । यह वहुत पवित्र प्रसङ्ग है । चारों वर्णों का कर्तत्र्य है कि वे इसका पठन एवं चिन्तन करें इसे मूर्व, गोहत्या करनेवाले, वेद-वेटाङ्गके निन्दक, गुरुं देष करनेवाले और शास्त्रोंमें दोष देखनेवाले व्यक्तिं सामने कभी नहीं कहना चाहिये। इसे भगवान्के भक्तों तथ वैष्णव-दीक्षा-सम्पन्न पुरुषोंके सामने ही कहना चाहिये पृथ्वि ! जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है वह अपने कुलके आगे-गीछेकी दस-दस पीढ़ियोंको ता देता है । देवि ! अपने भक्तोंकी सुख-प्राप्तिके लिये मैं 'कुब्जाम्रक-तीर्थ'के अन्तर्वर्ती स्थानोंका वर्णन किय अब तुम दूसरी कौन सी बात पूछना चाहती है वह कहो । (अध्याय १२६

## 'धीक्षायुत्र'का वर्णन

स्तर्जा कहते हैं—रस प्रकार अनेक धर्मोंको से पृथ्वीने भगवान् जनार्दनसे पूछा—भगवन् ! 'म सुनकर बहुतोंको मुक्ति सुलभ हो जाय, इस उद्देश्य- तीर्थ'की मिहमा बड़ी अद्भुत है। इसके माहात्म्य-श्रव

<sup>ः</sup> दीक्षाका परम श्रेष्ठ वर्णन 'दुःलार्णवतन्त्र' उल्लास १४, 'शास्द्र'तिलकः पटल ४५, 'शिवपुराणःवायवीयसंहि नारद्पुराण अ० ९० तथा अग्निपुराण अध्याय ८१ से ९०में भी आया है। 'कल्याणःके अग्निपुराणाङ्क पृष्ठ १४३ १५६ तककी टिप्पणियाँ पर्योप्त उपयोगी हैं।

मेरा अन्त:करण शुद्ध हो गया । अत्र प्राणियोंके कल्याण तथा विश्वकी रक्षाके लिये आप कृपाकर मुझे अपनी दीक्षा-विधिका उपदेश करें।

भगवान् वराह् वाले—देवि ! तुमने जो भागवती-दीक्षाके विषयमें पूछा है, अव उसे बताता हूँ, सुनो । यह दीक्षा कर्ममय संसारसे मुक्त और सर्वसुख प्रदान करनेवाली है । इस दीक्षाका रहस्य योगव्रतमें स्थित रहनेवाले देवतातक भी नहीं जानते । इस मङ्गलमय धर्मका रहस्य केवल में ही जानता हूँ । देवि ! उत्तम दीक्षा वह है, जिसके प्रभावसे मुझमें मन लगाकर मनुष्य सुख-पूर्वक गर्भवासरूप संसार-समुद्रसे पार पा जाता है। इसके लिये साधकको चाहिये कि वह गुरुके समीप जाकर उनसे प्रार्थना करे कि 'गुरुदेव! मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा देनेकी कृपा कीजिये। फर उनकी आज्ञासे दीक्षाके उपयोगी पदार्थों---धानका लाया, मधु, कुश, घृत, चन्दन, पुष्प, दीप-धूप-नैवेद्य, काला मृगचर्म, पलाशका दण्ड, कमण्डल, कलश, वस्र, खड़ाऊँ, खच्छ यज्ञोपवीत, अर्घ्यपात्र, चरुस्थाली, द्वीं, तिल-यव, अनेक प्रकारके फल, दीक्षित पुरुषोंके खाने-योग्य अन्त, पीनेयोग्य तथा तीथोंके जल आदि वस्तुओंको लाकार एकत्र करे । साथ ही आवश्यक ( उपयोगी ) विविध प्रकारके बीज, रत, एवं काच आदि पदार्थींको भी एकत्र कर ले ।

तदनन्तर माङ्गलिक द्रव्य लगाकर स्नान करे और गुरुके चरणोंको पक्रड़कर उनसे आज्ञा लेकर एक वड़ी वेदीका नेर्माण करे । यदि दीक्षा लेनेवाला व्यक्ति ब्राह्मण हो तो उसे चाहिये कि वह सोलह हाथ लम्बी-चौड़ी चौकोर वेदी ानाकर उसके ऊपर कलशकी स्थापना करे । धान्यके प्रपर नवीन एवं सुदृढ कलशकी विधिपूर्वक स्थापना तर वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके उसमें जल भर दे और कर पुणों तथा पछत्रोंसे उसे अलंकृत कर दे । तत्पश्चात्

उसपर विधिपूर्वक तिलोंसे भरा हुआ एक पात्र शाप्ति कर गुरुमें मेरी भावना करके पहलेसे एकत्र किये हुए द्रव्योंके द्वारा उनकी विधिपूर्वक पूजा करे। गुरुके प्रति निश्चितरूपसे धर्मको जानने तथा पालन करनेवाल शिष्य पुरुष उनकी सविधि पूजाकर पूर्वोक्त निर्दिष्ट द्रव्योंको उस वेदीपर स्थापित करे । सुन्दरि ! फिर चारों 🖍 भागोंमें जलसे भरे हुए चार कलशोंको आमके पछुवींसे पूर्णकर बाह्मणोंको दानार्थ संकल्प कर दे। इसके बाद वेदीको स्वेत सूर्तोद्वारा सब ओरसे घेर दे और चारों पार्श्वभागोंमें चार पूर्णपात्र रखे। उस समय दीक्षा देनेवाले गुरुका कर्तन्य है कि उक्त कार्य सम्पन करके शिष्यको ऐसा मन्त्र दे, जो रुचि एवं वर्णादिके न्यायके अनुसार हो अथवा जिससे उसकी हार्दिक तुष्टि हो। जिसके मनमें गुरुके प्रति पवित्र भक्ति-भावना हो तथा जिस दीक्षाकी विशेष अभिलाषा हो, वह भगवान् विष्णुके मन्दिरमें जाकर नियमका पालन करते हुए सभी कार्योको सम्पन करे । फिर आचार्य पूर्वाभिमुख बैठकर दीक्षाकी इच्छा रखनेवाले सभी शिष्योंको निम्नलिखित उपदेश सुनाये 1

जो व्यक्ति मेरा भक्त होकर भी किन्हों अन्य भगवद्भक्त सत्पुरुषोंको देखकर उनके लिये आदरपूर्वक उठकर खागत-सत्कार आदि कर्म नहीं करता, वह मानो मेरो ही हिंसा करता है । जो कन्या-का दान करके अपने कर्मसे उसका उपकार नहीं करता, उसने मानो अपने पूर्वके आठ पितरोंकी हत्या कर दी। जो निष्ठुर व्यक्ति अपनी साध्वी स्त्रीक्षा भी, जो एक प्रिय मित्रका कार्य करती है, वच करता है—वह हिंसक व्यक्ति पुनः स्त्री-योनिमें जन्म पाता है और पूर्विक्त कर्मके प्रभावसे उसे पुनः दाम्पत्यसुखकी प्राप्ति नहीं होती। हाह्मणका वध करनेवाला, इतम्न, गोवार्तः— ये पापी समझे जाते हैं तथा जो अन्य पापी कहे गये हैं, वे यदि शिष्य वनकर दीक्षा लेना चाहें तो उन्हें शिष्य न वनाकर उनका परित्याग ही कर देना चाहिये।

दीक्षित पुरुपको चाहिये कि वह यदि परमिसिद्धि या मोक्ष पानेकी इच्छा रखता हो या सनातन धर्मका संग्रह करना चाहता हो तो बेल, गूलर तथा उपयोगी वृक्षोंको कभी न काटे । क्या खाना चाहिये, क्या नहीं खाना चाहिये, इसे आचार्यको भी अपने शिष्यको बता देना चाहिये । गूलरका ताजा फल भक्ष्य है, पर उसका बासी फल सबया अभक्ष्य है । लहसुन, प्याज आदि वस्तुएँ

जिनसे दुर्गन्ध निकलती हैं, वे सभी अभस्य मानी जाती हैं।
दीक्षित व्यक्तिके लिये उचित है कि वह सभी प्रकारके
मांस मछलियोंका निश्चयपूर्वक सर्वथा त्याग कर दे। उसे
दूसरोंकी निन्दा और प्राणीकी हिंसा भी कभी नहीं करनी
चाहिये। वह किसीकी चुगली न करे और चोरी तो सर्वथा
त्याग दे। दूरसे आये हुए अतिथिको आदर-सत्कारपूर्वक
भोजनादि कराना चाहिये। वह गुरु, राजा तथा
ब्राह्मणको स्रीके प्रति मनमें कभी बुरी भावना न करे।
सुवर्ण, रत्न और युवती स्त्री—इनकी ओर चित्त
न लगाये। दूसरेके उत्तम भाग्य और अपनी विपत्तिको
देखकर दु:ख न करे, यह सनातन धर्म है।

वसुंधरे ! दीक्षाके पहले मन्त्र लेनेवाले शिष्यके प्रति गुरु इन सब बातोंका उपदेश दें । सुन्दरि ! साथ ही छुरा तथा जलसे भरा हुआ एक पात्रभी रखना चाहिये, फिर मन्त्रोचारणपूर्वक मेरा आवाहन एवं विधिके साथ मेरा पूजन करना चाहिये।

देवि ! इस प्रकार अर्घ्य एवं पाद्य देनेके उपरान्त गुरु ह्राथमें अस्तूरा लेकर शुद्ध मावसे यह मन्त्र पढ़े । मन्त्रका भाव यह है—'शिष्य ! विष्णुमय जलकी सहायतासे तुम्हारा क्षीरकर्म किया जा रहा है । इस अवसरपर वरुण देवता तुम्हारे सिरकी रक्षा करें । यह दीक्षा संसारसे उद्धार करनेवाली है ।' फिर नाई क्षीरकर्म करें और यजमान उस कलशको उस नाईको ही दे दे । नाई ऐसी सावधानीसे (सिरका) क्षीरकर्म करें कि कहीं त्वचाके कटनेसे एक विन्दु भी रक्त न निक्लं । इस प्रकार सविधि कृत्य सम्पन्न कर छेना चाहिये। इसके उपरान्त यजमान भगवानमें श्रद्धा रखनेवाले पुरुषोंको प्रणाम करके अग्नि प्रार्चाटन कर और एउ वह धानका लावा, काले तिल, घृत और मय - उन वस्तुओंको मिळाकर उसमें सात शाहृतियाँ प्रदान करे। फिर तिल और खीरसे बीस आहुतियाँ देनी चारिये। हवनके पश्चात् घुटनोंके वल जमीनपर झुकका इस मन्त्रका उचारण करना चाहिये। मन्त्रका भाव यह ध----'दोनों अस्विनीकुमार, दसों दिशाएँ, सूर्य और चन्द्रमा—ये सभी इस कार्यमें साक्षी हैं । सत्यके वळपर ही पृथ्वी तथा आकाश अवलम्बत है । सत्यके वलसे ही सूर्य गतिशील हैं तथा पवनदेव प्रवाहित होते हैं।' तदनन्तर मन्त्र-पूर्वक विधिके साथ आचार्यकी पूजा कर उन्हें प्रसन करना चाहिये । गुरुको भगवान्में भक्ति रखनेवाला एवं दिव्य पुरुष होना चाहिये । फिर तीन बार गुरुकी प्रदक्षिणा कर उनके चरणोंको श्रद्धापूर्वक पकड़ छे और कहे—'गुरुदेव! मैं आपकी कृपा तथा इच्छाके अनुसार 'दीक्षा-ग्रहण-कर्म'में उद्यत हुआ हूँ । मुझसे कुछ अनुचित हुआ हो तो आप उसे क्षमा करनेकी कृपा करें । फिर खयं वह पूरव दिशाकी ओर मुख करके बैठ जाय । इस समय गुरुकी दृष्टि केवल शिष्यपर ही रहनी चाहिये। गुरुका कर्तव्य है कि हाथमें कमण्डल एवं यज्ञोपवीत लेकर कहे—'शिष्य ! भगवान् विष्णुक्ती कृपासे तुम्हें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही सिद्धदीक्षा और -कमण्डलु—ये वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। कर्मके प्रभावसे दीक्षासम्बन्धी इस शुभ अवसरपर तुम अपने हाथोंमें कमण्डलु ले छो । इसके बाद गुरु उसे मन्त्रकी दीक्षा दें । दीक्षाप्राप्त पुरुष गुरुके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम करे और उनकी प्रदक्षिणा कर इस प्रकार कहे—'गुरुदेव ! मैंने अव आपकी शरण प्राप्त की है। आपके द्वारा मुझे 'वैष्णवीदीक्षा' सुळभ हो गयी, यह आपकी

कृपाका फल है। फिर गुरु उसे उठाकर शुद्ध जलसे तथा दिव्य तन्तुओंद्वारा निर्मित एक वस्न शिष्यको दें। उस समय गुरुको कहना चाहिये—'वत्स! तुम यह वस्न तथा पित्र कमण्डल ग्रहण करो। पुनः शिष्य गुरुको चन्दन लगाकर हाथमें मधुपक लेकर कहे—'भगवन्! आप पार्थिव शरीरको शुद्ध करनेवाले इस मधुपर्कको महण कीजिये।'

तत्पश्चात् शिष्यको गुरुके चरणोंको पकड़कर उन्हें यत्नपूर्वक संतुष्ट करना चाहिये । फिर मनपर संयम रखते हुए अञ्जलिको मस्तकसे ळगाकर गुरुप्रदत्त मन्त्रको हृदयमें धारण करे औ कहि — 'भगवान्में भक्ति रखनेवाले सभी पुरुष मेरी बात सुननेकी कृपा करें । गुरुदेवने मेरी सभी कामनाओंको पूर्ण कर दिया। मैं इनका सेवक और शिष हो गया और ये देवताके समान मेरे गुरु हो गये।'

वसुंधरे ! आगम (वैष्णव) शास्त्रोंमें ग्राह्मणकी ? दीक्षाकी यही विधि कही गयी है। अब जो अन्य तीन वर्णोंके लिये दीक्षाकी विधि है, वह भी मुझसे सुनो। (अध्याय १२७)

#### क्षत्रियादि दीक्षा एवं गणान्तिकादीक्षाकी विधि तथा दीक्षित पुरुषके कर्तव्य

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! मैंने ब्राह्मण दीक्षाके समय जिन वस्तुओंके संग्रहकी बात कही है, क्षित्रियको भी उन सबको एकत्र करना चाहिये । उसे केवल एक कृष्णसार मृगका चर्म नहीं लाना चाहिये । इसी प्रकार उसे पलाशके स्थानपर पीपल-वृक्षका दण्ड प्रहण करना चाहिये और काले मृगके चर्मकी जगह काले बकरेका चर्म लेना चाहिये । उसकी दीक्षावेदी भी सोलह हाथकी जगह बारह हाथके प्रमाणकी हो । उसको गोवरसे लीप दे ।

तदनन्तर गुरुके पैर पकड़कर वह कहे—'विष्णो ! मेने सम्पूर्ण शक्षों एवं क्षत्रियके कृर कर्मोंका परित्याग कर दिया है और मैं अब आप विष्णुखरूप गुरुदेवकी शरणमें आ गया हूँ । आप जनम-मरणरूपी संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये । इस प्रकार गुरुसे प्रार्थना कर उनमें मेरी भावना करते हुए उनके दोनों चरणोंको पकड़कर कहे—'देवदेव वराह ! अब मैं शक्षका स्पर्श करना नहीं चाहता और न अब मैं किसी-की निन्दा ही करूँगा । आपने वराहरूप धारण कर संसार-सागरसे मुक्त होनेके लिये जिन कर्मोंको करनेका निर्देश किया है, अब मैं वही करनेके लिये तत्पर हूँ ।

तत्पश्चात् पूर्वनिर्दिष्ट विधिके अनुसार ही अनेक प्रकारके चन्दन, धृप एवं पत्र आदि उपकरणोंसे सबकी पूजा कर दीक्षा प्रहण करे । दीक्षा लेनेके बाद, ग्रुद्ध भगवद्भक्त पुरुषोंको भोजन कराना चाहिये । क्षत्रियकी दीक्षाके लिये यह निश्चित विधि है ।

सुन्दरि! अब वैश्यकी दीक्षाकी विधि बतलाता हूँ, वैश्य (जाति)का साधक जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसे सुनो। वह भी पूर्ववद् सभी सामप्रियोंको एकत्र कर दस हाथकी चौकार वेदी बनाये और पूर्वोंक नियमानुसार उसे गायके गोवरसे लीप दे। फिर बकरेंके चर्मसे अपने शरीरको वेद्यितकर दाहिने हाथमें गूलरका दातुन लेकर शुद्ध भगवद्भक्त पुरुषोंकी तीन वार प्रदक्षिणा करे। फिर गुरुके सम्मुख घुटनेके बल बैठकर कहे—'भगवन्! में वैश्य हूँ। में सम्पूर्ण सांसारिक प्रपन्नोंका परित्याग कर आपकी शरणमें आया हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे संसार-वन्ध्रनसे मुक्त करनेवाला मन्त्र देनेकी कृपा करें।' मेरा भक्तिक्ष्प प्रसाद पानेकी इन्छावाला वह वैश्य इस प्रकार मेरी प्रार्थना कर गुरुके सम्मूर्ण कर गुरुके सम्मूर्ण सांसारिक अपनेती कृपा करें।' मेरा भक्तिक्ष्प प्रसाद पानेकी इन्छावाला वह वैश्य इस प्रकार मेरी प्रार्थना कर गुरुके चरणोंका स्पर्श करे। साथ ही कहे—'गुरो! इस समय में आपकी कृपासे 'वैष्णवीदीक्षा' प्राप्त करनेक लिये प्रस्तुत

हुणा हूँ।' इसके बाद भगवद्भक्त पुरुषोंके सामने उनमें देवताकी भावना करके अभिवादन करें। इसके पद्मात् जिसमें किसी प्रकारके अपराधका भागी न होना पड़े, ऐसा भोजन करना उचित है।

पृथ्व ! अव द्विजेतरोंकी दीक्षाकी विधि नतळाता हूँ। जो यह दीक्षा लेता है, उसके फलखरूप सम्पूर्ण पापोंसे उसकी मुक्ति हो जाती है। दीक्षाकी इच्छा रखनेवालेको चाहिये कि सम्पूर्ण संसारके उपयोगी जिन हर्चोंको मैं पहले कह चुका हूँ, वह भी उन्हीं सभीका सम्यक् प्रकारसे संप्रह करे और बाठ हाथके प्रमाणकी चौकोर वेदी बनाकर उसेगोबरसे छीप दे। उसके छिये नीले बकरेका चर्म एवं बाँसका दण्ड तथा नीळा वस्त्र ही उपगुक्त है। इस प्रकार इन वस्तुओंका संप्रह कर पूर्वोक्त विधिसे दीक्षाका कार्य सम्पन्न कर वह मेरी शरणमें आकर कहे-- 'भगवन्! मैंने अब अपने अपवित्र कर्म तथा धमक्ष्य भक्षणका परित्याग कर दिया है।' फिर गुरुके चरणोंको पकड़कर कहे-- प्रभो ! भगवान श्रीहरिकी मुझपर कृपा हो गयी है। उनकी प्रसन्नतासे पहलेकी भाँति गोपनीय मन्त्र मुझे प्राप्त होनेका अवसर मिला है। आप मुझपर प्रसन हो जायँ। पश्चात् चार बार गुरुकी प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करे । फिर चन्दन एवं पुष्पसे गुरुकी पूजा कर भक्तोंको नियमके अनुसार भोजन कराये।

वसुंधरे ! दीक्षित हो जानेपर सभी वर्णोंको, जिस प्रकारके छत्र दिये जायँ, यहाँ उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। ब्राह्मणके लिये खेत, क्षत्रियके लिये लाल, वैश्यके लिये पीला तथा द्विजेतरके लिये नीला छत्र ( छाता ) देनेकी विधि है।

पृथ्वी बोली—केशन! सभी वर्णोंकी ग्या प्राप्त होनेवाली दीक्षा मैं सुन चुकी, अब मैं यह चाहती हूँ कि आपके कर्ममें सदा संलग्न दीक्षित पुरुषके कर्तन्य क्या हैं!

भगवान् वराह् बोळे-कल्याणि ! तुम पूछती हो, उसका गूड़तम सार तथा रहस्ययुक्त उत्त है कि वस्तुतः दीक्षित व्यक्तिको निरन्तर एक ही चिन्तन करना चाहिये। महाभागे ! भा दीक्षा'का रहस्य अत्यन्त गोपनीय वस्त इसे मेरा ही खरूप समज्जना चाहिये। विश मेरी भक्तिमें लगे रहनेवाले दीक्षित पवित्रात्मा विधिपूर्वक मन्त्रके द्वारा इसे प्रहण करना चाहि भगवद्भक्त होकर इस दष्टिजनित या स्पर गणान्तिकादीक्षाको प्रहण करता है, उसके रि कोई कर्तव्य कार्य शेष नहीं रह जाता । उर दीक्षा ही सर्वफलदायिका होती है। किंत जो व्यक्ति केवल कानसे ही सनकर मन्त्रोंक प्रहण करता है, उसे 'आसुरी-दीक्षा' कहते हैं पवित्र मनवाले पुरुषको चाहिये कि मुझसे । गुह्य दीक्षा प्रहण करे । जो बुद्धिमान् पुरुष इस के सहारे मेरा ध्यान-स्मरण करता है, उस हजारों जन्मोंतक मेरा घ्यान-चिन्तन कर ि ऐसा समझना चाहिये।

वसुंघरे ! इस 'गणान्तिकादीक्षा'के लिये मार्गशीर्ष और वैशाख मासके शुक्रपक्षकी तिथियाँ प्रशस्त हैं । दीक्षाकी बात निश्चित हो उसे तीन दिनोंतक शुद्ध आहारपर रहना न फिर मेरे धर्मपर अटल विखास रखकर

समयमें दीक्षा लेनी चाहिये । सुशोभने ! साधक पुरुष मेरे सामने अभि प्रज्विटत कर कुशका परिस्तरण करे। फिर भावनामयी 'दीक्षा'की स्थापना करे । तत्पश्चात् शिष्य देव-भावनासे परम पवित्र होकर दीक्षाके कार्यमें संलग्न हो जाय । उस समय गुरु 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर यह मन्त्र पढ़े । मन्त्रका भाव है—'शिष्य ! यह दीक्षा भगवान् नारायणके दाहिने अङ्गसे प्रकट हुई है। उनकी कृपासे ही पितामह ब्रह्माने इसे धारण किया है, वही दीक्षा तुम भी प्रहण करो।' इसके बाद स्नानकर रेशमी बस्न धारणकर वह मेरे अङ्गोंका स्पर्श करे। फिर उसी समय कंबी और अञ्जन समर्पण कर मुझ भगवान् नारायण-को मन्त्रसे स्नान कराये। मन्त्रका भाव यह है-'देवेश्वर! स्नान करनेके लिये यह जल सुवर्णके कळरामें रखकर आपकी सेवामें समर्पित है । मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इससे स्नान करनेकी कृपा करें। फिर 'ॐ नमो नारायणाय' का उच्चारण कर कहे 'माधव ! आपकी कृपाके बलपर गुरुदेवकी दयासे यह मन्त्रमयी दीक्षा मुझे प्राप्त हुई है । यह दीक्षा मुझे इस योग्य बना दे कि कभी भी मेरा मन 'अधर्मकी ओर न जा सके ।'

वसुंधरे ! जो व्यक्ति इस विधिके अनुसार मेरे कर्ममें दीक्षित होता है, उसमें गुरुकी कृपासे महान् तेजका आधान हो जाता है । फळखरूप वह

मेरे लोकको प्राप्त होता है । सन्दरि ! यह दीक्षा चुगलखोर, धूर्त एवं कुत्सित शिष्यको नहीं देनी चाहिये । इसे विधिपूर्वक ग्रहण कराकर एवं सज्जन शिष्यके हाथमें एक माला देनी चाहिये । देवि ! १०८ दानोंकी जपमाला उत्तम, ५४ दानोंकी मध्यम तथा २७ दानोंकी गणान्तिका 🖰 माला\* कनिष्ठ कही गयी है । रुद्राक्षकी माला परमोत्तम है, पुत्रजीवककी माला मध्यम एवं कमल-गट्टेकी माळा कनिष्ठ समझनी चाहिये। देवि ! यह तुमसे वर्णन मैंने दीक्षाप्रसङ्गका 'गणान्तिका' नामकी प्रसिद्ध दीक्षा शुद्धखरूप, सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये हितकारी तथा मोक्षं चाहनेवालोंके लिये उत्तम साधन है । साधक जंप करनेकी इस मालको ज्ठे हाथ न छुए और न इसे क्षियोंके हाथमें ही दे, वार्षे हाथसे भी इसका स्पर्श न करे। इसे अन्तरिक्ष (दीवाल)में किसी कीलके सहारे लटका देना चाहिये। जपके समय इसे किसीको दिखाना भी ठीक नहीं है। जपके पूर्व एवं उपरान्त इसकी भी पूजा-स्तुति करनी चाहिये । देवि !यह मैंने तुमसे दीक्षाका गूढ रहस्य वतलाया। जो पुरुष मेरी उपासनामें परायण होकर इस विधिके अनुसार मेरे (भगवत्सम्बन्धी) इन कर्मोंको सम्पन्न करता है, वह अपने सात कुलोंको तार देता है।

पूजाविधि और ताम्रधातुकी महिमा

पृथ्वी बोली—भगवन् ! अब आप मुझे यह बतानेकी कृपा करें कि आपके उपासक पुरुषको संध्या आदि कर्म तथा आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये !

भगवान् वराह कहते हैं—माधवि! संध्यामें संसारसे मुक्त करनेकी शक्ति है। अतः प्रातःकाळ शौच-स्नानादिसे निवृत्त होकर विधिपूर्वक संध्याकी उपासना करनी चाहिये। पहले श्रद्धाछ पुरुष हाथमें एक अञ्जलि जल लेकर कुळ क्षणतक मेरा घ्यान करे। फिर कहें---फावन् ! आदिकालमें आप ही व्यक्तरूपसे विराजमान थे। आपसे संसारकी सृष्टि हुई। ब्रह्मा, रह तथा अन्य

(अध्याय १२८)

<sup>्</sup> जैत्वर्ममें इसका नाम भाषातीका साडा है ।

समी देवता आपसे ही उत्पन्न होकर आपके व्यानमें तत्पर हुए । वे संव्याक समयमें घ्यानद्वारा आपकी आराधना करते हैं । आप ही सातोंदिन, पक्ष, मास, ऋतु आदि कालक्रमकी व्यवस्था करनेके लिये सूर्यरूपसे प्रकट हैं । अतः मगवन् ! इस संघ्याकालमें हम आपकी उपासना करते हैं । आपको हमारा नमस्कार है। उपासनाका यह विषय अत्यन्त गोपनीय, रहस्यमय तथा परम श्रेष्ठ है । जो इसका सदा पाठ करता है, वह पापसे लिस नहीं हो सकता । जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं यद्मोपवीत चारण नहीं किया है, उसे कभी भी इस मन्त्रको नहीं बताना चाहिये ।

देवि! संघ्याके बाद मेरी पूजाके छिये पहले 'कर्माझ-दीपक' जलानेकी विधि है। इसके छिये साधक पुरुष यों प्रार्थना करे—'भगवन्! मैं आपके धर्मोंका पालन करता हुआ यह उत्तम दीप अर्पण कर रहा हूँ, आप इसे कृपाकर स्वीकार कीजिये।' फिर घुटनोंके बल बैठकर कहे—'विष्णो! 'ॐ' आपका स्वरूप हैं। आपको ऐरवर्योंसे परिपूर्ण, कृपामय एवं तेजस्वरूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। भगवन्! आपकी आज्ञासे समस्त देवता अग्निमें निवास करते हैं। अग्निमें जो दाहिका शक्ति है, वह आपका ही तेज है। मुझमें और मन्त्रमें भी आपका ही तेज काम कर रहा है। यह दीपक तथा सभी बैदिक-तान्त्रिक मन्त्र भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही समस्त कल्याणोंके स्रोत हैं। आप यह दीपक स्वीकार करें।'

तदनन्तर मेरा उपासक अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्तान, चन्दन, पुष्प आदिसे मेरा अर्चन कर, धूप दिखलाये। धूप उत्तम गन्धसे युक्त और मनको आकृष्ट करने-वाला हो। उसे हाथमें लेकर 'ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रका उद्यारण कर इस प्रकार कहे—'केशव-ी-आपके अकृ तो स्वभावतः सुगन्धित हैं ही; फिर भी मैं इन्हें इस

कृपा करें । प्रमो ! छापको धूप कर्पण कर साधकके लिये सम्पूर्ण संसारसे मुक्त करनेका पर साधन है।

इस प्रकार उत्तम दीपक हाथमें लेकर घुटनेके व बैठ जाय और पूजाकर पुनः कहे—'विण्णो ! आप लिये नमस्कार है । आप परम तेजस्वी हैं । सम्प्र देवता अग्निमें नियास करते हैं । और अग्नि आपके तेजसे प्रतिष्ठित है । तेज स्वयं आपका आत्मा है भगवन् ! प्रकाशमान यह दीप तेजोमय है । संसा मुक्त होनेके लिये मैं इसे आपको अपण करता हैं आप इसे स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये । आप सूर्तिम् होकर मेरे इस अपणको सफल बनाइये । वसुंधरे ! इस प्रकार मुझे दीपक अपण करता है, उसके सम्

भगवान् नारायणकी इस प्रकारकी बात सुन पृथ्वीका मन आश्चर्यसे भर गया । अतः उन पृछा—'भगवन् ! मैं यह जानना चाहती हूँ आपके पृजाकी सामग्री कैसे पात्रोंमें रखी ज चाहिये, जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो भगवन् ! इसे आप तत्वतः बतानेकी कृपा कीजिं

भगवान वराह बोले—'देवि! मेरी प्जाके सोने, चाँदी और काँसे आदिके भी हो सकते हैं, ि उन सबको छोड़कर मुझे ताँबेका पात्र ही बहुत अच्छा छ है।' मगवान नारायणकी यह बात सुनकर धर्मकी इ रखनेवाली पृथ्वी देवीने उन जगत्मभुके प्रति मधुर वचन कहा—'भगवन्! आपको ताँबेका ही अधिक रुचता है, इसका रहस्य क्या है, यह बतलानेकी कृपा करें।'

उस समय पृथ्वीका प्रश्न सुनकर अनादि,

एजार पुग पूर्व हाँनेकी उत्पत्ति हुई थी और वह मुझे देखनेमें अधिक प्रिय प्रतीत हुआ । कमळनयने ! पूर्व समयमें 'गुडाकेश' नामका एक महान् असुर ताँबेका रूप बनाकर मेरी आराधना करने छगा । विशालाक्षि ! उसने धर्मकी कामनासे चौदह हजार वर्षेतिक कठोर तप करते हुए मेरी आराधना की । उसके हार्दिक भाव एवं तीव तपसे मैं संतुष्ट हो गया, अतः ताँबेके समान चमकनेवाले **उस** दिल्य स्थानपर में गया, जहाँ ताँबेकी उत्पत्ति हुई थी। देवेधरि । उस नाश्रमको देखकर मैंने उससे प्रसन्न होकर कुछ नातें कहीं। इतनेमें वह महान् असुर मुझे देखकर घुटनोंके वल बैठ गया और मेरी स्तुति करने छगा। फिर मेरी उपासनामें तत्पर रहनेवाले उस 'गुडाकेश' नामक असरने मेरे चतुर्भज रूपको देखा तो नम्नतापूर्वक द्दाथ जोड़ लिया और भूमिपर मस्तक झुकाकर मेरी प्रार्थनाके ळिये उचत हो गया । उस असरको देखकर मेरा अन्तःकरण प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा--'गुडाकेश ! तुम बड़े भाग्यशाली हो । कहो, मैं तुम्हारे लिये कौन-सा कार्य करूँ ! सुन्त ! मेरी आराधना बड़ी कठिन वस्तु है, फिर भी तुम्हारी मन-क्रम-वचनोंद्वारा सम्पादित भक्तिसे मैं परम संतृष्ट हूँ । अनघ! अब तुम्हें जो रुचे, तुम वर माँग लो।

वसुंधरे ! मेरी इस प्रकारकी बात सुनकर गुडाकेशने हाथ जोड़कर शुद्ध हृदयसे कहा—'देव ! यदि आप सचमुच मुझपर अन्तर्हृदय एवं मनसे प्रसन्न हैं तो मुझपर ऐसी कृपा करें कि हजारों जन्मोंतक मेरी आपमें हृद्ध भक्ति बनी रहे । केशव ! साथ ही मेरी यह इच्छा है कि आपके हाथसे छूटे हुए चक्रके हारा मेरी मृत्यु हो और इस प्रकार मेरे शरीरके गिरनेपर उससे जो इ भी वसा ( चर्जा ), मजा, मेदा और मांस आदि विखरें, सब ताँबेके रू रूपमें परिवर्तित हो जायँ तथा उसमें सक पवित्र करनेकी शक्ति निहित हो । फिर महालमय धार्मि कार्य करनेवाले पुरुष उस ताँबेसे आपके पात्रका निर्मा करायें । उस ताँबेके पात्रमें आपकी पूजनोपयोगी वस रखकर साधक आपको निवेदित करे तथा उस धर्मित व हुई वस्तुसे आप पूर्ण प्रसन्त हों । थगवन् ! यदि आ प्रसन्त हैं तो मुझे यही वर देनेकी कृपा करें।'

उस समय भगवान् नारायणने गुडाकेशसे कहा-'असुरराज ! तुमने उप्र तपस्या करते समय जो कुछ भी सोचा है, वह सब वैसा ही होगा। जबतक मेरा बनाया हुआ संसार स्थित रहेगा, तबतक तुम ताम्रमय बनकर मुझमें स्थित रहोगे।' सुनते। उसी समयसे गुडाकेश-का इारीर ताम्रमय बनकर जगत्में प्रतिष्ठित हुणा। इसीळिये ताँबेके पात्रमें रखकर जो वस्तु मुद्दा भगवान्को अपित की जाती है, उससे मुझे बड़ी प्रसनता होती है। देवि ! यही कारण है कि ताँबा मङ्गलस्त्ररूप, पत्रित्र एवं मुझे अत्यन्त प्रिय है । वसुंधरे ! फिर मैंने उस असुरसे कहा कि देखो, मध्याहकालके सूर्यमें तुम्हें मेरे चकका दर्शन होगा । वैशाखमासके शुक्लपक्षकी मध्याहकालमें मेरा द्वादशीके दिन चक्र तुम्हारे शरीरका अन्त करेगा, जिससे तुम मेरे छोकको प्राप्त कर छोगे, इसमें छेशमात्र भी संशय नहीं है।

गुडाकेशसे यह कहकर मैं वहाँ अन्तर्थान हो गया। उत्तर गुडाकेश भी मेरे चक्रद्वारा अपने वयकी प्रतीक्षा करते हुए तपस्यामें संलग्न रहा। उसके इसी प्रकार सोचते-सोचते वैशाखमासके युक्लपक्षकी वह द्वादशी तिथि क्षा

<sup>\*</sup> ताँवेकी इस उत्पत्तिकी कथामें घृणाकी कोई बात नहीं है । भूमिमाता (मेदिनी)की उत्पत्ति भी प्रमुर्केटम देत्यके मेन्ने तथा सभी रत्नोंकी उत्पत्ति वलासुरकी अखि, वसा, (चर्वी)मला इत्यदिसे हुई है, यह कथा प्रायः गरुएदि सभी प्रमुणीमें प्रसिद्ध है। 'दृष्टच्य—गरुइपुराणअध्याय ६८-८०; पर्वापुराण भूमिखं० २३, उत्तर गर्व० ७; विष्णुपर्मात्तरपुराण १ । १५, अप्रिप्राण ४०० २४६ शुक्रनीति, 'दृहत्संहिता', 'शैंव (शिवतत्व) 'सनाकर', 'पुक्तिकस्मतर', 'मानसोन्द्यास', (अभिलापविन्तामांण) स्मार ।

पहुँची। उस दिन उसने अपना धर्म निश्चय कर मेरी पूजा की और प्रार्थनामें संलग्न हो गया। फिर कहने लगा—'प्रभो! आप अग्निके समान अपने तेजोमय चक्रको छोड़िये, जिससे मेरे अङ्ग भलीभाँति छिन्न-भिन हो जायँ और मेरा आत्मा शीव्र ही आपको प्राप्त कर ले।'

इस प्रकार वह गुडाकेश मेरे चक्रद्वारा विदीर्ण होकर मुशमें छीन हुआ और उसीके मांससे ताँबा उत्पन्न हुआ। उसका रक्त सुवर्ण हुआ और उसके शरीरकी हृद्धियाँ चाँदी बनीं। उसकी अन्य धातु भी तैजस धातुओं के रूपमें परिवर्तित हो गयी और वे ही राँगा, सीसा, टीन, काँसा आदि बने तथा उसके मलसे अन्य प्राकृतिक खनिज—गंत्रक आहि द्रव्योंका प्रादुर्भाव हुआ । देवि ! इसीलिये तांवेके पात्र-द्वारा मुझे चन्दन, अङ्गराग, जल, अर्ध्य, पाधादि अन्य करतुएँ अर्पण की जाती हैं । देवि ! तास्रके पात्रमें स्थित एक-एक पके चावलमें अनन्त फल भरा है । इससे श्रद्धालु पुरुषोंकी मेरी उपासनामें रुचि बढ़ती है । इस प्रकारसे उत्पन्न होनेके कारण ताम्र मुझे अधिक प्रिय है । देवि ! इस प्रकार मैंने दीक्षाकी विधि एवं साँबेकी उत्पत्तिके प्रसङ्गका तत्त्वतः वर्णन किया । अब तुम दूसरी कौन-सी बात पूछना चाहती हो ! वह बतलाशो । (अध्याय १२९)

#### 

### राजाके अन्न-भक्षणका प्रायश्चित्त

पृथ्वी बोर्ली—प्रभो ! आपकी दीक्षाका माहात्म्य शत्यद्भुत है । महाभाग ! इसे सुनकर मैं अत्यन्त निर्मळ हो गयी । किंतु मेरे मनमें एक राङ्का रह गयी है । आपने इसके पूर्व बत्तीस प्रकारके अपराध कहे हैं । यदि अल्पबुद्धिवाले मनुष्यद्वारा इनमेंसे कोई अपराध बन जाता है तो उसकी शुद्धि किस प्रकार हो ! माधव ! आप मुखे इसे बतानेकी कृपा करें ।

धगवान् वराह् बोले—देवि । मेरी उपासनामें संलग्न रहनेवाले शुद्ध भागवत पुरुष यदि लोभ श्रथवा भयसे राजाका अन खाते हैं तो उन्हें दस हजार वर्षीतक नरककी यातनाएँ सहनी पड़ती हैं।

भगवान्की यह वात सुनकर पृथ्वीदेवी काँप उठीं। वे अत्यन्त दीन-मन होकर भगवान्से मधुर वचनोंमें फिर इस प्रकार कहने लगीं।

पृथ्वी वोर्टी—भगवन् ! राजाओं में ऐसा कौन-सा दोष है, जिससे उनके अन खानेसे प्राणीको नरकमें नाना पड़ता है।

भगवान् वराह् बोले— पृथ्वि ! राजाका अन कभी खाने योग्य नहीं है । राजा यथासम्भव संसारमें यद्यपि सबसे समान भावसे ही व्यवहार करता है, फिर भी उससे दारुण राजस या तामस कर्म भी घटित हो जाते हैं, पृथ्वीदेवि ! राजाका अन्त गर्हित-निन्ध इसलिये बतळाया गया है। अतएव जगत्में सम्यक् प्रकारसे धर्मका आचरण करनेवाले व्यक्तिको राजाका अन खाना उचित नहीं है। वसुंधरे! अब भक्तोंको जिस प्रकार राजाका अस खाना चाहिये, मैं उन-उन प्रक्रियाओंको बताता हूँ, उसे धुनो। पहले राजाको चाहिये कि वह शास्त्रीय-विधिके अनुसार मन्दिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिष्ठा करे और फिर भक्त-भागवतोंको धन-धान्य-समृद्धि आदि प्रदान कर वैष्णवोंद्वारा मेरा नैवेद्य तैयार कराकर मुझे समर्पित करके भोजन करे-कराये। इस प्रकार राजाका अन खानेसे भागवतों (मेरे भक्तों )को अनका दोष नहीं लगता।

पृथ्वी बोर्छी—जनार्दन ! यदि कोई मनुष्य आपका भक्त अनजानमें राजान-भक्षण कर छेता है तो वह कीन-सा कर्म करे; जिससे उसकी शुद्धि हो जाय !

भगवान् वराह् वोले—देवि ! एक वार चान्द्रायण या सांतपन-त्रत ( छः रात्रियोंका उपन्नास )के अनुष्ठान भथवा कई बार तप्तकुच्छ-त्रत ( जल, दूध और धीको एक साथ गर्मकर एक दिन गीने तथा दूसरे दिन उपवार आचरणद्वारा मनुष्य राजान-भक्षणके दोषसे छुड़ प्राप्त कर लेता है और उसमें लेशमात्र भी दोष रह जाता। राजाका अन खाना उचित नहीं विशेषकर उसे जो मेरी पूजा-आराधना करता हुआ व्यतीत करना चाहता या उत्तम गति पानेकी करता है।

#### 

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! जो मानव दातुनका प्रयोग न कर मेरी उपासनामें सिमालित होता है, उसके इस एक अपकर्मसे ही पूर्वके किये हुए सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं । मनुष्यका शरीर नाना प्रकारके मल एवं गंदे द्रव्योंसे भरा है । यह देह कफ, पित, पीब, रक्त आदिसे युक्त है और मनुष्यका मुख दुर्गन्धपूर्ण रहता है । दातुन करनेसे मुँहकी दुर्गन्ध सर्वथा नष्ट हो जाती है । पिवत्रता भगवान् तथा देवताओंको प्रिय है और सदावारसे वह बढ़ती है ।

पृथ्वीने कहा—भगवन् ! दातुनका उपयोग न कर जो आपके कर्मका सम्पादन करता है, उसके छिये क्या प्रायश्चित्त है ! यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये, जिससे उसका सारा पुण्य नष्ट न हो सके ।

भगवान् वराह कहते हैं—महामागे ! इसका प्रायश्चित्त यह है कि व्यक्ति सात दिनोंतक आकाश-शयन—खुली हवामें—सर्वथा बाहर सोये, इससे उसके दातुन न करनेके दोष नष्ट हो जाते हैं। भद्रे! दातुनसम्बन्धी प्रायश्चित्त तुम्हें बतला दिया। जो व्यक्ति इस विधानसे प्रायश्चित्त करता है, उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं।

भगवान् वराह कहते हैं इसी प्रकार जो मनुष्य अपवित्र अवस्थामें किसी मृतक (शव )कां स्पर्श करता है, उसे गहिंतरूपमें चौदह हजार वर्षोतक नरक-वास पड़ता है और जो व्यक्ति मृतकका स्पर्शकर विना प्रा किये हुए मेरे क्षेत्रमें चला जाता है, उसे हजारों व विविध कष्टमय निकृष्ट ( नीच ) योनियोंमें पड़ता है।

यह सुनकर पृथ्वीको बड़ा हैश हुआ । र सहानुभूतिसे पूछा—भगवन् ! यह तो बड़े ही दु बात है । कृपया इसके लिये भी किसी प्रायिश्वतका करें, जिससे प्राणी उस विकट संकटसे बच सवे भगवान् बराह बोले—देवि ! शव-स्पर्श करें मानव तीन दिनोंतक जौ खाकर और पुनः एक उपवास रहकर शुद्ध हो सकता है । उसे इसी रूपमें प्रायिश्वत करना चाहिये।

इसी प्रकार जो शास्त्रकी विधिके प्रतिकृत सम जाता है, उसके पितर भी इमशानमें रहकर अ भोजी वन जाते हैं। इसिलिये उसका भी प्रायिश्वत्त लेना चाहिये।

पृथ्वीन पूछा—भगवन् ! आपके भजन-पूः को रहनेवालोंको भी इस प्रकारका पाप का जाना यदि कमिसिद्रान्तसे उनको पाप काता है नो उ भी प्रायश्वित दतानेकी इपा को ।

भगवान् वराहने कहा-ऐसा व्यक्ति सात दिनं एक समय भोजन करे और तीन राततक विना पीजन

(अध्याय १३१-१३२)

और फिर पश्चगव्यका पान करें। इस प्रकार श्चेत्त करनेसे उसका पाप दूर हो जाता है। प्रकार रजखळा-स्त्रीका संसर्गी मनुष्य यदि ।न्की मूर्तिका स्पर्श कर छेता है तो उसे भी हजार क नरकमें रहना पड़ता है। नरकसे निकळकर

वह पुनः अन्धा, दिर्द्र और मूर्ख होता है। रजस्त्रला स्त्रीका संस्पर्शदोष तपस्यासे ही दूर होता है। उसे शीतकालमें तीन राततक खुले आकाशमें शयनकर भगवत्परायण होकर तपस्याका अनुष्ठान करना

### भगवान्की पूजा करते समय होनेवाले अपराधोंके प्रायिश्वत

चाहिये।

भगवान् वराह् कहते हैं - पृथ्व ! इसी प्रकार पूजाके मुझे स्पर्श किये हुए रहनेपर यदि शरीरके दोष वायु या र्णिके कारण अधोवायु निकल गयी तो इस दोषसे वह पाँच तक मक्खी, तीन वर्षोतक चूहा, तीन वर्षोतक कुत्ता फिर नौ वर्षीतक कछुएका शरीर पाता है। देवि! जो कर्ममें---पूजा-पाठ, जप-तपमें उद्यत रहनेवाला पुरुष ब्रका रहस्य जानता है, फिर भी यदि उसके द्वारा अप-ंबन जाय तो इसमें उसका प्रारन्थ एवं मोह ही कारण हैं। देवि ! अब मैं इसका प्रायश्चित्त वतलाता हूँ, ो। अनघे ! जिस कर्मके प्रभावसे ऐसा अपराध । जानेपर भी उपासक पुरुषका उद्धार हो सकता है। व्यक्तिको तीन दिन और तीन रातोंतक यवके हारपर रहना चाहिये । इस प्रकार प्रायश्चित्त करनेके गत् वह मेरी दृष्टिमें निरपराध है और सम्पूर्ण सक्तियोंका त्यागकर वह मेरे लोकमें पहुँच जाता । भद्रे ! तुमने जो पूछा था कि--- 'पूजाके ाय बने हुए कलुषित (निन्दित) कर्म-अपराधोंसे अबी क्या गति होती है ?' इसके विषयमें मैंने हें वता दिया । अव मेरे उपासना-कर्मके बीचमें ं जो मलत्याग करने जाता है, अनघे ! उसके षयमें मैं अपना निर्णय कहता हूँ, सुनो । वह न्यक्ति । बहुत वर्षोतक नारकीय यातनाओंको भोगता । उसका प्रायश्चित्त यह है कि वह व्यक्ति क रात जलमें पड़ा रहे तथा एक रात खुले

आकाशके नीचे शयन करें । इस प्रकार विधान करनेसे वह इस अपराधसे छूट जाता है । पृथ्वि ! पृजाके अवसरपर मेरे भक्तोंद्वारा होनेवाले अपराधोंके प्रायश्चित्त मैंने तुम्हें बतला दिये हैं । अब देवि ! मेरी भक्तिमें रहनेवाला जो व्यक्ति मेरे कर्मोंका त्याग करके दूसरे कर्मोंमें लग जाता है, उसका फल बतलाता हूँ । वह व्यक्ति दूसरे जन्ममें मूर्ख होता है । अब उसके लिये प्रायश्चित्तकी विधि बतलाता हूँ । उसे पंद्रह दिनोंतक खुले आकाशमें सोना चाहिये । इससे वह पापसे निश्चय ही मुक्त हो जाता है ।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! जो व्यक्ति नीला वस्न पहनकर मेरी उपासना करता है, वह पाँच सौ वर्षोतक कीड़ा बनकर रहता है । अब उसके अपराधका प्रायश्चित्त बतलाता हूँ । उसे विधिपूर्वक 'चान्द्रायणव्रत'का अनुष्ठान करना चाहिये । इससे वह पापसे मुक्त हो जाता है । जो व्यक्ति अविधिपूर्वक मेरा स्पर्श करता है और मेरी उपासनामें लगता है, उसे भी दोष लगता है और वह मेरा प्रियपात्र नहीं बन सकता । उसके द्वारा दिये गये गन्ध, माल्य, सुगन्धित पदार्थ तथा मोदक आदिको मैं कभी ग्रहण नहीं करता ।

पृथ्वी बोर्छी—प्रभो ! आप जो मुझे आचारके व्यतिक्रमकी बात सुना रहे हैं तो कृपाकर इनके प्रायश्चित्तोंको तथा सदाचारके नियमोंको भी बतानेकी कृपा कीजिये । भगवन् । किस कर्मके विधानसे सम्पन्न होकर भापके कर्म-परायण रहनेवाले भागवत-पुरुष आपके श्रीविग्रहके पास पहुँचकर स्पर्श तथा उपासना करनेके योग्य होते हैं ! यह भी बतलानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह कहते हैं—धुश्रोणि । जो सम्पूर्ण कमोंका त्याग करके मेरी शरणमें आकर उपासना करता है, उसका कर्तव्य सुनो । मेरे उपासकको चाहिये कि वह पूर्वमुख वैठकर जलसे अपने दोनों पैरोंको धोकर फिर तीन वार हायसे पवित्र मृत्तिकाका स्पर्शकर जलसे हाय धो हाले । इसके उपरान्त मुख, नासिकाके दोनों छिद्र, दोनों आँख और दोनों कानोंको भी धोये । दोनों पैरोंको पाँच-पाँच वार धोये । फिर दोनों हाथोंसे मुख पोंछकर सारे संसारको मूलकर एकमात्र मेरा स्मरण करते हुए प्राणा-पाम करे । उपासकको चाहिये कि वह परमहाका ध्यान करते हुए, जलसिक्त अंगुलियोंसे तीन बार अपने सिरका, तीन बार दोनों कानोंका और तीन बार नासिकाके छिद्रोंका स्पर्श करे, फिर तीन बार जल ऊपर फेंकना चाहिये ।

यदि उसे मुझे प्रसन्न करनेकी इच्छा है तो फिर मेरे श्रीविग्रहके वामभागका स्पर्श करे। मेरे कर्ममें स्थित पुरुष यदि इस प्रकारका कर्म करता है तो उसे कोई दोन स्पर्श नहीं कर सकता।

पृथ्वी बोली--भगवन् ! जो दम्भी या व्यभिचारी पुरुष अविधिपूर्वक रपर्शकर मेरी पूजा करने लगता है, उसके लिये तापन और शोधनकी भी किया होती होगी ! अतः उसे आप बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वराह कहते हैं—ब्रुधरे ! मेरे कर्मका भनादर करनेवाले व्यक्तियोंको जो गति प्राप्त होती है, इस ।विषयमें मैं विचारपूर्वक कहता हूँ, सुनो । मुझसे सम्बन्धित नियमोंका ठीक रूपसे पालन न कर जो अपवित्र व्यक्ति मेरी उपासनामें लग जाता है, उसे नियमानुसार

ग्यारह हजार वर्षीतक कीड़ा होकर रहना पक है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसकी ग्रुद्धिके जि प्रायिश्चत्त यह है—उसे महासांतपन अथवा तप्तकुन्तुन करना चाहिये । यशिवनि ! ब्राह्मण, क्षत्रिय अया ैश्य-इनमें जो भी मेरे मतके समर्थक हैं, उन्हें इ विधिके अनुसार यह प्रायश्चित्त करना आवश्य है । इसके फळखरूप पापसे छटकर वे परम गति प्रार कर लेते हैं । मेरी भक्तिमें तत्पर रहनेवाला जं व्यक्ति कोचमें भरकर मेरे गात्रोंका स्पर्श करता है औ जिसका चित्त एकाप्र नहीं रहता, उसपर मैं प्रसन नहीं होता, बल्कि उसपर मुझे कोष ही होता है जो सदा इन्द्रियोंको वरामें रखता है, जिसवे मनमें मेरे प्रति श्रद्धा है, पाँचों इन्द्रियाँ नियमानुसा कार्य करती हैं तथा जो लाम और हानिसे कोई प्रयोजन नहीं रखता. ऐसा पवित्र व्यक्ति मुझे प्रिय है। जिसरे अहंकार लेशमात्र भी नहीं रहता तथा मेरी सेवारे जिसकी विशेष रुचि रहती है, वह मुझे प्रिय है। अव इनके अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियोंका वर्णन करता हैं, सुनो । जो मुझमें श्रदा-भक्ति रखता है, जो ग्रुद्ध ए पवित्र भी है, फिर भी यदि कोधके आवेशमें मेरा स्पर्श करता या मेरी परिक्रमा करता है, वह उस क्रोधके फलखरूप सौ वर्शितक चील पक्षीकी योनिमें जन्म पाता है, फिर सौ वर्षोतक उसे वाज वनकर रहना पड़ता है और तीन सौ वर्षेतिक वह मेडकका जीवन व्यतीत कर दस वर्षेतिक राक्षसका शरीर पाता है । फिर वह इकीस वर्षेतिक अंधा रहकर बत्तीस वर्षेतिक गीध तथा दस वर्षोतक चक्रवाककी योनिमें रहता है । इसमें वद शैवाल मक्षण करता तथा आकाशमें उड़ता रहता है। इस प्रकार क्रोधी उपासकोंकी दुर्गति होती है और उन्हें संसारचकार्मे भटकना पड़ता है।

पृथ्वीने कहा—जगद्यमी ! आपने जो बात वतटायी उसे सुनकर मेरा हृद्य विपाद एवं आतद्वासे भर गया है। देवेश्वर! मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रसन्नताके लिये आप अखिल जगत्को सुखी बनानेवाला ऐसा कोई प्रायश्चित्त बतानेकी कृपा करें, जिसका पालन करके कर्मशील विवेकी पुरुष इस पापसे मुक्त होकर शुद्ध हो सके ! भगवन् ! वह प्रायश्चित्त ऐसा होना चाहिये, जिसे थोड़ी शक्तिवाले तथा लोभ एवं मोहसे प्रस्त व्यक्ति भी निर्भीकतापूर्वक सरलतासे सम्पादन कर सकें और किन यातनाओंसे उनका उद्धार हो जाय।

पृथ्वीके इस प्रकार प्रार्थना करनेके समय ही कमल-नयन भगवान् वराहके सम्मुख योगीश्वर सनत्कुमार भी पहुँच गये। वे ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं। उन मुनिने पृथ्वीकी बात सुनकर भगवान् वराहकी प्रेरणासे पृथ्वीसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

सनत्कुमारजी बोले- दिवि ! तुम धन्य हो जो भगवान्से इस प्रकारका प्रश्न करती हो। इस समय साक्षात् भगवान् नारायण ही वराहका रूप धारणकर यहाँ विराजमान हैं। सम्पूर्ण मायाकी रचना इन्हींके द्वारा हुई है। इनसे तुग्हारा क्या वार्तालाप हुआ है, उसका सारांश वतलाओ। उस समय सनत्कुमारकी बात सुनकर पृथ्वीने उनसे कहा—'ब्रह्मन् ! मैंने इनसे क्रियायोग एवं अध्यात्मका रहस्य पूछा था। ब्रह्मन् ! मेरे पूछनेपर इन भगवान् नारायणने मुझे ज्ञानयोगके साथ उपासनाकी बातें बतलायीं। साथ ही क्रोधके आवेशमें आकर उपासना करनेके दोपका भी वर्णन किया । फिर इसके प्रायश्चित्तमें उन्होंने बताया कि गृहस्थके घरसे शुद्ध भिक्षा माँगकर मनुष्य उस पापसे मुक्त हो जाता है। भगवान् जनार्दनका यह मेरे प्रति उपदेश था। फिर उन्होंने ऐसी विधि बतलायी, जिसे करनेसे भक्तको सभी प्रकारके सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति हो ।' यह सुनकर सनत्कुमारजी भी पृथ्वींके साथ ही पुनः भगवान्के उपदेशोंको सुनने लगे।

भगवान् वराह बोले—जगत्में जो प्राणी पूजाके अयोग्य पुष्पसे मेरी अर्चना करता है, उसकी पूजाको न तो मैं खीकार करता हूँ और न वैसा व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। देवि! जिनकी मुझमें तो भक्ति है, किंतु जो अज्ञानसे भरे हैं, वे मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते, उन्हें तो रीरव नामक भयंकर नरकमें गिरना पड़ता है। अज्ञानके दोषके कारण वे अनेक दुःखोंका अनुभव करते हैं। ऐसा व्यक्ति दस वर्षोतक वानर, तेरह वर्षोतक बिल्ली, पाँच वर्षोतक वक्त, बारह वर्षोतक बैल, आठ वर्षोतक बकरा, एक महीने प्राममें रहनेवाला मुर्गा तथा तीन वर्षोतक भैंसके रूपमें जीवन व्यतीत करता है, इसमें कोई संशय नहीं। भदे! जो पुष्प मुझे अप्रिय है, इसके प्रसङ्गमें मैं इतनी बातें बता चुका। साथ ही जो गन्धहीन, कुरूप पुष्प मुझे अप्ण करते हैं, उनकी दुर्गित भी बतला दी।

पृथ्वीने पूछा—भगवन् ! जिसका अन्तः करण परम शुद्ध है, उसीके व्यवहारसे यदि आप प्रसन्न होते हैं तो कोई ऐसा साधन बतलाइये, जिसका प्रयोग करके आपके कर्ममें परायण रहनेवाले भक्त अन्तर्हृदयसे शुद्ध हो जायँ।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि! जिसके विषयमें
तुम मुझसे पूछ रही हो, उसका विचारपूर्वक वर्णन करता
हूँ, सुनो। प्रायिश्वत्तके सहारे मानव द्युद्ध हो जाते हैं।
ऐसे व्यक्तिको एक महीनेतक एक समय भोजन करना
चाहिये। दिनमें वह सात बार वीरासनका अभ्यास करे,
एक महीनेतक दिनके चौथे पहरमें (केवल) घृत
अथवा पायस (खीर)का आहार करे। तीन दिनोंतक
यवान्न (जौ) खाकर रहे और तीन दिनोंतक वह केवल
वायुके आधारपर ही रह जाय। जो व्यक्ति इस विधिका
पालन कर मेरे कर्मोमें उद्यत रहता है, वह सम्पूर्ण
पार्पोसे छूदकर मेरे लोकको प्राप्त होता है।

( अध्याय १३३-१३४)

### सेवापराध और प्रायश्चित्त-कर्मसूत्र

भगवान् चराह कहते हैं-पृथ्वीदेवि ! जो लाल वस्न पहनकर मेरी उपासना करता है, वह भी दोबी माना जाता है । अब उसके लिये दोषमुक्त करनेवाला प्रायिश्च वतलाता हूँ, सुनो । प्रायश्चित्तका प्रकार यह है--ऐसे पुरुपको चाहिये कि सत्रह दिनोंतक वह एक समय भोजन करे, तीन दिनोंतक वायु पीकर रहे और एक दिन केवल जलके आहारपर बिताये। यह प्रायश्चित्त सम्पूर्ण संसारकी आसक्तियोंसे मुक्त करानेवाला है। जो पुरुष अँघेरी रातमें बिना दीपक जलाये मेरा स्पर्श करता है तथा जल्दीके कारण भयवा मूर्खतावरा शास्त्रकी आज्ञाका पालन न कर मेरा स्पर्श करता है, उसका भी पतन होता है। वह अधम मानव उस दोषसे क्लेश भोगता है। वह एक जन्मतक अन्या होकर अज्ञानमय जीवन बिताता है और अभक्ष्य-अपेय पदार्थोंको खाता-पीता रहता है। अव मैं रात्रिके अन्धकारमें दीपरहित स्थितिमें अपने स्पर्शदोषका प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, जिससे दोष-मुक्त होकर वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अनन्य भक्तिभावसे पंद्रह दिनोतिक आँखें दककर रहे और बीस दिनोंतक सावधान होकर एक समय भोजन करे और फिर जिस किसी भी महीनेकी द्वादशी तिथिको एक समय भोजन कर और जल पीकर रह जाय । इसके पश्चात् गोमूत्रमें सिद्ध किया हुआ यवान्न भक्षण करे । इस प्रायश्चित्तके प्रभावसे वह इस दोषसे मुक्त हो जाता है।

देवि ! जो व्यक्ति काला वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है, उसका भी पतन होता है । वह अगले जन्ममें पाँच वर्षोतक लाक्षा (लाह) आदि वस्तुओंमें रहनेवाला घुन होता है, फिर पाँच वर्षोतक नेवला और दस वर्षोतक कछुआ होकर रहता है। फिर कबूतरकी योनिमें जन्म लेकर वह चौदह

वर्षीतक मेरे मन्दिरके पार्श्वभागमें रहता है। अब उसक प्रायश्चित वतलाता हूँ । उसे चाहिये कि सा दिनोंतक यवके आटेकी लपसी और तीन दिने तक यवके सत्त्की एक पिण्डी तथा तीन रातोंतक तीन तीन पिण्डियाँ खाय । इससे वह पापसे मुक्त हो जाता है जो बिना धोये वस्न पहनकर मेरी उपासनामें लग जात है, वह भी इस अपराधसे संसारमें गिर जाता है। जिसके फलखरूप वह एक जन्मतक मतवाला हाथी, एक जन्म-तक ऊँट, एक जन्ममें भेड़िया, एक जन्ममें सियार और फिर एक जन्ममें घोड़ा होता है। इसके बाद वह एक जन्ममें मोर और पुन: एक जन्ममें मृग भी होता है । इस प्रकार सात जन्म व्यतीत होनेपर उसे मनुष्यकी योनि मिलती है। उस जन्ममें वह मेरा भक्त, गुणज्ञ-पुरुष और कार्यकुराल होकर मेरी उपासनामें परायण होता है तथा निरपराधी और अहंकार-श्रून्य जीवन व्यतीत करता है । अव उसके शुद्ध होनेका उपाय बतलाता हूँ, उसे सुनो, जिससे उसे हीन योनियोंमें नहीं जाना पड़ता ।

वह क्रमशः तीन दिनोंतक यत्र, तीन दिन तिलकी खली और फिर तीन दिनोंतक वह पत्ते, जल, खीर एवं वायुके आहारपर रह जाय । इस प्रकारके नियमका पालन करनेसे अशुद्ध वस्त्र पहननेवाले उपासकका दोप मिट जाता है और उसे कई जन्मोंतक संसारमें भटकना नहीं पड़ता ।

देवि! जो मानव बत्तक आदि पश्चियों या किसी भी प्रकारका मांस खाकर मेरी प्जामें लगता है, वह पंद्रह वर्षोतक बत्तककी योनिमें रहता है। फिर वह दस वर्षोतक तेन्द्रुआ नामक हिंसक वन्य जन्तु होता है और पाँच वर्षे। सक उसे सूअर बनना पड़ता है। मेरे प्रति किये गये उस अपराधसे उसे इतने वर्षोतक संसारमें भटकना पड़ता है। इस प्रकारके मांस खानेवाले व्यक्तिके लिये प्रायहिचत यह है कि वह कमशाः तीन-तीन दिनोतक यव, यायु,

फल, तिल, बिना नमकके अन्नके आहारपर रहे। इस प्रकारका पंद्रह दिनोंमें प्रायश्चित्त पूरा कर एक बारके मांसमक्षणदोषसे शुद्ध होता है। बार-बारके ऐसे अपराधोंका कोई प्रायश्चित्त नहीं है।

भगवान वराह कहते हैं—देवि! दीपकका स्पर्श करके हाथ धो लेना चाहिये, अन्यथा इससे भी दोषका भागी बनना पड़ता है। महाभागे! इसके प्रायश्चित्तका यह रूप है कि जिस किसी भी महीनेके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिके शुभ अवसरपर दिनके चौथे भागमें भोजन करके ठंडी ऋतुमें रात्रिके अवसरपर खुले आकाशमें सोये, फिर दीपदानकर इस दोषसे वह मुक्त हो जाता है। मद्रे! न्यायके अनुसार इस कर्मके प्रभावसे पुरुषमें पवित्रता आ जाती है और वह मेरे कर्म-पथपर आरूढ़ हो जाता है। दीपक स्पर्श करके बिना हाथ धोये हुए मेरे कर्ममें लगनेका यह प्रसङ्ग तुम्हें बतला दिया। यह प्रायश्चित्त संसारमें शुद्ध करनेके लिये परम साधन है, जिसका पालन करके पुरुष कल्याण प्राप्त कर लेता है।

देवि! जो मनुष्य इमशानभूमिमें जाकर बिना स्नान किये ही मुझे स्पर्श करता है, उसे भी सेवापराधका दोष लगता है, फलखरूप वह चौदह वर्षोतक पृथ्वीपर श्वगाल होकर रहता है। फिर सात वर्षोतक आकाशमें उड़नेवाला गीध होता है। इसके पश्चात् चौदह वर्षोतक उसे पिशाचयोनिमें जाना पड़ता है।

पृथ्वी बोळी—जालप्रमो! भक्तोंकी याचना पूर्ण करना आपका खमाव है। आपने यह जो परम गोपनीय विषय कहा है, इससे मुझे अत्यन्त आश्चर्य हो रहा है, अतः प्रभो! आपसे मेरी प्रार्थना है कि वह सम्पूर्ण विषय मुझे स्पष्टरूपसे वतानेकी कृपा करें। कमळलेचन भगवान् शंकरने तो श्मशानकी बड़ी प्रशंसा की है और उसे पवित्र वतलाय। है, फिर वहाँ दोष क्या है! रुद्र तो परम बुद्धिमान् हैं, उनमें किसी

ऐश्वर्यकी भी कमी नहीं है, तब भी वे दीसिमान कपालको लिये सदा रमशानभूमिमें विराजते हैं, फिर आप उसकी निन्दा कैसे करते हैं!

भगवान् वराह कहते हैं —देवि ! पवित्र व्रत करनेवाले पुरुष भी आजतक इस रहस्यसे अनिभन्न हैं। अखिल भूतोंके अध्यक्ष भगवान् शंकरको कोई नहीं जानता । उन्होंने त्रिपुरवधके समय बहुतेरे बालक-वृद्धों तथा बहुत-सी स्त्रियोंको भी मार डाला था, अतएव उस पापसे वे बड़े दु:खी थे । उस समय मैंने उन नष्टैश्वर्य भगवान् शंकरको स्मरण किया और वे मेरे पास पहुँचे। उस समय ज्यों ही मैंने उनपर अपनी दिव्य दृष्टि डाली कि वे पुनः सम्पूर्ण भूतोंके शासक महान् रुद्र वन गये। उस समय उनकी इच्छा मेरे यजनकी हुई, पर सहसा उनका ज्ञान और योगकां बल नष्ट-सा हो गया। तब मैंने उनसे कहा---'प्रभो ! आप ऐसे मुग्ध-से क्यों बैठे हैं ! ( आप मोहसे कैसे घरे हैं ?)' बनाना, बिगाड़ना और बिगड़े हुएको पुनः बनाना—यह सब तो आपके हाथकी बात है। मृत्यु आपके अधीन रहती है, आप सबके मूल कारण और परमाश्रय हैं, आपको देवताओंका भी देवता कहा जाता है, आप साम और ऋक्खरूप हैं। देवेश्वर! आपकी इस म्लानताका कारण क्या है ! आप कृपया इन्हें स्पष्टरूपसे बतलाइये। आप अपने योग और मायाको भी सँमालें । देखें, यह परत्रह्म परमेश्वरकी छीला है । मेरे मनमें आपको प्रसन्न करनेकी इच्छा हुई है, अतएव मैं यहाँ आया हूँ।

वसुंघरे ! फिर तो मेरी बात सुनकर शंकरजीको पूर्ण ज्ञान हो गया । उन्होंने मधुर वाणीमें मुझसे कहा— 'नारायण ! आप घ्यान देकर मेरी वाणी सुननेकी कृपा कीजिये । आप सम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र शासक हैं। विष्णी ! अब आपकी कृपासे मुझमें पुन: देवत्व जाग्रत् हो गया । माध्य ! मुझे योगकी उपलिश्व हो गयी और सांख्यका ज्ञान भी सुलभ हो गया, मेरी चिन्ताएँ शान्त हो गयीं, यही नहीं. आपकी कृपासे पूर्णमासीके अवसरपर उमड़ने-वाले समुद्रकी भाँति में आनन्दमय बन गया हूँ। भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले भगवन् ! में आपको तत्वतः जानता हूँ और आप मुझे । हम दोनोंकी अभिन्नताको दूसरा कोई भी नहीं देख सकता है । आप महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न हैं। सम्पूर्ण मायाकी रचना आपके द्वारा हुई है ।'

मार्धाव! भृतगणोंके महान् अधिष्ठाता रुद्रने इस

कार मुझसे कहा और एक मुहूर्ततक वे ध्यानमें

ठे रहे। इसके बाद पुनः मुझसे कहा—'विष्णो!

पिकी कृपासे ही मैंने त्रिपुरासुरका वध किया था, उस

मय मैंने बहुत-से दानकों और गर्भिणी खियोंका भी

हार कर दिया था। दसों दिशाओंमें भागते हुए

लक एवं वृद्धोंको भी मैंने मार डाला था। उस पापके

ारण मैं योगमाया और ऐश्वयोंसे शून्य हो गया हूँ।

पसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा साधन

तलाइये, जिसके आचरणसे मेरे पाप नष्ट हो जायँ

रैर मैं शुद्ध हो जाऊँ।

भगवान् रुद्रको इस प्रकार चिन्तित देखकर मैंने उनसे हा—'शंकरजी! आप कपालकी माला धारण करें गैर 'समल' स्थानमें चले जायँ।' उस समय मेरी ऐसी गत सुनकर उन भूतभावन भगवान् भवने मुझसे गुनः कहा—'जगद्यभो! वह 'समल' स्थान कहाँ है! आप मुझे बोध देकर पूर्णरूपसे समझानेकी कृपा करें।' इसपर मैंने उनसे कहा—'शंकरजी! समझान ही रक्त-पीवके गन्धसे युक्त 'समल'-स्थान है, जहाँ कोई भी मनुष्य जाना नहीं चाहता। वहाँ मनुष्य जाकर स्पृहा-रहित हो जाता है। शिवजी! आप कपालोंको लेकर वहाँ रमण करें। अपने व्रतमें अटल रहकर देवताओंके वर्षसे आप एक हजार वर्षतक वहाँ रहें और पापोंको नष्ट

करनेके लिये आप वहाँ रहकर मीनवतका पालन करें। पूरे एक हजार वर्षतक उस इमशान-भूमिमें रहनेके पश्चात् आप मुनिवर गौतम मुनिके आश्रमपर जायँ। वहाँ आपको पूर्ण आत्मज्ञानकी उपलब्धि हो जायगी और उस समय आप इस कपालसे भी मुक्त हो जायगी।

वसुंधरे ! इस प्रकार रुद्रको वर देकर मैं वहीं अन्तर्धाः हो गया और रुद्र भी गजचर्मसे आच्छन होकर सशान-अमिमें भ्रमण करते हुए निवास करने लगे। इसीलिये रमशान-भूमि मुझे पसंद नहीं है और मैंने इमशान-भूमिको निन्दित बताया है। वहाँ जाकर बिना संस्कार किये हुए प्राणीको मेरी पूजा-अर्चामें उपस्थित नहीं होना चाहिये। अब वह प्रायश्चित्त बताता हूँ, जिसका पालन करनेसे साधक इस पापसे छूट जाता है । वह पंद्रह दिनोंतक दिनके चौथे भागमें एक बार भोजन करे। रातमें एक वस पहनकर कुराके विस्तरपर आकाश-शयन करे, अर्थाद् शीतकालकी रात्रिमें खुले आकाशके नीचे शयन करे और प्रातःकाल उठकर वह पश्चगन्यका प्राशन करे। ऐसा करनेसे उसके पापकर्मका परिमार्जन हो जाता है और वह पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त होता है।

सुश्रोणि ! इस प्रकार जो व्यक्ति हींग खाकर मेरी उपासना करता है, उसे भी दोष लगता है, अब उसके पापका परिणाम तथा शोधन करनेवाला प्रायिश्चित्त सुनो । वह जन्मान्तरमें दस वर्णतक उल्द्र और तीन वर्णोतक कछुआ होकर निवास करता है । तदनन्तर उसे फिरसे मनुष्यकी योनि मिलती है और मेरी उपासनामें उसकी रुचि होती है । वसुंघरे ! इन प्रमादियोंके लिये तथा जिन्हें इस संसारमें केवल दूसरोंक दोप ही दिखायी पड़ते हैं, उनके मुक्त होनेके लिये में एक महा ओजस्वी प्रायिश्चत्त वतलाता हूँ, जिसका पाटन कर इ पित्र होकर संसार-सागरको पार कर जाता है ।

पापसे छूटनेके लिये मनुष्यको एक दिन यवकी लपसी खाकर तथा एक दिन गोमूत्रके आहारपर रहना चाहिये। रातमें वह वीरासनसे बैठकर तथा आकाश-शयनद्वारा कालक्षेप करे। इस विधिका पालन करनेसे वह पुरुष संसारमें न जाकर मेरे लोकमें पहुँच जाता है।

सुशोभने! जो दम्भी मनुष्य मदिरापानकर मेरी उपासनामें सिमिलित होता है, उसका दोष बताता हूँ, तुम मनको एकाप्र करके सुनो। इस अपराधके कारण वह व्यक्ति दस हजार वर्षोतक दरिद्र होता है। जो मेरा भक्त है और जिसने वैष्णव दीक्षा भी प्रहण कर ली है, वह यदि कोई कार्य सिद्ध करनेके उद्देश्यसे, मोहित होकर मध्य पी लेता है तो उसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है। वसुंघरे! अब अदीक्षित उपासक के लिये प्रायश्चित्तक उपाय बतलाता हूँ, वह सुनो। यदि यह अग्निवर्ण-प्रतप्त सुराका पान करे तो उक्त पापसे छूट सकता है। जो पुरुष इस विधिके अनुसार प्रायश्चित्त करता है, वह न तो पापसे लिस होता है और न संसारमें उसकी उत्पत्ति ही होती है।

पृथ्व ! मेरी उपासना करनेवाला जो पुरुष वनकुसुमका, जिसे लोक-व्यवहारमें 'बरे' कहते हैं, शाक खाता है, वह पंद्रह वर्षोतक घोर नरकमें पड़ता है । इसके बाद उसको भूलोकमें सूअरकी योनि प्राप्त होती है । फिर तीन वर्षोतक वह कुत्ता और एक वर्षतक शृगाल होकर जीवन व्यतीत करता है ।

भगवान् वराह्की बात सुनकर देवी पृथ्वीने श्रीहरिसे पुन: पूछा कि—'कुसुमके शाकका नैवेच अपण करने-से जो पाप बन जाता है, प्रभो ! उससे कैसे उद्धार हो सकता है—इसके लिये प्रायश्चित्त बतानेकी कृपा कीजिये ।'

भगवान् वराह् कहते हैं—देवि! जो मानव 'वन-कुसुम'के शाकको मुझे अर्पितकर खयं भी खा लेता है, वह दस हजार वर्शेतक नरकमें क्लेश पाता है। उसका

प्रायश्चित्त 'चान्द्रायण-त्रत' ही है। परंतु यदि वह केवल उसका प्रसाद भोग वनाकर ही रह जाता है, खाता नहीं है तो वह बारह दिनोंतक पयोव्रत करे। जो इस प्रकार प्रायश्चित्त कर लेता है, वह पापसे लिप्त नहीं होता और मेरे लोकको ही प्राप्त होता है।

माधवि ! मेरे कर्ममें परायण जो मन्दबुद्धिका व्यक्ति दूसरेके वस्नको बिना ही धोये पहन छेते हैं तथा मेरी उपासनामें लग जाते हैं तो उन्हें भी प्रायश्चित्ती बनना पड़ता है। देवि! यदि वह मेरा स्पर्श करता है तथा परिचर्या करता है तो वह दस वर्षोतक हरिण बनकर रहता है, फिर एक जन्ममें वह लँगड़ा होता है और बादमें वह मूर्ख, क्रोधी और अन्तमें पुन: मेरा मक्त होता है । सुश्रोणि ! अव मैं उसका प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, जिससे पाप-मुक्त उसकी मेरी भक्तिमें रुचि उत्पन्न होती है। वह मेरी संलग्न होकर दिनके आठवें आहार प्रहण करे। जिस दिन माघमासके शुक्छ-पक्षकी द्वादशी तिथि हो, उस दिन जलाशयपर जाकर शान्त-दान्त और दढव्रती होकर अनन्यभावसे मेरा चिन्तन करे। इस प्रकार जब दिन-रात समाप्त हो जायँ तो प्रातःकाल सूर्योदय हो जानेपर पञ्चगन्यका प्राशन कर मेरे कार्यमें उद्यत हो जाय । जो इस विधानसे प्रायश्चित करता है, वह अखिळ पापोंसे मुक्त होकर मेरे छोकको प्राप्त होता है।

जो व्यक्ति नये अन उत्पन्न होनेपर नवान्नविधिका पालन न करके उसे अपने उपयोगमें लेता है, उसके पितरोंको पंद्रह वर्षीतक कुछ भी प्राप्त नहीं होता । और जो मेरा भक्त होकर भी नये अन्नोंको दूसरोंको न देकर खयं अपने ही खा लेता है वह तो निश्चय ही धर्मसे च्युत हो जाता है । महाभागे ! इसके लिये प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, जो मेरे भक्तोंके लिये सुखदायी है । वह तीन रात उपवास कर चौथे दिन भाकाश्चन शयन कर सूर्यके उदय होनेके पश्चात् पश्चगव्यका प्राशन कर सद्यः पापसे मुक्त हो जाता है। जो यक्ति इस विधिके अनुसार प्रायश्चित्त कर लेता है, ए अग्लिल आसक्तियोंका भलीभाँति त्याग कर मेरे ोकमें चन्न जाता है।

इसी प्रकार भूमें ! जो मानव मुझे बिना चन्दन और माला पर्ण किये ही धूप देता है, वह इस दोषके कारण तरे जन्ममें राक्षस होता है और उसके शरीरसे मुदेंकी निय निकलती रहती है और इक्कीस वर्षोतक वह इशालामें निवास करता है। अब उसके लिये भी यिश्वत्त बताता हूँ, धुनो। उसकी विधि यह है—स-किसी मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीतिथिके दिन वत करके दिनके आठवें भागमें सायंकाल यथाळच्ध शर प्रहण करे। फिर प्रात:काल जब सूर्यमण्डल शायी पड़ने लगे, उस समय वह प्रव्यान्यका प्राशन करे। के प्रभावसे वह पुरुष पापसे सद्यः छूट जाता। इस विधिके अनुसार जो प्रायश्वित्तका पालन ग है, उसके पिता-पितामह आदि पितर भी जाते हैं।

भूमें ! जो मनुष्य पहले मेरी आदिद्वारा शब्द किये बिना झे जगाता है, वह निश्चय ही एक जन्ममें बहरा होता अब ! मैं उसका प्रायश्चित्त वतलाता हूँ, जिससे वह । छूट जाता है। वह किसी शीत-ऋतुके ग्रुक्लपक्षकी गी तिथिकी रातमें आकाश-शयन करे। इस नियमका । करनेसे मानव पापसे शीघ छूट जाता है।

मधुंघरे! जो मानव बहुत अधिक मोजन करके अजीर्ण-बिना स्नान किये ही मेरी उपासनामें आ है, वह इस अपराधके कारण क्रमशः कुत्ता, ;, बकरा और शृगालकी योनियोंमें एक-एक बार जन्म लेकर फिर अन्धा और बहरा होता है। का इस क्लेशमय संसारको पारकर वह किसी अच्छे कु उत्पन्न होता है। उस समय अपराधसे छूट जानेके कार वह पुरुष परम शुद्ध और श्रेष्ठ भगवद्भक्त होता है। मैं अ उसके लिये प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, जिसके पालन करनेसे व्यापसे छूट जाय। प्रायश्चित्तका स्वरूप यह है कि उ कमशः तीन-तीन दिनोंतक यावक, मूलक, पायस (खीर सत्तु तथा वायुके आहारके आधारपर रहकर पितीन रात आकाश-शयन करना चाहिये। पि ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर दन्तधावन कर शरीरको परम शुकरनेके लिये उसे पश्चगव्यका प्राशन करना चाहिये जो मानव इस विधानके अनुसार प्रायश्चित्त करता है उसपर पापका प्रभाव नहीं पड़ सकता और वह में लेकको प्राप्त होता है।

महेश्वरि! यह प्रसङ्ग आख्यानोंमें महाख्यान औ तपस्याओं में परम तप है । जो मनुष्य प्रातःकाल उठक इसका पाठ करता है, वह व्यक्ति मेरे लोकर प्राप्त होता है। साथ ही वह अपने दस पूर्व औ दस पीछेकी पीढ़ियोंको तार देता है । यह प्रसा परम मङ्गलकारी तथा सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला है अपने व्रतमें अटल रहनेवाला जो भागवत पुरुप इसका सदा पाठ करता है, वह सम्पूर्ण अपराधोंका आचरण करके भी उससे लिप्त नहीं होता । यह जप करने योग्य तथा परमप्रमाणसूत शास्त्र है । इसे मुखाँक समाजमें अथवा निन्दित व्यक्तियोंके सामने नहीं पद्ना चाहिये । देवि ! तुमने मुझसे जो पूछा था, वह आचारका निर्णीत विषय मैंने तुम्हें वतला दिया, अब तुम दूसरा कौन-सा प्रसङ्ग सुनना चाहती हो, (अध्याय १३५---१३६) यह बतलाओ ।

यतीं गादाण-समुदाय मेरे नामसे प्रसिद्ध न करें। प्रभी । इसके प्रभावसे उन्हें

परम एवं दिन्य गति प्राप्त हो जाय। अमावारयाको पुश्चमें क्षीणता आ जायगी, उसमें पितरोंके लिये पिण्डकी कियाएँ टाभकर होंगी, पर पूर्णिमाको मैं पुनः नियमानुसार छुन्दर दहानीय बन जाऊँ। अधर्ममें मेरी बुद्धि कभी न जाय और में ओपधियोंका भी खामी बन जाऊँ। महादेव! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे आनन्दित करनेके लिये यह वर देनेकी कृषा कीजिये।

वसुंघरे ! चन्द्रमाकी इन वार्ताको सुनकर और उन्हें वेसा वरदान देकर मैं वहीं अन्तर्धान हो गया । महाभागे ! चन्द्रमाने जहाँ एक पैरपर खड़े रहकर पाँच एजार वर्षातक महान् तपत्या की थी, वह 'सोमतीर्थ'-नामसे विख्यात हुआ तथा उन्हें दुर्ल्य सिद्धि एवं कान्ति प्राप्त हुई । जो मेरा भक्त इस सोमतीर्थमें श्रद्धासे स्नानकर प्रतिदिन दिनके आठवें भागमें भोजन करके मेरी उपासनामें लगा रहता है, अब उसके फलका वर्णन करता हूँ । वह पैतीस हजार वर्षोतक ब्राह्मणका शरीर पाता-है और वेद-वेदाङ्गका पारगामी विद्वान्, धनवान्, गुणवान्, दानी एवं मेरा निर्दोष भक्त होता है और संसारसागरको पार कर जाता है । यशिक्षिन ! यह ऐसा महत्त्वपूर्ण तीर्थ है, जहाँ महारमा चन्द्रमाने दीर्घकालतक तपत्था की थी ।

अब उस 'सोमतीर्थका' लक्षण नतलाता हूँ, सुनो । वैशाख शुक्त द्वादशीको चन्द्रमाके अस्त होने एवं अन्धकारके प्रवृत्त होनेपर जहाँ बिना चन्द्रमाके ही प्रथ्वीपर चिन्द्रका चमकती दीखे, उसे ही सोम्ह्री समक्षना चाहिंगे। वास्तवमें यह महान् शार्श्वयंका हिंग है कि चन्द्रमाका आलोक (प्रकाश) तो दीखता है, प खयं चन्द्रमा वहाँ नहीं दीखते। महाभागे। ये परम पित्र सीकरवर्तीर्थ तथा सोमतीर्थ—मुश्रसे सम्बन्ध रखते हैं।

वसुंधरे ! अब मैं एक दूसरी वात बतालाता हूँ, वरे सुनो; जिससे इस क्षेत्रकी अद्धुत महिमा प्रव्यापित होते हैं । यहाँ एक शृगाली रहती थी, जो बिना श्रद्धाके हैं पूर्वकर्मवरा देवयोगसे मरकर इस क्षेत्रके प्रभावसे अगं जन्ममें गुणवती, रूपवती और चौसट कलाओंसे सम् स्यामा \*सर्वाङ्कसुन्दरी राजाकी पुत्री हुई थी। उसी सो तीर्थके पूर्वीमागमें 'गृश्रवट'नामका भी एक प्रसिद्ध हं है, जहाँ एक गीधकी अनायास मृत्यु हुई, जिसकी वं कामना न थी, पर उसे मनुष्यकी योनि प्राप्त हुई थी

पृथ्वी घोळी—प्रभो ! इस तीर्थके प्रभावसे तिर्थ योनिमें पड़े इए गीध और श्रृगाळी मनुष्य-शरीरको कैसे प्र इए! यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है! साथ ही उस तीर्ध-में खान करनेसे अथवा प्राणत्याग करनेसे मनुष्य किस गति-को प्राप्त करते हैं तथा उनके शरीरपर कौनसे विशेष विद्व होते हैं! केशव! आप मुझे यह भी बतानेकी भ्रुपा कीजिये।

भगवान वराह बोळे—देवि ! धर्मप्रधान सत्ययुगके बाद त्रेतायुगका प्रवेश ही हुआ था । उस सगय कास्पिल्य नगरमें ब्रह्मदत्त नामक एक धर्मानष्ट राजा रहते थे । उनका सभी ळक्षणोंसे राम्पन एक सोमइन-नामक पुत्र था । एक बार वह पितरोंके उद्देश्य से

श्यामा गुणवती गौरी दिन्धालंकारभूषिता। चतुरा शीलसम्पन्ना चित्तेनारुन्थती नमा॥ (पुरुपोत्तममासमाहा०३।४५)

अथवा--- 'तप्तकाञ्चनवर्णामा सा स्त्री श्यामेति कथ्यते ।

† काग्पिल्य-फर्फलाबाद जिलेमें कायमगंजसे ६ मील, फ्लेइगढ़से २८ मील पूर्वोत्तर गङ्गानदीके तथ्य है। यहाँ राजा द्रुपदकी राजधानी थी। द्रीपदीका स्वयंवर यहीं हुआ था। (द्रष्ट्रव्य—तीर्थोङ्क-पु० ९०, १०७, ५३८ तथा महाभागन नामानुक्रमणिका, गीताप्रेस)

‡ ब्रह्मदत्तका यह चरित्र वाल्मी •रामा •बालकाण्ड, मत्स्यपुराण अध्याय १९–२१, हरिवंश १। २२–२५,शिवपुराण

उमासंहिता ४१ तथा अन्यान्य पुराणोंमें भी प्राप्त होता है।

श्रास्त्रोमें 'श्यामा' स्त्रीके अनेक रूप निर्दिष्ट हैं । (इष्ट्रव्य-'वाचस्पर्य' एवं 'शब्दकल्पद्यम'कोश अथवा 'मोनियर विलियम'का संस्कृत-अंग्रेजी कोश ) । यह मुख्यतः सुवर्णके रंगकी अत्यन्त दीप्तिमती गौरवर्णकी स्त्री होती है। यथा---

मृगोंके अन्वेपणमें आखेटके लिये बाघ और सिंहोंसे भरे वनमें गया; किंतु राजकुमारको पितृकार्यके उपयुक्त कोई वस्तु न दीखी । इस प्रकार वह इधर-उधर घूम ही रहा था कि उसकी दाहिनी ओरसे एक सियारिन निकली, जो ( अनायास एक मृगपर छोड़े हुए ) उसके वाणसे बिंध गयी और व्यथासे तड़पने लगी । फिर वह इस तीर्थमें जल पीकर एक शाखोट-वृक्षके नीचे गिर पड़ी । धूपसे न्याकुल तथा वाणसे विंघी होनेके कारण न चाहनेपर भी उसके प्राण इस सोमतीर्थमें ही निकल गये। भदें ! उसी समय सोमदत्त भी भूख-प्याससे पीड़ित होकर इस 'गृधवट'नामक तीर्थमें पहुँचा और विश्राम करनेके लिये ठहर गया । इतनेमें ही उस वटकी शाखापर उसे एक गीध बैठा दिखाई दिया। यशस्त्रिन ! उसने उसे भी एक ही वाणसे मार गिराया, जो उसी वृक्षकी जड़पर गिरा । हृदयमें वाण ळगनेसे उसे मूर्छा आ गयी और उसके प्राणपखेरू उड़ गये। उस गीधको देखकर राजकुमारके मनमें बड़ी प्रसन्तता हुई। अतः उसने वाणोंके पर बनानेके लिये उस गीधके पंख काट लिये और उन्हें लेकर घर भाया । इस प्रकार गीधके न चाहनेपर भी उस तीर्थमें मृत्य होनेपर उसकी सद्गति हो गयी और काळान्तरमें बह कालिङ्गदेशके नरेशके घर रूपवान्, बिद्वान् एवं गुणसम्बन राजपुत्र हुशा ।

नसुंधरे ! उधर जो श्वमाली गरी थी, वह काजीनरेश-के यहां राज्युवीके क्रांमें उत्पन्न हुई, जो सर्वाङ्गसुन्दरी स्थामा, अवता क्ष्य गुणते सम्पन्न, कार्य-बुहाल और चींसट काटाओंसे सम्पन्न थी। उसका खर कोयलके समान गप्तर एव सुखदावी था। इभर अनायास कार्यानरेश और कलिझ-नरेशकी प्रीति बढ़ गयी और परिणामतः काषी-गरेशकी कन्याका कलिझराजके पुत्रके साथ विविद्धिक विवाह हो गया। काष्टीनरेशके हर्माकी हरिज्यों क्षेत्रक प्रकारके रह, मार्युक्य, हारी, घोड़े, भैंस और दास-दासियाँ दीं। फिर विवाहोपरान्त कलिङ्गराज वधूसहित अपने पुत्रको लेकर अपनी राजधानीको वापस लौट आये।

देवि ! वित्राहके बाद दम्पतीके प्रेमपूर्वक रहते बुद्ध वर्ष व्यतीत हो गये । उनकी प्रीति रोहिणी और चन्द्रमाकी तरह निरन्तर बढ़ती गयी । वे नन्दनवनकी उपमावाले वन-उपवन-उद्यानादि एवं कीडाके अन्य दिव्य-स्थलोंमें आनन्दपूर्वक विहार करते । इधर कलिङ्गराज-कुमार अपनी बुद्धि, सुशीलता और श्रेष्ठ कमेरिने नगरकी जनताको भी परम संतुष्ट रखता । उधर अन्तःपुर एवं नगरकी स्त्रियोंको राजकुमारीने संतुष्ट कर रखा था । इस प्रकार उन दोनोंके सौम्य गुणों एवं शीलयुक्त व्यवहारसे सभी राज्यवासी संतुष्ट थे ।

एक बार उस राजकुमारीने उस राजकुमारसे वार्ताळापके प्रसङ्गमें कहा कि मैं आपसे एक रहस्यकी बात पूछती हूँ। यदि मुझपर आपका रुनेह हो तो आप मुझे उसे वतानेकी कृपा करें । पत्नीकी बात सुनकर राजकुमारने कहा-- 'भद्रे ! मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे मनकी अभिलाषा पूरी करनेके लिये अवस्य प्रयत करूँगा । देवि ! सत्यके आधारपर ही विद्य ठहरा है। सत्य भगवान्का ही खरूप है। और तपस्याकाः मूल भी सत्य ही है तथा सत्यके आधारपर ही हमारा राज्य टिका हुआ है । मैं कभी भी िथ्या नहीं बोळता । इसके पहले भी मेरे मुँहसे कभी झूठी बात नहीं निकली है । अतः तुम कहो, में तुम्हारे लिये कौन-सा कार्य करूँ ! हाथी, धोड़े, रथ, रत्न, सवारी, धन अथवा परमश्रेष्ठ अपना पद्दबन्ध, शिरोमुकुटतक में तुम्हें समर्पण करनेको तैयार हूँ ।

इसपर काष्टीनरेशकी उस कन्याने अपने पतिदेवके चरणींको पकड़कर यह बात कही—'पतिदेव । में रत्न, हाभी, बोड़े एवं रच कुछ भी नहीं चाहती। सापके पहन्द-

करो, सोते सगय तुम्हं कोई भी न देखेगा। अनुन तुगयके बाद कहिंगनरेशने उस राजकुमारको राज्यपद-म् अभिनिक्त कर दिया । फिर कुछ दिनोंके पश्चात् उनकी मृत्यु हो गयी। अव राजकुमार राज्यका विधिपूर्वक समुचित ढंगसे संचालन करने लगा। राजकुमारी जिस स्थानपर अकेली सोती, वहाँ उसे कोई देख नहीं पाता था । फिर यथासमय उस राजकुआरके क्तिहरू-कुलको आनन्दित करनेवाले सूर्यके समान तेजसी पाँच पुत्र उत्पन्न हुए. । इस प्रवार उस राजनुभारके निष्कण्टक राज्य करते हुए सतहत्तर वर्ष वीत गये। ष्टाइत्तर्वे वर्ष एक दिन जव सूर्य मध्य आकाशमें स्थित थे, तत्र यह एकान्समें बैठकर इन बातोंको प्रारम्भसे सोचने छगा । उस दिन माघ मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिधि थी, अतः उसके मनमें आया कि भें आनी पत्नीको देखँ कि यह एकान्तमें किसकी अर्चना करती है अथवा उसका दत कीन-सा है ! निर्भनस्थानमें सोती रहकर बना करती है १ होई जी सोकर का वरे, ऐसा तो कोई धर्म-संग्रह नहीं दीखता है। मनुने नी किसी ऐसे धर्मवा उन्लेख नहीं किया। बृहरपित अभया धर्मराजके बनाये हुए धर्म-शास्त्रवें नी कहीं इस प्रकारका स्केख नहीं पाया जाता है। ऐसा तो कहीं देखा-सुना नहीं गण कि कोई छी सोपी रहकर किसी जाका खाकरण करे।

यह तो इच्छानुसार भोगोंका उपभोग करती—वना-कार भोजन पान करती और अत्यन्त महीन रेशमी क धारण कर श्रेष्ठ गन्धोंसे विभूपित तथा सब प्रकार रत्नोंसे अलंकत रहती है । पर सम्भव है, इस प्रव देखनेपर वह प्रकुपित हो जाय । जो कुछ हो एक बार देखना अवश्य चाहिये कि वह किस प्रव कौन-सा वत करती है ! किनरोंने वतलाया है वशीकरण मन्त्रको सिद्ध कर छेनेपर स्त्री योगीश्वरी कर जहाँ उसकी इच्छा हो, जा सकती है । इस प्र इसमें वह शक्ति आ जायगी, जो कामरागते दूस भी स्पर्श कर सकती है तथा दूसरोंसे इसका भाव भी हो सकता है ।'

पृथ्वि ! इस प्रकार राजकुमारके सोचते-विचारते सूर्ष अस्त हो गये और सबको विश्राम देनेवाठी भगवती रात्रिका आगमन हुआ । फिर रात्रि बीतनेपर गङ्गटमय प्रभातका भी उदय हुआ । मागध, वन्दीगण, सूत और वैतालिक राजाकी स्तृति करने लगे । शङ्ख और दुन्दुमिकी ध्वनियोंसे उसकी निद्रा भङ्ग हुई । इधर अखिललेकनायक भगवान् भास्कर भी उदित हो गये । उस समय पहलेकी बातोंका स्मरण करते हुए राजकुमारके मनमें अन्य कोई चिन्ता नहीं रह गयी थी, केवल वही चिन्ता उसके उदयों ज्यार थी । उसने विधिपूर्वक स्नान कर हो राजी

हष्टदेशका चिन्तन कर रही थी, साथ ही सिरके दर्दसे पीड़ित होकर रो रही थी । राजकुमारी कह रही थी-- मेंने पूर्वजन्ममें कौन-सा ऐसा दुष्कर फर्म किया है, जिससे मैं इस दयनीय दशाको प्राप्त हो गयी हूँ । में अनाथकी भाँति कलेश सहती हूँ, किंतु मेरे पतिदेवको भी इसका पता नहीं है । मेरा कर सब तरहसे विकृत ही वहा जा सकता है । मेरा वड़ा सौभाग्य होता यदि मैं वाभी सौकरवक्षेत्रमें जा सकती और मेरे हदयमें जो वात बसी है, उसे अपने

किंति निर्मेश अपनी खीकी बात सुन रहा था। उसने उठकर दोनों हाथोंसे अपनी पत्नीको पकड़कर कहा — 'भद्रे ! तुम यह क्या कह रही हो ! धापनेको तुम इस प्रकार वार-वार कोसती क्यों हो ! तुम प्रारम्भकी वातोंको क्यों सोचती हो और अपनेको नयों कोसती हो । तुम्हें नो यह एक महान् हिरोरोग है । इसे दृर करनेके लिये अष्टाङ्ग-कुशल

पतिसे वह कह पाती ।

वचन कहा-- दिवि ! मेरे सामने यह कौन-सी गोपनीय बात है । तम ठीक-ठीक बात बतला दो ।' पतिकी बात सुनकर राजकुमारीकी आँखें आश्चर्यसे भर गयीं। वह मध्र वाणीमें बोळी — 'प्राणनाथ ! शास्त्रोंके अनुसार ज़ीके लिये खामी ही धर्म, अर्थ और सर्वल है। उसका पति ही परमात्मा है । अतएव आप जी मुझसे पूछ रहे हैं, वह मुझे अवस्य कहना चाहिये। फिर भी जो वात मेरे हृदयमें वैठ गयी <mark>है</mark> उसे कहनेमें में असमर्थ हूँ । पीड़ा पहुँचानेवाली मेरी यह बात आप मुझसे पूछें, यह उचित नहीं जान पड़ता। महाभाग ! इस दुःखका मेरे शरीरसे दूर होना असम्भव-सा दीखता है। आप सुखमें सदा समय बिताते हैं, यह तड़ी अच्छी बात है । स्नामिन् ! मेरे समान बहुत-सी बियाँ आपके अन्तः पुरमें हैं। जिन्हें आप विविध प्रकारके अन और उत्तम भूत्रण दिया करते हैं और वे आपकी सेवा करती हैं, फिर मुझसे आपका क्या तालर्य! राजन् ! आप हाथी, रथ और घोड़ेपर यात्रा किया कर उसे पतिसे छिपाती है तो विद्दल्समाज उसे सती नहीं कहता। यशस्त्रिनि । ऐसा विचार करके तुम्हें मुदासे अपनी गुप्त बात भी अवश्य कहनी चाहिये। यदि इस गोपनीय बातको तुम मुझे बता देती हो तो तुम्हें अधर्म-का भागी नहीं होना पड़ेगा।

राजवुगारी बोली— 'प्राणनाथ । राजा देवता, गुरु एवं ईभरके समान पृत्य हैं—आप मेरे पित भी हैं । महाराज । धुनिये ! यद्यपि मेरा कार्य बहुत गुह्य नहीं है, तब भी में आपसे प्रार्थना करती हूँ, स्वामिन् ! अपने राज्यपर बड़े राजकुमारका अभिपेक कर दीजिये, यह नियम कुलके अनुसार है और आप मेरे साथ 'सौकरव (वराह )-क्षेत्र'में वलनेकी कृपा करें ।'

पत्नीकी यह बात सुनकर किन्न-नरेशने सहर्ष सका अनुमोदन कर दिया । अपने वाक्योंसे पत्नीको सन्न कर उसने कहा—'सुन्दरि! तुम्हारे कथनानुसार पुत्रको राज्यपर बैठा दूँगा । फिर वे दोनों रिनशाससे हर निकले । राजकुमारने कञ्चकीको देखकर कहा— रिपाल ! तुम यहाँके सब लोगोंको सूचित कर दो । वे कर यहाँ उपस्थित हों ।

इसके बाद कलिङ्ग-नरेशने अपनी रुचिके अनुसार
ा समय कुछ खाने योग्य अन-जल प्रष्टण किया
र आचमन करके कुछ समयतक विश्राम किया । फिर
होंने अपने पुत्रका अभिषेक करनेके लिये मन्त्रिमण्डलबुलाया और आज्ञा दी—'सन लोग आचारके अनुसार
हिलक कृत्य करके राजधानीका संस्कार करनेमें
जायँ। फिर कलिङ्ग-नरेशने अपने वृद्ध मन्त्रीसे
श-'तात ! कल मैं राज्यपर अपने पुत्रका विधिके
वुसार अभिषेक करना चाहता हूँ। उसकी आप
व तैयारी करें।' नरेशकी बात सुनकर मन्त्रियोंने
श-'राजन् ! सभी क्रत्एँ तैयार हैं।
य हो हाई है वह हम सुधीको पसंद है।

महाराज ! आपके ये राजकुमार सम्पूर्ण प्राणियोंके सदा संलग्न रहते हैं । प्रजापर प्रेम रखनेवाले, वं पूर्ण जानकार, विचारशील और दूरवीर भी हैं । उ आपके मनमें जो अभिलाषा है, वह हमले सम्यक् प्रकारसे प्रिय लगती है । ऐसी वात व मन्त्रीलोग अपने स्थानपर चले गये और भगवान पूर्ण हो गये । राजा और रानीने सुखपूर्वक शयन कि रात आनन्दपूर्वक बीत गयी ।

प्रातःकाल गन्धवीं, वन्दीजनों, सूतों एवं मार समुचित स्तुति-पाठसे राजाको जगा राजाने शुभ मुहुर्तका अवसर पाकर उस परम अपने कुमारका अभिषेक कर दिया । कलिङ्ग धर्मका पूर्ण ज्ञाता था। राजगदीपर बैठानेके पश्चात् उ राजकुमारका मस्तक सुँघा । साथ ही उससे यह वचन कहा- 'बेटा ! तुम पुत्रोंमें श्रेष्ठ हो । में ह राजधर्म बताता हैं, वह सुनी--'तात ! यदि तुम चा हो कि मुझे परम धर्म प्राप्त हो जाय तथा मेरे पितर जायँ तो तुम्हें धर्मात्मा पुरुषोंको किसी प्रकार क्लेश: देना चाहिये। जो दूसरोंकी क्षियोंपर बुरी दृष्टि डालते बालकोंका वध करते हैं तथा स्त्रीकी हत्या करं नहीं हिचकते, ऐसे न्यक्ति दण्डके पात्र हैं। कोई सुन्दर स्त्री सामने आ जाय तो तुम्हें आँखें मूँद ले ( कुदृष्टि नहीं डालनी ) चाहिये । दूसरोंने अर्जित धन प्रति तुम्हें लोभ नहीं करना चाहिये और न अन्याय ही धन कमाना चाहिये । तुम्हें न्यायपूर्वक पूरी तैया तथा दक्षतासे अपने देशकी रक्षा करनी साहिये तुम सदा उद्योगशील होकर तत्पर रहना और मन्तियांव मन्त्रणाका पालन करना, वे जो बात वतायें, उन्हें विचा पूर्वक करना । अपने शरीरकी रक्षापर प्रा ध्यान दे है । बेटा । यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो तुम्ह चिस न्यवद्यारसे प्रजा लानन्दसे रहे एवं माह्मण निस इंग्रुह हो, पुण्डें गयी कर्म करना पारिये । गरापी

ब्बिये सात प्रकारके महान् व्यसन कहे गये हैं—उनसे तुम्हें सदा दूर रहना चाहिये। तुम्हारी सम्पत्तिमें किसी प्रकार दोष आ जाय, ऐसा काम तुम्हें कभी भी नहीं करना चाहिये। राज्यकर्मके सम्बन्धमें अपने मन्त्रीसे तुम्हें किसी प्रकार धिप्रय वचन नहीं कहना चाहिये। मैं इस समय तीर्थमें जानेके लिये प्रस्तुत हूँ, तुमको मुक्षे रोकना नहीं चाहिथे। पुत्र ! यदि मुझे प्रसन्न करना चाहिने हो तो इतना काम करनेके लिये ही उद्यत हो जाओ।

पृथ्विदिवि ! उस समय पिताकी बात छुनकर राजकुमारने उनके पैर पक्कड़ ळिये और उनसे करणापूर्विक वचन कहना आरम्भ किया । राजकुमारने कहा—'पिताजी ! आप यदि यहाँ नहीं रहेंगे तो राज्य- खजाना और सेनासे मुन्ने कोई प्रयोजन नहीं है । आप- के बिना जीवित नहीं रह सकता । अले ही खापने समिषेक करके मुन्ने राजा बना दिया । पर पिताजी ! मैं तो केवल बालकोंके खेल ही जानता हूँ । राजा- लोग जिस प्रकार राज्यकी व्यवस्था करते हैं, उन सभीसे तो मैं सर्वथा अनिमन्न हूँ ।

अपने पुत्रकी वात सुनकर राजाने उससे सामपूर्वक कहा - पुत्र ! तुम जो कहते हो कि भैं कुछ नहीं जानना' तो इस विषयमें तुम्हारे मन्त्री एवं नगरके रहनेवाले सत्पुरुष सब कुछ बता देंगे।' देवि! उस समय अपने पुत्रको इस प्रकारका उपदेश देकर कल्झि-गरेश धर्म-शासकी विधिके अनुसार 'सौकरव (वराह) धेत्र'में जानेके लिये तैयार हो गया। उसे वहाँ जाते देखकर वहांके रहनेवाले लोग भी अपनी स्त्री तथा पुत्रोंके सहित सब-के-सब पीछे चल पड़े। इतना हो नहीं, अन्त:-पुरकी स्थित में बहु प्रसन्तासे हाथी, घोड़े, स्थ खाद सवारगेंवर बहुकर उसके पीछे-पीछे चल पड़ी।

इस प्रकार वह किन्निराज वहुत समयके पश्चात् 'सौकरा'तीर्थमें पहुंचे । वहाँ पहुँचकर धन-धान्यका

यथोचित दान किया और इस प्रकार धर्म करते हुए धीरे-धीरे समय बीतता गया । इस प्रकार कुछ दिन बीत जानेके पश्चात् राजाने अपनी पत्नीसे यह मधुर वचन कहा-- 'सन्दरि ! आज मेरे जीवनके हजार वर्ष पूरे हो गये । अब मैंने तुमसे जो पूछा था, उस परम गोपनीय विषयको मुझे बताओ । इसपर वह राजकुमारी राजाके दोनों चरणोंको पकड़कर बोली- 'मानद! महाभाग ! आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं, उसे तीन रातोंतक उपवास करनेके बाद आप सननेकी कृपा करें ।' उसने पत्नीकी वातका अनुमोदन किया और कहा-कमछनयनि ! तुम जैसी बात कहती हो, वह मुझे पसंद है। फिर स्नानकर तीन राततक नियमपूर्वक रहनेके ळिये संकल्प किया। तदनन्तर तीन राततक नियमपूर्वक रहकर दम्पतीने स्नान किया और पवित्र रेशमी वस धारणकर अलंकारोंसे अपने शरीरको आभूषित किया तथा भगवान् विष्णुको प्रणाम किया । फिर राजकुमारीने अपने धलंकारोंको उतारकर मुझे (विष्णु-वराहको) अर्पण कर दिया तथा उस नरेशसे बोली—'नाथ ! आइये ! हम दोनों एकान्त स्थानपर चलें। आपके मनमें जिस गोपनीय वातको जाननेकी इच्छा है, उसे समझें ।

तत्पश्चात् कलिङ्गनरेश और काञ्चीराजकुमारी एकान्त स्थानमें गये। फिर राजकुमारीने कहा—'राजन्! में पूर्वजन्ममें एक श्रृगाली थी, मेरा जन्म तिर्वक्त-योनिमें हुआ था। मृगके भ्रमसे सोमदत्त नामक एक राजकुमारने वाण चलाया और मैं उससे विंध गयी। मेरे सिरमें अब भी उस तीखे वाणके चिह्न (संस्कार) अवशेप हैं, आप इसे देखनेकी कृपा कीजिये। उसीके दोपसे मेरे सिरमें यह रोग सदा बना रहता है। काशीनरेशके कुल्में मेरा जन्म हुआ। फिर संयोग तथा अपने पिताजीकी कृपासे में आएकी एनी

वन गयी हैं। सीकरवक्षेत्रके प्रभावसे पेरा ऐसा जन्म ह्या है और सिद्धि खुलभ हुई है। प्राणनाथ! आपको पेरा प्रणाम है। यह कहवार फिर वह चुप हो गयी।

अत राजनुत्मारको भी अपने पूर्वजन्मकी स्मृति हो थायी। वह कहने लगा—पहामागे! देखो, में भी पूर्वजन्ममें एक गीव था। इसी सोमदत्तने एक वाणहारा मुझे भी मार डाला था। इस तीर्थक परिणाम खरूप में कलिङ्गदेशका राजा बना हूँ। मुझे बहुत कहका सामना करना पड़ता था। पर वही शाज में महान् राज्यका शिषकारी वन गया था। सुरोभने! बाज सिद्धि भी मेरे हाथमें आ गयी है। देखो, मेरे मनमें कोई भी संकर्भ नहीं था, फिर भी सूकरक्षेत्रकी ऐसी महिमा हैं।

वसुंघरे! इसके बाद ने दोनों दम्पती तथा वहाँ जो भी नगर-ग्रामनिवासी मेरे भक्त एत्रं प्रेगी उपस्थित थे, ने सभी यह प्रसङ्ग सुनकर हानि-लाभका विचार छोड़कर सर्वथा ग्रुभ ध्यानमें संलग्न हो गये और वहीं प्राण त्यानकर आसक्तियोंसे शून्य होकर चतुर्भुज-रूप धारणकर शङ्क, चक्रादि आयुर्घोसे सज्जित होकर स्वेतद्वीप पहुँचे।

जो व्यक्ति इस प्रकार नियमके अनुसार इस तीर्थमें निवास करता है और उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है तो वह स्वेतद्वीपको अवस्य प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे! यहीं एक आखेटक तीर्थ है। उसमें स्नान करनेसे जो फल मिलता है, वह सुनो। यहाँ स्नान करनेवाले प्राणी नन्दनवनमें पहुँचकर ग्यारह हजार वर्णोतक निरन्तर प्रमानन्दका उपभोग करते हैं। फिर जब वे खर्गमे च्युत होते हैं तो विशाल कुलमें उत्पन्न होकर मेरे मक्त होते हैं—इसमें कोई संशय नहीं। एक वात और, जो कोई मनुष्य यहाँके 'गृधवटनामक' तीर्थमें स्नान कर और संच्या, तर्पण आदि कर्म करता है, वह जो फल प्राप्त करता है, वह बतलाता हूँ। वह इस पुण्यके प्रभावसे करता है, वह बतलाता हूँ। वह इस पुण्यके प्रभावसे नी हजार नौ सौ वर्षोतक इन्द्रलोकमें पहुँचकर देवताओंके

साध आनन्दका उपभोग करता है। फिर जब प इन्दळोकसे ज्युत होता है तो मेरे इस तीर्थके प्रभावसे क मेरा भक्त बन जाता है और उसकी सारी आस्रिक पुर हो जाती हैं।

भगवान् नारायणसे ऐसा धुनकर उत्तम कान वानरण करनेवाली देवी पृथ्वी समस्त नेकोंके सा भगवान् जनार्दनसे मधुर वचनीमें बोली—देव । कि कर्मके फलस्करूप प्राणीको यह तीर्थ प्राप्त होता अथवा वहाँ स्नान करने और मरनेका कैसे संयोग प्र होता है, इसे यथार्थस्थ्यसे कहनेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! तुम महा भाग्य शालिनी हो । खुनो ! जिन मनुष्योंने पूर्वजन सद्धमींका पालन किया है, पर किसी नुरे कर्म दोषमे पशुकी योनिमें जन्म पा जाते हैं, वे किन अन्य जन्मोंके उपार्जित पुण्यों तथा तीर्थ-स्नान, उ एवं महान् दान तथा देवार्चनोंके प्रभावसे ही भ तीर्थमें मरनेका संयोग प्राप्त करते हैं।

तीर्थेकि दर्शन एवं अत्रगाहन करनेके प्रभावसे प्रमाव हो जाते हैं। वस्तुनः धर्मानुमोदित इस वराह केत्र-कर्मः गिति बड़ी गहन है। उसके प्रभावमे जो वहत छोटा दीखता है, वह बहुत बड़ा बननेकी शक्ति पात कर के हैं और उसे अहुन पुण्यकी गिति होती है। इसीसे उर्धानी एवं गीयको मनुष्ययोनि एवं साम्राज्यकी प्राप्ति है थी और उन्हें जन्मान्तरकी भी स्मृति बनी रही। यह स इस तीर्थका ही प्रभाव है और अन्तमें व इंबेन्ही प्रमान हरू।

देवि । अब अन्य तीर्थकी बात बतलाता हूँ, उरे सुनो । यहाँ एक विवस्ततं नामका तीर्थ है, जहाँ पुत्रवं कामनासे कभी सूर्यदेवने कठोर तपस्या की थी औ बादमें उन्होंने वहाँ दस हजार वर्षातक निरन्त चान्द्रायण-त्रत भी किया था, फिर सात हजार वर्षातक

वे मात्र वायुक्ते आहारपर रहे । भद्रे ! तब मैं उनपर संतुष्ट हुआ और उनसे वर माँगनेके लिये कहा। इसपर उन्होंने कहा-- भगवन् ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्रदान करनेकी कृपा कीजिये।

फिर मेरे वरदानसे 'यम' और 'यमुना' नामकी उन्हें दो जुड़वीं संतानें हुईँ । तबसे 'सौकरव' क्षेत्रके अन्तर्गतका यह तीर्थ 'वैवखततीर्थ' नामसे प्रसिद्ध हुआ । वसुंधरे! जो मनुष्य वहाँ जाकर दिनके आठवें भागमें अर्थात्

सूर्यास्तके कुछ पूर्व स्नान कर भोजन करता है, वह दस हजार वर्षीतक सूर्यके लोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

यदि किसी प्राणीकी वहाँ अनायास मृत्य हो जाती है तो वह इस तीर्थके प्रभावसे यमपुरीमें नहीं जाता ।

भद्रे ! इस 'सौकरव'तीर्थ ( वराहक्षेत्र )में स्नान करने और मरनेका फल तथा वहाँकी घटनाएँ मैंने तुम्हें

बतला दीं । यह आख्यान भी आख्यानोंमें महान

वराहस्रेत्रान्तर्वर्ती 'आदित्यतीर्थ'का प्रभाव ( खड्जरीटकी कथा ) स्तजी कहते हैं-भगवान् वराहके मुखारविन्दसे

( वराहक्षेत्र )की महिमा, गुणस्तुति और जात्यन्तर-परिवर्तनकी शक्ति सनकर पृथ्वीदेवीका हृदय आश्चर्यसे भर गया, अतः उन्होंने भगवान् नारायणसे कहा-प्रभो ! 'वराहक्षेत्र'में मरा हुआ प्राणी न चाहनेपर भी मनुष्य-जन्म पानेका अधिकारी हो जाता है; अतः नि:संदेह यह क्षेत्र बहुत पवित्र है। प्रभो ! अब आप वहाँका कोई दूसरा प्रसङ्घ बतानेकी कृपा कीजिये। देवेश्वर! में यह जानना चाहती हूँ कि शास्त्रोंमें वहाँ गायन-वादन-करने, नृत्य एवं जागरण करने, गोदान-अन्नदान और जलदान करने, सम्पक प्रकारसे स्नान करने अथवा गन्य, पुष्प, धूप, दीप और नैतेब आदिसे आपकी पूजा करनेका क्या फल होता है । जप और यज्ञ आदि अन्य वर्म करनेसे शुद्ध मनवाले प्राणी वहाँ किस गतिको प्राप्त

तथा पवित्रोंमें परम पवित्र 'आख्यान' है तथा यह सौकरव तीर्थोंमें परम श्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ संध्योपासन तथा जप-तप अनुष्ठानके फळ परम उत्तम हैं। यह परम तेज एवं सभी भागवत पुरुषोंका परमप्रिय रहस्य है। जिसे दूसरोंकी निन्दा करनेका खभाव है एवं जो अज्ञानी हैं, उनके सामने इसका उपदेश नहीं करना चाहिये। जिनकी भगवान्में श्रद्धा है, जो वेदज्ञोंमें श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंको जानते हैं, उन्हीं लोगोंके सामने यह दिव्य प्रसङ्ग सनाना चाहिये । यह सौकरव-क्षेत्रमें प्राप्त होनेवाळा महान पुण्य तमसे बतळा दिया। पृथ्वि ! जो मनुष्य प्रातःकाळ उठकर इसका पाठ करता है, उसने मानो बारह वर्षीतक मेरा ध्यान कर लिया, इसमें कोई संदेह है, उसे शाश्वत मुक्ति सुलभ हो जाती है । जो इसके केवल एक अध्यायका भी पाठ कर लेता है, वह अपने दस कुलोंको तार देता है। (अध्याय १३७)

करते हैं। भगवन् ! आप अपने भक्तको सुख पहुँचानेक विचारसे यह सब प्रसङ्ग बतलानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वराह बोले—देवि ! यह कथा अत्यन्त पुण्यप्रद एवं सुख देनेवाली है। पहले इसी सौकरव-क्षेत्रमें एक खञ्जरीट\* ( खञ्जन, खंडरिच, wagtail,) पृक्षी रहता था। उसने एक बार बहुत-से कीड़ोंको खा लिया, फलतः वह अजीर्णसे अत्यन्त पीड़ित होकर मरणासन हो गया और इस 'सूक्षरक्षेत्र'में ही गिर पड़ा। इतनेमें-ही बहुत-से वालक इधर-उधरसे दौड़ते एवं खेलते हुए वहाँ पहुँचे और उस शिथिलगात्र पक्षीको देखकर कहने लगे—'हमलोग इसे पकड़ेंगे । फिर उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया, कोई कहता 'यह मेरा है' और कोई कहता कि 'मेरा।' इस प्रकार खेल-खेलमें ही उनमें झगड़ा होने लग गया और महान् कलह-कोळाहल मच गया।

ሉ इसे भमोलाः या 'घोविनः-चिड़िया भी कहते हैं । गोखामीजीने 'कृष्णगीतावलीः २२ । २ के— भनहुँ इन्हुपर 'खंजरीट' दोऊ कछुक अरुन विधि स्चे सँवारी'—पदमें 'खज़रीट'का तथा मानस २ । ११६ । ७, ३।२९।१० और ४।१५।६ तथा 'विनयपत्रिका' १५।२ आदिमें 'खंजन' शब्दका प्रयोग किया है।

व० पु० अं० ३२--

तवतक एक बाटकने उसे उठाकर गङ्गाके जलमें फेंक दिया, साथ ही कहा—'भाई ! यह तुम्हीं लोगोंका दे, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है।'

षद्वंधरे । इस प्रकार वह मृतालद्वारीट (खंडरिच) पक्षी गङ्गाके अव्यते मलीभाँति भीग गया । जहाँ वह गङ्गामें पड़ा था, वह 'आदित्यतीर्थ' था । फिर तो वह उस तीर्थके प्रभावसे अनेक उत्तम यज्ञ करनेवाले धन एवं रत्नसे परिपूर्ण किसी वंश्यके घरमें उत्तम हुआ । वसुंधरे । वह रूपवान्, गुणवान्, विवेकी, पवित्र तथा मुझमें भिक्त रखनेवाला पुरुप हुआ ।

सुत्रते ! इस प्रकार उस वालकके बारह वर्ष बीत गये । एक बार जब माता और पिता सुखसे बैठे हुए थे, उनपर उस गुणी वालककी दृष्टि पड़ी । उसने पृथ्वीपर सिर एखकर उन्हें प्रणाम कर कहा—'पिताजी ! यदि आपलोग मेरा प्रिय करना चाहते हों, तो मुझे एक वर देनेकी कृपा करें । मेरी प्रार्थना यह है कि आप दोनों मेरे मनोरथमें किसी प्रकारकी बाधा न डालें । पिताजी ! मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, जैसा आप कहेंगे वही होगा।'

देवि ! अपने पुत्रकी यह बात सुनकर दम्पती हर्षसे भर गये और उन्होंने सुन्दर नेत्रोंताल बालकसे यह बात कही—'पुत्र ! तुम जो-जो कहोगे और जो कुछ तुम्हारे हृदयमें बात हो, हमलोग वह सब कर देंगे। वस, अब तुम विश्वासपूर्वक बोलो। पुत्र ! हमारी तीन हजार गायें हैं, जो सभी खूब दूध देती हैं। तुम जिसे चाहो, उसे इन्हें दे सकते हो, इसमें लेशमात्र विचारनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम चाहो तो हमारा व्यापारका काम बहुत विख्यात है, उसका भी जार अधिकार तुम्हें सींप दूँ। तुम न्यायपूर्वक उसकी व्यवस्था करो अथवा मित्रोंको धन बाँट दो। पुत्र ! तुम धन-धान्य, रत्न आदि जिसे जो भी चाहो, उसे दे सकते हो,

इसमें कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। हम अच्छे जातिमें उत्पन्न बहुत-सी सुन्दरी भछी कत्य विवाह-विधिके द्वारा तुम्हें प्राप्त करा सकते हैं यदि तुम्हारे मनमें—जैसे पूर्व के वैश्यळोग हे हुए विधानके अनुसार यज्ञ करते थे-चैसे यज्ञ हो तो तुम उसे भी कर सकते हो। कर्म खेती है। इसके लिये आठ-आठ बल्या द्वारा चल्नेवाले एक सी हळ भी हमारे पास तुम खोर क्या पाना चाहते हो! जितने व भोजन कराकर तुम तुस करना चाहते हो, य तथा अन्य कुछ कार्य भी जैसे चाहो, वह सब स्वेष्ट सम्पन्न कर सकते हो।

वसुंघरे! अपने माता-पिताकी वात सुनकर उस बालकने उनके करण पकड़ लिये और उनसे कहने ह गोदानसे इस समय मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, द विषयमें ही मुझे कोई चिन्ता है । मुझे विवाह या यह भी अभीष्ट नहीं हैं । मैं ज्यापारका काम करूँ, और गोरक्षामें मेरा समय ब्यतीत हो अथवा अतिथियोंका सरकार करूँ—इन वातोंके लिये । हृदयमें कोई आसिक नहीं । पिताजी ! मेरे मन बस, भगवान् नारायणके क्षेत्र 'सौकरव' ( वराहकें ही एक प्रगाढ़ चिन्ता है ।

देवि । बालकके माता-पिता दोनों ही मेरे डा. शे, उन्होंने पुत्रकी यह बात सुनी तो वे दोनों ही व भरकर करण विलाप करने लग गये और लगे, ( माता कहती है )—'वेटा ! अभी तुम्हें केवल बारह वर्षही वीते हैं, बत्स ! भगवान नाराय शरणमें जानेकी चिन्ता तुम्हें अभीसे केंसे हो गयी । समय तुम्हें उसके योग्य आयु प्राप्त होगी, तब उस विवार करना । अभी तो में भोजन लेकर तु वीले-पीछे दौड़ती चलती हूँ । पुत्र ! तुम 'संव

( वराहक्षेत्र )में जानेकी बात अभी क्यों सोचते हो ? तुम तो अभी दुधमुँहे बच्चे हो । मेरे स्तन धन्य हैं, जिससे सदा दूध स्नवित होता है (और तुम उसे पीते हो ) । बेटा ! तुमने अपने स्पर्शसुखकी भाशा लगानेवाली मुझ माँके प्रति यह क्या सोचा ? जब तम रातमें सोकर करवटें बदलते हो तो उस समय धव भी मुझे माँ-माँ कहकर प्रकारते हो । फिर ( वराष्ट्रक्षेत्र जाने तथा नारायणके आश्रमकी ) इस प्रकारकी बातें क्यों सोचते हो ! तम जब खेलते हो तो अन्य क्षियाँ भी बड़े स्नेहसे तुम्हारा स्पर्श करती हैं। वत्स ! किसीने भी कहीं खेलमें, घरपर अथवा अपने परिजनमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, नौकरोंने तुम्हें कोई कटू वचन नहीं कहे। तुम्हें डरवानेके छिये भी मैंने कभी अपने हाथमें छड़ी नहीं छी। फिर पुत्र ! तुम्हारे इस निर्वेद (वैराग्य )का कारण क्या है 🕫

वसुधे ! माताकी यह बात सुनकर उस बालकने उससे मधुर वचनोंमें कहा—'माँ ! मैं तुम्हारे गर्भमें रह चुका हूँ, तुम्हारे उदरसे ही मेरा जन्म हुआ है, तुम्हारी गोदमें खेळा हूँ, प्रेमसे मैंने तुम्हारे स्तनोंका पान किया है । धूल ढमे हुए शरीरसे तुम्हारी गोदमें वैठा हूँ । मातः ! तुम सुभपर जो इतनी वरुणा करती हो, यह तुम्हारे लिये उचित ही है, किंतु मेरी पूजनीया माँ ! तुम अब पुत्र-सम्बन्धी मोहका परित्याम करो । यह संसार एक धोर महासामरके समान है । यहाँ प्राणी आते हैं और चले जाते हैं. बुळ लोग तो चले गये और बुळ लोग जा रहे हैं । बोई जीव दीखता है, फिर वह मध हो जाता है और आमे कभी दिखायी नहीं पड़ता । इस प्रकार कीन किससे जनमा, कहाँ उसका सम्बन्ध हुआ, किसकी कीन माता हुई और कीन किसवा पिता हुआ, इसका कोई ठिकाना नहीं ।

हजारों माता-पिता, सैकड़ों पुत्र और स्नियाँ प्रत्येक जन्ममें आते-जाते रहते हैं । फिर वे किस-किसके हए या हम ही किसके रहे ! अतः माँ ! इस प्रकारकी चिन्ता-में पड़कर तुम्हें कभी भी सोच नहीं करना चाहिये। पुत्रकी इस प्रकारकी बातें सुनकर माता और पिताको बड़ा आरचर्य हुआ, अतः वे फिर बोले—'बेटा रे अहो ! यह तो बड़ी मार्मिक वात है । पुत्र ! इसका रहस्य बतलाओ ।' उनकी यह बात सुनकर वह वैश्यकुमार मधुर वाणीमें अपने माता-पितासे कहने लगा—'प्उयवरो ! यदि इस गुह्य बातको सुनकर और विचारकर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको 'वराहक्षेत्र'का रहस्य पूछना चाहिये और उसे सुननेके लिये 'सौकरवक्षेत्र'में ही पधारनेकी कृपा कीजिये और वहीं यह गुह्य विषय आप लोगोंको पूछना समुचित होगा । वहीं मैं अपनी भी एक आरचर्यकारी बात बतलाऊँगा । पिताजी ! 'सौकरवक्षेत्र'में एक 'सूर्य'तीर्थ है। वहाँ पहुँच जानेपर यह बात बतलाऊँगा। इसपर दम्पतीने पुत्रसे कहा—'बहुत अच्छा।'

फिर उस बालकके माता-पिता दोनोंने सौकरव-तीर्थमें जानेका संकल्प किया। उन्होंने सब प्रकारके द्रव्य साथमें लिये और 'सौकरवतीर्थ'के लिये चल पड़े। कमलपत्रके समान बड़े-बड़े नेत्रोंवाले उस वैश्योंके नेताने अपने जानेके पहले बीस हजार गायोंको ही सबसे आगे हँकवाया, फिर उसके सभी परिजन द्रव्यों-सिंहत प्रस्थित हुए। उनके घरमें जो कुछ था, सब कुछ उन्होंने भगवान् नारायणको समर्पित कर दिया। फिर माध मासकी त्रयोदशी तिथिके दिन पूर्वाह्व कालमें अपने सभी खजनों और सम्बन्धियोंको बुलाकर विधिपूर्वक शुभ मुहूर्तमें उसने खयं भी यात्रा कर दी। 'भगवान् नारायणका दर्शन होगा' इससे उनके मनमें बड़ा हर्ष था। श्रीहरिके प्रेममें प्रवाहित वे सभी लोग वहुत समयके पश्चाद् वैशाख मासकी द्वादशी तिथिके दिन मेरे क्षेत्रमें आ गये। वहाँ पहुँचनेपर सभीने विधिपूर्वक स्नानकर पितरोंका तर्पण किया। ठस वेंश्यने दिन्य वस्त्रोंसे विभूपित वीस हजार गौओंको साथ ले लिया था और उन्हें भाङ्गुरस नामक न्यक्तिको सींपकर आगे प्रस्तुत कर रखा था । उनमेंसे बीस गायोंको वहीं दान कर दिया । इसी प्रकार बह प्रतिदिन बहुत-से धन और रत्न दानमें बाँटने लगा।

इस प्रकार अपने स्नी-पुत्र और खजनोंके साथ उसके वहां रहते-रहते सभी ( सस्य--- ) धान्य-पौघोंको संवर्धन और पालन करनेवाली 'वर्षात्रमुत्' आ गयी, जिससे कदम्ब, कुटज (कोर्रया) और अर्जुन नामके दक्ष पुष्पित हो गये । नदियोंके गर्जन, मोरोंके मधुर खर, कोरें या, अर्जन और कदम्त्र आदि वृक्षोंकी सुखद गुन्य और भौरोंका गुञ्जन, पवनका प्रवाह—यह सव उस ऋतुकी विशेषता थी । फिर शरद् ऋतुका प्रवेश हुआ और अगस्त-नक्षत्रका उदय हुआ । तड़ागोंके जलमें खच्छता आ गयी और उनमें कमल, कुमुद भादि पुष्प खिल गये । अन्य सुरम्य कमल-फूलोंसे भी सर्वत्र शोभाकी दृद्धि होने लगी। अब शीतल, सुगन्ध एवं परम सुखदायी वायु बहने लगी । फिर धीरे-धीरे यह न्मतु भी समाप्त हो चली और कार्तिक महीनेके शुक्र पक्ष-की एकादर्शी तिथि आयी । सुभु ! उस समय उस वैश्य द्रम्पतीने स्नान कर, रेशमी वल धारण किया और अपने पुत्रसे कहा--'पुत्र ! हमलोग यहाँ छः महीने सुखपूर्वक रह चुके। आज द्वादशी तिथि आ गयी है, अव वह गोपनीय बात हमलोगोंको तुम क्यों नहीं बताते, जिसे तुमने यहाँ आकर बतानेको कहा था !'

देवि । अपने माता-पिताकी बात सुनकर उस धर्मात्मा पुत्रने उनसे मधुर वचनोंमें कहा—'महामाग । आपने जो बात पूछी है, वह प्रसङ्ग बड़ा रहस्यपूर्ण एवं गोपनीय है । इसे मैं कल प्रातः आपलोगोंको बतलाऊँगा । पिताजी । आज यह द्वादशी तिथि है । इस पुण्य अवसरपर दीक्षित योगियोंके कुलमें उत्पन्न तथा विण्णुकी भक्तिमें कपर रहनेवाले जो व्यक्ति दान करते हैं, वे भगवत्क्रपासे भयंकर संसार-सागरको पार कर जाते हैं।'

वसंघरे ! इस प्रकार उन लोगोंमें परस्म बात व करते मङ्गलमयी रात्रि समाप्त हो गयी और फिर रात्रिकी संधिका समय आ गया एवं सूर्यमण्डल व हुआ । तब वह बालक यथाविधि स्नानादिसे होकर रेशमी वस्त्र धारणकर शङ्ख-चक्र एवं गदा ध करनेवाले भगवान् श्रीहरिको प्रणाम कर माता-पि दोनों चरणोंको प्रकड़कर बोला—'महाभाग ! पितानी ! जिस प्रयोजनसे हमलोग यहाँ आये हुए हैं तथा जो बात आप मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं एवं जिस गोपनीय बातको इस 'सौकरवक्षेत्र'में कहनेके लिये मैंने प्रतिश की थी, उसे सुनें, वह प्रसङ्ग इस प्रकार है—''मैं पूर्व जनमें एक खन्नरीट (खंडरिच) पक्षी था। एक बार में बहुत-से कीड़ोंको खाकर अजीर्ण-प्रस्त होकर हिलने-डुलनेमें भी असमर्थ हो गया । उसी समय कुछ बालकोंने मुझे पकड़ लिया और खेल-खेलमें, एकके हाथसे दूसरे लेते रहे। एक कहता 'इसे मैंने देखा' और दूसरा कहता 'भैंने । इस प्रकार वे आपसमें झगड़ने लगे। इसी बीच विवादसे जबकर एक बालकने मुझे घुमाकर गङ्गाके 'आदित्यतीर्थ।-नामक स्थानपर जलमें फेंक दिया, जहाँ मेरे प्राण प्रयाण कर गये । यद्यपि मेरे मनमें कोई अभिलापा न थी, फिर भी उस तीर्थके प्रभावसे मुझे आप लोगोंका पुत्र होनेका सौभाग्य मिला। इस प्रकार तेरह वर्ष पूरे हो चुके। यही वह गोपनीय बात थी, जिसे मैंने आपसे कह दी।"

इसपर माता-पिता पुन: बोलं—'पुत्र ! मगवान् विष्णुके बतलाये जितने कर्म हैं, उनमें तुम जिस-जिस कर्मको करोगे, उन्हें हम भी विधिपूर्वक सण्यन्न करोगे।' शास्त्र कहते हैं कि 'घटमाला'कर्म संसारसे मुक्त करनेके लिये परम साधन है, अतः वे सभी कुछ दिनोंतक उसका आचरण करते हुए मेरी उपासनामें संल्यन रहे। पर्याप्त धर्मानुष्टानके बार उनका नश्वर शरीर छूट पया बोर वे अपने धर्मने प्रभावसे तथा मेरे क्षेत्रकी महिमासे संसारसे मुक्त होकर श्वेतद्वीपमें पधारे । जो लोग उनके साथ गये थे, वे योगमें निरत हो गये । उनके शरीरसे कमलके समान गन्ध निकलती थी । देवि ! मेरे क्षेत्रके प्रसादसे वे भी यथायोग्य आनन्दका उपभोग करने तथा इस क्षेत्रके प्रभावसे बहुत-से प्राणी पशुयोनिसे छूटकर श्वेतद्वीपमें पहुँच गये । जो व्यक्ति प्रात:काल उठकर इसका पाठ करता है, वह

अपने दस आगे और दस पीछेके पुरुषोंको तार देता है। मूर्ख, पापी, शाखनिन्दक और चुगलखोर व्यक्तियोंके सामने इसकी व्याख्या या पाठ नहीं करना चाहिये। ब्राह्मणोंके समाजमें अथवा अकेले एकान्त स्थानमें इसका अध्ययन करें; क्योंकि यह सम्पूर्ण संसारसे मुक्त करनेके लिये परम साधन है।

( अध्याय १३८ )

#### 

भगवान् वराह कहते हैं--देवि ! मेरे मन्दिरका गोमयसे लेपन करनेवालेको जो फल प्राप्त होता है, वह ध्यान देकर मुझसे सुनो । (मन्दिरको ) लीपते हुए मनुष्य जितने पग चलता है, उतने हजार वर्षेतिक वह दिव्य लोकोंमें आनन्द करता है। देवि! यदि मेरा कोई भक्त व्यक्ति बारह वर्षोतक मन्दिरके लीपनेका कार्य करता है, तो वह धन और धान्यसे भरे-पूरे किसी शुद्ध एवं विशाल कुलमें जन्म पाता है और देवताओं द्वारा अभिवन्दित होता हुआ कुराद्वीपको प्राप्त करता है और वहाँ दस हजार वर्षोतक निवास करता है। शुमे ! देवि ! जो मेरे अन्तर्गृहका खयं लेपन करता है अथवा न्यायपूर्वक दूसरोंसे लेपन कराता है, वह मेरे लोकको प्राप्त होता है। वसुंधरे! अब मैं ( गोबर )की महिमा बताता हूँ, तुम उसे सुनो । मन्दिर लीपनेके लिये जो प्राणी किसी समीपके स्थानसे अथवा कहीं दूर जाकर जितने पग चलकर गोमय ळाता है, वह (गोवरको लानवाला व्यक्ति) उतने ही हजार वर्पोतक खर्गलोकमें प्रतिष्ठा पाता है। खर्गकी अविध समाप्त हो जानेपर वह शाल्मिल दीपमें ( जन्म प्राप्तकर ) भानन्दका उपभोग करता है और वहाँ वारह हजार एक सी वर्षातक निवास करता है। फिर वह भारतवर्षमें राजा होकर मेरा भक्त होता है तथा सभी धर्मज्ञोंमें क्ष श्रेष्ट तथा मेरा उपासक होता है। अगले जन्ममें भी

अपने प्राक्तन संस्कार एवं अभ्यासके कारण पुनः गोमय ला करके मेरे मन्दिरका लेपन करता है तथा उसके फलखरूप मेरे लोकको प्राप्त होता है। कोई गौको स्नान करा रहा हो या गायके गोबरसे मेरे मन्दिरका उपलेपन करता हो, उस समय जो व्यक्ति उसके पास जल पहुँचाता है, वह उस जलकी बूँदोंके तुल्य सहस्र वर्षोतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहाँसे जब श्रष्ट होता है तो वह कौच्च द्वीपमें जाता है और कौच्च द्वीपसे श्रष्ट होकर भूमण्डलपर धार्मिक राजा होता है। पुनः उसी पुण्यके प्रभावसे वह प्राणी मेरे रवेत द्वीपमें पहुँचता है।

वसुंधरे ! जो श्ली-पुरुष मेरे मन्दिरमें मार्जन-कर्म करते ( झाड़ू लगाते ) हैं, वे सभी अपराधोंसे मुक्त हो-कर स्वर्गलोकमें सम्मानपूर्वक निवास करते हैं तथा मार्जनके समय धूलके जितने कण उड़ते हैं, उतने सौ-वर्गातक स्वर्गलोकमें निवास करते हैं और वहाँसे च्युत होनेपर वे शाकद्वीपको प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति वहाँ बहुत दिनोंतक निवासकर फिर पवित्र भारतभूमिपर धार्मिक राजा होता है और सब प्रकारके भोगोंको प्राप्त कर मेरी उपासनाकर स्वेत द्वीपको प्राप्त होता है।

देवि ! अब तुम्हें कुछ अन्य बातें बताता हूँ, वह सुनो । जो प्राणी मेरी आराधनाके समय पद्य-गान करते हैं, सन्हें जो फळ प्राप्त होता है, ससे बतळाता हूँ, तुम होते हैं, उतने हजार वर्षोतक गायक पुरुष इन्द्रलोक्तमें प्रतिष्ठा पाता है। गायनमें सदा परायण रहनेवाला मेरा वह भक्त इन्द्रलोक्त तथा रमणीय नन्दनवनमें देवताओं के साथ आनन्द करने के बाद जब वहाँ से च्युत होता है तो भूमण्डलमें वैष्णावकुलमें जन्म पाकर वैष्णवों के साथ ही निवास करता है और वहाँ भी भक्तिके साथ मेरे यशोगानमें संलग्न रहता है। फिर आयु समाप्त होनेपर शुद्ध अन्त: करणवाला वह पुरुष मेरी कृपासे मेरे ही लोक में चला जाता है।

पृथ्वी बोर्ली—अहो, भक्ति-संगीतका कैसा विस्मय-कारी प्रभाव है, अतः अव मैं सुनना चाहती हूँ कि इस गायनके प्रभावसे कितने पुरुष सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं।

भगवान वराह कहते हैं—देवि ! त्रराहक्षेत्रमें मेरे मन्दिरकें पास एक चण्डाल रहता था, जो मेरी भक्तिमें तथर रहकर सारी रात जगकर मेरा यश गाता रहता था। कभी वह सुदूर अन्य प्रदेशतक भ्रमण करते हुए मेरा भक्ति-संगीत गाता रहता। इस प्रकार उसने बहुत-से संबक्सर व्यतीत कर दिये।

एक समयकी बात है, कार्तिकमासके ग्रुक्लपक्षकी द्वादशीकी रातमें जब सभी लोग सो गये ये, उसने बीणा उठायी और भक्ति-गीत गाते हुए श्रुमण करना प्रारम्भ किया । इसी बीच उसे एक ब्रह्मराक्षसने नक किया । चण्डाल बेचारा निर्वल था और ब्रह्मराक्षस अत्यन्त बली, अतः वह अपनेको उससे छुड़ा न सका और दुःख एवं शोकसे व्याकुल होकर वह निश्चेष्ट-सा हो गया । फिर उस ब्रह्मराक्षससे कहने लगा— 'अरे, मुझसे तुम्हारा क्या अभीष्ट सिद्ध होनेत्राला है, जो तुम इस प्रकार मुझगर चढ़ बैठे हो ।' उसकी यह बात सुनकर मनुष्योंके मांसके लोभी ब्रह्मराक्षसने चण्डालसे कहा— 'आज दस रातोंसे मुझे कोई भोजन

नहीं मिला है। ब्रह्माने मेरे भोजनके लिये ही तुम्हें यहं भेज दिया है। आज मैं मजा, मांस और रक्तोंशे भरे-पूरे तेरे शरीरका भक्षण कलाँगा। इससे मेरी तृति हो जायगी।

वसुंघरे ! चण्डाळ मेरे गुणगानके लिये बालिया था । उस व्यक्तिने ब्रह्मराक्ष्मसे प्रार्थना की-'महाभाग ! मैं तुम्हारी बात मानता हूँ । हसारे तुम्हारे खानेके लिये ही मुझे मेजा है, परं परम प्रमुकी भक्तिसे सम्पन्न होकर इस जागरणमें देवाधिदेव जगदीश्वरके पद्मगानके लिये समुख्यक हूँ । अतः वनमें उनके आवासस्थलके पास जाकर संगीत सनाकर में छौट आऊँ, तब तुम मुझे खा लेना, परंतु इस समय मुझे जाने दो, क्योंकि मैंने यह क्र धारण कर रखा है कि निशीथ( आधीरात )में भगवान् श्रीहरिको प्रसन्न करनेके लिये भक्तिसंगीत सुनाया करूँगा । वत पूरा होनेपर तुम मुझे खा लेना । हमप क्षुधार्त्त ब्रह्मराक्षस कठोर शब्दोंमें बोला—''अरे मूर्ख ! क्यों ऐसी झूठी बात बनाता है। तू कहता है कि 'तुम्हारे पास फिर मैं आऊँगा'। मला ऐसा कौन मनुष्य है, जो मृत्युके मुखमें पहुँचकर फिर जीवित छोट जाय। तुम ब्रह्म-राक्षसके मुखमें पड़कर भी फिर जानेकी इच्छा करते हो !' चण्डाल बोला—'ब्रह्मराक्षस ! मैं यद्यपि पहलेके निन्दित कर्मोंके प्रभावसे इस समय चण्डाल बना 👸 किंतु मेरे अन्तः करणमें धर्म स्थित है । तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं धर्मानुसार पुनः निधित आऊँगा । त्रतराक्षस ! अपने जागरणवतको पूराकर में लौटकर यहाँ अवस्य आऊँगा। देखो, सम्पूर्ण जगत् सत्यके आधारपर ही टिका है। अन्य सब लोक भी सत्यपर ही आधृत हैं। त्रह्मत्रादी ऋषियोंने सत्यके द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। कन्या सत्यप्रतिज्ञा-पूर्वक ही दान की जाती है। ब्राह्मणलोग भी सदा सत्य ही बोळते हैं । राजाखोग सत्य-भाषण करनेक प्रभावसे ही तीनों छोकोंपर विजय प्राप्त करने हैं 🔻 ।

सत्यमूलं जगत्सर्वे लोकाः सत्ये प्रतिष्ठिताः । सत्येन दीयते कन्या सत्यं जन्यन्ति ब्राह्मणाः ॥
 सत्यं जयन्ति राजानस्त्रीण्येतान्यमुवन्तृतम् ।

खर्ग और मोक्षकी प्राप्ति भी सत्यके प्रभावसे ही सुळम होती है। सूर्य भी सत्यके प्रतापसे ही तपते हैं और चन्द्रमा भी सत्यके ही प्रभावसे जगत्को रिवत-षानन्दित करते हैं। \* मैं सत्यतापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि 'यदि मैं छीटकर तुम्हारे पास फिर न आऊँ तो षष्टी, अष्टमी, अमावास्या, दोनों पक्षकी चतुर्दशी---तिथियोंमें जो स्नानतक नहीं उसकी जो दुर्गति होती है, वह गति मुझे प्राप्त हो। जो व्यक्ति भद्मान तथा मोहर्ने पड़कर गुरु और राजाकी पत्नीके साथ गमन करता है, उसे जो गति मिळती है, वही गति यदि मैं फिर न छौटूँ तो मुझे प्राप्त हो । मिथ्या यज्ञ करनेवाले पुरुषोंको तथा मिथ्याभाषण करनेवाले **ोगोंको** जो गति प्राप्त होती है, वही गति यदि मैं पुनः न भा सकूँ तो मुझे प्राप्त हो । ब्राह्मणका वध करनेपर, मदिरा-पान, चोरी और व्रतमङ्ग करनेपर मनुष्यको जो गति प्राप्त होती है, यदि मैं पुनः न छौटूँ तो वह मुझे प्राप्त हो।

देवि । उस समय चण्डालकी बात सुनकर वह मधुर वाणीमें कहने लगा—'अच्छा, तुम जाओ, नमस्कार ।' इस प्रकार अपने निश्चयमें अडिंग चण्डाल ब्रह्मराक्षससे ऐसा कहकर गेरे संगीतमें तल्लीन हो गया । उसके नाचते-गाते सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी । प्रातःकाल होनेपर जब वह ब्रह्मराक्षसके पास वापस चला तो इतनेमें कोई पुरुष उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उससे कहा —'साथो ! तुम इतनी शीष्रतासे कहाँ चले जा रहे हो ! तुम्हें उस ब्रह्मराक्षसके पास क्दापि नहीं जाना चाहिये । वह ब्रह्मराक्षस तो शवतकको खा जाता है; अतः तुम्हें वहाँ प्रत्यक्ष मृत्युमुखमें नहीं जाना चाहिये ।'

च गडालने कहा-- 'पहले जब मुझे ब्रह्मराक्षस सानेको तैयार था, तब मैंने उसके सामने प्रतिज्ञा

की थी कि मैं वापस आ जाऊँगा । सत्यका पाळन करना परम आवश्यक है । इसपर उस पुरुषने उसके हितकी इन्छासे कहा--- 'चण्डाळ ! यहाँ मत जायो: क्योंकि जीवनकी रक्षाके छिये सत्यत्यागका दोष नहीं होता ।' किंतु चण्डाल अपने व्रतमें अटल था । अतः वह मधुर वाणीमें बोळा—'मित्र ! तुम जो कह रहे हो, वह मुझे भभीष्ट नहीं है । मुझसे सायका स्याग नहीं हो सकता; क्योंकि मेरा व्रत अचळ है । जगत्द्की जड़ सत्य है धौर सत्यपर ही यह सारा संसार टिका है । सत्य ही परम धर्म है । परमारमा भी सत्यपर ही प्रतिष्ठित है; जतः मैं किसी प्रकार भी असत्यका आचरण नहीं करूँगा।' इस प्रकार कहकर वह चण्डाल ब्रह्मराक्षसके पास चला गया और उसका सम्मान करते हुए बोळा---'महाभाग ! मैं आ गया हुँ। अब मुझे भक्षण करनेमें तुम विलम्ब न करो। तुम्हारी कृपासे अब मैं भगवान् विष्णुके उत्तम स्थानको जाऊँगा । अब तुम अपनी इच्छाके अनुसार मेरे शरीरके इन अङ्गोंको खा सकते हो ।

अव वह ब्रह्मराक्षस मधुर वाणीमें कहने लगा— 'साधु वत्स! साधु! मैं तुमसे संतुष्ट हो गया, क्योंकि तुमने सत्य-धर्मका मलीभाँति पालन किया है। चण्डालोंको प्राय: किसी धर्मका ज्ञान नहीं होता, पर तुम्हारी बुद्धि पवित्र है।'

'मद्र ! यदि तुम्हें जीनेकी इच्छा है तो विष्णुमन्दिरके पास जाकर गत रातमें तुमने जो गान किया है,
उसका फल मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, न
तो खाऊँगा और न डराऊँगा। ब्रह्मराक्षसकी बात सुनकर
चण्डाल बोला—'ब्रह्मराक्षस ! तुम्हारे इस वाक्यका क्या
अभिप्राय है ! में कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ । पहले 'मैं
खाना चाहता हूँ'—यह कहकर अब तुम भगबदुणानुवादका पुण्य क्यों चाहते हो !' चण्डालकी बात सुनकर
ब्रह्मराक्षस बोला—'वस, तुम अपने एक पहरके गीतका

सत्येन गम्पते स्वर्गो मोजः सत्येन चाप्यते । सत्येन तपते सूर्यः स्वामः सत्येन रत्यते । (वराहपु० १३९ । ५३ )

ही पुण्य मुझे दे दो। फिर में तुम्हें छोड़ दूँगा और छी-पुत्रके साथ तुम जीवित रह सकोगे। पर उस चण्डालको गीतके पुण्यका छोम था। अतः वह बोळा— 'नहाराक्षस! में संगीतका फल नहीं दे सकता। तुम अपने नियमके अनुसार मुझे खा जाओ और मनोऽभिलित रुधिरका पान कर लो। अब वह ब्रह्मराक्षस कहने लगा, 'तात! तुमने जो विष्णुके मन्दिरमें गायन-कार्य किये हैं, उनमेंसे केवल एक गीतका ही फल मुझे देनेकी छपा करो। तुम्हारे इस एक गीतके फलसे ही मैं तर सकता हूँ और अपने परिवारको भी तार सकता हूँ । इसपर चण्डालने उसे सान्त्वना देते हुए, आश्चर्य-चिकत होकर उससे पूछा— 'ब्रह्मराक्षस! तुमने कौन-सा विकृत कर्म किया है, जिस दोषसे तुम्हें ब्रह्मराक्षस होना पड़ा है। तुम मुझे वताओ।'

ब्रह्मराक्षस बोला—'में पूर्वजन्ममें चरकगोत्रीय सोम-शर्मा नामका एक यायावर ब्राह्मण था। मुझे यद्यपि वेदके सूत्र और मन्त्र कुछ भी ठीक-ठीक ज्ञात न थे, फिर भी यज्ञादि कर्म करानेमें लगा रहता था। लोभ और मोहसे आकृष्ट होकर फिर मैं मूर्खोंका पौरोहित्य करने लगा— उनके यज्ञ, हचन आदिका कार्य कराने लगा। एक समय-की बात है कि जब मैं संयोगवदा एक 'पाश्चरात्र'संज्ञक यज्ञ करा रहा था कि इतनेमें ही मुझे उदरदूाल उत्पन्न हुआ और मेरे प्राण निकल गये। उसकी पूर्णाहुति नहीं हुई। अतः मेरी यह स्थिति हुई है। उस दूपित कर्मके प्रभावसे ही मैं ब्रह्मराक्षस हो गया। मैंने उस यज्ञमें मन्त्रहीन, खरहीन और नियमविरुद्ध प्राग्वंश\* आदिकी स्थापना की थी, हवन भी अविधिपूर्वक ही कराया। उसी कर्म-दोबके परिणामखरूप मुझे यह राक्षसी योनि उद्धार करो । विष्णुगीतके पुण्यद्वारा अव मुझ अधमको शीघ्र ही इस पापसे मुक्त कर दो ।'

देवि ! वह चण्डाळ एक उत्तमक्ती व्यक्ति था। उसने बहाराक्षसकी बात धुनकर उसके वचनोंका सहर्ष अनुमोदन किया, साथ ही बोला—'राक्षस! यदि मेरे गीतके फलसे तुम शुद्रमना एवं क्लेशमुक्त हो सकते हो तो छो, मैंने अत्यन्त सुन्दर खरोंसे जो सर्वोत्कृष्ट गान किया है, उसीका फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ । जो पुरुष श्रीहरिके सामने इस भक्ति-संगीतका गान करता है, वह लोगोंको अत्यन्त कठिन परिस्थितियोंसे भी तार देता है।' ऐसा कहकर उस चण्डालने उस गीतका फल ब्रह्मराक्षसको दे दिया। भद्रे ! फलतः वह ब्रह्मराक्षस तत्काल एक दिन्य पुरुषके रूपमें परिवर्तित हो गया । ऐसा जान पड़ता था, मानो वह शरद्ऋतुका चन्द्रमा हो । मेरे गुणयुक्त गीतोंका ५७ अनन्त है । देवि ! यह मैंने भक्ति-संगीतके गायनके श्रेष्ठ फलका वर्णन कर दिया, जिस गीतके एक शब्दके प्रभावसे मनुष्य संसार-सागरसे तर जाता है।

अब जो वाद्यका फल होता है, उसे वताता हूँ, इसकी सहायतासे विस्षष्टने देवताओंसे शवला गोंको प्राप्त किया था। (शम्पा) झाँप और ताल अथवा इनके संयोग-प्रयोगसे मनुष्य नौ हजार नौ सौ वर्योतक कुवेरके भवनमें जाकर इच्छानुसार आनन्दका उपभोग करता है। फिर वहाँसे अवकाश मिलनेपर झाँप और तालोंसे सम्पन्न होकर खतन्त्रतापूर्वक मेरे लोकोंमें पहुँच जाता है। अव जो मनुष्य मेरी आराधनाके समय नृत्य करता है, उसका पुण्य कहता हूँ, सुनो। इसके फलखक्प वह संसार-वन्धनको काटकर मेरे लोकको प्राप्त करता है।

जो मानव जागरण करके गीत और वाद्यके साथ मेरे सामने चृत्य करता है, वह जम्बूद्दीपमें जन्म पाकर, राजाओंका भी राजा होता है और सम्पूर्ण धर्मोंसे सम्पन्न होकर वह सम्पूर्ण पृथ्वीका रक्षक होता है। मेरा भक्त मुझे पुष्प और उपहार अर्पण कर मेरे लोकको प्राप्त होता है। वसुंधरे! जो सत्कर्मके पथपर पैर रखकर मेरी उपासना करता है तथा जो पुष्पोंको लाकर मेरे कपर चढ़ाता है, वह महान् उत्तम कर्मका सम्पादन कर लेता है, अतः वह मेरे लोकमें जानेका अधिकारी हो जाता है। वसुंधरे! जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ

करता है, वह अपने पूर्वकी दस तथा आगे होनेवाली दस पीढ़ियोंको तार देता है। मूर्खो एवं निन्दकोंके सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिये। यह धर्मोंमें परम धर्म और क्रियाओंमें परम क्रिया है। शास्त्रकी निन्दा करनेवाले व्यक्तिके सामने कभी भी इसका कथन नहीं करना चाहिये। जो मुझमें श्रद्धा रखते हैं तथा जिनमें मुक्तिकी अभिलाषा है, उनके सामने ही उसका पठन-पाठन करना चाहिये। (अध्याय १३९)

## कोकामुख-बद्री-क्षेत्रका माहात्म्य

पृथ्वी बोली—भगवन् ! आपने जिन तीर्थोंके माहात्म्यका वर्णन किया है, उन्हें मैं सुन चुकी । अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप सगुण साकारविग्रह धारणकर सदा किस क्षेत्रमें सुशोभित होते हैं; जहाँ आपका उत्तम कर्म सम्पादनकर श्रेष्ठ गति प्राप्त की जाय ।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! कोकामुखक्ष तीर्थका नाम तो मैं तुम्हें पहले बता ही चुका हूँ, जो गिरिराज हिमालयकी तलहटीमें स्थित है । इसके अतिरिक्त दूसरा लोहार्गल नामका एक स्थान है, जिसे मैं एक क्षण भी नहीं छोड़ता । ऐसे तो ज्ञानकी दृष्टिसे चर-अचर सारा जगत् मुझसे व्याप्त है और कोई भी स्थान मुझसे रिक्त नहीं, किंतु जो लोग मेरी गूढ़ गतिको जानना चाहते हैं, वे मेरी आराधनामें लगनेकी इच्छासे यथाशीघ 'कोकामुख' जानेका प्रयत्न करें।

धरणीने पूछा—जगरामो ! जब आप सर्वत्र रहते हैं, तो आप 'कोकामुख'क्षेत्रको ही कैसे श्रेष्ठ बतलाते हैं !

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! 'कोकामुख'-क्षेत्रसे वड़कर कोई भी स्थान मेरे छिये श्रेष्ठ पविच

उत्तम या प्रिय नहीं है। जो न्यक्ति 'कोकामुख'क्षेत्रमें पहुँच गया, वह पुनः इस संसारमें जन्म नहीं पाता। 'कोकामुख'क्षेत्रके समान दूसरा कोई स्थान न हुआ, न आगे होगा। वहाँ मेरी मूर्तिका गुप्तरूपसे निवास है।

पृथ्वी बोली—देवेश्वर ! आप सर्वोपिर देवता हैं। भक्तोंको अभय प्रदान करना आपका खाभाविक गुण है। अब इस 'कोकामुख'क्षेत्रमें जितने गोपनीय स्थान हैं, उन्हें मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! जहाँ इसमें
मुख्य पर्वतसे सदा जलकी बूँदें भूमिपर गिरती हैं,
उस स्थानको 'जलबिन्दु'तीर्थ कहते हैं । वहाँ पृथ्वीपर
मूसलकी तुलना करनेवाली पर्वतसे एक धारा गिरती
है, जिसका नाम 'विष्णुधारा' है । जो वहाँ
मात्र एक दिन-रात उपवासकर यत्नपूर्वक स्नान करता
है, उसे एक हजार 'अग्निष्टोम-यज्ञों'के अनुष्टान करनेका फल प्राप्त होता है और उसकी बुद्धिमें
कर्तव्यनिर्धारणमें कभी व्यामोह नहीं होता । फिर अन्तमें
वह 'विष्णुधारा'के तटपर ही मरनेका सौभाग्य प्राप्तकर

कोई संशय नहीं । उस 'कोकामुख'क्षेत्रमें एक 'विष्णुपद' नामका स्थान है। वसुंघरे! वहाँ भी मेरी मूर्ति है, किंतु इस रहस्यको कोई नहीं जानता । देवि! जो व्यक्ति वहाँ स्नान कर एक रात निवास करता है, वह मुझमें श्रद्धा रखनेवाला व्यक्ति 'क्रौध्व'द्वीपमें जनम पाता है और अन्तमें जब प्राणोंका त्याग करता है, तब आसक्तियोंसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त होता है।

इसी 'कोका'मण्डलमें 'चतुर्घारा' नामक एक स्थान है। वहाँ ऊँचे पर्वतसे धाराएँ गिरती हैं। जो मानव पाँच राततक निवास करते हुए वहाँ स्नान करता है, वह कुशद्वीपमें निवास करनेके पश्चात् मेरे लोकमें स्थान पाता है। कर्म-फलको सुखमें परिवर्तित करनेवाला यहाँ एक 'अनित्य' नामक प्रसिद्ध क्षेत्र है, जिसे देवतालोग भी जाननेमें असमर्थ हैं, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या ? श्रेष्ठ गन्धोंवाली पृथ्वि ! वहाँ एक दिन-रात निवास करके स्नान करनेवाला पुरुष पुष्करद्वीपमें जन्म पाता है और फिर वह सभी पापोंसे मुक्त होकर मेरे लोकको जाता है। वहीं मेरा एक अत्यन्त गोपनीय 'ब्रह्मसर' नामसे प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ शिलातलपर एक पित्र धारा गिरती है। जो मेरा भक्त पाँच राततक वहाँ निवास कर स्नान करता है, वह सूर्यलोकको प्राप्त होता है। सूर्यधाराके आश्रयमें रहनेवाला वह व्यक्ति जब प्राणोंका त्याग करता है तो वह मेरे लोकको प्राप्त होता है।

देवि ! यहीं मेरा एक परम गुप्त स्थान है, जिसे 'धेनुवट' कहते हैं । वहाँ ऊँची शिलासे एक मोटी धारा गिरती है । मेरे कर्ममें संलग्न जो पुरुष वहाँ प्रतिदिन स्नान करता और सात राततक रह जाता है तो उसे ऐसा माना जाता है कि उसने सातों समुद्रोंमें स्नान कर लिया है । फलतः वह मेरी उपासनामें लगा हुआ सातों द्वीपोंमें विहार करता चलता है तथा अन्तमें मेरा ध्यान-मजन करते हुए मरकर

वह सातों द्वीपोंका अतिक्रमण कर मेरे लोकको प्राप्त कर लेता है। देवि! वहाँपर 'कोटिवट' नामका एक गुप्तकेत्र है, जहाँ वटवृक्षकी जड़से निकलकर एक धाराणिती है। वहाँ एक राततक निवास करके स्नान करनेवाला मनुष्य मेरे उस पर्वत-श्टुङ्गपर वटके पत्तोंकी संख्याके हजार गुने वर्षांतक रूप और सम्पत्तिसे सम्पन्न रहता है। फिर देवि! मृत्यु होनेपर वह अग्निके समान तेजस्वी होकर मेरे लोकको प्राप्त होता है।

देवि ! मेरे इस क्षेत्रमें 'पाप-प्रमोचन'नामका एक गुत स्थान है । जो कोई वहाँ एक दिन-रात रहकर स्नान करता है, वह चारों वेदोंमें पारंगत होकर जन्म पाता है । वहीं एक कौशिकी नामकी नदी है । जो मानव वहाँ पाँच रात्रितक निवास करता हुआ स्नान करता है, वह इन्द्रलोकमें जाता है । कौशिकी नदीसे होकर वहाँ एक धारा बहती है । जो मनुष्य एक रात रहकर उसमें स्नान करता है उसे यमलोकके घोर कछोंको नहीं भोगना पड़ता । मेरा वह भक्त प्राणोंका त्याग कर मेरे धाममें चला जाता है ।

भद्रे ! मेरे बदरीक्षेत्रमें एक और विशिष्ट स्थान है, जिसके प्रभावसे मनुष्य संसार-सागरको लाँघ जाते हैं । उसका नाम 'दंष्ट्राङ्कर' है और यहीं कोका नदीका उद्रमस्थान है । इस गुह्य स्थानको जाननेमें सभी असमर्थ हैं, इस कारण लोग वहाँ जा नहीं पाते । भद्रे ! वहाँ स्नान करके एक दिन-रात पित्रत्र-भावसे निवास करने-वाला मानव 'शाल्मिलि'द्वीपमें जन्म पाता है । फिर मेरी उपासनामें संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति प्राणत्याग करनेके उपरान्त 'शाल्मिल'द्वीपका भी परित्याग कर मेरे संनिकट पहुँच जाता है ।

महाभागे ! वहीं एक परमफलदायक दूसरा गुप्त स्थान भी है, जिसे 'विष्णुतीर्थ' कहते हैं । वहाँ पर्वतक वीचसे जलकी धारा निकलकर 'कोका'नटीमें णिग्ती है । उस जलको 'त्रिस्रोतस्' कहते हैं, यह सम्पूर्ण संसारसे मुक्त करानेवाला है । पृथ्वीदेवि ! वहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य संसारके बन्धनको काटकर वायुदेवताके लोकको प्राप्त होता है और वायुका स्वरूप धारण करके ही वह वहाँ निवास करता है। फिर मेरी उपासनामें संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति जब प्राणींका त्याग करता है, तब उस लोकसे चलकर मेरे लोकमें पहुँच जाता है । यहीं 'कौशिकी' और 'कोका'के सङ्गमपर एक श्रेष्ठ स्थान है, जिसके उत्तर भागमें 'सर्वकामिका' नामकी शिला शोभा पाती है । वहाँ स्नानपूर्वक जो एक दिन-रात निवास करता है, उसकी प्रशस्त एवं विशाल कुलमें उत्पत्ति होती है और उसे जातिस्मरता प्राप्त होती है-( पूर्वजन्मकी सारी बातें याद रहती हैं )। इस कौशिकी-कोकासङ्गममें ( सर्वकामिका शिलाके पास ) स्तान करनेसे मनुष्य स्वर्ग अथवा भूमण्डल जहाँ कहीं भी जाना चाहता है, या जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, वह सब कुछ ही प्राप्त कर लेता है। मेरी आराधनामें तत्पर रहनेवाला मानव उस स्थानपर प्राणोंके परित्याग करनेके बाद सब प्रकारकी आसक्तियोंसे मुक्त हो करके मेरे लोकमें चला जाता है । भद्रे ! 'कोकामुख'क्षेत्रमें 'मत्स्यशिला' नामक एक गुद्य स्थान है। उस श्रेष्ठ स्थानपर कौशिकी नदीसे निकली हुई तीन धाराएँ गिरती हैं। देवि! यदि उसमें स्नान करते समय जलमें मछली दिखलायी पड़ जाय तो उसे समझना चाहिये कि स्वयं भगवान् नारायण ही मुझे प्राप्त हो गये । सुन्दरि ! मत्स्यको देखनेके पश्चात् यजन ( पूजन ) करता पुरुप मधु और लाजा (लावा )से समन्वित प्रदान करें । देवि ! जो मेरे ऐसे उत्तम एवं परम गुहा क्षेत्रमें स्नान करता है, वह मेरु पर्वतके उत्तर भागमें 'रागपत्र' नामक स्थानपर निवास करता है। वुट दिन वहाँ रहनेके पश्चात् मेरे उस गोपनीय

स्थानको जब छोड़ता है, तब मेरे लोकमें चला जाता है।

वसुंधरे ! पाँच योजनके विस्तारमें मेरा 'कोकामुख'-नामक क्षेत्र है । उसे जाननेवाला पापकर्ममें लिप्त नहीं होता । अब एक दूसरे स्थानका परिचय सुनो । परम रमणीय इस 'कोकामुख'क्षेत्रमें जहाँ मैं दक्षिण दिशाकी ओर मुख करके बैठता हूँ, वहीं 'शिलाचन्दन' नामका एक स्थान है, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। पुरुषकी आकृतिसे सम्पन्न होनेपर भी मैं वहाँ वराहका रूप धारण करके रहता हूँ । वहाँ सुन्दर ऊँचा मुख और उपरतक उठे हुए दाद्सहित मैं अखिल विश्वको देखता हूँ | देवि ! जो मेरे प्रेमी भक्त मुझे स्मरण करते हैं तथा मेरे उपास्य कर्मोंमें रत रहते हैं, उनके पापोंक सर्वथा नाश हो जाता है।अतः वे पवित्रात्मा पुरुष संसार बन्धनसे छूट जाते हैं । यह महत्त्वपूर्ण 'कोकामुखस्थान गुह्योंमें भी परम गुह्य है और सिद्धोंके लिये परम सिद्धि प्रदाता है। साधक पुरुष सांख्ययोगके प्रभावसे जिस महान् सिद्धिको प्राप्त नहीं कर पाते, वही सिद्धि 'कोकामख' क्षेत्रमें जानेपर सहज सुलभ हो जाती है। वसंघरे यह रहस्य मैं तुम्हें बता चुका ।

महाभागे ! तुम्हारे प्रश्नके उत्तरमें मैंने श्रेष्ठ स्थानों का वर्णन कर दिया। अव तुम अन्य कौन-सा प्रसङ्ग सुनन् चाहती हो ! पृथ्वीदेवि ! मेरा कहा हुआ यह 'कोकामुख' तीर्थ सर्वोत्तम स्थान है । जो वहाँ जाकर दर्शन-स्नाना करता है, वह अपने दस पूर्वके पुरुषोंको और दस आ होनेवाले कुटुम्बियोंको तार देता है । फिर यदि वह दैवयोगसे कदाचित् शरीरका परित्याग कर देता है र वह परम शुद्ध भगवद्भक्तके कुलमें जन्म लेता है असका मन एकमात्र मुझमें लगता है और वह मेरे धा का प्रचारक होता है । जो मानव प्रातःकाल उठव इसका सदा श्रवण करता है, वह शरीर त्यागने

पश्चात् मेरे लोकमें जाता है । उसके पाँच सौ जन्मोंके सब पाप मिट जाते हैं और वह मेरा प्रिय भक्त हो जाता है । जो प्रात:काल इस उपाख्यानको नित्य

पढ़ता है, उसे मेरा उत्तम स्थान प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं ।

(अध्याय १४०)

## 'वदरिकाश्रम'का माहात्म्य

भगवान् वराह कहते हैं - वसुंधरे ! उसी हिमालय पर एक अत्यन्त गुद्ध स्थान है, जो देवताओंके भी दुर्लभ है। इसे 'बदरिकाश्रम' कहते हैं। ं संसारसे उद्धार करनेकी दिव्य शक्ति है। श्रद्धा है, केवल वे ही उस मुझमें सफल होते हैं। उसे प्राप्त पहॅचनेमें ोपर मानवके सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। कॅंचे पर्वतिशिखरपर 'ब्रह्मकुण्ड' नामका एक प्रसिद्ध न है, जहाँ मैं हिममें स्थित होकर निवास ा हूँ । जो मनुष्य वहाँ तीन राततक उपवास nर स्नान करता है, वह 'अग्निष्टोम'यज्ञका फल करता है। मेरे व्रतमें आस्था रखनेवाला जितेन्द्रिय ष्य यदि वहाँ प्राणोंका त्याग करता है तो वह सत्य-तका उल्लाह्मनकर मेरे धामको प्राप्त होता है। मेरे ो उत्तम क्षेत्रमें एक 'अग्निसत्यपद' नामक स्थान है, ्राँ हिमालयके तीन श्रृङ्गोंसे विशाल धाराएँ गिरती । मेरे कर्ममें परायण रहनेवाला जो मानव वहाँ तीन ातक निवास कर स्नान करता है, वह सत्यवादी एवं र्यमें परम कुशल होता है । वहाँके जलका स्पर्श को यदि कोई प्राणोंका त्याग करता है तो वह मेरे कमें आनन्दपूर्वक निवास करता है ।

देवि ! इसी बदरिकाश्रममें 'इन्द्रलोक' नामका भी एक प्रसिद्ध आश्रम है । वहाँ इन्द्रने मुझे लीमाँति संतुष्ट किया था । हिमालयके श्रद्धोंसे एन्तर वहाँ मोटी घाराएँ गिरती हैं । उस विशाल ज़िलातलपर भेरा धर्म सदा व्यवस्थित रहता है । जो

मानव वहाँ एक रात भी रहकर स्नान करता है, वह ि सत्यवक्ता एवं परम पवित्र होकर 'सत्यलोक'में प्रतिष्ठा पाता है। जो वहाँ नित्य व्रत करनेके पश्चात् अपने प्राणोंका त्याग करता है, वह मेरे लोकमें जाता है। बद्रिकाश्रमसे सम्बन्ध रखनेवाला 'पश्चशिख' नामका एक ऐसा तीर्थ है, जहाँ हिमालयकी पाँच चोटियोंसे जलकी धाराएँ गिरती हैं। वे धाराएँ पाँच नदीके रूपमें परिवर्तित हो गयी हैं। वहाँ जो मानव स्नान करता है, वह 'अश्वमेधयज्ञ'का फल प्राप्तकर देवताओंके साथ आनन्दका उपभोग करता है । दुष्कर तप करनेके पश्चाद यदि वहाँ कोई प्राण-त्याग करता है तो वेह खर्गेलोकका अतिक्रमण कर मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है। मेरे उसी क्षेत्रमें 'चतुःस्रोत' नामसे प्रसिद्ध एक स्थान है। जहाँ हिमालयकी चारों दिशाओंसे चार धाराएँ गिरती हैं । जो मनुष्य एक रात भी वहाँ निवास कर स्नान करता है, वह खर्गके ऊर्घभागमें आनन्दपूर्वक निवास करता है, और वहाँसे भ्रष्ट होकर मनुष्यलोकमें जन्म लेनेपर मेरा भक्त होता है। फिर संसारके दुष्कर कर्म (कठिन साधना ) करके प्राणोंका त्यागकर खर्मका अतिक्रमण कर मेरे लोकको प्राप्त होता है।

वसुंघरे! मेरे उसी क्षेत्रमें एक 'वेदघार' नामका तीर्घ है, जहाँ ब्रह्माजीके मुखसे चारों वेद प्रकट हुए थे। यहाँ चार विशाल धाराएँ ऊँची शिलापर गिरती हैं, जो मनुष्य चार राततक यहाँ रहकर स्नान करता है, वह चारों वेदोंके अध्ययनका अधिकारी होता है। जो मेरा उपासक मनुष्य वहाँ अपने प्राणोंका त्याग रता है, मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है । यहीं द्वादश ल्य-'कुण्ड' नामक वह स्थान है, जहाँ मैंने बारह प्रोंको स्थापित किया था। वहाँके पर्वत-श्रृङ्गकी जड़ रेशाल है। इसके नीचे बहुत-सी शिलाएँ हैं। किसी री द्वादशी तिथिको यदि कोई वहाँ स्नान करता रेतो जहाँ द्वादश सूर्य रहते हैं, वह उस लोकमें जाता रे, इसमें कोई संशय नहीं। फिर मेरे कर्ममें स्थित हनेवाला वह मनुष्य प्राणोंका परित्याग कर आदित्योंके शाससे अलग होकर मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है।

'सोमाभिषेक' नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ ब्राह्मणोंके जहाँ मैंने चन्द्रमाका राजाके रूपमें अभिषेक किया था। उन अत्रिनन्दन चन्द्रमाने मुझे यहीं संतुष्ट किया था । वसुंधरे ! चौदह करोड़ वर्षीतक तपोऽनुष्ठान कर मेरी कृपासे चन्द्रमाको परम सिद्धि उपलब्ध हुई थी। यह सारा जगत् एवं इसकी उत्तम ओषधियाँ सब उन चन्द्रमाके ही अधिकारमें हैं । इसी स्थानपर इन्द्र, स्कन्द और मरुद्रण प्रकट और विलीन हुआ करते हैं। देवि ! मुझसे सम्बन्ध रखने-वाली वहाँकी सभी वस्तुएँ सोममय होकर अन्तमें मुझमें स्थित हो जायँगी । वहाँ 'सोमगिरि' नामसे प्रसिद्ध एक ऐसा स्थान है, जहाँ भूमिपर, कुण्डमें एवं विशालवनमें भी धाराएँ गिरती हैं । देवि ! यह मैं तुम्हें बता चुका । जो मानव तीन राततक वहाँ रहकर स्नान करता है, वह सोमलोकको प्राप्तकर आनन्दका उपभोग करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं । देवि ! फिर अत्यन्त कठोर तप करनेके वाद जव उसकी मृत्यु होती है तो वह चन्द्रलोकका उछ्चन कर मेरे लोकको प्राप्त करता है।

<del>≥ित्र । क्रेरे हमी बटरिकाश्रमक्षेत्रमें 'उर्वशी-कुण्ड'-</del>

थी । देवि ! देवताओंका कार्य साधन करनेके लिंग वहाँ ( निरन्तर ) तप करता रहता हूँ, पर मुझे नहीं जानता, मैं स्वयं ही अपने-आपको जानता हूँ । मेरे तपस्या करते हुए बहुत वर्ष बीत गये, किंतु इन्द्र, एवं महेश्वर आदि देवता भी यह रहस्य न जान सं देवि ! 'बदरिकाश्रम'में तपका फल सुनिश्चित है, ह खयं मैंने भी वहाँ रहकर बहुत वर्षोतक तपस्या की पृथ्वीदेवि ! वहाँपर मैं दस करोड़, दस अरब तथा कई वर्षीतक तप करनेमें तत्पर रहा । उस समय मैं ऐसे स्थानमें था कि देवतालोग भी मुझे देख न सके। उन्हें महान् दुःख हुआ और अत्यन्त विस्मयमें पड़ ग वसुंधरे ! मैं तो तपमें संलग्न था और सभीको रहा था, किंतु मेरी योगमायाके प्रभावसे अ होनेके कारण उन सभीको मुझे देखनेकी शक्ति थी। तब उन सब देवताओंने ब्रह्माजीसे कहा पितामह! भगवान् विष्णुके विना जगत्में हमें श नहीं मिल रही है । तब देवताओंकी बात सु लोक-पितामह ब्रह्मा मुझसे कहनेके लिये उद्यत ह देवि ! उस समय मैं योगमायाके पटके भीतर था । अतः ! उन्हें दर्शन न हो अतएव देवता, गन्धर्व, सिद्ध और ऋषिगण प्रसन्न होकर मेरी स्तृति करनेके लिये चल प इन्द्रादि सभी देवता वहाँ मेरी प्रार्थना करने ल उन्होंने स्तृति की--- 'नाथ! आपके अदर्शनमें हम महान् दु:खी एवं उत्साहहीन हैं। हमसे कोई प्रयत्न होना शक्य नहीं है। हृषीकेश ! आप म अनुप्रह करके हमारी रक्षा कीजिये। वडी ऑर शोभा पानेवाळी पृथ्वि ! देवताओंकी इस प्रार्थः मैंने उनपर कृपादृष्टि डाळी । मेरे देखते ही शान्त हो गये । यह इसी उर्वशी-ती मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं । वह 'उर्वशी'लोकमें जाकर अनन्त समयतक कीडा करनेका अवसर प्राप्त करता है । देवि ! मेरी उपासनामें परायण रहनेवाला जो मानव वहाँ प्राणोंका त्याग करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त होकर सीघे मझमें ही लीन हो जाता है ।

वसुंघरे ! इस 'वदरिकाश्रम'का पुण्य जहाँ-जहाँ रह कर स्मरण किया जाय, वहीं विष्णुके स्थानकी मावना जाग उठती है। ऐसा करनेवाला मानव फिर संसारि नहीं आता। जो व्यक्ति इसका पटन एवं अग्रा करता है, वह ब्रह्मचारी, क्रोधविजयी, सत्यवादी, जितेन्द्रिय तथा मुझमें श्रद्धा रखनेवाला, ध्यान एवं योगमें सदा रत होकर मुक्तिके फलका मागी होता है। जो इसे जानता है, वहीं समस्त ध्यानयोगको जानता है। वह अपने आत्मत्तत्वको प्राप्त करके परम गतिको प्राप्त कर लेता है। (अध्याय १४१)

# उपासनाकर्म एवं नारीधर्मका वर्णन

पृथ्वी वोळी—मध्य ! मैं आपकी दासी आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि कियोंमें प्राण और बल बहुत थोड़ा होता है, वे अनशन करने या क्षुधाके वेगको सहन करनेमें (प्राय:) असमर्थ होती हैं।

भगवान वराह बोले—महाभागे ! सर्वप्रथम इन्द्रियोंको वशमें रखकर फिर मुझमें चित्त लगाकर तथा संन्यासयोगका आश्रय हेकर सभी कर्मोको मेरा समझता हुआ करे। फिर चित्तको एकाम करके अपने व्रतमें दृढ़ रहते हुए, सभी कर्म मुझे अर्पण कर दे। ऐसा करनेसे स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, वह जन्म-मरणरूपी संसार-बन्धनसे छूट जाता है अथवा परम गति पानेकी इच्छा हो तो ज्ञानरूपी संन्यासयोगका आश्रय ग्रहण करे। यदि प्राणीका चित्त समानरूपसे मुझमें स्थिर हो गया तो वह सब प्रकारके मध्यामंध्य पदार्थोंको खाता हुआ, पीने योग्य अथवा अपेय पदार्थोंको पीता हुआ भी उस कर्मदोषसे लिस नहीं होता। मन, बुद्धि और चित्तको यदि समानरूपसे मुझमें स्थापित कर दिया तो कुछ भी कर्म करता हुआ वह ठीक उसी प्रकार उससे लिप्त नहीं होता, जैसे कमलका पत्र जलमें रहता हुआ भी जलसे अलग ही रहता है । समत्वके प्रभावसे

कर्मका संयोग होते हुए भी प्राणी उससे लिप्त नहीं होता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। देवि ! रात-दिन, एक महर्त, एक क्षण, एक कला, एक निमेष अथवा एक पळ भी अवसर मिल जाय तो चित्तको समरूपमें मुझमें स्थापित करना चाहिये। यदि चित्त व्यवस्थितरूपसे सम रह सके तो जो लोग दिन-रात सदा मिश्रित कर्म करते रहते हैं, उन्हें भी परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है । जागते-सोते, धुनते और देखते हुए भी जो व्यक्ति मुझमें चित्त लगाये रखता है, उस मुझमें चित्त लगाये पुरुषको क्या भय ! देवि ! कोई दुराचारी चण्डाल हो या सदाचारी बाह्मण इससे मेरा कोई ताल्पर्य नहीं । मैं तो उसीकी प्रशंसा करता हूँ, जो सदा अनन्यचित्त है---एकमात्र मेरा भक्त है । जो सम्पूर्ण धर्मोंके ज्ञानी पुरुष ज्ञानरूपी संस्कारसे पवित्र होकर मेरी उपासना करते हैं। मेरे कर्ममें तत्पर रहनेवाले उन व्यक्तियोंका चित्त सदा मुझमें लगा रहता है। जो लोग अपने हृदयमें पूर्णरूपसे मुझे स्थापित करके कर्मोंका सम्पादन करते हैं, वे संसारके कर्मीमें लगे रहनेपर भी सुखकी नींद सोते हैं । देवि ! जिनका चित्त परम शान्त है, वे मरे प्रिय पात्र हैं। कारण, वे अपने शुभ अथवा अशुभ जो भी कर्म हैं, उन सबको मुझमें अर्पण करके निधिन्त रहते हैं।

देवि ! जिनका चित्त सदा चञ्चल रहता है, वे अधम मानव दुःखी हो जाते हैं, चञ्चल-चित्त ही प्राणीका वास्तविक रात्रु है और शान्तचित्त उसके मोक्षका साधन है । अतएव वसुंधरे ! तुम चित्तको मुझमें लगा दो । ज्ञान और योगका आश्रय लेकर मनको एकाग्र करती हुई तुम मेरी उपासना करो । जो निरन्तर मुझमें चित्त लगाकर अपने व्रतमें निश्चित रहता हुआ मेरी उपासना करता है, वह मेरा सांनिध्य (समीपता) प्राप्तकर अन्तमें मुझमें ही लीन हो जाता है ।

वसुंधरे ! पुन: दूसरी बात बताता हूँ, सुनो । ज्ञानका चित्तसे सम्बन्ध है और क्रियाका योगसे। ज्ञानी पुरुष कर्मके प्रभावसे मेरे स्थानको प्राप्त कर लेते हैं। योगके सिद्ध पारगामी पुरुष भी वहीं जाते हैं। मेरे मार्गका अनुसरण करनेवाले मानव ज्ञान, योग एवं सांख्यका चित्तमें चिन्तन न होनेपर भी परम सिद्धि पानेके अधिकारी हो जाते हैं । देवि ! ऋतकाल उपस्थित होनेपर मुझमें श्रद्धा रखनेवाली स्त्रीका कर्तव्य है कि वह तीन दिनोंतक निराहार रहे । उसे वायके आहारपर समय व्यतीत करना चाहिये। चौथे दिन गृह-सम्बन्धी कार्योको सम्पन्न करे। उस समय अन्य स्थानोंपर जाना निषिद्ध है । सर्वप्रथम सिर धोकर स्तान करे, फिर निर्मल श्वेतवस्त्र धारणकरे वसंधरे! चित्त-पर अपना अधिकार रखकर जो स्त्री मन और बुद्धिको सम रखकर कर्म करती है, वह सदा मेरे हृदयमें निवास करती है । भोजनकी सामग्रीको मेरा नैवेद

मानकर प्रहण करना चाहिये । भूमे ! इन्द्रियोंको वशमें रखकर चित्तको एकाम्र करे और तब संन्यासयोगकी साधना करनी चाहिये। स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो कोई भी हो, उन्हें नित्य ऐसा करना ही चाहिये। ज्ञान रहते हुए भी मेरे कर्मके सम्बन्धमें जो योगकी सहायता नहीं लेते और सांसारिक कार्योमें जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे मानव आजतक भी मेरे विषयमें अनभिज्ञ हैं । देवि ! वे सांसारिक मोहमें लिप्त मुझे नहीं जानते । उनमें माता, पिता, पुत्र और स्त्री-ये सैकड़ों एवं हजारों मोहकी शृह्वलाएँ हैं, जिनमें वे चकर काटते रहते हैं और मुझे नहीं जान पाते। मोह और अज्ञानसे ढका हुआ यह संसार अनेक प्रकारकी आसक्तियोंमें बँधा है। इससे मनुष्य मुझमें चित्त नहीं लगा पाता । मृत्युके समय ये सभी साथ छोडकर इस संसारसे पृथक्-पृथक् स्थानपर चले जाते हैं। फिर सब अपनै-अपने कर्मोंके अनुसार जन्म पाते हैं। पृथ्वीदेवि ! संसारके मोहमें पड़े हुए प्रायः सभी मानव अज्ञानी ही बने रहते हैं । इसीमें उनका पूरा समय बीत जाता है । पुनः उनके पुनर्जन्म होंगे और मृत्य भी, किंतु मेरे सांनिध्यके लिये कोई यत नहीं करता।

वसुंघरे ! यह सब 'संन्यासयोग' का विषय है । जिसे इसके रहस्यका ज्ञान हो जाता है, वह सदा योगमें लगकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं । जो मानव प्रातःकाल उठकर निरन्तर इसका श्रवण करता है, उसे पुष्कल सिद्धि प्राप्त हो जाती है । और अन्तमें वह मेरे लोकको प्राप्त होता है (अध्याय १४२)

#### मन्दारकी महिमाका निरूपण

भगवान् वराह कहते हैं—सुन्दरि! गङ्गाके दक्षिण तटपर तथा विन्ध्यपर्वतके पिछले भागमें मेरा एक परम गुद्ध एकान्त स्थान है, जिसे मेरे प्रेमी भक्त मन्दार नामसे पुकारते हैं। देवि! वहीं वेतायुगमें 'राम' नामसे प्रसिद्ध एक महान् प्रतापी पुरुषका प्राकट्य होगा वे वहाँ मेरे विष्रहकी स्थापना करेंगे, इससे संदेह नहीं पृथ्वी योटी—देवेश नारायण! आपने धर्म ए अर्थसे संयुक्त मन्दार नामक जिस स्थानका वर्णन किया है उस स्थानपर मनुष्योंके लिये कौन-से कर्तव्य-कर्म हैं, तथा उन मानवोंको किन लोकोंकी प्राप्ति होती है, इसे जाननेके लिये मेरे मनमें वड़ी उत्सुकता हो गयी है, अत: आप विस्तारसे इसे बतलानेकी कृपा कीजिये।

भगवान वराह कहते हैं-दिवि! मन्दारका रहस्य अत्यन्त गोपनीय है। एक बार जब मन्दा रपर सर्वत्र पुण खिले हुए थे और में मनोविनोद कर रहा था तो एक सुन्दर पुणको मैंने उठाकर अपने हृदयसे लगा लिया । तबसे बिन्ध्यपर्वतपर स्थित उस मन्दारमें मेरा चित्त संलग्न हो गया । वसुंधरे ! ग्यारह कुण्ड उस पर्वतकी शोभा बढ़ाते हैं । सुभगे ! भक्तोंपर कृपा करनेकी इच्छासे मैं उस मन्दार नामक बृक्षके नीचे निवास करता हूँ । विन्ध्यपर्वतकी तल्हटीमें वह परम युन्दर स्थान अत्यन्त दर्शनीय है। उस महान् वृक्ष मन्दारमें एक बड़े आश्चर्यकी बात है, वह भी सुनो । वह विशाल वृक्ष द्वादशी और चतुर्दशी तिथिके दिन फूलता है । वहाँ दोपहरके समयमें लोग उसे भलीमाँति देख सकते हैं। पर अन्य दिनोंमें वह किसीको दिखलायी नहीं देता। वहाँ मानव एक समय भोजन करके निवास करता है तो स्नान करते ही उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह परमगतिको प्राप्त होता है।

देवि ! उसके उत्तर-भागमें 'प्रापण' नामका एक पर्वत है, जहाँ दक्षिण-दिशासे होती हुई तीन धाराएँ गिरती हैं। मेरके दक्षिण शिखरपर 'मोदन' नामका एक स्थान है और उसके पूरब और उत्तरके बीचमें 'बैकुण्ठकारण' नामका एक गुह्य स्थान है। वहाँ हल्दीके रंगकी भाँति चमकनेवाली एक धारा गिरती है। जो मानव एक रात रहकर वहाँ स्नान करता है, उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। वहाँ जाकर वह देवताओं के साथ आनन्दका अनुभव करता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह अपने समस्त कुलका उद्धार कर देता है। विन्ध्यगिरिकी चोटियोंपर मेरुशिखर-उद्धार कर देता है। विन्ध्यगिरिकी चोटियोंपर मेरुशिखर-उद्धार कर देता है। विन्ध्यगिरिकी चोटियोंपर मेरुशिखर-उद्धार कर देता है। विन्ध्यगिरिकी चोटियोंपर मेरुशिखर-

रूपमें परिवर्तित हो जाती है। वहाँ मन्य्यको चाहिये कि स्नान करके एक रात निवास करे। उँची शिलवाले मेरुपर्वतके पूर्वपार्श्वमें रहकर चित्तको सावधान करके जो अपने प्राणका परित्याग करता है, उसके सम्पूर्ण बन्धन कट जाते हैं और वह मेरे लोकमें चला जाता है । मन्दारके पूर्वमें 'कोटरसंस्थित' नामक स्थानमें मूसलकी आकृति-जैसी एक पवित्र धारा गिरती है। वहाँ स्नानकर पाँच दिन नित्रास करनेसे वह मेरिगिरिके पूर्वभागमें खर्ग-सुख प्राप्त करता है । पुनः वहाँ भी वह अत्यन्त कठिन कर्मका सम्पादन कर वह मेरे लोकको प्राप्त होता है । यशस्त्रिनि ! मन्दारके दक्षिण और पश्चिम भागमें सूर्यके समान प्रकाशमान एक धारा गिरती है। वहाँ स्नानकर मनुष्यको एक दिन-रात निवास करना चाहिये । इससे मेरुके पश्चिम भागमें धुवके स्थानमें रहकर भक्तिपरायण वह मनुष्य जब भौतिक शरीरसे अलग होता है तो मेरे लोकको प्राप्त होता है। वह महान् यशस्त्री मानव रहकर तथा चकवर्ती नरेशके समान प्राणोंका परित्याग कर मेरुके श्वर्होंको छोड़का मेरी संनिधिमें आ जाता है। उससे तीन कोसकी दूरीपर दक्षिण दिशामें 'गभीरक' नामक एक गुहा स्थान है, जहाँ गहरे जलवाला एक महान् सरोवर है। वहाँ स्नानकर आठ दिनोंतक निवास करनेसे खच्छन्द गमन करनेकी शक्ति मिलती है और अन्तमें वह मेरे लोकको प्राप्त होता है।

देवि ! अव उस क्षेत्रका मण्डल बतलाता हूँ, छुनो । मेरपर्वतपर स्थित 'मन्दर' नामक एक स्थान है, जो 'स्यमन्त-पञ्चक' नामसे प्रसिद्ध है, वहाँ में सदा निवास करता हूँ । विन्ध्यकी ऊँची शिलापर दक्षिणकी ओर चक्र, वामभागमें गदा और आगे हल मुसल और शङ्क, विराजमान रहते हैं । यह गुह्य रहस्य है । देवि ! जो मानव मेरी शरणमें आ जाते हैं, वे ही इस परमपवित्र रहस्यको जानते हैं, अन्य मनुष्य नहीं; क्योंकि मेरी मायान उनकी चुद्धियों मोहित कर रखा है ।

### सोमेश्वरलिङ्ग, मुक्तिक्षेत्र ( मुक्तिनाथ ) और त्रिवेणी आदिका माहात्म्य

पृथ्वी बोर्छी—प्रभो ! आपकी कृपासे मैं मन्दार-का वर्णन सुन चुकी । अब इससे जो श्रेष्ठ स्थान हो, उसे बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि! 'शालग्राम' (मुक्ति नाथ क्षेत्र) नामसे मेरा एक परम प्रिय एवं प्रसिद्ध स्थान है। पहले द्वापरयुगमें यदुवंशमें शूरसेन नामके एक कुशल कर्मठ व्यक्ति हुए, जिनके पुत्र वसुदेवजी हुए। वसुघे ! उनकी सहधर्मिणीका नाम देवकी है। महाभागे! उसी देवकीके गर्भरे मैं अवतार धारण करता हूँ और करूँगा । देवताओं-के रात्रओंका मर्दन करना मेरे अवतारोंका मुख्य उद्देश्य है। उस समय 'वासुदेव'नामसे मेरी प्रसिद्धि होगी । यादवोंके कुलको बढ़ानेवाले शूरसेनके वहाँ रहते समय एक श्रेष्ठ महर्षि, जिनका नाम सालङ्कायन था, मेरी आराधना करनेके लिये दसों दिशाओंमें भ्रमण कर रहे थे। पहले उन्होंने मेरुगिरिकी चोटीपर जाकर पुत्रके लिये तपस्या आरम्भ की । वसुंधरे ! इसके बाद वे 'पिण्डारक' \*में और फिर 'लोहार्गल' † क्षेत्रमें भी जाकर एक हजार वर्षतक तप करते रहे। देवि! ब्रह्मर्षि 'सालङ्कायन' वहाँ इधर-उधर मेरा अन्वेषण कर रहे थे, किंतु मेरे वहाँ रहनेपर भी उन्हें मेरा दर्शन नहीं हुआ।

भगत्रान् शंकर भी वहाँ शिलाके रूपमें विराजने लगे, जहाँ में शालग्राम-शिलारूपमें विराजता हूँ। वहाँकी चकाङ्कित शिलाएँ सब मेरा ही खरूप हैं । पुनः वहाँकी कुछ शिलाएँ 'शिवनाभा' और कुछ 'चक्रनाभा' नामसे प्रसिद्ध हैं । यह शिवरूप पर्वत सोमेश्वर नामसे प्रसिद्ध है । चन्द्रदेव अपना शाप मिटानेके लिये यहाँ एक हजार वर्षोतक तपस्या करते रहे, जिससे वे शापमुक्त होकर परम तेजस्वी बन गये और भगवान् शंकरकी स्तुति की । उनकी दिव्य स्तुतिसे प्रसन्न होकर वर देनेवाले भगवान् शंकर 'सोमेश्वरलिङ्ग'से प्रकट होकर तीन नेत्रोंसे सम्पन्न होकर सामने स्थित हो गये ।

चन्द्रमाने कहा—'जिनका सौम्य खरूप है, उमादेवी जिनकी पत्नी हैं, भक्तोंपर कृपा कर नेके लिये जो सदा आतुर रहते हैं, ऐसे पश्चमुख भगवान् त्रिलोचन नीलकण्ठ शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनके ललाटपर चन्द्रमा सुशोभित हैं, जो हाथमें पिनाक धनुष धारण किये हुए हैं तथा भक्तोंको अभयदान देना जिनका खमाव है, ऐसे दिव्य रूपधारी देवेश्वर शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनके हाथमें त्रिशूल और डमरू हैं, अनेक प्रकारके मुखवाले गण जिनकी सदा सेवा करते रहते हैं, उन भगवान् वृषध्वजको मैं प्रणाम करता हूँ । जो त्रिपुर, अन्धक एवं महाकाल नामके भयंकर असुरोंके संहारक हैं, जो हाथीके चर्मको पहनते हैं, उन प्रलयमें भी अचल भगवान् शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ । जो सर्पका यज्ञोपवीत पहनते हैं, रुद्राक्षकी माला जिनकी छवि छिटकाती है, भक्तोंकी

<sup>ा</sup> इसका महाभारत १। ३५ । ११, ३।८२। ६५; ८८। २१, ५। १०३। १४ आदिमें तथा भागवत ११। ११ में भी उल्लेख है। अब इसका नाम 'पिण्डार' है, यह द्वारकासे २० मील दूर जामनगर जिलेमें, कल्याणपुर तालुकेमें स्थित है। ( J. B. 1. XIV )

<sup>्</sup>रिक लाहार्गल (लाहागर) राजस्थानमें नवलगढ़से २० मीलकी दूरीपर है (तीर्थाङ्क पृष्ठ २८२)। पर नन्दलल देके अनुसार, जिन्होंने 'वराह्मुराण' पर विशेष शोध किया था, यह हिमालयमें कूर्माचल (कुमायूँ)के अन्तर्गत चम्पावतसे ३ मील उत्तर 'लोहाघाट' है। This is a sacred place in the Himalaya (Varaha Puraça, chapter, 140. 5, 144. 8, 151). Lohaghat in Kumaun, 3 miles to the north of Champawat, on the river Loha. The place is secred to Vienu. (Brahmanda Puraça ch. 51) (Geographical Dictionary of Ancient and Mediaevel India, page - 115) आगे १५१व अध्यायमें इसका विस्तृत माहात्म्य है।

इन्छा पूर्ण करना जिनका खाभाविक गुण है तथा जो सबके शासक हैं, उन अद्भुतरूपधारी भगवान् शंकरको में प्रणाम करता हूँ । सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैं, मन एवं वाणीकी जिनके पास पहुँच नहीं है तथा जिन्होंने अपने जटासमूहसे गङ्गाको प्रकट किया एवं हिमालय पर्वतके कैलासशिखरपर अपना आश्रम बना रखा है, उन भगवान् शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ।

देवि ! चन्द्रमाने जब भगत्रान् शंकरकी इस प्रकार स्तुति की तो उन्होंने कहा—'गोपते ! मुझसे तुम अपना अभिलिषत वर माँग लो ।'

चन्द्रमाने कहा—'भगवन् ! आप यदि वर देना वाहते हैं तो मेरी यह अभिलाषा है कि आप मेरे इस सोमेश्वर'लिङ्गमें सदा निवास करें और इसमें श्रद्धा खकर उपासना करनेवाले पुरुषोंका मनोरथ पूर्ण करनेकी कृपा करें।'

देवेश्वर शंकरने कहा—'शीत किरणोंके खामी साझ ! भगवान् विष्णुके साथ में यहाँ सदा निवास करता । हूँ । तुम भी मेरे ही खरूप हो, पर अब मैं आजसे हाँ विशेषरूपसे रहूँगा और इस लिङ्गकी पूजा करनेवाले । धु पुरुषोंको सदा मेरी पूजाका फल प्राप्त होता हेगा । तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुम्हें देवदुर्लभ वर रहा हूँ । यहाँ पहले सालङ्कायन मुनिने भी महान् तप केया है । उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् विष्णुने नहें उनके साथ रहनेका वर दे रखा है । अतः कलानिधे! म दोनोंका यहाँ रहना पहलेसे ही निश्चित है । श्रीहरिया अधिष्ठित पर्वतका नाम 'शालग्राम'-गिरि है और नामसे स्थित हूँ । इन दोनों पर्वतोंसे सम्बन्ध शिलाएँ भी 'विष्णुशिला' तथा 'शिवशिला' होंगी । पूर्व समयमें रेवाने भी मेरी नेके लिये तपस्या की थी। उसके

मनमें इच्छा थी कि मुझे भगवान् शिवके समान चाहिये। मैंने सोचा कि मैं तो किसीका भी पुत्र हूँ, फिर अब क्या करूँ। सोम! उस समय बहुत र विचारकर मैंने उससे कहा था—'देवि! तुमने अपार भक्ति की है, अतः मैं पुत्र बनकर गणे सिहत लिङ्गरूपसे तुम्हारे गर्भ (तलहरी the bed निवास करूँगा। इस प्रकार रेवाने मेरा सांनिध्य प्राप्त कर लिया और यहाँ आ गयी। तबसे इसकी भी 'रेवाखण्ड' नामसे प्रसिद्धि हुई। साथ ही गण्डकी भी सूखे पत्ते खाकर तथा वायु पीकर देवताओंके वर्षसे सौ वर्षोतक तपस्यामें तत्पर रही। उस समय वह सदा भावान् विच्लाका ही चिन्तन करती थी। अन्तमें जगत्के खामी श्रीहरि वहाँ खयं पथारे और बोले—'पुण्यमयी गण्डिक! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। सुन्नते! तुम मुझसे वर माँगो।'

इसके पूर्व भी गण्डकीको एक बार शङ्ख, चक्र एवं गदाधारी भगवान्का दर्शन प्राप्त हुआ था। फिर उन प्रमुकी बात सुनकर गण्डकीने उन्हें साधाङ्ग प्रणाम कर इस प्रकार स्तुति प्रारम्भ की-भगवन् । मैंने आपके जिस रूपका दर्शन किया है, वह देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। इस स्थावर-जङ्गममय सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि आपकी ही कृपाका प्रसाद है। जिस समय आप नेत्र बंद कर लेते हैं, उस समय सारा विश्व संहत हो जाता है । श्रुतिके निर्देशानुसार अनादि, अनन्त एवं असीमखरूप जो ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं । महाविष्णो ! जो आपको जानता है, वह वेदका तत्त्वज्ञ पुरुष है। आपकी ही आदिशक्ति योगमाया तथा प्रचान प्रकृति नामसे प्रसिद्ध है। आप अन्यक्त, चित्स्वरूप, निर्गुण, निरञ्जन, निर्विकार एवं आनन्दस्वरूप परम द्युद प्रमात्मा हैं। आप खयं सृष्टिकी रचनासे प्रथक् रहते हैं और आपकी योगमाया सभी कार्योंका सम्पादन करती है । आपके निरञ्जन रूपको भला में एक मूर्व अवल यथार्थतः कैसे जानूँ !'

गण्डकीकी प्रार्थनासे प्रभावित होकर भगवान् विष्णुने — 'देवि ! तुम्हारी जो इच्छा हो, जो अन्य मनुष्योंके सब प्रकारसे दुर्लभ एवं अप्राप्य है, वह वर मुझसे लो। भला मेरा दर्शन हो जानेपर प्राणीका कौन-सा रथ अपूर्ण रह सकता है ?'

हिमांशो ! इसपर जनताको तारनेत्राली देवी गण्डकीने िरिके सामने हाथ जोड़कर नम्नतापूर्वक मधुर वचनोंमें ा—'भगवन् ! आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे मेलिपित वर देनेकी कृपा कीजिये । मैं चाहती हूँ कि म मेरे गर्भमें आकर निवास करें।'

इसपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होकर सोचने लगे मेरे साथ सदा रहनेका लाभ उठानेवाली इस डकी नदीने कैसा अद्भुत वर माँगा है । इससे सम्पूर्ण णियोंका तो बन्धन कट सकता है । अतः इसे यह वर ाश्य दूँगा । अतः वे प्रसन्नतापूर्वक बोले---'देवि ! मैं लग्रामशिलाका रूप धारण कर तुम्हारे गर्भ (bed river )में निवास कहूँगा और मेरी संनिधिक कारण म निद्योंमें श्रेष्ठ मानी जाओगी तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, लपान तथा अवगाहन करनेसे मनुष्योंके मन. ाणी एवं कर्मसे बने हुए पापोंका नाश होगा । ो पुरुप तुम्हारे जलमें स्नान करके देवताओं, एपियों एवं पितरोंका तर्पण करेगा, वह अपने iतरोंको तारकर उन्हें खर्गमें पहुँचा देगा। साथ ही रा प्रिय बनकर वह खयं भी ब्रह्मलोकमें चला जायगा। म्हारे तटपर मृत प्राणियोंको मेरे लोककी प्राप्ति होगी, नहां जाकर सोच नहीं होता।

इस प्रकार देवी गण्डकीको वर देकर भगवान् वेष्णु वहीं अन्तर्भान हो गये । शशाङ्क ! तबसे हम और भगवान् विष्णु इस क्षेत्र \*में निवास करते हैं ।

भगवान् वराह कहते हें—व्युंबरे ! इस प्रकार क्रहकर भगवान् दांकरने चन्द्रमाको प्रभा प्रदान कर उनके

अङ्गोपर अपना हाथ भी फेरा। इससे वे तत्क्षण परम स्वच्छ हो गये। फिर भगवान् शंकर वहाँसे प्रस्थान कर गये। इसी 'सोमेश्वर' लिङ्गके दक्षिण भागमें रावणने वाणसे पर्वतका भेदन किया था, जहाँसे जलकी एक पित्र धारा निकली। यह स्नान करनेवालेके पापोंको हरण करती तथा प्रचुर पुण्य प्रदान करती है। इसका नाम 'वाण-गङ्गा' है। सोमेश्वरके पूर्व भागमें रावणका वह तपोवन है, जहाँ तीन राततक रहकर उसने तपस्या और नृत्यकार्य किये थे और उसके नृत्यसे संतुष्ट होकर भगवान् शंकर-ने उसे वर प्रदान किया था। इस कारण उस स्थानको 'नर्तनाचल' कहते हैं। वाणगङ्गामें स्नान करने तथा 'वाणेश्वर'का दर्शन करनेपर मनुष्यको गङ्गामें स्नान करनेका फल मिलता है और देवताकी भाँति उसे स्वर्गमें आनन्द भोगनेका सौभाग्य प्राप्त होता है।

वसुंधरे ! उसी समय सालङ्कायन मुनि भी मेरे शाल-प्राम-क्षेत्रमें आकर महान् तप करने लगे । उनके मनमें इच्छा थी कि 'मुझे शिवजीके ही समान पुत्र चाहिये ।' मुनिके इस श्रेष्ठ भावको जानकर भगवान् शंकरने अपना एक दूसरा सुन्दर सुखप्रद रूप निर्माण किया और अपनी योगमायाकी सहायतासे वे सालङ्कायनके पुत्र बनकर उनके दक्षिण भागमें विराज गये; परंतु सालङ्कायन मुनि इसे न जान सके । वे मेरी आराधनामें बैठे ही रहे । तब शंकरकी ही दूसरी मूर्ति नन्दीने हँसकर सालङ्कायन मुनिसे कहा—'मुनिवर ! आप अब उपासनासे विरत हों । आपका मनोरथ सफल हो गया।'

देवि ! नन्दीकी यह बात सुनकर मुनिवर सालङ्कायन-का मुख प्रसन्नतासे खिल उठा । वे आश्चर्यसे बोले— 'अहो ! यदि मेरे इस तपका फल उद्य हो गया तो भगवान् विष्णुको भी अवस्य दर्शन देना चाहिये । मैं जबतक उन्हें न देख़ँगा, तबतक मैं तपस्यासे उपरत न होऊँगा ।' फिर वे नन्दीसे बोले—'पुत्र ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम योगका आश्रय लेकर मथुरा

जाओ । वहाँ मेरा एक पवित्र आश्रम है । उस जगह मेरी प्रचुरमात्रामें गोसम्पत्ति पड़ी है। नामका मेरा शिष्य भी है । उन्हें आमुष्यायण लेकर तुम यथाशीव यहाँ आ जाओ ।' सालङ्कायन मुनिकी आज्ञासे नन्दी उसी क्षण मथुराको चल पड़े। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ऋषिके आश्रमका अन्वेषण किया और आमुष्यायण उन्हें दिखायी पड़ गये । पुन: कुशल-प्रश्नके बाद घरपर स्थित गो आदि सम्पत्ति-के विपयमें भी बातचीत की । उन्होंने उत्तर दिया-'साधो ! तपस्याके परमधनी मेरे गुरुदेवकी कृपासे यहाँ सर्वत्र कुदाल है । अव आप मेरे गुरुजीकी कुराल वतानेकी कृपा करें । इस समय वे कहाँ विराजमान हैं ? भाप कहाँसे पधारे हैं और आपके यहाँ आनेका प्रयोजन rया है ? यह बात विस्तारपूर्वक बतायें और अर्ध्य आदि वीकार करें ।' आमुष्यायणके इस प्रकार कहनेपर ान्दीने उनका दिया हुआ अर्घ स्वीकार किया और बताया तथा अपने मुनिका वृत्तान्त गनेकी बात स्पष्ट कर दी । फिर नन्दी आमुष्यायण-र साथ गोधन लेकर वहाँसे वापस हुए । बहुत र्नोतक चलनेके बाद वे गण्डकी नदीके तीरपर विणीसङ्गमपर पहुँचे । 'देविका'\* नामकी एक नदी । वहीं आकर तपस्या कर रही थी। पुलस्य एवं लह मुनिके आश्रम के पास यह तथा गङ्गानदी भी ाकर मिली । इन तीन निदयोंके एक साथ मिल जानेके ारण यह स्थान 'त्रिवेणी-सङ्गम' नामसे प्रसिद्ध हुआ । ागे चलकर इस महान् तीर्थका नाम 'कामिक' हुआ । त तीर्थसे पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ भगवान् करका एक महान् लिङ्ग है, जिसे 'त्रिजलेश्वर' महादेव

कहते हैं। इसके दर्शन करनेसे मुक्ति एवं मुक्ति दो सुलम हो जाती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।

पृथ्वी बोळी-प्रभो! मैंने तो सुना है कि त्रिवेणी केव प्रयागमें ही है, जहाँ भगवान् महेश्वर एक 'शूलटइ नामसे तथा दूसरे 'सोमेश्वर'नामसे प्रसिद्ध हैं। साथ । वहाँ स्वयं श्रीहरि भी 'वेणीमाधव' नामसे विराजते हैं। वह गङ्गा, यमुना और सरखती—ये तीन नदियाँ हैं, वह सम्पूर्ण देवताओं, ऋषियों, निदयों एवं तीर्थोंका समाज में विराजमान रहता है । उस 'तीर्थराज'में स्नान करनेवां तथा प्राणत्याग करनेवाले व्यक्ति मोक्षके भागी होते हैं फिर आप जो गण्डकीकी 'त्रिवेणी' बता रहे हैं, यह वह 'त्रिवेणी' है या कोई दूसरी ! महाभाग ! आप अखिल जगत्का हित करनेकी इच्छासे इसे बतानेकी कृपा करें। द्यानिधे ! मेरी कल्लुबित बुद्धिपर ध्यान न देकर इस प्रसङ्गको स्पष्ट करनेकी अवश्य कृपा करें ।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! इस शिपयमें एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वतके रमणीय स्थलमें देवतालोग निवास करते हैं। बहुत पहले जगत्के हित-सम्पादनके विचारसे भगवान् विण्यु वहीं तपस्या करने लगे। वुछ समय बाद उनके श्री-विग्रह्से एक अत्यन्त दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिससे चर और अचर—सम्पूर्ण संसार जलने लगा और विण्युके गण्डस्थल (कपोल) पसीनेसे भींग गये और उसी स्वेदसे दिन्य नदी गङ्गा प्रवाहित हुई। इस अद्भुत घटनासे जन-महर्लीक प्रभृति सभी आश्चर्यमें भर गये और गङ्गाके प्रादुर्भावस्थलका पता लगाने चले, पर पता न लग सका । अन्तमें ब्रह्मासिहत सभी देवता भगवान् शंकरक पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर एक ओर खंड़ हो गये और फिर उनसे गङ्गाके उद्गमका पता पृद्य।

यहाँ यह 'देविका' मुक्तिनाथ पर्वतपरकी एक छोटी-सी नदी है ।

<sup>†</sup> पुलहाश्रमका वर्णन 'श्रीमद्भागवत' ५ । ७ । ८, ११; ८ । ३० आदिमें भी आया है । यह आजका नेपाल राज्यके ान्तर्गतका 'मुक्तिनाथम्पर्वत ही है ('कल्याणम्का 'तीर्थाङ्क' पृ० १५४) । यहाँ प्रकरणके अन्तमं आगे 'हरिहरक्षेत्र) सोनपुर )का वर्णन हुआ है, जो पटनाके सामने गङ्गाके उत्तरतटपर स्थित है।

इसपर भगवान् शंकर कुछ क्षणके लिये ध्यानस्थ हुए । और फिर बोले—'आप लोगोंको इसका उत्पत्तिस्थल दिखाता हूँ।' यों कहकर वे उमादेवी, अपने गणों तथा देवताओंके सिहत उस ओर प्रस्थित हो गये, जहाँ भगवान् विण्णु तपस्यामें स्थित थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा—'भगवन् ! आप सर्वसमर्थ हैंं। अखिल जगत् आपसे बना है। आपके मनमें क्या अभिलाषा उत्पन्न हो गयी कि आप तप कर रहे हैं ! सम्पूर्ण संसार आपपर आश्रय पाये हुए हैं। आप सभीके अधिष्ठाता हैं। फिर आपके लिये कौन-सा दुर्लम पदार्थ है, जिसके लिये आप यह कठोर तप कर रहे हैं !'

इसपर जगत्प्रमु विष्णुने उन्हें प्रणाम करके उत्तर दिया— 'मैं संसारकी हितकामनासे तप करनेके लिये उद्यत हुआ हूँ। आपके दर्शन करनेके लिये भी मनमें बड़ी उत्सुकता थी। जगत्प्रमो! इस समय आपका दर्शन पा जानेसे मेरा यह मनोरथ सफल हो गया।'

भगवान् शंकर बोले-भगवन् ! यह मुक्तिक्षेत्र है।इसके दर्शन करनेसे ही मनुष्य मुक्ति पानेका अधिकारी हो जाता है। क्योंकि यहाँ आपके गण्डस्थल (क्योल)से प्रकट हुई 'गण्डकी' नदी नदियोंमें श्रेष्ठ होगी, जिसके गर्भमें आप सुशोभित होंगे—इसमें कोई संशय नहीं है । आप जगत्के स्वामी हैं । जव आपका यहाँ निवास होगा तो केशव ! आपके सम्पर्कसे मैं शिव, ब्रह्मा, समस्त देवता, ऋषि, यज्ञ एवं तीर्थ-प्रायः सभी इस गण्डकी नदीमें सदा निवास कोरंगे। प्रभो! जो मनुष्य पूरे कार्तिक मासमें यहाँ स्नान करेगा, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायँगे और वह निश्चय ही मुक्तिका भागी होगा । यह तीथोंमें परम तीर्थ तथा मङ्गलोंमें परम मङ्गल है । यहाँ स्नान करनेसे मानव गङ्गा-स्नानके फलके भागी हो जापँगे । इसके स्मरण करने, देखने तथा स्पर्श

करनेसे मनुष्य पापसे छूट सकता है। इसकी समता करनेवाली दूसरी कोई नदी नहीं है। केवल गङ्गा इससे श्रेष्ठ है। मुक्ति-मुक्ति देनेवाली परम पुण्यमयी वह गण्डकी जहाँ है, वहीं 'देविका' नामसे प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी गण्डकीके साथ मिल गयी है। यहींसे थोड़ी दूरपर पुलस्त्य और पुलह मुनि आश्रम बनाकर सृष्टिका विधान सम्पन्न होनेके लिये महान् तपस्या कर रहे थे। तपके फलस्वरूप उन्हें सृष्टि करनेकी हाक्ति सुलभ हो गयी। उसी समय ब्रह्माके हारीरसे एक पुण्यमयी नदी गङ्गा जो नदियोंमें प्रधान मानी जाती है। वह तथा एक और नदी देविका गण्डकीमें आकर मिल गयी। अतः उस महान् पिवत्र नदीका नाम त्रिवेणी पड़ गया, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। वह पिवत्र मुक्तप्रद क्षेत्र एक योजनके विस्तारमें है।

देवि ! पूर्व समयकी बात है । वेद-विद्याविशारद कर्दममुनिके दो पुत्र थे, जिनका नाम क्रमशः जय और विजय था। ये दोनों यज्ञविद्यामें निपुण तथा वेद एवं वेदाङ्गके पारगामी विद्वान् थे और भगवान श्रीहरिमें भी उनकी वड़ी निष्ठा थी। संयोगसे कभी उन दोनों परम कुशल बाह्मणोंको राजा मरुतने यज्ञके लिये बुलाया । यज्ञ समाप्त होजानेपर उन दोनों भाइयोंकी पूजा की और उन्हें प्रसूत दक्षिणा दी । अव वे दोनों ब्राह्मण घर आ गये और दक्षिणामें मिली हुई सम्पत्तिको बाँटने लगे । इसी समय उनमें आपसमें संघर्ष छिड़ गया । बड़े पुत्र जयका कथन था कि धनको वरावर-वरावर बाँटना चाहिये। विजयने कहा--जिसने जो अर्जन किया है, वह धन उसका है। तब जयने विजयसे कहा—-'क्या मुझे तुम राक्तिहीन मानकर ऐसा कहते हो । सव सम्पत्ति लेकर तुम जो मुझे देना नहीं चाहते तो ग्राह वन जाओ ।' इसपर विजयने भी जयसे कहा-- 'क्या धनके लोभसे तुम

सर्वथा अन्वे ही हो गये हो ! तुम मदान्घ होकर जो मुझसे इस प्रकार कह रहे हो तो तुम मदान्घ हाथी ही हो जाओ ।'

इस प्रकार एक दूसरेके शापके कारण वे दोनों बाह्मण अलग-अलग गज और प्राह वन गये। इनमें विजय तो गण्डकी नदीमें जातिस्मर ग्राह हुआ और जय त्रिवेणीके वन्य क्षेत्रमें हाथी । वह हाथीके वच्चों और हथिनियोंके साथ कीडा करता हुआ वहीं वनमें रहने लगा। इस प्रकार प्राह और गजराल—दोनोंको वहीं रहते हुए कई हजार वर्ष बीत गये। एक समयकी बात है---वह हाथी कभी हथिनियोंके झंडको साथ लेकर त्रिवेगीमें पहुँचा और उसके बीचमें जाकर स्नान करने लगा । वह हथिनियोंपर जल छिड़कता और हथिनियाँ उसपर जल छिड़कर्ती । वह सुँडसे रूपं ही जल पीता और उन हथिनियोंको भी पिलाता । इस प्रकार प्रसन्नमन होकर वह उनके साथ क्रीडा करता रहा। उसकी सी क्रीडाके बीच दैवयोगसे प्रेरित वह प्राह अपने पूर्व 'रका स्मरण करता हुआ उस हाथीके पास आया गैर उसके पैरको अत्यन्त दृढतासे पकड़ लिया। सपर हाथीने भी उसपर अपने दाँतोंसे प्रहार किया। धर अब वह प्राह उस हाथीको जलमें खींचने लगा। ाथी बाहर निकलना चाहता और ग्राह उसे भीतर ींच ले ज़ाना चाहता था। इस प्रकार उन दोनोंमें ई हजार वर्षोतक युद्ध चलता रहा। इस प्रकार मत्सर ( हेष एवं क्रोध )से परिपूर्ण

इस प्रकार मत्सर (हेष एवं क्रोध) से परिपूर्ण ज एवं ग्राह—इन दोनोंके परस्पर लड़नेसे वहाँ के हुत-से प्राणियोंको महान् पीड़ा पहुँची । बहुतेरे जीव तो ।पने प्राणोंसे भी हाथ धो बैठे। तब उस क्षेत्रके खामी जलेश्वर ने भगवान् श्रीहरिको इसकी सूचना दी और इसपर ग्यां अगवान्ने सुदर्शन चक्रसे ग्राहके मुँहको चीर डाला । वसुंधरे ! वे अपने चक्रको बार-वार चर रहे थे । इससे शिलाओंपर भी चोट पहुँची।अतः चक्रे आघातसे शिलाओंमें भी उनके चिह्न पड़ गये जिस्से वे शिलाएँ वज्रकीटद्वारा खायी-सी दीखती हैं । सुन्दि! इस त्रिवेणीक्षेत्रके विषयमें तुम्हें संदेह करना ठीक नहीं है । इस क्षेत्रकी ऐसी महिमा है, जिसका वर्णन में? तमसे किया ।\*

वसुंधरे ! राजा भरत भी पुलह-पुलस्त्यमुनिके आश्रमके 'त्रिजलेश्वर'भगवानुकी जाकर पूजामें संलग्न हुए तो उनकी संसारसे सर्वथा विरित हो गयी और मृगके शरीर छूटनेके पश्चात वे जडभात हुए 🕇 । इस जन्ममें भी पुन: उन्होंने इनकी पूजा की । इसीसे वे जलेश्वर या जडेश्वर भी कहलाने लगे। भक्ति-पूर्वक उनकी पूजा करनेसे योगसिद्धि प्राप्त हो जाती है । सुभगे ! जब मैं श्रेष्ठ शालग्राम-क्षेत्रमें था तो वहीं मुझे यह बात विदित हुई कि जलेश्वरने (जडभरत) मेरी स्तुति की है। वसुचे! भक्तोंपर कृपा करनेके लिये मैं विवश हो जाता हूँ, अतः मैंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। मेरा प्रथम चक्र जहाँ गिरा, वहाँ 'चक्रतीर्थ' वन गया। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य तेजसे सम्पन्न होकर सूर्यके लोकमें प्रतिष्ठा पाता है और मरकर मेरे लोकको प्राप्त होता है। मेरे तथा भगवान् शंकरके वहाँ रहनेके कारण ही यह तीर्थ 'हरिहरक्षेत्र' कहलाने लगा।

यहाँ 'त्रिधारक' नामका तीर्थ है, जिसके पूर्वभागों 'हंसतीर्थ' नामसे प्रसिद्ध एक स्थान है। वहाँका एक कौतुकपूर्ण सर्वोत्कृष्ट वृत्तान्त वताता हूँ, सुनो। किसी समयकी शिवरात्रिके दिन जब इस मन्दिरमें उत्सव चल रहा था, अनेक प्रकारके नैवेच अर्पण करके शंकरजीकी उपासना चल रही थी, इतनेमें ही कुछ भूखे कीए उस अन्तपर टूट पड़े और एक कौआ अन्न उटाकर उपर

इसमें तथा श्रीमद्भागवत ८ । २-४ एवं वामन-पुराणके भाजेन्द्रमोक्ष कथामें कुछ अन्तर है ।

न यह कथा भागवत ५ । १० में है।

ड़ गया और दूसरा उसको छीननेके लिये उसपर गया। इस प्रकार वे दोनों परस्पर लड़ते हुए एक कुण्डमें गेर पड़े। वहाँ गिरते ही सहसा उनकी आकृति हंसके समान हो गयी और जब वे बाहर निकले तो उनसे चन्द्रमाके जुल्य प्रकाश फैलने लगा। वहाँको जनता यह देखकर महान् आश्चर्यमें भर गयी । तबसे लोग उस स्थानको 'हंसतीर्य' कहने लगे । वहुत पहले यहीं यक्षोंने भगवान् शंकरकी आराधना की थी । उस समयसे वह 'यक्षतीर्य'के नामसे कहा जाता है । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य पवित्र होकर यश्चोंके लोकमें प्रतिष्ठा पाता है । अध्याय १४४)



#### शालग्राम-क्षेत्रका माहात्म्य

धरणीने पूछा—भगवन् ! आप सम्पूर्ण देवताओं के खामी हैं । मैं जानना चाहती हूँ कि मुनिवर सालङ्कायन ने आपके उस मुक्तिप्रद क्षेत्रमें तपस्या करते हुए अन्य कौन-सा कार्य किया और कौन-सी सिद्धि प्राप्त की ?'

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! सालङ्कायन मुनि वहाँ दीर्घ कालतक तप करते रहे । उनके सामने एक उत्तम वृक्ष था, जिससे सुगन्ध - फ्रैल रही थी । सालङ्कायन ऋषि निरन्तर तप करनेसे थक गये थे। इतनेमें उनकी दृष्टि उस शाल वृक्षपर पड़ी। वे उस विशाल वृक्षके नीचे गये और विश्राम करने छगे । उनके मनमें मेरे दर्शनकी अभिलाषा बनी रही । उस समय शाल वृक्षके पूर्वभागमें पश्चिमकी ओर मुख करके मुनि बैठे थे। मेरी मायाने उन्हें ज्ञानशून्य बना दिया था, अतः वे मुझे देख न सके । सुन्दरि ! कुछ दिनोंके बाद जब वैशाख मासकी द्वादशी तिथि आयी तो वहीं पूर्व दिशामें ही उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ । उस समय उत्तम गतका पालन करनेवाले उन तपस्वी मुनिने मुझे वहाँ देखकर बार-वार प्रणाम किया और वेद-के मन्त्रोंसे मेरी स्तुति करने लगे । उस अवसरपर मेरे तीरण तेजसे मुनिक नेत्र चौंधिया गये, अतः उन्होंने धीरेसे अपने नेत्र वंद कर छिये और स्तुति करने लगे। फिर ज्यों ही उन्होंने अपनी आँखें खोली, तो उन्होंने देखा कि मैं उस वृक्षके दक्षिण भागमें खड़ा हूँ।

अब वे ऋषि मेरे सामने आकर बैठ गये और ऋग्वेदके स्तोत्रोंसे मेरी स्तुति करने लगे। तबतक मैं शालके पिक्षमकी ओर चला गया। तब वे मुनि भी वहीं पिश्वमकी ओर जाकर बैठ गये और 'यजुर्वेद'के मन्त्रोंसे मेरी स्तुति की। देवि! इसके बाद मैं उसके उत्तर दिशामें चला गया। वहाँ भी वे सामवेदके मन्त्रोंका गान करके मेरी स्तुति करने लगे। सुन्दिर ! फिर तो उन ऋषिप्रवर सालङ्कायनकी स्तुतियोंसे संतुष्ट होकर मैं उनपर अत्यन्त प्रसन्न हो गया। अतः उनसे कहा—'मुनिवर सालङ्कायन ! तुम्हारे इस तप एवं स्तुतिके प्रभावसे मैं परम संतुष्ट हूँ। तपस्याके फलखरूप तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गयी है।'

इसपर सालङ्कायन मुनिने विनयपूर्वक मुझसे कहा — 'हरे ! मैं भूमण्डलपर निरन्तर भ्रमण तथा तप करता रहा । किंतु निश्चित रूपसे मुझे आज ही आपका ग्रुभ दर्शन प्राप्त हुआ है । यदि आप मुझपर प्रसन हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो जगनाथ! मुझे भगवान् शिवके समान पुत्र देनेकी कृपा कीजिये। मुनीश्वर! ईश्वरकी ही एक दूसरी मूर्ति नन्दिकेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है जो (नन्दिकेश्वर) आपके दाहिने अङ्गसे पुत्रके रूपमें प्रकट हो चुके हैं। ब्राह्मणदेव! अब आप तपसे उपरत हों। योगमायाकी शक्तिसे सम्पन्न होकर वे इस समय मेरे साथ ब्रजमें विराज रहे हैं। आपके शिथ आमुप्यायणको मथुरासे वुलाकर उनके

साथ वे शूलपाणि-रूपमें वहाँ अवस्थित हैं। अब एक दूसरी गुप्त बात भी बताता हूँ, उसे सुनें। आजसे यह उत्तम क्षेत्र 'शालग्राम'क्षेत्र कहलायगा। साथ ही आपने जो यह वृक्ष देखा है, वह भी नि:संदेह में ही हूँ। इसे भगवान् शंकरके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। मैं अपनी योगमायासे सदा लिया रहता हूँ, किंतु आपके तपसे मैं प्रकट हुआ हूँ।'

वसुधे ! उस समय सालङ्कायन मुनिको इस प्रकार वर देकर उनके देखते-ही-देखते मैं अन्तर्धान हो गया । उस वृक्षकी प्रदक्षिणा करके सालङ्कायन मुनि भी अपने आश्रमको चळ पड़े ।

वसुंधरे ! अव एक दूसरा महान् आश्चर्यपूर्ण स्थान वतलाता हूँ । यहाँ 'शङ्खप्रभ'नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम गुद्य क्षेत्र है । वहाँ द्वादशीके पर्वपर आधी रातमें शङ्खकी घ्वनि सुनायी देती है । उसी क्षेत्रके दक्षिण दिशामें 'गदाकुण्ड' नामसे विख्यात मेरा एक अन्य स्थान भी है, जहाँसे एक स्रोत प्रवाहित है । वहाँ तीन दिनोंतक रहकर स्नान करनेकी विधि है । इसमें स्नान करनेवाला व्यक्ति वेदान्तवादी ब्राह्मणोंके समान फल्मागी होता है । यदि श्रद्धालु एवं गुणवान् मनुष्य उस क्षेत्रमें प्राणका परित्याग करता है तो वह हाथमें गदा लिये हुए विशालकाय होकर मेरे लोकको प्राप्त करता है ।

वसुंघरे! यहीं 'देवहद' संज्ञावाला मेरा एक दूसरा क्षेत्र भी है। यह अगाध जलवाला श्रेष्ठ देव सरोवर सुन्दर एवं शीतल जलसे सम्पन्न होकर सबको सुख पहुँचाता है। देवता भी उसके लिये तरसते हैं। पृथ्वी देवि! वह हद सदा जलसे परिपूर्ण रहता है। उसमें अनेक ऐसी मछलियाँ भी विचरण करती रहती हैं, जिनपर चक्रका चिह्न अङ्कित रहता है।

सुनयने ! अब वहाँका एक दूसरा प्रसङ्ग बताता हूँ, उसे सुनो । वहाँ एक आश्चर्ययुक्त घटना निरन्तर घटती रहती है । मुझमें श्रद्धा रखनेवाला मानव ही इस अलौकिक आश्चर्यमय दृश्यको देख सकता है, पारी पुर उसे देखनेमें असमर्थ हैं। उस परम पिनत्र देवहरूं सूर्योदयके समय सुनहरे रंगके छत्तीस खर्णप्रतः दिखायी पड़ते हैं, जिन्हें सभी लोग मध्याह कालतः देखते हैं। उसमें स्नान करनेपर मानसिक, वाचिक ए शारीरिक मल धुल जाते हैं और वे शुद्ध होकर क चले जाते हैं। जो व्यक्ति दस दिनोतक वहाँ निवास ए स्नान करता है, उसे विधिपूर्वक अनुष्ठित दस अर्थमध् य ज्ञोंका फल प्राप्त होता है। यदि मेरे चिन्तन संलग्न प्राणी वहाँ अपना प्राण त्याग करता है व वह अश्वमेध-यज्ञके फलको भोगकार मेरा साहर मोक्ष प्राप्त करता है।

देवि ! यहीं श्रीकृष्णके विग्रहसे 'कृष्णगण्डकी' व प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार 'त्रिशूलगङ्गा'-नामय प्रसिद्ध विशाल नदी जो शिवके शरीरसे निकली है, वर भी यहीं है। इस प्रकार दोनों नदियोंके बीचका पह प्रदेः तीर्थ बन गया है। इस स्थानको 'सर्वतीर्थकदम्बक' फहते हैं यहाँका कदली-वन शिववनकी सुषमा बढ़ाता है। निसुर जायफल, नागकेसर, खज्रू, अशोक, वकुल, आः प्रियालक, नारियल, सोपारी, चम्पा, जामुन, धः नारङ्गी, बेर, जम्बीर, मातुलुङ्ग, केतकी, मिल्लिय ( चमेली ), यूथिका ( ज्ही ), क्ई, कोरया, दुटन अं अनार आदि अनेक फलों तथा फलोंवाले दृक्षोंसे उसक अनुपम शोभा होती रहती है । देवता छोग अपर्न पत्तियोंके साथ वहाँ आकर आनन्दका अनुभव करते हैं इस परम पुण्यमय सरोवरमें उन दो महान् नदियोंक सङ्गम है । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सी अध्यंग यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। वहाँ वैशाख मासं स्नान करनेसे एक हजार गाय दान करनेका, मात्र महीनी स्नान करनेका तथा प्रयागर्मे मकर स्नानका फल पा रंख है। कार्तिक मासमें सूर्य जब तुला राशिपर आ जायें, त वहाँ विधिपूर्वक स्नान करनेवाला निश्चय ही मुक्तिगरण अधिकारी हो जाता है। देवि! इस प्रकार यह हम लोगोंका 'हरिहरात्मक' क्षेत्र है। जो यहाँ शरीरका त्याग करते हैं, उन मेरे कर्मके अनुसरण करनेवाले व्यक्तियोंको उत्तम गति प्राप्त होती है। पहले 'मुक्तिक्षेत्र', तव 'स्रुखण्ड' फिर उन दोनों दिव्य स्थलोंसे निर्मित बहाव-प्रदेश और त्रिवेगी-सङ्गम—इन तीथोंमें उत्तरोत्तर क्रमशः एक-से-एक श्रेष्ठ माने जाते हैं। गण्डकीसे सङ्गम-क्षेत्रको परम प्रमाण जानना चाहिये। देवि! इस प्रकार निदयोंमें वह गण्डकी नदी सर्वश्रेष्ठ है। भागीरथी गङ्गासे वह जहाँ मिलती है, वहाँ स्नान करनेसे बहुत फल होता है। यह वही महान् क्षेत्र है, जिसे 'हरिहर-क्षेत्र' कहते हैं। यह वही महान् क्षेत्र है, जिसे 'हरिहर-क्षेत्र' कहते हैं।

यहाँ पित्रत्र गण्डकी नदी भगवती भागीरथीसे मिलती है। इस तीर्थके महत्त्वको तो देवतालोग भी भलीभाँति नहीं जानते।

तायक महरवका ता दवतालाग मा मलामाति नहा जानत।

भद्रे ! मैं तुमसे शालप्राम-क्षेत्र\* और सब पार्योको
नष्ट करनेवाले गण्डकीके माहात्म्यका वर्णन कर चुका।

नष्ट करनेवाले गण्डकीके माहात्म्यका वर्णन कर चुका ।
जो मानव प्रातःकाल उठकर इसका सदा पाठ
करता है, वह अपनी इक्कीस पीढ़ियोंको तार देता है ।
ऐसा मानव मृत्युके समय कभी मोहमें नहीं पड़ता। वह
यदि परम सिद्धि चाहता है तो मेरे धाममें चला जाता
है । महादेवि ! मैंने तुमसे शालग्राम-क्षेत्रके इस श्रेष्ठ
माहात्म्यका वर्णन कर दिया । अब तुम्हें अन्य कौन-सा
प्रसङ्ग सुननेकी इच्छा है ! कहो ! (अध्याय १४५)

## रुरुक्षेत्र । एवं इपीकेशके माहात्म्यका वर्णन

पृथ्वी बोली—प्रभो ! आपने जो शालप्राम-क्षेत्रके बहुत अद्भुत माहात्म्यका वर्णन किया, जिसके श्रवण करनेसे मेरी चिन्ता शान्त हो गयी । अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि 'रुरु'-खण्डकी प्रसिद्धि कैसे हुई और वह उत्तम क्षेत्र आपका शुम आश्रम कैसे बन गया ! जगलाथ ! आप इसे मुझे बतानेकी कृपा करें ।

भगवान् वराह् कहते हैं—देवि ! पहले भृगुवंशमें देवदत्त नामके एक वेद-वेदाङ्गपारगामी विद्वान् बाह्मण रहते थे । वे अपने पवित्र आश्रममें रहकर दस हजार वर्णातक कठोर तपस्या करते रहे । इससे इन्द्रके मनमें महान् चिन्ता उत्पन्न हो गयी । अतः उन्होंने कामदेव, वसन्तऋतु तथा गन्धवोंके साथ प्रम्लोचा नामकी अप्सराको बुलाकर उनकी तपस्यामें विश्व डालनेके लिये भेजा और वह अपरा इनके साथ मुनिवर देवदत्तके आश्रमपर चली गयी। वहाँ अनेक प्रकारके वृक्ष और लताएँ पहलेसे ही उनके आश्रमकी शोभा बहा रहे थे तथा कोकिलोका समृह मधुर क्रूजन कर रहा था। आह्मकी मञ्जरियाँ, भौरींका गुझन, गन्धवों-का संगीत, शीतल, मन्द, सुगन्धित वायु—ये एक-से-एक

रागोद्दीपक थे । अत्यन्त खच्छ सुगन्धित और मधुर जलसे सरोवर भरा था, जिसमें कमलोंका समुदाय खिला हुआ था। इसी समय उस परम सुन्दरी अप्सराने अत्यन्त मधुर संगीतका तान छोड़ा। इधर कामदेवने भी अपना पुष्पमय धनुष खींचा और उसपर वाणोंका संधान कर शान्त चित्तवाले मुनिवर देवदत्तको अपना लङ्य बनाया । रम्य आलापसे सम्पन उस सुमधुर संगीतको सुनकर उन उत्तम व्रती मुनित्रर देवदत्तका चित्त विक्षुब्ध हो उठा। अत्र ने इधर-उधर देखते हुए आश्रममें घूमने लगे। इसी बीच सुन्दर अङ्गोंसे शोभा पानेवाली वह प्रम्लोचा भी उन्हें दीख गयी । उस समय वह गेंद उछाल रही थी । उसकी दृष्टि पड़ते ही मुनिवर देवदत्त कामदेवके वाणसे बिंध गये। उसीसमय प्रम्लोचाके अङ्गोंपर मलयवायुका श्लोंका लगा, जिससे उसके वस्न भी खिसक गये। अब मुनि अपनेको सँभाळ न सके। उन्होंने उससे पूछा—'सुभगे! तुम कौन हो तथा इस उपवनमें कैसे आयी हो !' अन्तमें उसकी सम्मतिसे उसके साथ रहते हुए उन्होंने अपने तपके प्रभावरे अनेक मनोहर भोगोंको भोगा। सुख-भोगमें आसक

<sup>•</sup> विल्पोर्ड तथा पंतानुराणः पाताललं अ० ७८के अनुसार यह शालग्राम पर्वत पुक्तिनाथः ही है। द्रष्टन्य-

<sup>🕂</sup> भीविष्णुपुराण १ । १५ । १३ आदिके अनुसार यह भी भुक्तिनाथम्के ही आसपासका पर्वत है ।

त० पट अं० ३५—

होकर दिन-रात वे कभी सोते भी न थे। इस प्रकार बहुत दिन न्यतीत हो गये। एक दिनकी बात है, उनका विवेक जामत हुआ और वे अज्ञानरूपी नींदसे सहसा जाग उठे । वे कहने लगे-- 'अहो ! भगवान श्रीहरिकी माया केंसी प्रवल है, जिसके प्रभावसे मैं भी मोहके गर्तमें डूब गया। यह जानते हुए भी कि इससे मेरी तपस्या नष्ट हो जायगी, प्रवल दैवके अधीन होनेके कारण मेंने यह कुत्सित कार्य कर डाला । 'सुभाषित'के नामसे यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि नारी अग्निके कुण्ड-जैसी है और पुरुष घृतके घड़ेके समान, पर मेरी समझसे तो यह बोंका प्रवादमात्र है । विचारकी दृष्टिसे देखा जाय तो तृत: इनमें वड़ा अन्तर है। क्योंकि धीका घड़ा तो गपर रखनेसे पिघलता है, न कि देखनेमात्रसे। किंतु प्त्र तो स्त्रीको देखकर ही पिघल उठता है। तथापि र स्त्रीका यहाँ कोई अपराध नहीं है; क्योंकि मैं rयं अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेमें असमर्थ था।<sup>'</sup> इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए उन्होंने प्रम्लोचाको हाँसे विदा कर दिया। फिर वे सोचने लगे—'इस स्थानमें इ विष्न हुआ, अतः मैं अब इस आश्रमका परित्यागर्कर हीं अन्यत्र चल्रुँ और वहाँ तीत्र तपस्याका आश्रय कार इस शरीरको सुखा दूँ। इस प्रकार निश्चय कर वे <u>। गुमुनिके आश्रमपर गये और वहाँ गण्डकी नदीके</u> ाङ्गममें स्नानकर देवताओं और पितरोंका तर्पण क्या एवं भगवान् विष्णु और शिवकी भलीभाँति पूजा की। फेर वे भगवान् शंकरके दर्शनकी अभिलाषासे गण्डकीके तटपर स्थित भृगुतुङ्ग\*पर कठोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीतनेपर भगवान् शंकर उन मुनिपर संतुष्ट हुए । उनके लिङ्गरूपमें सहसा ऊपर एवं नीचेसे

जलकी तिर्छी धाराएँ निकलने लगीं। फिर वे बोले---'मने! इधर मुझे देखो, मैं शिव हूँ । तुम्हें जानना चाहिये कि तिणु भी मैं ही हूँ। हम दोनोंमें तत्त्वतः कोई भेद नहीं है। इसके पूर्वके तपमें तुम्हारी मुझमें और विष्णुमें भेद-दृष्टि थी, अतः तुम्हें विष्नोंका सामना करना पड़ा तथा तुम्हारी महान् ,तपस्या क्षीण हो गयी। अब तुम हम दोनोंको समानभावसे ही देखो । इससे तुम्हें फिर शीष्र ही सिद्धि सुलभ हो जायगी । जहाँ तुमने तपस्या की है और अनेकों शिवलिङ्गोंका प्राकट्य हुआ है, वह स्थान 'सङ्गम'-नामसे प्रसिद्ध होगा । इस गण्डकी-तीर्थमें स्नान करके जो यहाँ मेरे इन लिङ्गोंकी पूजा करेगा, उसे सम्यक् प्रकारसे योगका उत्तम फल प्राप्त हो जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं ।' मुनिको वर देकर भगवान् शंकर वहीं अन्तर्धान हो गये और वे उनके बताये मार्गका अनुसरण करने लगे । अतः वे परम सायज्य-पदको प्राप्त हुए।

इधर मुनिके सम्पर्कसे प्रम्लोचा भी गर्भवती हो गर्य थी। आश्रमके पास ही उससे एक कत्या उत्पन हुई जिसे वहीं छोड़कर वह स्वर्गलोकमें चली गयी। उसरे उत्पन हुई कन्या भी 'रुरु'नाम्क मृगोंद्वारा पालित होक धीरे-धीरे बड़ी हुई, अतः उसका नाम भी 'रुरः' हुआ वह अपने पिता देवदत्तके आश्रमपर ही रहती, अनेः युवक उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते, किंतु उसने किर्स की भी बात न मानी और भगवान् विष्णुकी प्रसन्तताः लियेतपस्या करने लगी । वह कठोर तप करती हुई केवः सूखे पत्ते खाकर रहती और बादमें पत्ते खाना भी छोड़क केवल वायुके आहारपर रहती हुई वह भगवान् श्रीहरिः आराधनामें तत्पर हो गयी । इस प्रकार सो वर्गातक इन्द्रों सहती हुई निश्चल-भावसे भगवद्ध्यानमें समाधिस्य होः

श्रीनन्दलाल 'दें? आदिके अनुसार यह गण्डकीके पूर्वोत्तरतटपर नेपालका 'मुक्तिनाथ' पर्वत ही है । 'महाभागत' १ । उ ५७, २१६ । २; ३ । ९४ । ५०, ८५ । ९१-९२; ९० । २३; १३ । २५ । १८-१९ में भी इस ( भृगुतुङ्ग)का उल्लेख टीकाकार पं नीलकण्ठके अनुसार यह 'तुङ्गनाथ' है। According to Nilkantha it is 'Tunganath' ( Geog of Anc. & Med. India P. 34)

<sup>†</sup> स्वल्पान्तरसे यह कथा श्रीमन्द्रागवत ४ । ३० । १३ तथा 'विष्णुपुराण'के प्रथम अंशके १५ वें अध्यायमें भी

स्थाणु (ठूँठ)के समान निश्चल रहने लगी । अब उसके शरीरके दिन्य प्रकाशसे सारा संसार न्याप्त हो गया । अब मैं उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ । नियन्त्रित

अब मैं उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ । नियन्त्रित इन्द्रियोंवाली उस कन्याके सामने खयं मैं नियन्त्रित-रूपसे प्रकट हुआ, अतः तबसे मैं 'हृषीकेश' नामसे यहाँ स्थित हुआ \* । फिर मैंने उससे कहा— 'बाले! तुम्हारी इस उत्तम तपस्यासे मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ । तुम्हारे मनमें जो कुळ बात हो, वह मुझसे वररूपमें माँग लो ।

अदेय वर भी मैं तुम्हें इस समय देनेके लिये तत्पर हूँ। '
तब 'रुर'नामकी उस दिव्य कन्याने मुझ श्रीहरिकी बारंबार प्रणाम-स्तुति की और कहा—'जगत्पते! आप यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो देवाधिदेव! आप इसी रूपसे यहाँ विराजनेकी कृपा कीजिये।' तब मैंने उससे कहा—'बाले! तुम्हारा कल्याण हो। मैं तो यहीं हूँ,

अन्य किन्हीं व्यक्तियोंके लिये जो अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसा

# 'गोनिष्क्रमण'-तीर्थ और उसका माहात्म्य

धरणीने कहा—भगवन् ! आपकी कृपासे मैंने रुरु-क्षेत्र हृषीकेशकी महिमाका वर्णन सुना । देवेश ! अव जो अन्य पावन क्षेत्र हैं, उन्हें बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! हिमालय-पर्वतके शिखरपर मेरा एक क्षेत्र है, जिसका नाम है—'गोनिष्क्रमण', जहां पहले सुरभी आदि गौएँ समुद्रसे तरकर बाहर निकली थीं। बहुत पहले 'और्वनाम'से प्रसिद्ध एक प्रजापित थे, जिन्होंने यहाँ दीर्घकालतक निष्कामभावसे तपस्या की थी। बसुंघरे ! कुछ दिनोंके बाद जिस ऊँचे पर्वतपर वे तपस्या कर रहे थे, फलों एवं फूलोंसे परिपूर्ण

लक्सी भी वहाँ प्रकट हो गयीं। अतः वहाँ कुछ और तपस्ती

हाराण आ गये। इसी समय कहींसे चूमते हुए वहाँ महान्

अब तुम मुझसे कोई अन्य वर भी माँग लो।' इसपर उसने मुझे प्रणाम कर कहा—'देवेश ! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो आप ऐसी कृपा करें कि यह क्षेत्र मेरे ही नामसे प्रसिद्ध हो जाय—इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई

अभिलापा नहीं है । सुमगे ! तब मैंने कहा— 'देवि ! ऐसा ही होगा, तुम्हारा यह शरीर सर्वोत्तम तीर्थ होगा और यह समस्त क्षेत्र भी तुम्हारे ही नामसे

विख्यात होगा । साथ ही जो मनुष्य इस तीर्थमें तीन रातोंतक निवास एवं स्नान करेगा, वह मेरे दर्शनसे पवित्र हो जायगा—इसमें कोई संशय नहीं । उसके जाने अनजाने किये गये सभी पाप नष्ट हो जायँगे—

इसमें कोई संदेह नहीं।'

देवि ! इस प्रकार 'रुरु'को वर देकर मैं वहीं अन्तर्धान हो गया और वह भी समयानुसार पवित्र तीर्थ वन गयी । (अध्याय १४६)

तेजस्वी भगवान् शंकर भी आ गये । एक बार और्व

मुनि जब कुछ कमलपुष्पोंके लिये हरिद्वार गये थे कि

महादेवने अपने उम्र तेजसे और्व मुनिके उस प्रिय आश्रमंको भस्म कर दिया और फिर 'वहाँसे यथाशीव्र अपने वासस्थान हिमालयपर चले गये। देवि! ठीक उसी समय मुनिवर और्व पत्र-पुष्पकी टोकरी लिये हरिद्वारसे अपने उस आश्रमपर आ गये। यद्यपि मुनि शान्त एवं मृदु खभावके क्षमाशील एवं सत्यत्रतमें तत्पर रहनेवाले थे, तथापि प्रभूत फूलों, फलों एवं जलोंसे सम्पन्न उस आश्रमको दग्ध हुआ देखकर वे कोधसे भर गये। दु:खके

कारण उनकी आँखें डवडवा गर्यी और क्रोधसे भरकर उन्होंने यह शाप दिया—'प्रचुर फ़लों, फलों और उदकोंसे सम्पन मेरे इस आश्रमको जिसने जलाया है, वह भी दु:खसे

क हुमीकाणि नियम्यादं यतः प्रत्यक्षतां गतः । 'हुमीकेश' इति ख्यातो नाम्ना तत्रैव संस्थितः ॥
(वराहपुरा० १४६ । ७३ )

संतप्त होकर सारे संसारमें भटकता फिरेगा। फलतः भगवान् शंकर समस्त संसारके खामी होते हुए भी उसी क्षण न्याकुल हो उठे और उन्होंने उमा देवीसे कहा— 'प्रिये! और्व मुनिकी कठिन तपत्या देखकर देवसमुदायके हदयमें आतङ्क छा गया था । इसिलिये मुझसे उन्होंने प्रार्थना की कि 'भगवन ! अखिल जगत जल रहा है। फिर भी वे ( और्व ) इससे बचानेके लिये कोई चेया नहीं करते । हमारी प्रार्थना है कि आप उसके निवारणके लिये कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिससे सबकी सुरक्षा हो सके ।' जब देवताओंने मुझसे इस प्रकार कहा, तब मैंने और्वके आश्रमपर ततीय नेत्रकी दृष्टि डाल दी, अतः उनका वह आश्रम भस्म हो गया । हमलोग तो वहाँसे बाहर निकल गये; किंतु आश्रमके जलनेसे और्वको महान् दुःख तथा संताप हुआ। शिवे! वे क्रोधसे भर उठे हैं और अव उनके रोषयुक्त शापसे हमारे मनमें भी बड़ी व्यथा हो रही है।'

वसुंबरे ! फिर महाभाग शम्भुने अशान्त होकर इधरउधर भ्रमण करना आरम्भ किया; किंतु किसी क्षण वे
शान्त न रह सके । मैं भी उनके आत्मा होनेसे उस समय
उनके दुःखसे दुःखी और संतप्त होकर निश्चेष्ट-सा हो
गया । इधर पार्वतीने भगवान् शंकरसे कहा—'अब हमलोग भगवान् नारायणके पास चलें । सम्भव है, उनकी
वाणी और परामर्शसे हमें शान्ति मिल जाय । अथवा
भगवान् नारायणको साथ ले फिर हम सभी और्वके
पास चलें और उनसे प्रार्थना करें कि आपने जो
शाप दिया है, उसे वापस कर लें; क्योंकि इससे हम

देवि ! फिर उस समय इस प्रकारके सभी प्रयत्न किये गये, किंतु और्वने उत्तर दिया—'मेरी बात कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। हाँ, मैं उपाय बतला सकता हूँ, सुरिंभ गायोंको लेकर आप लोग वहाँ जाएँ। और ये गौएँ अपने दूधोंसे रुद्रको स्नान करापें तो निश्रप ही इस शापसे आप सब छूट जापँगे, इसमें संदेह नहीं।

कल्याणि ! उस अवसरपर मैंने महान् शिक्तः शालिनी सतहत्तर प्रुरिम गायोंको खर्गसे नीचे उतारा और उनके दूधसे सिक्त हो नानेपर रुद्ध एवं अन्य सर्वोक्षी , जलन भी सदाके लिये शान्त हो गयी। तबसे उस स्थानका नाम 'गोनिष्क्रमण' तीर्थ हो गया। जो मनुष्य वहाँ एक रात भी निवास एवं स्नान करता है, वह 'गोलोक' में जाकर आनन्दका उपभोग करता है। उत्तम धर्मके आचरण करनेके पश्चात् यदि उसकी वहाँ (गोनिष्क्रमण-तीर्थमें) मृत्यु होती है तो वह शाह, चक्रा एवं गदासे सम्पन्न होकर मेरे लोकमें प्रतिष्ठा पाता है।

यहाँ गौओंक मुखसे निकला हुआ एक अत्यन्त श्रुति-सुखद शब्द सुनायी पड़ता है। एक बार ज्येष्ठ मासके शुक्रपक्षकी द्वादशी तिथिको मैंने खयं ऐसा सुसंस्कृत शब्द सुना था, अतः इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिये। ऐसा ही 'गोस्थलक-नामका एक परम पित्रत्र क्षेत्र है। वहाँ मुझमें श्रद्धा रखनेवाले पित्रातमा पुरुपको शुभ कर्म करना चाहिये। उसके प्रभावसे वह पापोंसे यथाशीव हूट जाता है। महामागे! जिस समय शंकरको आवंगुनिका शापलगा था और वे उससे जल रहे थे, तव वे मरुद्रणोंक साथ वहाँ गये तथा शापसे उनकी मुक्ति हो गयी, इसीसे इस क्षेत्रकी ऐसी महिमा है। यह 'गोस्थलका' नामवाला क्षेत्र परम श्रेष्ठ एवं सब प्रकारसे शान्ति प्रदान करनेवाला है।

महाभागे ! यह प्रसङ्ग सम्पूर्ण मङ्गलोंको प्रदान करनेवाला और मेरे मार्गके अनुसरण करनेवाल भनोंगें श्रदाकी दृद्धि करनेवाला है। यह श्रेष्टोंमें परम श्रेष्ट, मङ्गलोंमें परम मङ्गल, लाभोंमें परम लाभ और धर्मोंमें उत्तम धर्म है । यशस्त्रिन ! मेरे निर्दिष्ट पथके पथिक पुरुष इसका पाठ करनेके प्रभावसे तेज, शोभा, लक्ष्मी तथा सब मनोरथोंको प्राप्त कर लेते हैं । मनस्त्रिन ! इसके पाठक इस अध्यायमें जितने अक्षर हैं, उतने वर्षोतक मेरे धाममें सुशोभित होते हैं। प्रतिदिन इसे पढ़नेवाले मानवका कभी पतन नहीं होता और उसकी इस्तीस पीढ़ियाँ तर जाती हैं । निन्दक, मूर्ख और दुष्टोंके सामने इसका

प्रवचन नहीं करना चाहिये। इसके खाध्याय करनेकी योग्यतावाले पुत्र या शिष्यको ही इसे सुनाना चाहिये। वसुंघरे! पाँच योजनके विस्तारवाले इस क्षेत्रसे मेरा अतिशय प्रेम है। अतएव मैं यहाँ सदा निवास करता हूँ। यहाँ गङ्गाकी धारा पूर्व दिशासे होकर पश्चिम दिशामें विपरीत बहती है। एसे गुद्ध-रहम्यकी जानकारी सभी सत्कर्मों सुख प्रदान करती है। महामागे! यही वह गुप्त क्षेत्र है, जिसके विषयमें तुमने पूछा था। (अध्याय १४७)

#### स्तुतस्वामीका साहात्म्य

ृ पृथ्वी बोळी—जगत्प्रमो ! गौओंकी महिमा बड़ी विचित्र है । इसे सुनकर मेरी सम्पूर्ण राङ्गाएँ शान्त हो गर्यी । नारायण ! ऐसे ही अन्य भी कुछ गुप्त तीर्थोंको वतानेकी कृपा कीजिये । प्रभो ! यदि इस क्षेत्रसे भी कोई विशिष्ट श्रेष्ठ क्षेत्र हो तो उसे भी सुनाइये ।

भगवान् वराह कहते हैं-महाभागे ! अब मैं तुम्हें एक दूसरा क्षेत्र बताता हूँ, जिसका नाम है 'स्तुतखामी'। सुन्दरि ! द्वापरपुग आनेपर मैं वहाँ निवास करूँगा । उस समय श्रीवसुदेवजी मेरे पिता होंगे और देवकी माता; कृष्ण मेरा नाम होगा और उस समय मैं सभी अधुरोंका संहार करूँगा । उस समय मेरे पाँच-शाण्डिल्य, जाजलि, कपिल, उपसायक और भृगु नामक धर्मनिष्ठ शिष्य होंगे और मैं वासुदेव, संकर्पण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध -- इन चार रूपोंमें सदा प्रत्यक्ष रहूँगा। उस समय कुछ लोग इस चतुर्ग्यूहकी उपासनासे, कुछ ज्ञानके प्रभावसे और कुछ व्यक्ति सत्कर्ममें परायण रहकर मुक्त होंगे। सुश्रीणि ! कितनोंको तो इच्छानुसार किया हुआ यज्ञ तथा बहुतोंको कर्मयोग इस संसारसे तार देता है । कुछ सज्जन योगका फल भोगकर मुझमें स्थित संसारको देखते हैं । मुझमें विधिपूर्वक निशा रखनेवाले कितने मनुष्य सव जीवोंमें मेरा ही रूप

देखते हैं । भूमे ! बहुत-से पुरुष अखिल धर्मोंका आचरण करते, सब कुछ भोजन कर लेते और सभी पदार्थोंका त्रिक्रय भी करते हैं, तब भी यदि उनका चित्त मुझमें एकाग्र रहा और वे उचित व्यवस्थामें लगे रहे, तो उन्हें मेरा दर्शन सुलभ हो जाता है।

देवि! यह वराहपुराण संसारसे उद्धार करनेके लिये परम साधन एवं महान् शास्त्र है। मेरे भक्तोंकी व्यवस्था ठीक रूपसे चल सके, इसलिये मैंने इस परम प्रिय प्रयोगका वर्णन किया है। शाण्डिल्यप्रभृति मेरे वे शिष्य इच्छानुसार इन साधनोंका प्रचार (प्रयचन) करेंगे।

मेरे इस 'स्तुतस्वामी' क्षेत्रसे लगभग पाँच कोसकी दूरीपर पश्चिम दिशामें एक कुण्ड है । उसका जल मुझे बहुत प्रिय लगता है । उस अगाध जलवाले सरोवरका पानी खर्ण अथवा मरकतमिंगके समान चमकता है । मेरे इस सरोवरमें पाँच दिनोंतक स्नान करनेसे मनुष्यके सभी पाप धुल जाते हैं । इसके सभीप ही धूतपाप' नामक तीर्थ है, जो मिगपुरिंगिरिके ऊपर है । वहाँ निवास करनेवाले प्राणीपर तवतक जल-धारा नहीं गिरती, जवतक उसके सभी पाप समाप्त न हो जायँ । यह बड़े आश्चर्यकी वात है । सुशोणि ! सम्पूर्ण पापोंके

अनुमानतः यह स्थान ऋषिकेशके ऊपर व्यासवाटसे कुछ दूर आगे हैं।

नप्ट हो जानेपर ही प्राणीपर धारा वहाँ गिरती है। ऐसे ही वहाँ एक पीपलका वृक्ष भी है।

पृथ्वी बोर्टी—'भगवन् ! आप ही 'स्तुतस्वामी' हैं मैंने ऐसी बात सुनी है । अब इस 'स्तुतस्वामी' नामसे आपका अभिप्राय क्या है ! इसे बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् वराह् कहते हैं—ब्रहुंधरे ! जब मैं 'मणिप्र' नामक स्थानपर था, उस समय मन्त्रोंके प्रवचन करनेवाले ब्रह्मा आदि बहुत-से देवतालोग मेरी स्तुति करने लगे । परम सौभाग्यवती देवि ! इसी कारण नार, असित, देवल तथा पर्वत नामवाले मुनिगणोंने भिक्कि सम्पन्न होकर उस समय उस 'मिणपूर'-पर्वतपर मेरा नाम 'स्तुतस्वामी' रखा । तबसे मेरे सत्कर्म मे सम्बन्धित मेरा यह 'स्तुतस्वामी' नाम विख्यात हुआ । भद्रे ! मैंने तुमसे अखिल धर्मोंको आश्रय देनेवाला यह 'श्रीस्तुतिखामीका माहात्म्य' बतलाया । अब तुम दूसरा कौन प्रसाह पूछना चाहती हो, यह बतलाओ । (अध्याय १४८)

#### द्वारका-माहात्म्य

पृथ्वी घोळी—भगवन् ! देवेश्वर ! आपकी कृपासे 'स्तुतस्वामी'के माहात्म्य सुननेका सौभाग्य मिळा है । कृपानिचे ! अब इन स्तुतस्वामीके गुण एवं माहात्म्य मुझे सुनानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! द्वापरयुगमें यादवोंके कुलमें कुलोद्वारक 'शौरि-वसुदेव' नामसे मेरे पिता होंगे। उस समय विश्वकर्माद्वारा निमित्त दिव्य पुरी द्वारकामें में पाँच सौ वर्षोतक निवास करूँगा। उन्हीं दिनों दुर्वासा नामसे विख्यात एक ऋषि होंगे, जो मेरे कुलको शाप दे देंगे। पृथ्वि ! उन ऋषिके शापसे संतप्त होनेके कारण दृष्णि, अन्यक एवं भोज-कुलके सभी व्यक्तियोंका संहार हो जायगा। उसी समय जाम्बवती नामवाली मेरी एक प्रिय पत्नी होगी। वह मेरे सुखकी साधिका बनेगी। उससे एक महान् भाग्यशाली पुत्रका जन्म होगा। रूप एवं यौवनका गर्व करनेवाला मेरा वह सस सुन्दर पुत्र साम्ब नामसे विख्यात होगा, जो मुझे तेय होगा।

अत्र मैं वैष्णत्र पुरुषोंको सुख प्रदान करनेवाले एकाके स्थानोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । 'पञ्चसर' ॥मसे विख्यात मेरा एक गुद्ध क्षेत्र है । समुद्रके । हसे कुछ दूर जाकर मेरे कर्ममें (भक्तिमें ) संलग्न मानवको सुखी बनानेवाले उस क्षेत्रमें छः दिनोंतक निवासकर स्नान करना चाहिये। इसके फळखरूप स्नान करनेवाला मनुष्य अप्सराओंसे मरे हुए खर्गलोकमें आनन्दका उपभोग करता है। उस 'पश्चसर'धाममें प्राण्याग करनेवाला मनुष्य मेरे लोक (वैकुण्ट)में प्रतिष्ठा पाता है। वहीं समुद्रमें मकरकी आकृतिवाला एक स्थान है, जहाँ अनेक मगरमच्छ इधर-उधर चूमते हुए दिखलायी पड़ते हैं, पर जलमें स्नान करनेवाले व्यक्तियोंके प्रति वे बुछ भी अपराध नहीं करते। मानव उस विमल जलमें जब पिण्डोंको फेंकते हैं तो उन्हें दूर रहनेपर भी वे अपटक्तर ले लेते हैं, परंतु विना दिये वे उन्हें नहीं लेते। इसी प्रकार यदि कोई पापी मनुष्य जलमें पिण्ड देता है, तो उसे वे नहीं लेते, किंतु धर्मात्मा पुरुपोंक फेंक हुए पिण्डोंको वे प्रहण कर लेते हैं।

देवि ! मेरे इस द्वारकाक्षेत्रमें 'पद्मिपण्ड' नामसे प्रसिद्ध एक गुहा स्थान है, उसमें अगाध जल है । उसे पार करना सभीके लिये किंग्न है । वह एक कोसके विस्तारमें फैला है । मनुष्य पाँच रात वहाँ रहकर मेरा अभिषेक करे । इससे वह इन्द्रके लोकमें निःसंबंध आनन्द भोगता है । यशिखिनि ! यदि वहाँ उसके प्राण

शरीरसे निकल गये तो फिर वह वहाँसे मेरे धाममें पहुँच जाता है। उसी द्वारकाक्षेत्रमें हंसकुण्डनामसे विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ 'मणियूर' पर्वतसे होकर एक धारा गिरती है। उस तीर्थमें छः दिनोंतक रहकर स्नान करनेकी बड़ी मिहमा है। महाभागे! इसमें स्नान करनेवाला उससे आसिक्तरहित होकर वरुणलोक्तमें आनन्द प्राप्त करता है। वरानने! यदि उस 'हंसतीर्थ'में वह अपने पाञ्चमौतिक शरीरका त्याग करता है तो वरुणलोक्तका परित्याग कर मेरे लोकमें पहुँचकर प्रतिष्ठा पाता है। उसी प्रसिद्ध द्वारकाक्षेत्रमें 'कदम्ब' नामसे प्रसिद्ध एक स्थान है। यह वह स्थान है, जहाँ वृष्णिकुलके शुद्ध त्यक्ति मेरे धाम सिधारे थे। मनुष्यको चाहिये कि चार राततक वहाँ निवास करके मेरा अभिषेक करे। ऐसा करनेसे वह पुण्यातमा पुरुष निःसंदेह ऋपियोंके लोकोंको प्राप्त कर लेता है।

वसुंधरे! मेरे उसी द्वारकाक्षेत्रमें 'चक्रतीर्थ' नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ स्थान है । वहाँ मिणपूर पर्वतसे होती हुई पाँच धाराएँ गिरती हैं । पाँच दिनोंतक वहाँ रहकर अभिषेक करनेवाला मनुप्य दस हजार वर्षीतक खर्गमें सुख भोगता है। लोभ और मोहसे मुक्त होकर मानव यदि वहाँ प्राण छोड़ता है तो सम्पूर्ण आसक्तियोंका परित्याग कर वह मेरे धाममें चला जाता है। उसी द्वारकाक्षेत्रमें एक 'रैव-तक' नामका तीर्थ है, जहाँ मैं लीला करता हूँ, वह स्थान समस्त लोकोंमें प्रसिद्ध है । बहुत-सी लताएँ, वल्लरियाँ और फ्रल उसकी छवि छिटकाते रहते हैं। उसके दसों दिशाओं में अनेक वर्णवाले पत्थर तथा गुहाएँ हैं और वापियों तथा कन्दराओंसे भी युक्त है तथा देवसमुदायके लिये भी दुर्लभ है। मनुप्यको छः दिनोंतक वहाँ रहकर अभिपेक करना चाहिये । फिर तो नह कृतकृत्य होकर निश्चय ही चन्द्रमाके लोकमें चला

बात बतलाता हूँ, धुनो । धर्मके अभिलानी प्रायः पुरुष वह दश्य देख सकते हैं, इसमें कोई संदेष हैं । वहाँ सम्पूर्ण वृक्षोंके बहुत-से पत्ते गिरते हैं एक भी पत्ता किसीको दिखायी नहीं पड़ता । स विमल जलमें चले जाते हैं । एक विशाल वृक्ष मेरे पाश हैं । देवतालोग भी इन वृक्षोंका दर्शन असमर्थ हैं । पाँच कोसका विस्तारवाला वह स्थान महान् वृक्ष अत्यन्त शोभनीय हैं । सुन्दर गप्रा एवं उत्पल उसे चारों ओरसे घेरे हुए हैं । ब मछलियाँ और जलोंसे पूर्ण तालाव भी उसके सभी हैं । मनुष्यको आठ दिनोंतक वहाँ रहकर अभिषेव चाहिये । इसमें स्नान करनेवाला अप्सराओंसे युक्त नन्दनवनमें विहार करता है ।

वसुंधरे! मेरे इस द्वारका-क्षेत्रमें 'विष्णुसंक्रम' एक स्थान है, जहाँ 'जरा'नामक व्याधने मुझे अपन्मारा था। मैंने वहाँ पुनः अपनी मूर्तिकी स्थापना कर महाभागे! वहाँ एक कुण्ड भी है। यह स्थान पर्वत'पर है, ऐसा सुना जाता है। वहाँ एक पिरती है। लाभ एवं हानिसे निश्चिन्त होकर वहाँ कर नेवाला मनुष्य सूर्यलोकका उल्लङ्घन कर मेरे प्रतिष्ठा पाता है।

देवि ! दसों दिशाओंमें चारों ओर फैला हुआ 'द्वारकाक्षेत्र' तीस योजनके प्रमाणमें है । वरारोहें जो पुण्यात्मा मनुष्य मेरा भक्तिपूर्वक दर्शन उन्हें वहुत शीघ्र ही परम गति प्राप्त हो जायर्ग प्रसङ्ग आख्यानोंमें महान् आख्यान, शान्तियों जान्ति धर्मोंमें परम भर्म अख्यान, शान्तियों जान्ति धर्मोंमें परम भर्म अखिगोंने परम शर्न

भानव प्रातःकाल उठकर इसका अध्ययन करता है, यह अपने कुलकी इक्कीस पीढ़ियोंको तार देता है। देवि! हारका-क्षेत्रके इस पुनीत प्रसङ्गको मैंने तुम्हें सुना दिया । अब उचित एवं लोकोपकारी अन्य की प्रसङ्ग तुम पूछना चाहती हो तो पूछो !

(अध्याय १४९)

#### सानन्द्र-माहात्म्य

~200-4-

पृथ्वी योळी—प्रभो ! आपने कृपापूर्वक मुझे द्वारका-माहात्म्यका वर्णन सुनाया । इस परम पवित्र विषयको सुन नेसे में कृतकृत्य हो गयी । जगत्प्रभो ! यदि इससे भी अधिक कोई गुहा प्रसङ्ग हो तो वह भी मैं सुनना चाहती हूँ । जनार्दन ! यदि मुझपर आपकी अपार दया हो, तो वह भी कहनेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! 'सानन्दूर' नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त निवासस्थल है । यह क्षेत्र समुद्रसे उत्तर और मलयगिरिसे दक्षिणकी ओर है । वहाँ मेरी एक मध्यम प्रमाणकी अत्यन्त आश्चर्यमयी प्रतिमा है । जिसे कुछ लोग लोहेकी, कुछ लोग ताँवेकी और कितने व्यक्ति कांस्य ( काँसा )धातुसे निर्मित समझते हैं तथा कुछ लोग कहते हैं कि यह सीसेकी बनी है । मेरी उस प्रतिमाको अन्य व्यक्ति प्रस्तरकी बनी हुई भी कहते हैं । भूमे ! अब वहाँके स्थानोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । यशिविन ! इस 'सानन्दूर' नामक मेरे क्षेत्रकी ऐसी महिमा है कि वहाँ जानेवाले मानव संसार-सागरसे पार हो जाते हैं ।

वरानने! 'सानन्दूर' क्षेत्रमें संगमन नामका एक मेरा परम उत्तम गुह्य क्षेत्र है । प्रिये! राम और समुद्रके समागमका वह स्थान है । महाभागे! वहाँ खच्छ जल-वाला एक कुण्ड है । बहुत-सी वल्लिर्यों, लताओं और पिक्षयोंसे उसकी विचित्र शोभा होती है । समुद्रके संनिकटमें ही कुछ योजन दूरीपर वह स्थान है । अनेक सुगन्धित उत्तम कुमुद एवं कमलके पुष्प उसकी सदा मनोहरता बदाते रहते हैं । मनुष्यको चाहिये

कि वहाँ छः दिनोंतक निवास एवं अवगाहन करे इसके प्रभावसे वह कुछ समय समुद्रके भवनमें रहक मेरे धाममें चला जाता है।

सुमध्यमे ! सानन्दूर क्षेत्रमें 'शकसर' नामसे विख्या मेरा एक परम गुह्य क्षेत्र है । वहाँसे पूर्व भागमें कु योजनकी दूरीपर वह स्थान है। उस कुण्डके मध्यभा में विषमरूपसे चार धाराएँ गिरती हैं । कल्पाणि धाराओं के जल अत्यन्त निर्मल होते हैं चार दिनोंतक रहकर वहाँ मनुष्यको स्नान कर चाहिये। इस पुण्यसे वह चार लोकपालोंके उर नगरोंमें जानेका अधिकारी होता है। वहाँके तालाव नाम 'शक्तसर' है । यदि वहाँ कोई व्यक्ति प्र परित्याग करता है। तो वह लोकपालोंका स्थान छोड़ मेरे धाममें आनन्दपूर्वक निवास करता है। महाभार वहाँ जो आश्चर्यकी बात देखी जाती है, उसे कहता सुनो । भूमे ! जिनका अन्तःकरण पवित्र है तथा मुझमें श्रद्धा रखते हैं, वे ही उस दश्यको देखा हैं । उस दर्यके प्रभावसे संसार-सागरसे पुरुपी उद्भार हो जाता है । भद्रे ! वहाँ चारों दिशाओंसे = धाराएँ गिरती हैं। वहाँका गिरा हुआ जल न अ बढ़ता है और न कम ही होता है, उसकी सि सदा समान बनी रहती है । भादपद मासके शुक्र प की द्वादशी तिथिके पुण्यपर्वपर कानोंको मनोहर सुन पड़नेवाला उत्तम गीत वहाँ उचिरत होता रहता है।

वसुंबरे ! वूर्णारक नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम प एवं गुह्य क्षेत्र है, जो परशुराम और श्रीरामके आश्र भित है । देवि ! वह पावन स्थल समुद्रके तटपर है । हाँ शालमली वृक्षके नीचे निवास करता हूँ । वहाँ पाँच तिक रहकर मनुष्यको स्नान करना चाहिये । इसके खरूप मनुष्य ऋषिलोकमें जाकर अरुन्यतीका दर्शन सकता है । यदि मेरे शुद्ध सत्कर्ममें संलग्न रहता ॥ वह पुरुष अपने प्राणोंका त्याग करता है, तो ऋषि-कको छोड़कर मेरे स्थानमें पहुँच जाता है । महाभागे ! की एक आश्चर्यमयी बात यह है कि यहाँ जो मुझे क बार प्रणाम करता है, वह बारह वर्षोंतक किये ये नमस्कारके फलका भागी हो जाता है । इस शूर्णरक क्रमें निष्टावान् पुरुष ही मेरा दर्शन कर पाते हैं, यासे मोहित व्यक्ति मुझे नहीं देख पाते ।

महाभागे ! इसी 'सानन्दूर'क्षेत्रमें मेरा एक परम ग्रा स्थान है । वायन्य (पश्चिम और उत्तरके ) कोणमें वेराजमान उस क्षेत्रका नाम 'जटाकुण्ड' है । प्रिये ! चारों ओर वह दस योजनतक फैला है। यह स्थान

लोहार्गल-क्षेत्रका माहात्म्य

पृथ्वी वोळी—विष्णो ! आप जगत्के खामी हैं।
में आपके मुखसे 'सानन्दूर'क्षेत्रकी परम उत्तम एवं
रहस्पपूर्ण महिमा सुन चुकी। इसके सुननेसे मुझे परम
शान्ति प्राप्त हुई । यदि इससे भिन्न और कोई
सुखदायी गृप्त क्षेत्र हो, तो मैं उसे भी जानना चाहती
हूँ, आप कृपया उसे भी बतलायें।

भगवान् वराह कहते हैं—दिव ! मैं अब तत्वपूर्वक एक दूसरे एम क्षेत्रका प्रसङ्ग बताता हूँ, सुनो । 'सिस्स्वट' नामक स्थानसे तीस योजनकी दूरीपर म्लेच्छों-का है हो है. जिसके मध्य दक्षिण भागमें हिमालयपर्वत

मलयाचलके दक्षिण और समुद्रके उत्तर भागमें है । यहाँ रहकर मानवको पाँच दिनोंतक स्नान करना चाहिये । इसके फलखरूप वह व्यक्ति अगस्त्यमुनिके आश्रममें जाकर निश्चय ही आनन्दपूर्वक निवास कर सकता है । यदि मेरा चिन्तन करता हुआ मानव वहाँ प्राण-विसर्जन करता है, तो वह उस स्थानको छोड़कर मेरे लोकमें जानेका पूर्ण अधिकारी बन जाता है । सुश्रोणि ! उस कुण्डकी नौ धाराएँ हैं ।

भद्रे ! यह 'सानन्दूर' क्षेत्रकी मिहमाका मैंने वर्णन किया । इसे सुननेसे भगवान् श्रीहिरिमें भिक्त और श्रद्धा बढ़ती है । यह क्षेत्र गुह्योंमें परम गुह्य और स्थानोंमें सर्वोत्तम स्थान है । सुश्रोणि ! नौ प्रकारकी मिक्तयोंमें संलग्न जो व्यक्ति इस 'सानन्दूर' क्षेत्रमें जाता है, उसे मेरे कथनानुसार परमिसिद्ध प्राप्त हो जाती है । जो मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्तताक साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है, उसके अठारह पीढ़ीके पूर्व पुरुष तर जाते हैं । (अध्याय १५०)

स्थित है। वहीं मेरा 'लोहार्गल' नामसे प्रसिद्ध एक गुप्त क्षेत्र है। वह पंद्रह आयामका क्षेत्र चारों ओर पाँच योजन-तक फैला है। चतुर्दिक् वेष्टित वह स्थान पापियोंके लिये दुर्गम एवं दु:सह है, पर जो सदा मेरे चिन्तनमें तत्पर रहते हैं और जिनका सारा समय पुण्यकार्यमें लगता है, उनके लिये वह परम सुलभ है। भद्रे! उस स्थानके उत्तर दिशामें मैं निवास करता हूँ। वहाँ सुवर्णमयी मेरी प्रशस्त प्रतिमा है।

वसुंधरे ! एक समय मेरे उस उत्तम स्थानपर सम्पूर्ण दानवोंने आक्रमण कर दिया । मायाके वलसे

उन्होंने मेरी अवहेलना भी कर दी थी, तव ब्रह्मा, रुद्द, स्वत्द, इन्द्र, मरुद्गण, आदित्य, वसुगण, वायु, अश्विनीकुमार, चन्द्रमा, बृहस्पति तथा समस्त देव-समुदायको मेंने वहाँ सुरक्षित किया और अपना तेजस्वी सुदर्शनचक उठाकर उन निशाचरोंका संहार कर दिया । इससे देवगण आनन्दित हो विचरने लगे । तभीसे मैंने उस स्थानका नाम 'लोहार्गल' रख दिया और प्रवल शक्तिशाली देवसमुदायकी वहाँ प्रतिष्ठा कर अपनी भी प्रतिमा प्रतिष्टित कर दी। उस स्थानपर मेरी प्रतिष्ठित मूर्तिका जो व्यक्ति यत्नपूर्वक दर्शन करता है, भूमे ! वह मेरा भक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीन रातोंतक वहाँ निवास करके शास्त्रविहित कर्म करता है और नियमके साथ वहाँके कुण्डमें स्नान करता है, वह कई हजार वर्षोतक खर्गमें जाकर आनन्द भोगता है इसमें कुछ भी संशय नहीं । यदि अपने क्समें भलीभाँति तत्पर रहनेवाला वह व्यक्ति वहाँ प्राण त्यागता है तो उन खर्गळोकोंसे भी आगे मेरे धाममें चला जाता है।

एक बार मैंने एक अश्वकी रचनाकर उसे अखिल आमूषणोंसे अलंकत किया। वह अश्व श्वेत कमल, शङ्ख अथवा कुन्दपुष्पके समान विद्योतित हो रहा था। धनुष, अक्षसूत्र और कमण्डल ठेकर तथा उसपर आसीन होकर मैंने यात्रा आरम्भ की और चलते-चलते सींघे श्वेतपर्वतपर पहुँचा, जहाँ कुरुवंशी रहते थे। पिर वहाँसे मैंने उन्हें गिराना आरम्भ किया और आकाशतलसे बहुतसे दूसरोंको भी मार गिराया। इस प्रकार समीको नप्टकर भी वह अश्व आकाशमें शान्त, ज्यों-का-त्यों सुरक्षित तथा सुस्थिर रहा।

भगवान् वराह बोळे—सुमध्यमे ! तबसे पुरुप उत्तम कुलके अर्थोपर चढ़कार खर्गतककी यात्रा करने ठमें । देवि ! 'पश्चसार' नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त क्षेत्र है । वहाँ शङ्खके समान सफेद एवं तीव गतिसे बहनेवाली चार धाराएँ गिरती हैं। उस क्षेत्रमं चार दिनोंतक रहकर व्यक्ति 'चैत्राइद'लोकमें जाकर गयां के साथ विहार करता है और वहाँ प्राणवाणका प्राणी मेरे लोकको प्राप्त होता है। यहाँ 'नारवजुण्ड'-नामसे विख्यात मेरा एक दूसरा उत्तम क्षेत्र है, जहाँ तालवृक्षको समान मोटी पाँच धाराएँ गिरती हैं। उस तीर्थमें एक दिन निवास और स्नान कर पुरुप देशिं नारदजीके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त करता है और वहाँ मरकर मेरे धामको जाता है। यहीं एक 'विष्ठिं' कुन्ड है, जिसमें तीन धाराएँ गिरती हैं। वहाँ पाँच रात स्नान तथा निवास कर मनुष्य बिराइजीके लोकमें आनन्द प्राप्त करता है। मेरे कर्मोंमें लगा वह पुरुष यदि यहाँ प्राप्त करता है। मेरे कर्मोंमें लगा वह पुरुष यदि यहाँ प्राप्त करता है तो उस लोकको छोड़कर मेरे धाममें पहुँच जाता है।

देवि ! इस 'लोहार्गल'क्षेत्रमें मेरा एक पश्चकुण्ड नामक प्रधान तीर्थ है, जहाँ हिमाल्यसे निकलकर पाँच धाराएँ गिरती हैं । वहाँ पाँच दिनोंतक निवास एवं स्नानकर मनुष्य 'पञ्चशिख'स्थानपर निवास करता है । यदि इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर वह मेरा भक्त वहाँ प्राण त्यागता है तो वह मेरे लोकको प्राप्त कर लेता है ।

इसी 'छोहार्गछ'-क्षेत्रमें 'सप्तर्विकुण्ड'संज्ञक एक अन्य तीर्य है । वहाँके स्नानके पुण्यसे पुरुप ऋवियोंके छोकोंमें जाकर हर्षपूर्वक निवास करता है । देवि । वहीं 'अग्निसर' नामसे विख्यात एक कुण्ड हैं, जहाँ आठ रातोंतक रहकर तथा उस कुण्डमें स्नानकर प्राणी सभी सुखोंका उपभोगकर अङ्गिरामुनिके छोवको प्राप्त होता है, इसमें कोई संदाय नहीं । यदि मुझसे सम्बन्धित कर्ममें तत्पर वह पुरुप वहीं प्राण छोड़ता है तो अग्निके छोकका त्यागकर मेरे धामको प्राप्त होता है ।

देवि ! उसी 'लोहार्गट'क्षेत्रमें 'उमाकुण्ड'नागते एव प्रसिद्ध स्थान है । यह वह स्थान है, जहां भगवान शंकरकी परमसुन्दरी पत्नी गौरीका प्राकट्य हुआ था। वहाँ दस रातोंतक रहकर मनुष्यको रनान करना चाहिये । इससे उसे गौरीका दर्शन सुलम होता है और उनके लोकमें वह सानन्द निवास करता है। यदि आयु क्षीण होनेपर वह मनुष्य उस स्थानपर प्राणका त्याग करता है तो उस छोकसे हटकर मेरे धाममें शोभा पाता है । भगवान् शंकरके साथ उमादेवीका यहीं विवाह हुआ था। इसमें हंस, कारण्डव, चक्रवाक, सारस आदि पक्षी सदा निवास करते हैं। हिमालय पर्वतसे होकर यहाँ निर्मल जलकी तीन धाराएँ गिरती हैं। मनुष्य बारह दिनोंतक यहाँ निवास और स्नान करे तो वह रुद्रछोकमें आनन्द करता है। यदि वहाँ वह अत्यन्त कठिन कर्न करके प्राणोंको छोड़ता है, तो रुद्रलोक्से पृथक् होकर मेरे स्थानकी यात्रा करता है। वहीं 'ब्रह्मकुण्ड'नामक स्थानमें चारों वेदोंकी उत्पत्ति हुई थी । इसीके उत्तर-पाश्वमें सुवर्णके समान रंगवाली एक

खच्छ घारा गिरती है, जहाँ ऋग्वेदकी ध्वनि हुई थी। यहीं पश्चिमभागमें यजुर्वेदसे युक्त धारा तथा दक्षिण-पार्श्वमें अथर्ववेदसे समन्वित धारा गिरती है । सात रातोंतक रहकर जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है, वह ब्रह्माके लोकको प्राप्त करता है । यदि अहंकारशून्य होकर वह व्यक्ति वहाँ प्राण त्यागता है तो उस लोकका परियाग करके मेरे लोकमें आ जाता है। महाभागे! मेरे इस 'लोहार्गल'क्षेत्रकी कथा वड़ी ही रहस्यात्मक है। सिद्धि चाहनेवाले मनुष्यको वहाँ अवश्य जाना चाहिये। वरानने ! वह क्षेत्र पचीस योजनकी दूरीमें चारों ओर फ़ैला है और खयं ही प्रकट हुआ है । यह विषय आख्यानोंमें परम आख्यान, धर्मोंमें सर्वोत्कृष्ट धर्म तथा पिनत्रोंमें परम पिनत्र है । जो श्रद्धालु पुरुष इसका पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं, उनके माता एवं पिता-इन दोनों कुळोंके दस-दस पूर्वपुरुषोंका संसार-सागरसे उद्धार हो जाता है। (अध्याय १५१)

### मथुरातीर्थकी प्रशंसा

स्तर्जा कहते हैं—ऋषियो । भगवान् श्रीहरिके द्वारा 'लोहार्गल'क्षेत्रकी महिमा सुनकर पृथ्वीको वड़ा आश्चर्य हुआ और वे वोलीं —

प्रभी! आपकी कृपासे मैंने 'लोहार्गल'क्षेत्रका माहात्म्य सुना । यदि इससे भी श्रेष्ठ तीर्थोमें सर्वोत्तम एवं सत्रके लिये कल्याणकारी कोई तीर्थ हो तो उसे वतानेकी कृपा कीलिये।

भगवान् वराह कहते हैं—बहुंधरे ! मथुराके समान मेरे लिये दूसरा कोई भी तीर्थ छाकाश, पाताल एवं मर्त्य—इन तीनों लोकोंमें वर्ही प्रिय प्रतीत नहीं होता । इसी पुरीमें मेरा श्रीकृणावतार हुआ. शतः यह पुष्कर, प्रवागः उच्जेन, काशी एवं नेमियारण्यसे भी बहकर है । वहाँ विधिपूर्वक निवास

करनेवाला मानव निःसंदेह आवागमनसे मुक्त हो जाता है। माघमासके उत्तम पर्वपर प्रयागमें निवास करनेसे मनुष्यको जो पुण्य-फल प्राप्त होता है, वह मथुरामें एक दिन रहनेपर ही मिल जाता है। इसी प्रकार वाराणसीमें हजार वर्षेतक निवास करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह मथुरामें एक क्षण निवास करनेपर सुलम हो जाता है। वसुंघरे! कार्तिक मासमें पुष्करक्षेत्रके निवासका जो सुविख्यात पुण्य (फल) है, वही पुण्य मथुरामें निवास करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुषको सहज प्राप्त हो जाता है। यदि कोई 'मथुरामण्डल'का नाम भी उच्चारण करता है और उसे दूसरा कोई सुन लेता है तो सुननेवाला भी सब पापोंसे हूट जाता है। मूमण्डलपर समुद्रपर्वन्त जितने तीर्थ एवं सरोवर हैं, वे सभी मथुराके का अन्तर्गत स्थित हैं, क्योंकि साक्षात भगवान श्रीक्ष्रि

ही गुसरूपसे वहाँ निरन्तर निवास करते हैं । कुल्जाम्नक, 'सोकरव और मथुरा—ये परम विशिष्ट तीर्थ हैं, जहाँ योग-तपकी साधना न रहनेपर भी इन स्थानोंके निवासी सिद्धि पा जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।

देवि ! द्वापरयुग आनेपर मैं वहाँ राजा ययातिके वंशमें अवतार प्रहण करहँगा और मेरी क्षत्रिय जाति होगी। उस समय में चार मूर्ति—कृष्ण, वलराम, प्रयुम्न और अनिरुद्ध वनकर चतुर्व्यूहके रूपमें सौ वर्षोतक वहाँ निवास करूँगा। मेरे ये चारों विप्रह कमशः चन्दन, सुवर्ण, अशोक एवं कमलके सदश रूपवाले होंगे। उस समय धर्मसे द्वेष करनेवाले कंस आदि महान् भयंकर वत्तीस दैत्य उत्पन्न होंगे, जिनका में संहार करूँगा, वहाँ सूर्यकी पुत्री यमुनाका सुन्दर प्रवाह सदा संनिकट शोभा पाता है। मथुरामें मेरे और बहुत-से गुप्त तीर्थ हैं। देवि ! उन तीर्थोंमें स्नान करनेपर मनुष्य मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है और वहाँ मरनेपर वह चार भुजाओंसे युक्त होकर मेरा स्वरूप वन जाता है।

देवि ! मथुरामण्डलमें 'विश्रान्ति'नामका एक तीर्थ है, जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है । वहाँ स्नान करनेवाला मानव मेरे लोकमें रहनेका स्थान पाता है और वहाँ मेरी प्रतिमाका दर्शनकर सम्पूर्ण तीर्थोंके अवगाहनका फल प्राप्त करता है । जो दो बार उसकी प्रदक्षिणा कर लेता है, वह विण्णुलोकका भागी होता है । इसी प्रकार एक कनखल नामक अत्यन्त गुह्य स्थान है, जहाँ केवल स्नान करनेसे ही मनुष्य स्वर्ग-सुखका अधिकारी हो जाता है । ऐसे ही 'विन्दुक' नामसे विख्यात मेरा एक परम गोप्य क्षेत्र है । देवि ! उस क्षेत्रमें स्नान करनेवाला व्यक्ति मेरे लोकमें प्रतिष्ठा पाता है ।

वसुंधरे! अब उस तीर्थमें घटित एक प्राचीन इतिहास सुनो । पाखालदेशमें प्रसिद्ध काम्पिल्यः नगरमें राजा ब्रह्मदत्त्त रहते थे। वहीं तिन्दुक नामक एक नाई रहता था। बहुत दिनोंतक यहाँ निवास करनेके बाद उसका पूरा परिवार क्षीण हो गया और वह पीड़ित होकर वहाँसे मथुरा चला आया और एक ब्राह्मणके घर रहने लगा। वहाँ वह ब्राह्मणके सैकड़ों कार्य करते हुए प्रतिदिन यमुना-स्नान भी करता। इस प्रकार दीर्वकाल व्यतीत होनेपर उसकी इसी तीर्थमें मृत्यु हुई, जिससे दूसरे जन्ममें वह जातिस्मर ब्राह्मण हुआ।

इसी मथुरामें एक 'सूर्यतीर्थ' है, जो सब पापोंसे मुत करनेवाला है, जहाँ विरोचनपुत्र बलिने पहले सूर्यदेवर्क उपासना की थी। उसकी उपासनासे प्रसन्न होक भगवान् सूर्यदेवने तपका कारण पूछा । इसपर बलिं कहा---'देवेश्वर! पातालमें मेरा निवास है। इस सम मैं राज्यसे विश्वत हो गया हूँ एवं धनहीन हूँ।' ईसा भगवान् सूर्यने बलिको अपने मुकुटसे चिन्तामणि निकार कर दिया, जिसे लेकर बलि पाताललोक चले गये वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यके समस्त पाप समाप्त हो जा हैं और वहाँ मरनेपर उस प्राणीको मेरे लोककी प्रा होती है। देवि । प्रत्येक रिववारके दिन, संक्रान्ति अवसरपर अथवा सूर्य एवं चन्द्रप्रहणमें उस तीर्थ स्नान करनेसे राजसूय यज्ञके समान फल मिलता है ध्रवने भी यहीं स्नानादिपूर्वक कठोर तपस्या की १ जिससे वह आज भी 'धुवलोक'में प्रतिष्ठा पाता हैं बसुधे ! जो पुरुष इस 'धुत्रतीर्थ'में श्रद्धा रखता । उसके सभी पितर तर जाते हैं । 'ध्रुवतीर्थ'के दक्षि भागमें तीर्थराजका स्थान है। देवि ! वहाँ अवगाह कर मानव मेरा धाम प्राप्त करता है। देवि! मधुरा 'कोटितीर्थ' नामक एक स्थान है, जिसका दर्शन देवतार्थ के लिये भी दुर्लभ है। वहाँ स्नान एवं दान याले मेरे धाममें प्रतिष्ठा मिलती है । उस 'क्रोटितीर्थ'में स्न करके पितरों एवं देवताओंका तपण करना चाहिरे

इससे पितामह आदि सभी पितर तर जाते हैं। उस तीर्थमें स्नान करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठा पाता है । यहीं पितरोंके लिये भी दुर्लभ एक 'वायुतीर्थ' है, जहाँ पिण्डदान करनेसे पुरुष पितृलोकमें जाता है। देवि ! गयामें पिण्डदान करनेसे मनुष्यको जो फल मिलता

है, वहीं फल यहाँ ज्येष्ठमें पिण्ड देनेसे प्राप्त हो जाता है—इसमें कोई संशय नहीं । इन वारह तीर्थोंका केवल स्मरण करनेसे भी पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्यकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। (अध्याय १५२)

लगा । इसपर पासमें सोयी उसकी पटरानी पीवरीने कहा-

'राजन्! आप यह क्या कह रहे हैं ?'राजाने उत्तर दिया---

### मथुरा,यमुना और अक्रूरतीर्थींके माहात्म्य

भगवान् बराह कहते हैं - चसुंधरे ! 'शिवकुण्ड'के उत्तर 'नवक'-नामक एक पवित्र क्षेत्र है, जहाँ स्नान करनेमात्रसे ही प्राणीको सौभाग्य सुलभ हो जाता है और पापी पुरुष भी मेरे धाममें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

अब इस तीर्थकी एक पुरानी घटना सुनो । पहले नैमिषारण्यमें एक दुष्ट निषाद रहता था। एक बार वह किसी मासकी चतुर्दशीको मथुरा आया और उसके मनमें यमुनामें तैरनेकी इच्छा उत्पन्न हुई । यद्यपि वह यमुनामें तैरता हुआ 'संयमन' तीर्थतक पहुँच गया, फिर भी दैवयोगसे वह उससे वाहर न निकल पाया और वहीं उसका प्राणान्त भी हो गया। दूसरे जन्ममें वही (निषाद) क्षत्रियवंशमें उत्पन होकर सम्पूर्ण भूमण्डलका खामी बना, जिसकी राजधानी सौराष्ट्रमें थी और कालान्तरमें वही 'यक्ष्मधनु' नामसे प्रख्यात हुआ। वह अपने धर्म (क्षात्रधर्म तथा राजधर्म)का भलीभाँति पालन करता तथा अपने राज्यकी रक्षा और प्रजाका रञ्जन करनेमें समर्थ और सफल था। उसका विवाह काशिराजकी सुन्दरी कत्या पीत्ररीसे हुआ । यक्ष्मधनुकी और भी रानियाँ थीं, किंतु सभी रानियोंमें पीवरी ही उसे सबसे अधिक प्रिय थी। वह उसके साथ भवनों, उद्यानों, उपवनों और नदी-तटोंपर विहार करता हुआ राज्यसुख-का उपभोग करने लगा । कालान्तरमें उसके सात पुत्र और पाँच पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार यक्ष्मधनुके सतहत्तर वर्ष बीत गये । एक समय जब वह शयन कर रहा था तो अचानक उसे मथुराके संयमन-तीर्थकी स्मृति हो आयी और उसके मुँहसे 'हा ! हा' ! शब्द निकलने

'प्रिये! जो किसी मादक वस्तु आदिके सेवनसे बेसुध रहता है, नींदमें रहता है अथवा जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके मुखसे असम्बद्ध शब्दोंका निकल जाना स्वाभाविक है। मैं नींदमें था, इसीसे ये राब्द निकल गये । अतः इस विषयमें तुम्हें नहीं पूछना चाहिये । फिर रानीके बार-बार आग्रह करनेपर यक्ष्मधनुने कहा----'शुभानने ! यदि मेरी बात तुम्हें सुननी आवश्यक जान पड़ती है तो हम दोनों मथुरापुरी चलें। वहीं मैं तुम्हें यह बात बताऊँगा । ग्राम, रत्न, खजाना और जनताकी सँभालके लिये पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त कर देना चाहिये । देवि! विद्याके समान कोई आँख नहीं है, धर्मके समान कोई बल नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागसे बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है। संसारका संप्रह कर नेवालेकी अपेक्षा त्यागी पुरुष सदैव श्रेष्ठ

वसुंघरे ! राजा यक्मवनुने इस प्रकार अपनी पती पीनरीसे सलाहकर अपने ज्येष्ठ पुत्रका राज्याभिषेक किया और उसके साथ श्रेष्ठ पुरुषों (मन्त्री आदि )के रहनेकी व्यवस्था कर दी। फिर पुरवासी जनतासे विदा हे हाथी, घोड़ा, कोव और कुछ पैदल चलनेवाले पुरुषोंको साथ लेकर वे दोनों मथुराके लिये चल पड़े और बहुत दिनोंके वाद वे मथुरा पहुँचे । मथुरापुरी उस समय देवताओंकी पुरी 'अमरावती' जैसी प्रतीत हो रही थी। वारह तीर्थोसे सम्पन

माना गया है।

उस पुण्यमयी पुरीने मानो पापोंको नष्ट करनेके छिये अपनेको मनोहर बना लिया हो।

वसुंधरे! जब राजा यक्ष्मधनु और पीवरीने मथुरापुरीका दर्शन किया तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। फिर उस रानीने उस रहस्यको पूछा, जिसके छिये वे मथुरा आये थे। इसपर यक्ष्मधनुने कहा—'पहले तुम अपनी रहस्यपूर्ण बात बताओ, तब मैं बताऊँगा।'

पीचरी चोळी—पहले मेरा निवास गङ्गाके तटपर था, किंतु वहाँ भी मेरा नाम 'पीवरी' ही था। एकबार मैं कार्तिक द्वादशीके दिन इस मथुरापुरीके दर्शनके लिये यहाँ आयी। उसी समय नाबद्वारा यमुनाको पार करते समय मैं अचानक 'धारापतन'तीर्थके गहरे जलमें गिर गयी, जिससे मेरे प्राण निकल गये। इसी तीर्थके प्रभावसे मेरा काशी-नरेशके यहाँ जन्म तथा फिर आपसे विवाह हुआ।'

वसुंधरे ! इसके बाद राजा यक्ष्मधनुने जिस प्रकार संयमन-तीर्थमें उसकी मृत्यु हुई थी, वह सब कथा पीवरीसे सुनायी । अब वे दोनों मथुरामें ही रहने छगे और यमुनामें स्नान करनेका नियम बना लिया । प्रतिदिन नियमसे वे मेरा दर्शन करते । कालान्तरमें वहीं शरीर त्यागकर सभी बन्धनोंसे मुक्त होकर वे मेरे लोकको प्राप्त हुए ।

देवि ! उसी मथुरामें 'मधुवन' नामक एक अत्यन्त सुन्दर स्थान है और यहीं एक 'कुन्दवन'के नामसे मेरा प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ जानेपर ही व्यक्ति सफल-मनोरथ हो जाता है । यहीं वनोंमें प्रधान एक 'काम्यकवन' है, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य मेरे धामको प्राप्त होता है । यहाँके 'विमल-कुण्ड' तीर्थमें स्नान

करनेसे प्राणीके सम्पूर्ण पाप धुल जाते हैं और जो ह्यं प्राणोंका परित्याग करता है, वह मेरे छोक्में प्रतिः पाता है । पाँचवें वनको 'वकुलवन' कहते हैं वहाँ स्नान कर। मनुष्य 'अग्निलोक'को प्राप्त करता है यमुनाके उस पार 'भद्रवन' नामका छठा वन है मेरी भक्तिमें परायण रहनेवाले पुरुष ही वहाँ जा पाते और उन्हें नागलोककी प्राप्ति होती है। 'खिंदर' सातवाँ है और आठवाँ 'महावन' । नवें वनका न 'छोहजङ्घवन' है, क्योंकि लोहजङ्घ ही इसकी र करता था। दसवें वनका नाम 'बिल्ववन' है। वहाँ जा प्राणी ब्रह्माजीके लोकमें प्रतिष्ठा पाता है। भार्ण्ड वन ग्यारहवाँ है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य माताके ग नहीं भाता। बारहवाँ वन 'वृन्दावन' है, जहाँकी अधिष्ठ ष्टुन्दादेवी हैं । देवि ! समस्त पापोंका संहार करनेव यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है । वसुंधरे ! वृन्दावन जा जो गोविन्दका दर्शन करते हैं, उन्हें यमपुरीमें कद नहीं जाना पड़ता। उनको पुण्यात्मा पुरुपोंकी । सहज सुलभ हो जाती है।

यमुनेश्वर-तीर्थके 'धारापतन'में स्नानकरनेपर मर् स्वर्गका आनन्द पाता है और यहाँ प्राण त्यागनेव मेरे धामको जाता है । इसके आगे नागतीर्थ 'घण्टाभरणतीर्थ' है, जिसमें स्नानकर मनुष्य सूर्यत्येः जाता है । वसुचे ! यहाँ 'सोमतीर्थ'का वह पवित्र स्थ है, जहाँ द्वापरमें चन्द्रमा मेरा दर्शन करते हैं । इ अभिषेककर मनुष्य चन्द्रलोकमें निवास करता है । य जहाँ सरस्वती नदी ऊपरसे उतरी है, वह पवित्र स्थ सम्पूर्ण पापोंका हरनेवाला है ।

मथुराके पश्चिममें ऋषिगण निरन्तर मेरी । करते हैं । प्राचीन कालमें सृष्टिके अवसरपर ब्रह्माः

```
भयंकर ब्रह्मराक्षसने उसके पैर पकड़ लिये | उसकी
मनसे निर्मित होनेके कारण इसका नाम 'मानसतीर्थ'
पड़ गया है। यहाँ जो स्नान करते हैं, उन्हें स्वर्ग
                                                   आकृति बड़ी डरावनी थी तथा बाल ऊपरको उठे हुए थे ।
मिलता है । यहीं भगवान् श्रीगणेशका एक पुण्यमय
                                                   उसने सुधनसे कहा-- 'वैश्य! आज मैं तुम्हें खाकर
तीर्थ है, जिसके प्रभावसे पाप दूरसे ही भाग जाते हैं।
                                                   तृप्ति प्राप्त करूँगा ।' इसपर सुधन बोला—'राक्षस ।
यहाँ चतुर्थी, अप्रमी और चतुर्दशीके दिन स्नान करनेसे
                                                   बस, तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें पर्याप्त भोजन
मनुष्योंके सामने श्रीगणेशजीके प्रभावसे दुःख पासमें नहीं
                                                   दूँगा और बादमें तुम मेरे इस शरीरको भी मक्षण कर
फटकते । विद्या आरम्भ की जाय अथवा यज्ञ एवं दान
आदिकी क्रियाएँ सम्पन्न करनी हों तो सभी समयों-
में गौरीनन्दन गणेशजी धर्मकर्ता पुरुषके कार्यको सदा
                                                   पास वापस आ जाऊँगा तब तुम मेरे इस शरीरको
निर्विष्नपूर्ण कर देते हैं । यहीं आधा कोसके परिमाण-
वाला परम दुष्कर 'शिवक्षेत्र' है, जहाँ रहकर भगवान्
शंकर इस मथुरापुरीकी निरन्तर रक्षा करते हैं। उसके
जलमें स्नान और उस जलका पानकर मनुष्य मथुरा-
वासका फल प्राप्त करता है।
```

श्रीवराहपुराण ]

दुर्रुभ'अक़्र्'तीर्थका वर्णन करता हूँ।अयन, श्विपुव †तथा विष्णुपदीके । ग्रुभ अवसरपर मैं श्रीकृष्णरूपमें वहाँ स्थित रहता हूँ । यहाँ सूर्यप्रहणके समय स्नान करनेसे मनुष्य 'राजसूय' एवं 'अश्वमेध' यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। अब इस तीर्थके एक बहुत पुराने इतिहासको सुनो । पहले यहाँ सुधन नामक एक धनी एवं भक्त वैश्य

भगवान् वराह कहते हैं--देवि । अब मैं एक दूसरे

रहता था। वह स्नी-पुत्र और अपने वन्धुओंके साथ सदा मेरी उपासनामें लगा रहता तथा गन्ध, पुष्प, धूप तथा दीप अर्पण करके नित्य नियमानुसार मुझ श्रीहरिकी पूजा करता था। वह प्रायः एकादशीको इसी अक्रूरतीर्थमें आकर मेरे सामने नृत्य करता। एक बार वह रात्रिजागरण, नृत्य तथा कीर्तन आदि करनेके उद्देश्यसे मेरे पास आ रहा या कि किसी स-सूर्यके कर्कराशिमें आनेपर दक्षिणायन एवं मकर-राशिमें आनेपर उत्तरायण होता है। सूर्यकी इस पाण्मासिक

गति एवं रिर्भातको 'अयन' कहते हैं।

और २३ सितम्बरको होती है ।

अवस्य खा लेना । भगवान् नारायणकी प्रसन्नताके लिये किये जानेवाले मेरे इस व्रतको भङ्ग करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है ।' इसपर ब्रह्मराक्षस आदरपूर्वक मधुर वाणीसे बोला—'साधो ! तुम यह असत्य बात क्यों कह रहे हो ? भला, ऐसा कौन मूर्ख होगा, जो राक्षसके मुखसे छूटकर पुनः स्वेन्छांसे उसके पास लौट आये। इसपर वैश्यवर बोला—'सम्पूर्ण संसारकी जड़ सत्य है। सत्यपर ही अखिल जगत् प्रतिष्ठित है। वेदके पारगामी ऋषिलोग सत्यके वलपर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं । यद्यपि पूर्वजन्मके कर्मवश मेरी उत्पत्ति धनी

वैश्यकुलमें हुई है, फिर भी में निर्दोष हूँ । ब्रह्मराक्षस !

मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि वहाँ जागरण और नृत्य

करके सुखपूर्वक में अवश्य लौट आऊँगा। सत्यसे ही

कन्याका दान होता है और ब्राह्मण सदा सत्य बोळते हैं।

सत्यसे ही राजाओंका राज्य चलता है। सत्यसे ही

पृथ्वी सुरक्षित है। सत्यसे ही स्वर्ग सुलभ होता है और

- जिस समय दिन और रातका मान बराबर होता है - उसका नाम 'विषुव' है। यह स्थिति प्राय: २१ मार्च

- नृप, सिंह, वृक्षिक और कुम्म राशियोंकी सूर्य-संक्रान्तियोंका नाम 'विष्णुपदी, है।

लेना । पर इस समय मैं देनेश्वर श्रीहरिके सामने

नृत्य एवं जागरण करनेके लिये जा रहा हूँ । मैं अपना

यह वत पूरा कर प्रातः सूर्यके उदय होते ही तुम्हारे

सत्यसे ही मोक्ष मिलता है । अतः यदि मैं तुम्हारे सामने न आऊँ तो पृथ्वीका दान करके पुनः उसका उपभोग करनेसे जो पाप होता है, मैं उसका भागी बन्दूँ। अथवा कोध या द्वेपवश जो पत्नीका त्याग करता है, वह पाप मुझे लगे । यदि मैं पुनः तुम्हारे पास न आऊँ तो एक साथ बैठकर भोजन करनेवाले व्यक्तियोंमें जो पङ्किभेदका पाप करता है, मुझे वह पाप लगे । अथवा यदि मैं फिर तुम्हारे पास पुनः न आऊँ, तो एक बार कन्यादान करके फिर दूसरेको दान करने अथवा ब्राह्मण-की हत्या करने, मदिरा पीने, चोरी करने या व्रत भङ्ग करनेपर जो बुरी गित मिलती है, वह गित मुझे प्राप्त हो ।

भगवान वराह कहते हैं—देवि ! सुधनकी बात सुनकर वह ब्रह्मराक्षस संतुष्ट हो गया । उसने कहा-- भाई ! तुम वन्दनीय हो और अब जा सकते हो। ' इसगर वह कलाममंज्ञ वैश्य मेरे सामने आकर नृत्य-गान करने लगा और प्रातःकालतक चृत्य करता रहा। दूसरे दिन उसने 'ॐ नमो नारायणाय' प्रातःकालका उच्चारण कर यमुनामें गोता लगाया और मथुरा पहुँचकर मेरे दिव्य रूपका दर्शन किया। देवि! उसी समय मैं एक दूसरा रूप धारणकर उसके सामने प्रकट हुआ और उससे मैंने पूछा—'आप! इतनी शीव्रतासे कहाँ जा रहे हैं ?' इसपर सुधनुने कहा— भैं अपनी प्रतिज्ञानुसार ब्रह्मराक्षसके पास जा रहा हूँ । उस समय मैंने उसे मना किया और कहा---'अनघ ! तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिये। जीवन रहनेपर ही धर्मानुष्ठान सम्भव है । इसपर उस वैश्यने उत्तर दिया—'महाभाग! मैं ब्रह्मराक्षसके पास अवस्य जाऊँगा, जिससे मेरी (सत्यकी) प्रतिज्ञा सुरक्षित हो। जरात्प्रभु भगवान् विष्णुके निमित्त जागरण और नृत्य करनेका मेरा व्रत था । वह नियम सुखपूर्वक सम्पन्न हो गया ।' इस प्रकार कहकर वह वहाँसे चला गया और ब्रह्मराक्षससे कहा—'राक्षस! तुम अब इच्छातुसार में इस शरीरको खा जाओ।'

इसपर ब्रह्मराक्षसने कहा—'वैश्यवर ! तुम वस्ताः सत्य एवं धर्मका पालन करनेवाले साधुपुरम हो, तुम्हारा कल्याण हों। मैं तुम्हारे व्यवहारसे संतुष्ट हूँ। महाभाग ! अब तुम अपने नृत्य एवं जागरणके पूरे पृण्य-' को मुझे देनेकी कृपा करो । तुम्हारे प्रभावसे मेरा भी उद्धार हो जायगा।'

'राक्षस! मैं तुम्हें अपने रात्रिजागरण एवं तृयका पुण्य नहीं दे सकता। आधीरात, एक प्रहर तथा अधे प्रहरके भी जागरणका पुण्य मैं तुम्हें नहीं दे सकता— वैश्यने कहा।'

'तब बस एक नृत्यका ही पुण्य मुझे देनेकी दया करो ।'—राक्षस बोला।

'मैं तुम्हें पुण्य तो यह भी नहीं दे सकता। पर जो बात कह चुका हूँ, उसके लिये आ गया हूँ। साय ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि तुम किस कर्मके दोपसे ब्रह्मराक्षस हुए ? यदि यह बहुत गोप्य न हो तो पुसे बता दो।'—वैश्यने कहा।

अब ब्रह्मराक्ष्मसके मुखपर हँसी छा गयी। उसने कहा—'वैस्पवर! तुम ऐसी वात क्यों कहते हो। में तो तुम्हारे पासका ही रहनेवाला हूँ। मेरा नाम 'अग्निदत्तर' है। में पूर्वजन्ममें वेदाभ्यासी ब्राह्मण था। किंतु चौर्यदोपसे मुझे ब्रह्मराक्ष्म होना पड़ा। देवयोगसे तुमसे भेंट हो गयी है। अब तुम मेरा उपकार करनेवी कृपा करो। वैस्पवर! तुम चिद एक ही 'नृष्य एवं गान'का पुण्य मुझे दे दो तो मेरा उज्ञार हो जाय।' वैस्पने कहा—'राक्ष्म! मेंने एक नृत्यके पुण्यका पर तुम्हें दे दिया।' फिर तो उस एक नृत्यके पुण्यक प्रतापसे उसका तत्काल उद्धार हो गया और ब्रह्मराउन्हीं योनिसे सदाके लिये मुक्ति मिल गयी।

भगवान् चराह कहते हैं—देवि ! उसी समय वहाँ ब्रह्मराक्षसकी जगइ शङ्क, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किये मैं (भगवान् श्रीहरि) प्रकट हो गया। उस समय मेरे (श्रीविण्युरूपके अपने) श्रीविग्रहकी आभा परम दिव्य थी। भक्तोंकी याचना पूर्ण करनेवाले (श्रीविण्युरूपमें) मैंने उस वैश्यसे मधुर वाणीमें कहा—'तुम अब सपरिवार उत्तम विमानपर चड़कर मेरे दिव्य विण्युलोकको जाओ।'

वसुंबरे ! इस प्रकार कहकर मैं (भगवान् श्रीहरि ) वहीं

## मथुरामण्डलके 'वृन्दावन' आदि तीर्थ और उनमें स्नान-दानादिका महत्त्व

भगवान् वराह कहते हैं — बसुंधरे! अब मैं मथुरामण्डलके 'क्स-क्रीडन'नामक तीर्थका वर्णन करता हूँ।
यहाँ लाल रंगकी बहुत-सी शिलाएँ हैं। यहाँ स्नान
करनेमात्रसे मनुष्य वायुदेवके लोकको प्राप्त होता है।
यहीं दूसरा एक 'भाण्डीर' वन भी है, जिसकी साखु,
ताल-तमाल, अर्जुन, इङ्गुदी, पीलुक, करील तथा लाल
फूलवाले अनेक वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ स्नान करनेसे
मनुष्यके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इन्द्रके
लोकको प्राप्त होता है। वल्लिरयों तथा लताओंसे
आन्छादित यहाँका रमणीय वृन्दावन देवता, दानवों
और सिद्धोंके लिये भी दुर्लभ है। गायों और
गोपालोंके साथ मैं यहाँ (कृण्णावतारमें) क्रीडा
करता हूँ। यहाँ एक रात निवास तथा कालिन्दीमें
अवगाहनकर मनुष्य गन्धर्वलोकको प्राप्त होता है और
वहाँ प्राणोंका त्याग कर मनुष्य मेरे धामको प्राप्त होता है।

वसुंघरे ! यहाँ एक दूसरा तीर्थ 'केशिस्थल' है । 'वृन्दावन' के इसी स्थानपर मैंने केशी दैत्यका वच किया था । उस 'केशीतीर्थ' में पिण्टदान करने से गया में पिण्ड देने के समान ही फल मिलता है । यहाँ 'स्नान-दान और हवन करने से 'अग्निष्टोम' यज्ञका फल मिलता है ।

यहाँ द्वादशादित्यतीर्थपर यमुना लहरानी है, जहाँ

अन्तर्धान हो गया और सुधन भी अपने परिवारके सिहत दिव्य विमानद्वारा सरारीर विष्णुलोकमें चला गया। देवि! 'अक्रूर-तीर्थं'की यह मिहमा मैंने तुम्हें बतला दी। उस कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिको जो तीर्थमें स्नान करता है, उसे 'राजस्ययज्ञ'का फल प्राप्त होता है और वहाँ श्राद्ध तथा वृषोत्सर्ग करनेवाला पुरुष अपने कुलके सभी पितरोंको तार देता है।

कालियनाग आनन्द पूर्वक निवास करता था। यहीं (कालियहदमें) मैंने उसका दमन और द्वादश आदित्योंकी

स्थापना की थी । इस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति यहाँ प्राणोंका परित्याग करता है, वह मेरे धाममें आ जाता है । इस स्थानका नाम 'हरिदेव' क्षेत्र और 'कालियहद' है । इस 'हरिदेव' क्षेत्रके उत्तर और 'कालियहद' के दक्षिण-भागमें जिनका पाञ्चभौतिक शरीर छूटता है, उनका संसारमें पुनरावर्तन नहीं होता ।

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! यमुनाके उस पार 'यमलार्जुन' नामक तीर्थ है, जहाँ शकट ( माण्डोंसे भरी हुई गाड़ी ) भग्न और भाण्ड छिन-भिन्न हुए थे । वहाँ स्नान और उपवास करनेका फल अनन्त है । वहुंधरे ! उयेष्ठ मासके शुक्रपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन उस तीर्थमें स्नान और दान करनेसे महान् पातकी मनुष्पको भी परमगति प्राप्त होती है । इन्द्रियनिग्रही मनुष्य यमुनाके जलमें स्नान करनेपर पित्रत्र हो जाता है और सम्प्रक् प्रकारसे श्रीहरिकी अर्चना करके वह परम गति । प्राप्त कर सकता है । देवि ! स्वर्गमें गये हुए पितृगण यह गाते हैं—'हमारे कुलमें उत्पन्न जो पुरुष मथुरामें निवास करके कालिन्दीमें स्नान करेगा और भगवान्

\* ग्रीक ग्रन्थोंमें 'तृन्दावन'का नाम भी Kliso boras या 'काल्किवर्त' अर्थात् काल्यनागका स्थान है। १८वीं शतीमें काशीके राजा चेतर्सिहने दोनों नगरोंके पूरे दूधसे यहाँ अर्चना की थी। (Cunningham's Anc. Geog. P. 316) त्रन्दावनके विशेष वर्णनके लिये 'भागवत' 'कस्याण' 'तीर्थाह्र,' पग्र० पाताल खण्ड ७० से ८२ तथा खुवंश ६।५० आदि देखना चाहिये। 'दे के अनुसार आजका त्रन्दावन चेतन्य महाप्रसुके अनुयायी गोन्यामीय खुओंकी खोड है, प्राचीन त्रन्दावन मशुरासे कुछ अधिक दूर होना चाहिये। ('दे)का भूगोल पृष्ट ४२)

गोविन्दकी पूजा करेगा तथा ज्येष्ठ मासके शुक्र पक्षकी द्वादशी तिथिके अवसरपर यमुनाके किनारे पिण्डदान करेगा, वह परम कल्याणका भाजन होगा।

देवि ! मथुरा तीर्थ महान् है । अनेक नामोंत्राले बहुत-से वन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ स्नान मनुष्य भगवान् रुद्रके लोकमें प्रतिष्ठा पाता है। चैत्र मासके शुक्र पक्षकी द्वादशी तिथिके पुण्य अवसरपर यहाँ अवगाहन करनेवाला मानव मेरे लोकमें निश्चय ही चला जाता है। यमुनाके दूसरे पारमें 'भाण्डह्द' नामसे विख्यात एक दुर्लभ तीर्थ है। विश्वके अलौकिक कार्यको सम्पन्न करनेवाले आदित्यगण वहाँ प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते हैं। वहाँ जो मनुष्य स्नान करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर सूर्यलोकको प्राप्त होता है। वहीं खन्छ जलसे भरा 'सप्तसामुद्रिक' नामक एक कूप है । वसुवे ! वहाँ स्नान करनेसे मानव सभी छोकोंमें खच्छन्दताके साथ विचरण कर सकता है। यहीं वीरस्थल नामसे प्रसिद्ध मेरा एक और परम गुह्य क्षेत्र है, जहाँ खिले हुए कमल जलकी निरन्तर शोभा बढ़ाते हैं। सुमध्यमे! जो मनप्य एक रात यहाँ निवास करके स्नान करता है, वह मेरी कृपासे बीरलोकमें आदर पाता है।

इसी मथुरामण्डलमें 'गोपीश्वर'नामसे विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ हजारों गोपियाँ सुन्दर रूप धारण करके भगवान् श्रीकृष्णको आनन्दित करनेके लिये पधारी थीं और मैंने (श्रीकृष्णरूपमें) उनके साथ रासलीला की थी एवं वाल्यकालमें यमलार्जुन नामक दो वृक्षोंको भी तोड़ा था। यहीं इन्द्रने एक कूपके पास रत्न और ओपधियोंसे सम्पन्न जलपूर्ण कलशोंसे गोप-नेपधारी भगवान् श्रीकृष्णका अभिषेक किया था। तभीसे उस कूपका नाम 'सप्तसामुद्रिक' कूप पड़ गया। जो पुरुष इस 'सप्तसामुद्रिक' कूपपर जाकर पितरोंके लिये श्राह्म करता है, वह अपने कु सतहत्तर पीढ़ियोंको तार देता है। सोमवती अमावार दिन जो वहाँ पिण्डदान करता है, उसके कि करोड़ वर्षके लिये तृप्त हो जाते हैं।

वसुंघरे ! यहाँ 'वसुपत्र'नामसे विख्यात एक है, जो मेरा परम पवित्र एवं उत्तम स्थान है। मथुराके दि भागमें 'फाल्गुनक' और लगभग आवे योजनकी दू पश्चिमकी ओर घेनुकासुरका 'तालवन' नामका प्र स्थान है। विशालाक्षि ! यहाँ 'संपीठककुग्ड' नामका मेरा एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसमें सदा पवित्र खच्छ जल भरा रहता है। जो लोग एक रात निवास करके रनान करते हैं, उन्हें 'अग्निष्टोम' य फल मिलता है—इसमें कोई संशय नहीं।

वसुंधरे ! कृष्णावतारमें मैंने बड़े पवित्र भावसे पूर्व की आराधना की थी, जिससे मुझे ( पीछे साम्व-तै रूपवान्, गुणवान् एवं ज्ञानी पुत्रकी प्राप्ति हुई थी। आराधनाके समय मुझे हाथमें कमल लिये हुए भग सूर्यके दर्शन हुए थे। देवि! तबसे भाद्रपद म कृष्ण पक्षकी सप्तमी तिथिको प्रखर तेजवाले सूर्य वहाँ विराजते हैं। उस कुण्डमें जो मनुष्य सावधान होकर र करता है, उसे संसारमें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह क्योंकि सूर्य सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता हैं। देवि! रविवारके दिन सप्तमी तिथि पड़ जाय तो उस समयमें स्नान करनेवाला पुरुष हो अथवा स्त्री, समग्र फल प्राप्त करता है । प्राचीन समयमें र शान्तनुने भी इसी स्थानपर तपस्या कर भीष्म नामक । पराक्रमी पुत्रको प्राप्त किया था और जिसे छेकर वे र हस्तिनापुरके लिये प्रस्थित हो गये थे। अतण्य स्नान तथा दान करनेसे निश्चय ही मनोऽभिलपित ( अस्याय१५६-५ मिलता है।

#### मथुरा-तीर्थका प्राहुर्भाव, इसकी प्रदक्षिणाकी विधि एवं माहात्म्य

भगवान् वराह कहते हैं— यसुंघरे ! मेरे मथुरा-क्षेत्रकी सीमा बीस योजनमें है \*, जिसमें जहाँ-कहीं भी स्नान कर मानव सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। वर्षाऋतुमें मथुरा विशेष आनन्दप्रद रहती है और हरिशयनीके बाद चार मासके ळिये तो मानो सातों द्वीपोंके पुण्यमय तीर्थ और मन्दिर मथुरामें ही पहुँच जाते हैं। जो देवोत्थानके समय मेरे उटनेपर मथुरामें मेरा दर्शन करते हैं, उनके सामने वहाँ मैं सदा उपस्थित रहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। वसुचे! उस समय मेरे (श्रीकृष्णरूपके) कमल-जैसे मुखकों देखकर मनुष्य सात जन्मोंके पापोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है। जिसने मथुरामें पहुँचकर मेरे (श्रीकृष्णके विग्रह)की विधिवत पूजा कर प्रदक्षिणा कर ळी, उसने मानो सात द्वीपोंवाळी पृथ्वीकी प्रदक्षिणा कर ळी,

धरणीने पूछा—भगवन् ! प्रायः सभी तीर्थ क्षेत्र पशु, भूत, पिशाच और विनायक—इन उपद्रव करनेवाले प्राणियोंसे बाधित होते रहते हैं। फिर यह मथुरापुरी किस देवताके द्वारा सुरक्षित रहकर अनन्त फल प्रदान करनेमें समर्थ है !

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! मेरे प्रभावसे विष्ठ-कारी शक्तियाँ मेरे इस क्षेत्रपर या भक्तोंपर कभी दृष्टि नहीं डाल पातीं। इसकी रक्षाके लिये मैंने दस दिक्पालों और चार लोकपालोंको नियुक्त कर रखा है, जो निरन्तर इस पुरीकी रक्षामें तत्पर रहते हैं। इसके पूर्वमें इन्द्र, दक्षिणमें यम, पश्चिममें वरुण, उत्तरमें कुवेर तथा मध्यभागमें उमापति महादेवजी रक्षा करते हैं। जो मनुष्य मथुरामें कोठेदार मकान वनवाता है, उस जीवन्मुक्त पुरुषको चार मुजाओंवाले विष्णुका ही रूप समझना चाहिये।

अत्र यहाँके निर्मल जलवाले 'म्युराकुण्ड 'की एक आश्चर्य-की बात कहता हूँ, सुनो । हेमन्त-ऋतुमें इसका जल गर्म रहता है और ग्रीष्म-ऋतुमें वफ्तके समान शीतल । साथ ही वर्पाऋतुमें वहाँका पानी न बदता है और न ग्रीष्मऋतुमें सूखता ही है । बसुंधरे ! मथुरामें पग-पगपर तीर्थ हैं, जिनमें स्नानकर मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है !

'मुचुकुन्दतीर्थ'नामदः यहाँ एक दिन्य क्षेत्र है, जहाँ देवासुरसंग्रामके बाद राजा मुचुकुन्दने शयन किया था । वहाँ स्नान करनेवालेको अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है तथा मरनेवालोंको मेरे लोककी ।

देवि! भगवान् केशवदेः नाम-संकीर्तनमें ऐसी शक्ति हैं कि वह इस जन्मके तथा पूर्वजन्मोंमें किये हुए सभी पापोंको उसी क्षण नष्ट कर डालता है। अतः कार्तिक शुक्रकी अक्षय-नवमीको भगवन्नाम-कीर्तन करते हुए मथुराकी प्रदक्षिणा करनेसे मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। इसकी विधि यह है कि कार्तिक शुक्त अष्टमीको मथुरामें जाकर इद्याचर्यका पालन करते हुए निवास करे तथा रात्रिमें ही प्रदक्षिणाका संकल्प कर ले। प्रानःकाल दन्त्याचन कर खान दरके धौतवस्त्र पहन ले और मीन होकर इसकी प्रदक्षिणा प्रारम्भ करे। इससे मनुष्यके सभी पाप नष्ट हो जात हैं। प्रदक्षिणा

क मधुराका माहातम्य इस वराहपुराणके अतिरिक्त 'नारदपुराण' उत्तरभाग अध्याय ७५-८०; पश्चमण, पाताव्यवण्ड, अध्याय ६९से ८३, उत्तरखण्ड ९५; स्कन्दपु० ४ | २० आदिमे भी है। यह समुरियोमिसे एक है। इसका पूर्वनाम भधुम (वालमी० उत्तरकण्ड ७ | १०८), मधुपरी तथा महोली भी है। यहाँ (वराहपुराणों) इसकी सीमा बीस योजन वर्टी गर्यो है। इसनामां नमय भथुम मण्डल ८३३ मीलमें एवं मधुयानगर प्रायः चार मीलके घेरेने था। (Julien's Rineon Theans II. 20, Cunainsham's Ancient मण्डल ८३३ मीलमें एवं मधुयानगर प्रायः चार मीलके घेरेने था। (Julien's विमिन्न ज्यसिंह तथा पेशवाओं ने याँ बार-यार अनेक Geography, P. 314) जैन-अन्धोंमें इसका नाम प्लीरिपुर है। पीछे वीरसिंह, ज्यसिंह तथा पेशवाओंने याँ बार-यार अनेक मिद्र बनवाये। यहाँके मन्दिरों तथा बनीके विरोप प्रचय एवं आधुनिक निदेशके दिन 'कल्यायार 'तीयोइ के ९५--१०५ तक्के पुरोको देलना चाहिये।

करते समय मनुष्यको यदि कोई दूसरा व्यक्ति स्पर्श करता है तो उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । प्रदक्षिणा करनेपर जो पुण्य मिलता है, वहीं पुष्य मथुरामें जाकर खयं प्रकट होनेवाले भगवान् श्रीहरिके दर्शनसे सुलभ हो जाता है।

भूमिकी परिकमाकी गणना भी योजनोंके प्रमाणमें की गयी है । पृथ्वीमें स्थित साठ करोड़ हजार और साठ करोड़ सौ तीर्थ हैं। देवताओं और आकाशमें स्थित तारागणोंकी संख्या भी इतनी है। यह गणना विश्वके आयुखरूप वायु, ब्रह्मा, लोमश, नारद, ध्रुव, जाम्बवान्, व्रिल और हनूमान्ने की है। इन लोगोंने वन, पर्वत समुद्रसहित इस अमिकी वाहरी रेखासे अनेक बार रिक्तमाएँ की थीं । सुग्रीव, पाँचों पाण्डव और मार्कण्डेय-ममृति कुछ योगसिद्धलोगोंने पृथ्वीके भीतर भ्रमण कर भी तीर्थोंकी गणना की । पर अन्य जो थोड़े ओज वल अथवा बुद्धिवाले हैं, वे मनसे भी इन सबोंके परिश्रमणमें असमर्थ हैं, मत्यक्ष गमनकी तो बात ही क्या ? किंतु इन सातों ्रीपों और तीर्थोंमें घूमनेसे जो फल होता है, उससे भी अधिक फल मथुराकी परिकामामें मिल जाता है। जो मथुराकी प्रदक्षिणा करता है, वह मानो सात द्वीपोंवाली उथ्वीकी प्रदक्षिणा कर लेता है । सभी मनोरथको वाहनेवाले मनुष्योंको सब प्रकारसे प्रयत्न कर मथुरा जाकर ्सकी विधिपूर्वक प्रदक्षिणा करनी चाहिये। एक बार प्तसिवयोंके पृछनेपर ब्रह्माजीने कहा था-- 'समस्त वेदोंके अध्ययन, सभी तीर्थोमें स्नान, अनेक प्रकारके दान और यज्ञ-यागादि एवं कुआँ-तालाब, धर्मशाला वनवानेसे जो पुण्य होता है और उनका जो फल मिलता है, उससे सौ गुना अधिक hल मथुराकी परिक्रमासे प्राप्त होता है। श्रह्माजीसे यह बात सुनकर् सातों ऋषियोंने उन्हें प्रणाम किया और बहाँसे मथुरा आकार वहाँ आश्रम वनाये । उनके साथ धुव भी थे। फिर उन सबोंने अपनी कामनाकी पूर्तिके विवे कार्तिक मासके ग्रुक्क पक्षकी नवमी तिथिको मथुराकी विविक् परिक्रमा की। इससे वे सभी मुक्त हो गये।

अगवान् वराह कहते हैं—यसुंधरे ! कार्तिक मासके शुक्त पक्षकी अष्टमी तिथिको वर्ती साधक मथुरामें उपस्थित होकर 'विश्रान्तितीर्थ'में स्नान करे और देवताओं तथा पितरोंके पूजनमें संलग्न हो जाय । फिर विश्रान्तिके दर्शन करनेके पश्चात् दीर्घिविष्णु और भगवान् केशवदेवका दर्शन करना चाहिये । उस रात ब्रह्मचर्यपूर्वक उपवास या अल्पाहार करे, साथ ही अपने अन्तः करणको शुद्र करनेके लिये अपवादभूत सायंकाल भी दन्तधावन करे । फिर स्नान करके धौतवस्त्र पहने और मौनव्रत धारण कर हाथमें तिल, चावल और कुशा लेकर पितरों एवं देवताओंकी पूजा करे ।

फिर नवमीको प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्तमें संयमपूर्वक पित्र होकर सूर्योदयके पूर्व ही प्रदक्षिणार्थ
यात्राका कार्य आरम्भ कर देना चाहिये। प्रातःकालका
स्नान 'दक्षिणकोटि' नामक तीर्थमें करनेकी विधि है।
सर्वप्रथम दोनों पैरोंको धोकर आचमन करके मङ्गलोंके
खरूप तथा बालब्रह्मचारी हनुमान्जीको प्रसन्न करनेकी
चेष्ठा करे, जिनके स्मरणसे समस्त उपद्व शान्त हो
जाते हैं। फिर प्रार्थना करे—'भगवन्! आपने जिस
प्रकार भगवान् श्रीरामकी यात्रामें सिद्धि प्रदान की थी,
उसी प्रकार मेरी इस परिक्रमा-यात्रामें सफलता प्रदान
करें।' फिर गणेखर, भगवान् विण्यु, हनुमान्जी तथा
कार्तिकेयकी विधिपूर्वक फल, माला तथा दीप आदिके
हारा पूजन कर यात्रा आरम्भ करे। यात्रामें 'वर्तुमती'देवीका दर्शन बहुत आवस्यक है। वहीं राजाओंके आगुथ
रखनेके स्थानमें सम्पूर्ण भयको भगानेवाली भगवनी

'अपराजिता'का भी दर्शन करे। देवि! किर 'कंस-वासनिका', 'औप्रसेना', 'चर्चिका' तथा 'वधूटी' देवियोंका दर्शन करे। ये देवियाँ दानवोंको पराजय और देवताओं-को विजयप्रदान करानेवाली हैं। पुनः देवताओंसे सुपूजित आठ माताओं, गृहदेवियों और वास्तुदेवियोंका दर्शनकर तथा उनसे आज्ञा लेकर यात्रा आरम्भ करे। जबतक परिक्रमामें 'दक्षिणकोटि'तीर्थ न मिले, तबतक मौन होकर यात्रा करनी चाहिये। 'दक्षिणकोटि'तीर्थमें स्नान, पितृतर्पण, देवदर्शन और प्रणाम कर भगवान् श्रीकृष्णद्वारा पूजित भगवती 'इक्षुवासा'को प्रणाम करे। इसके बाद 'वासपुत्र', 'अर्कस्थल', 'वीरस्थल', 'कुशस्थल', 'पुण्यस्थल' और प्रचुर पापोंको नाशक 'महास्थल'पर जाय। ये सभी तीर्थ सम्पूर्ण पापोंको दूर भगा देते हैं। फिर 'हयमुक्ति', 'सिन्दूर' और 'सहायक' नामके प्रसिद्ध स्थानोंपर जाय।

इस विषयमें ऋषियोंकी कही हुई एक प्राचीन गाथा सुनी जाती है—कहते हैं, कभी कोई राजकुमार घोड़ेपर सवार होकर मथुराकी सुखपूर्वक परिक्रमा कर रहा था। पर बीचमें ही नौकरसहित घोड़ेकी तो मुक्ति हो गयी, पर वह राजकुमार इस संसारमें ही पड़ा रह गया। अतएव जिसे श्रेष्ठ फलकी इच्छा हो, उसे सवारीपर चढ़कर मथुराकी कदापि परिक्रमा

नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती'। उस 'हयमुक्ति'तीर्थका दर्शन एवं स्पर्श करनेसे पापोंसे मुक्ति मिल जाती है । बीचमें 'शिवकुण्ड' नामसे प्रसिद्ध एक महान् तीर्थ है । भगवान् कृष्णको विजयी बनानेवाली 'मिल्लका'—देवीका भी दर्शन करना चाहिये । फिर 'कदम्बखण्ड'की यात्राकर सपरिवार 'चर्चिका' योगिनीका दर्शन करे । फिर पापोंके हरण करनेवाले 'वर्षखात' नामक श्रेष्ठ

देवि ! यहाँ भूतोंके अध्यक्ष भगत्रान् महादेवका दिन्य विग्रह है । इसके आगे 'ऋष्णक्रीडा-सेतुबन्ध' तथा

कुण्डपर जाकर स्नान और तर्पण करना चाहिये।

'बिलिह्द' कुण्ड है, जहाँ श्रीकृष्णने जलविहार किया था। इसके दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। यहीं कुछ आगे गंधोंसे सुवासित रहनेवाला 'स्तम्भोच्चय' नामक एक शिखर है, जिसे भगवान् श्रीकृष्णने सजाया और पूजित किया था। इसकी भी यत्नके साथ प्रदक्षिणा तथा पूजा करनी चाहिये, इससे प्राणी सभी पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकको जाता है। इसके पश्चात् 'नारायणस्थान'तीर्थपर

जाकर फिर 'कुब्जिका' तथा 'वामनस्थान'पर जाये ।

यहीं 'विद्येश्वरी' देवीका भी स्थान है, जो श्रीकृष्णकी रक्षा

करनेके लिये यहाँ सदा तत्पर रहती हैं। कंसको मारनेकी

अभिलाषा रखनेवाले श्रीकृष्ण, बलमद्र और गोपोंने देवीके संकेतसे यहाँ मन्त्रणा की थी। तबसे इन्हें 'सिद्धिदा, 'भोगदा' और 'सिद्धेश्वरी' भी कहा जाता है और कुछ ब्यक्ति इन्हें 'संकेतकेश्वरी' भी कहते हैं । इनका दर्शन करनेसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँके कुण्डका खच्छ जल सब पापोंको नष्ट कर देता है। इसके बाद 'गोकर्णेश्वरी'-देवीका दर्शनकर सरखती नदी और विष्नराज गणेशके दर्शन करनेसे मनुष्य श्रेयको प्राप्त करता है।

फिर प्रचुर पुण्यवाले 'गार्ग्यतीर्थ', 'भद्रेश्वर-तीर्थ' तथा 'सोमेश्वर' तीर्थमें जाना चाहिये। 'सोमेश्वर'तीर्थमें स्नान करके भगवान् सोमेश्वरका दर्शन फिर 'घण्टाभरणक', 'गरुडकेशव', 'धारालोपनक', 'वैकुण्ट', 'खण्डवेलक', 'मन्दाकिनी', 'संयमन', 'असिकुण्ड', 'गोपतीर्थ', 'मुक्तिकेश्वर' 'वैलक्षगरुड़' और 'महापातक-नाशन' तीर्थोमें भी जाना चाहिये।

तत्पश्चात् भगवान् शिवसे यों प्रार्थना करे— 'देवेश ! आप मुक्ति देनेवाले प्रधान देवता हैं । सप्तर्पियोंने भी पृथ्वीकी परिक्रमाके समय आपकी स्तुति की थी। इसी प्रकार मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। हो जाता है। अतएव अव मेरे घरपर तुम्हारे रहनेके लिये कोई स्थान नहीं है। अध्युरकी यह बात सुनकर जामाताने कहा—'सुन्नत! जब आपने मेरा त्याग कर ही दिया तो अब मेरे लिये कौन-सा प्रायिश्वत्त कर्तव्य है— यह बतानेकी कृपा कीजिये।' इसपर श्रम्युर बोला—'अब तुम कल्पग्रामका त्यागकर 'मथुरा' जाओ। मथुराको छोड़कर तुम्हारी शुद्धि कहीं भी सम्भव नहीं है।'' अब वह न्नाहम उसी क्षण 'कल्पग्राम'से चलकर 'मथुरा' आया और नगरके बाहर ही अपने रहनेका प्रबन्ध किया। उस समय मथुरामें कान्यकुरुजके महाराज कुशिकका निय्य-सत्र च रहा था, जिस सत्रमें प्रतिदिन दो हजार न्नाहण मोजन करते थे। वहाँ न्नाह्मणोंके खाते समय छूटे हुए जूँठे (उच्छिष्ट) अनके खानेसे उस न्नाह्मणकुमारका उद्धार हो गया। वह सदा 'चक्रतीर्थ'में जाकर स्नान करता। न किसीके घर वह मिक्षा माँगता और न कहीं अन्यत्र ही जाता था।

वसुंघरे ! बहुत दिनोंके बाद उसके श्रधुरके मनमें उसकी चिन्ता हुई । उसने अपने दिव्य ज्ञानसे जामाताकी स्थिति ज्ञात कर ली और अपनी पुत्रीको आदेश दिया—'तुम भोजन लेकर अब मथुरापुरी जाओ; तुम्हारा पित वहीं है । मह कन्या भी योगसिद्धा एवं दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न थी । अतएव अपने खामीको भोजन करानेके विचारसे वह प्रतिदिन उसके पास जाने-आने लगी और यह उसका नित्यका एक कार्य-क्रम बन गया । सायंकाल भोजन लेकर वह ब्राह्मणपुत्री उस ब्राह्मणके पास जाती । वह ब्राह्मणकुमार पत्नीका दिया हुआ भोजन कर लेता और रात्रिमें उसी सत्रशालामें ही पड़ा रहता । इस प्रकार वहाँ नित्रास करते ब्राह्मणके छः महीने और व्यतीत हो गये । कुछ समयके पश्चात् वहाँ रहनेवाले ब्राह्मणोंने उससे पूछा—समयके पश्चात् वहाँ रहनेवाले ब्राह्मणोंने उससे पूछा—समयके पश्चात् वहाँ रहनेवाले ब्राह्मणोंने उससे पूछा—

'आप यहाँ कहाँ निवास करते हैं और प्रतिदिन आपको भोजन कहाँसे प्राप्त होता है ?'

अब उस ब्राह्मणने उन लोगोंसे अपना सम्पूर्ण वृत्ताल स्पष्ट कह दिया । इसे सुनकर वे सभी बाह्मण एकत्रित होकर उससे बोले-- 'द्विजवर! अब तो आप सर्वथा शुद्ध हो गये हैं । इस 'चक्रतीर्थ'के प्रभावसे आपके सारे पाप दूर हो गये हैं। फिर हम लोगोंके शरीरसे समर्क होनेके कारण आपके बचे-खुचे दूसरे पाप भी समाप्त हो गये हैं। उन ब्राह्मणोंकी बात सुनकर उस ब्राह्मणका मन प्रसन्ततासे खिन उठा । अव वह स्नानार्थ पुनः 'चक्रतीर्थ' आया । यहाँ उसकी भार्या भोजन लेकर पहलेसे ही उपस्थित थी। उसने हर्षित मनसे अपने पतिसे कहा--'स्वामिन् ! मुझे ऐसा दिखायी पड़ता है कि आप अब ब्रह्महत्यासे सर्वथा मुक्त हो गये हैं। पत्नीकी बात सुनकर उसने कहा—'प्रिये ! तुमने जे कहा है, उसे पुनः स्पष्ट करनेकी कृपा करो।' यह सुनकर पत्नीने कहा—''इससे पहले आप बात करनें भी अयोग्य हो चुके थे। क्योंकि आप उस समय ब्रह्महत्यार प्रस्त थे। द्विजनर! अन आप 'चक्रतीर्थ'के प्रभानसे पापमुत्त हो गये हैं। कान्त! अब आप उठें और परम पिक 'कल्पग्राम' को चलें।'' तदनन्तर वह श्रेप्ठ ब्राह्मण अपर्न भायिकसाथ 'कल्पप्राम' चला गया । वसुंधरे । उस परम पविः 'चकतीर्थं में भगवान् 'भद्रेश्वर' विराजते हैं, जिनका दर्शन करनेसे तीर्थका फल प्राप्त होता है। वसुंधरे! 'वक्रतीर्थ'हे सेवनसे समग्र 'कल्पग्राम'की अपेक्षा भी सौगुना फ मिळता है। एक दिन-रात वहाँ उपनास करनेपर मनुष्यव ा— ब्रह्महत्यासे भी उद्धार हो जाता है । (अध्याय १६१-६२ ->>>

#### 'कपिल-वराह'का माहात्म्य

भगवान् वराह कहते हैं—त्रसुंघरे ! मिथिला-प्रान्तमें जनकजीकी 'जनकपुरी' नामकी एक प्राचीन एवं परम रमणीय पुरी है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद—ये चारों वर्णीके छोग निवास करते एवं तीर्थयात्रा आदिके लिये वाहरसे भी आ जाते रहते थे। फिर वहाँके समीपवर्ती 'सीकरव-तीर् स्नानकर वे 'मथुरापुरी'की भी यात्रा करते थे; और वह कुछ कालके लिये ठहर जाते। उसी समाजमें एक एसा ब्रा था, जिसके शरीरमें ब्रह्महत्याके चिह्न थे। उसके हाथसे सदा रिधरकी धारा गिरती रहती थी, जिसे प्रायः सभी छोग देखते थे। वह ब्राह्मण उस हत्यासे मुक्त होनेके छिये सभी तीथोंमें भ्रमण-स्नान कर चुका था, फिर भी उसकी ब्रह्महत्या दूर न हुई। किंतु इसके बाद जब उसने 'वैकुण्ठ'तीर्थमें स्नान किया तोवह रुधिरधारा खतः बंद हो गयी। अब उसके सभी सहवासी आश्चर्यसे कहने छगे—'यह केंसे हो गया, यह कैंसे हो गया!' उसी समय ब्राह्मणका रूप धारण कर एक दिव्य पुरुष वहाँ आया और उसने उन सभी उपस्थित छोगोंसे पूछा—'यहाँसे ब्रह्महत्या इस ब्राह्मणको छोड़कर कैसे चली गयी!' इसपर उन छोगोंने उसे उस ब्रह्मणके ब्रह्महत्यासे छूटनेके सारे प्रयत्न और अन्तमें 'वैकुण्ठ-तीर्थ'में स्नानद्वारा हत्यामुक्तिकी बात बतला दी, अतः इस तीर्थकी महिमामें किंचित् भी संदेह नहीं करना चाहिये।

स्तजी कहते हैं—ग्रापियो ! इसके बाद भगवान् वराहने पुनः पृथ्वीसे कहा—'देवि ! यहाँ अमित पुण्य प्रदान करनेवाला 'असिकुण्ड'-नामक एक दूसरा क्षेत्र है, अब मैं उसे बताता हूँ । उस क्षेत्रमें एक अन्य कुण्ड भी है, जिसे 'गन्धर्वकुण्ड' कहते हैं । वह सभी तीर्थोमें प्रमुख है । वहाँ अवगाहन करनेवाला गन्धर्वोके साथ आनन्द भोगता है और जो उस स्थानपर प्राणोंका त्याग करता है, वह भेरे बोकमें चला जाता है ।

देवि ! मथुरा-मण्डलकी सीमा बीस योजनमें है । श्रीर सभीको मुक्ति देनेमें परम समर्थ उस पुरीकी शाकृति कमलके समान है । इसकी कर्णिकाके मध्यभागों क्लेशोंके नाशक भगवान् केशव विराजते हैं। इस स्थानपर जिनके प्राण प्रस्थान करते हैं, ने मुक्तिक भागो होते हैं। यही क्यों ! मथुराके भीतर वहीं भी जिनकी मृत्यु होती है, वे सभी मुक्त हो जाते हैं। इस तीर्थके पश्चिम भागमें 'गोवर्यनपर्वत' है,

जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण निवास करते हैं । वहाँ उन देवेश्वरके दर्शन प्राप्त कर लेनेपर मनमें संताप नहीं रह जाता ।

पृथ्वि ! पूर्वकालमें मान्धाता नामके एक राजा थे । उनकी भक्तिपूर्वक स्तुतिसे प्रसन्त होकर मैंने उन्हें यह प्रतिमा सींपी थी । राजा मान्धाताके मनमें मुक्ति पानेकी अभिलाषा थी, अतः वे नित्य इस प्रतिमाकी अर्चना करने लगे । जिस समय मथुरामें लवणासुरका वध हुआ था, उसी समय वह प्रतिमा इस तीर्थमें स्थापित की गयी थी । यह विग्रह परम दिव्य, पुण्यख्रूप एवं तेजसे सम्पन्न है ।

इसके मथुरा आनेकी कथा विचित्र है। कपिल नामके मुनिने अपार श्रद्धा और मनोयोगपूर्वक मेरी इस वाराही प्रतिमाका निर्माण किया था । ये विप्रवर कृपिल प्रतिदिन इस प्रतिमाका ध्यान एवं पूजन करते थे। देवि ! फिर इन्द्रने उन मुनिवर कपिलसे इसके लिये प्रार्थना की । तब कपिलने प्रसन्न होकर यह दिव्य रूपवाली प्रतिमा उन्हें दे दी । जब इन्द्रको यह प्रतिमा प्राप्त हुई तो उनके हृदयमें हर्ष भर गया और नित्यप्रति भक्तिके साथ मेरा पूजन करने लगे। इसके फलखरूप शकको सर्वेत्कृष्ट दिव्यज्ञान प्राप्त हो गया । इन्द्रने मेरी इस 'कपिलवराह' नामक प्रतिमाकी बहुत वर्षोतक पूजा की। इसके बाद रावणनामक दुर्दान्त राक्षस हुआ । वह महान् पराक्रमी निशाचर इन्द्रके लोक्समें गया और खर्मको जीतनेकी चेष्टा करने छगा और देवराजके साथ युद्ध करने लगा । उसने देवताओंको परास्त कर दिया । परम पराक्रमी इन्द्र भी उससे हार गये और उन्हें बन्दी बनाकर रावण उनके भवनमें ष्रुस गया । जव वह राक्षस रत्नोंसे सुशोभित इन्द्र-भवनमें गया तो उसे इन भगवान् 'कपिलवराह'के दर्शन हुए। देखते ही उसने अपना मस्तक जमीनपर टेक दिया और दीर्घकालतक इन श्रीहरिकी स्तुति की । इसपर भगवान् विण्णु सौम्यरूप धारणकर पुष्पक विमानपर आरूढ

होकर उस राक्षसके पास आये। साथ ही उस विग्रहमें उनका प्रवेश हो गया। रावणने प्रतिमा उठानी चाही, किंतु वह उठा न सका। अब न्सके आश्चर्यकी सीमा न रही। उसने कहा—गवन् ! वहुत पहलेकी बात है, मैंने शंकरसहित लासप्वतको भी अपने हाथोंसे उठा लिया था। आपकी कृति तो बहुत ही छोटी है, फिर भी उठानेमें री शक्ति कुण्ठित हो गयी है। देवेश्वर ! आपको मस्कार है। मुझपर प्रसन्न होनेकी कृपा करें। भो! मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको अपनी वीत्तम पुरी लङ्कामें ले चखँ।

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! उस समय ने 'किपिलवराह' के रूपमें रावणसे कहा था— क्षिस ! तुम अवैष्णव व्यक्ति हो । तुम्हें ऐसी भक्ति हाँसे प्राप्त हो गयी !' तब मुझ 'किपिलवराह' की ति सुनकर रावणने कहा—'महात्मन् ! आपके वेत्र दर्शनसे ही मुझे ऐसी अनन्य भक्ति सुलभ हो ग्री है । देवेश्वर ! आपको मेरा वार-बार प्रणाम है । ग्रम कृपया मेरी पुरीमें पधारें ।' पृथ्वि ! तब मेरी यह तिमा हल्की हो गयी और रावण तीनों लोकोंमें विख्यात री उस 'किपिलवराह' की प्रतिमाको पुणकि विमानपर चढ़ाकर इस ले आया और वहाँ उसे प्रतिष्ठित कर दी। तदनन्तर विभागन् रामने राक्षसराज रावणको मारकर लङ्काके जिसहासनपर विभीषणका अभिषेक किया तो विभीषणने ग्रीरामसे प्रार्थना की—'प्रभो ! यह सारा राज्य आपका १। आप इसे खीकार करें।'

श्रीरामने कहा—'राक्षसराज विभीषण ! यह सव कुछ तुम्हारा है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। गर राश्वसेश्वर! इन्द्रके लोकसे रावणद्वारा जो 'कपिल्वराह'की गतिमा यहाँ लायी गयी है, केवल उसे मुझे दे दो। उन गराहभगवान्की मैं प्रतिदिन पूजा करना चाहता

हैं । दानवेश्वर ! मैं उन्हें अयोध्या ले जाऊँगा विभीषणने उस दिव्य प्रतिमाको श्रीरामको सादर कर दिया। श्रीरामने उसे पुष्पक विमानपर रखकर नगरी अयोध्याके लिये प्रस्थान किया और अयोध्या प उसकी स्थापना की और प्रतिदिन पूजा नियम बना लिया । इस प्रकार दस वर्ष हो जानेपर श्रीरामने लवणासुरका वध करनेवे शत्रुष्नको आज्ञा दी । उस समय वह मथुरामें रहता था । शत्रुष्नने महात्मा १ प्रणाम किया और अपनी चतुरङ्गिणी सेना मथुराके लिये चल पड़े । लवणासुरका रूप भयंकर था। सभी राक्षस उसे अपना नायक थे। फिर भी शत्रुप्तने उसका वध कर डाला। त शत्रुष्न मथुरा नगरके भीतर गये, और वहाँ उन्होंने तेजस्वी छन्बीस हजार वेदके पारगामी मार बसाया । जहाँ एक भी निवासी वेद नहीं था, वहाँ चारों वेदोंके ज्ञाता पुरुष निवास करने अब वह ऐसा स्थान पवित्र बन गया, जहाँ ब्राह्मणको भोजन कराया जाय तो करोइ व भोजन करनेके समान फल होने लगा।

धन्य है, जो सदा 'श्रीकिपिलवराह'का दर्शन करेगा। शत्रुष्न! जो इन किपिलवराहका दर्शन, स्पर्श एवं ध्यान करता है और इन्हें प्रतिदिन स्नान कराता तथा इनका अनुलेपन करता है, उसके सब पापोंको ये हर लेते हैं। जो इनकी पूजा तथा दर्शन करता है उसके समस्त पापोंका नाश करके ये मोक्षतक दे डालते हैं।

पृथ्वि ! इस प्रकार कहकर श्रीरामने कपिलवराहकी यह प्रतिमा शत्रुष्नको दे दी । उसे लेकर शत्रुष्न मथुरा-पुरी चले गये । और वहाँ उन्होंने मेरे पास ही उसकी स्थापना कर दी । मध्यभागमें स्थापित करके उनकी विधिवत् पूजा की । 'गया'में तथा ज्येष्ठ मासमें 'पुष्कर'क्षेत्रमें पिण्डदान करनेसे एवं 'सेतुबन्ध-रामेश्वर'के दर्शन करनेसे मनुष्य जो फल पाता है, वह इनका दर्शन करनेसे पा जाता है । वैसा ही फल विश्रान्तिसंज्ञक, गोविन्द, केशव तथा दीर्घविष्णुके प्रति श्रद्धा होनेपर प्राप्त होता है । मेरा तेज प्रातःकाल 'विश्रान्तिसंज्ञक'में, मध्याहके अवसरपर 'दीर्घविष्णु'में तथा दिनके चतुर्थ भाग अर्थात् सार्यकालमें 'केशव'में प्रतिष्ठित रहता है । देवि ! यह श्रद्धविद्या ( वराहपुराण ) परम प्राचीन है ।

#### 

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! मथुराके पास ही पश्चिम दिशामें दो योजनके विस्तारमें गोवर्धन नामसे प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, जहाँ वृक्षों और लताओंसे मण्डित एक सुन्दर सरोवर भी है । मथुराके पूर्व भागमें 'इन्द्र'तीर्थ, दक्षिणमें 'यम'तीर्थ, पश्चिममें 'वरुण'तीर्थ और उत्तरमें 'कुबेर'तीर्थ-ये चार तीर्थ हैं । भद्रे ! यहाँ 'अनुकुण्ड' नामका भी एक क्षेत्र है, इसकी परिक्रमा करनेवाले मानवका संसारमें फिर जन्म नहीं होता। फिर 'मानसी-गङ्गा' में स्नान कर गोवर्धनगिरिपर भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करना चाहिये। जो इस गोवर्धन-पर्वतकी प्रदक्षिणा कर छेता है, उसके लिये कोई कर्तन्य शेप नहीं रह जाता । सोमत्रती अमात्रास्याके दिन जो यहाँ जाकर पितरोंको पिण्ड प्रदान करता है, उसे राजसूय यज्ञका फल प्राप्त हो जाता है। गयातीर्थमें जाकर विण्डदान करनेवाले मनुष्योंको जो फल मिलता है, वही गोवर्धनपर भिण्डदानसे सुलभ हो जाता है, इसमें आवश्यकता देचार करनेकी नहीं । गोवर्धन भगवान्की परिक्रमा करनेसे राजसूय और अस्वमेध-म्बोंका फट प्राप्त होता है !

गोवर्धनकी परिक्रमाकी विधि यह है कि भाइपद मासके शुक्रपक्षकी पुण्यमयी एकादशी तिथिके दिन इस पर्वतके पास उपवास रहकर प्रातःकाल सूर्योदयके समय स्नान कर पर्वतपर स्थित श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद 'पुण्डरीक'तीर्थपर ज़ाकर वहाँके कुण्डमें स्नान कर देवताओं और पितरोंका सम्यक् प्रकारसे अर्चन करके भगवान् पुण्डरीकका पूजन करे। वहाँ निर्मल जलसे पूर्ण एक 'अप्सराकुण्ड' है। वहाँ स्नान करनेसे सभी पाप घुल जाते हैं। उस कुण्डपर तर्पण करनेसे राज-सूय और अञ्चमेध-यज्ञोंका फल निश्चय ही मिल जाता है। मथुरामें 'संकर्षण' नामसे विख्यात एक तीर्थ है, उसके रक्षक बलभदजी हैं। वहाँ जाने एवं स्नान करनेसे पहलेसे लगी हुई गोहत्याके पापसे मुक्ति हो जाती है।

पृथ्वि ! गोवर्धनके पासमें ही एक 'शक्रतीर्थ' है । यहाँ श्रीकृष्णने इन्द्रकी प्जाके लिये किये जा रहे यज्ञको नष्ट कर दिया था । उस यज्ञके अवसरपर भोज्य आदि पदार्शोकी वहुत बड़ी ऊँची ढेरी छग गयी थी । उस समय इन्द्रके साथ श्रीकृष्णका विवाद छिड़ गया ।

इन्द्रने घोर वृष्टि की । वह जल व्रजवासियों तथा गौओंके लिये कष्टप्रद होने लगा । श्रीकृष्णने उनकी रक्षा करनेके निमित्त इस श्रेष्ठ पर्वत (गोवर्धन)को हांथपर उठा लिया था । तभीसे यह पर्वत 'अन्वकृट-पर्वत'के नामसे विख्यात हो गया । यहीं आगे एक खच्छ जलवाला 'कदम्वखण्ड'नामक कुण्ड है । वहाँ स्नान करके पितरोंका तर्पण करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है । इसके बाद सौ शिखरवाले देवगिरिपर जाय, जहाँ स्नान एवं दर्शन करनेसे 'वाजपेय' यज्ञका फल मिलता है ।

देवि ! जब 'मानसीगङ्गा'के उत्तर तटपर चक्र धारण फरनेवाले देवेश्वर श्रीहरिका अरिष्टासुरके साथ घोर युद्ध इआ था, तब उस असुरने अपना वेष बैळका बना ळिया ग । उसकी जीवनळीळा श्रीकृष्णके ही हाथ समाप्त हुई । उसके क्रोधपूर्वक एड़ीके प्रहारसे पृथ्वीपर एक तीर्थ बन ाया । यह वृषमासुरके वधसे निर्मित तीर्थ अत्यन्त अद्भुत है-ाह जानने योग्य बात है । उस वृषभरूपी महासुरको गरनेके पश्चात् श्रीकृष्णने उसी तीर्थमें स्नान किया था। हि जानकर श्रीकृष्णके मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी कि ाह पापी अरिष्टासुर बैलके रूपमें था और मेरे हाथ इसकी त्या हो गयी है। इतनेहीमें भगवती श्रीराधादेवी श्रीकृष्ण-र्त समीप पथारीं । उन्होंने अपने नामसे सम्बद्ध उस स्थान-तो एक तीर्थरूप कुण्ड बना दिया। तबसे समस्त पापोंको र्रनेवाले उस ग्रुम स्थानकी 'राधाकुण्ड'नामसे प्रसिद्धि र्ड़ । प्रसङ्गतया लोग उसे 'अरिष्टकुण्ड' और 'राधाकुण्ड' नी कहते हैं। वहाँ स्नान करनेसे राजसूय और अश्वमेध-ाज्ञोंका फल मिलता है । मथुराके पूर्व दिशामें एक तीर्थ इन्द्रध्वज'के नामसे विख्यात है, वहाँ स्नान करनेवाले वर्गलोकमें जाते हैं। यहाँ परिक्रमा एवं यात्राका पुण्य मगवान्को समर्पित कर देना चाहिये । मनुष्यका कर्तन्य है कि प्रारम्भ करते समय 'चक्रतीर्थ'में स्नान करे और गत्रासमाप्तिके अवसरपर 'पश्चतीर्घ-कुण्ड'में स्नान कर ले।

यहाँ रात्रि-जागरणका भी नियम है। इससे मनुष्के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।

भद्रे ! 'अन्नक्टपर्वत'की परिक्रमाका विधान मैंने तुमसे बतला दिया । इसी प्रकार इसी क्रमसे आषाइमें भी प्रदक्षिणा की जाती है । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान् श्रीहरिके इस तीर्थकी प्रदक्षिणाके प्रसङ्गका तथा गोवर्वनके माहात्म्यको सुनता है, उसे गङ्गामें लाग करनेका फल मिल जाता है ।

भगवान् वराह कहते हैं—पृथ्व ! अव एक इतिहासयुक्त दूसरा प्रसङ्ग सुनो । मथुराके दक्षिण किसी नगरमें सुशील नामक एक धनी वैश्य रहता था । उस वैश्यका प्रायः सारा जीवन क्रय-विक्रयमें ही बीत गया । न कभी उसे किसी प्रकारका सत्सङ्ग प्राप्त हुआ और न उसने कोई दान-धर्म आदि सत्कर्म ही किये । इस प्रकार गृह-कुटुम्बमें आसक्त रहते ही वह वैश्य कालवश होकर इस लोकसे चल बसा और उसे प्रेत-योनि मिली और बिना जलवाले तथा छायारहित जङ्गलोंमें भूख-प्याससे व्याकुल होकर वह इधर-उधर भटकने लगा । यों घूमता हुआ वह भयंकर प्रेत मरुखलमें पहुँच गया और बहुत दिनोंतिक वहाँ एक वृक्षपर निवास करता रहा ।

पृथ्वि ! इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जानेगर दैवयोगसे वहाँ एक खरीद-विकी करनेवाला वैश्य आया, जिसे देखकर उस प्रेतको अत्यन्त प्रसन्नता हुई और नाचते हुए वह बोला—'अहो ! तुम इस समय मेरा आहार बनकर यहाँ आ गये हो ।' अब क्या था, प्रेतकी बात सुनकर वह व्यापारी वैश्य अत्यन्त भयभीत होकर भाग चला । पर प्रेतने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा—'अब में तुम्हें खाऊँगा ।' उस प्रेतकी बात सुनकर महाजनने कहा — 'राक्षस ! में अपने परिवारके भरण-योत्रणके विचारमें इस घोर वनमें आया हूँ । मेरे बर्गे बृढ़े पिना और माता हैं, एक पतिवता पत्नी भी है । यह तुम मुझे खा छोगे तो

उन सबकी मृत्यु हो जायगी। उस वैश्यकी बात सुनकर प्रेतने पूछा—'महामते! तुम किस स्थानसे यहाँ कैसे आये हो! सब सत्य-सत्य बताओ।'

वैश्यने कहा—'प्रेत ! मैं गिरिराज गोवर्धन और महानदी यमुना—इन दोनोंके बीच मथुरापुरीमें रहता हूँ। मैंने पहलेसे जो कुछ सम्पत्ति संचित की थी, वह सब चोर उठा लेगये और मैं सर्वथा निर्धन हो गया, अतः थोड़ा धन लेकर व्यापारके लिये इस मरुखलकी ओर आया

हूँ । ऐसी स्थितिमें अब तुम्हें जो जँचे, वह करो ।

प्रेतने कहा-'वैश्य! तुमपर मुझे दया आ गयी है, अतः अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। यदि तुम मेरे वचनका पालन कर सको तो एक शर्तपर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तुम मेरा एक कार्य सिद्ध करनेके लिये यहाँसे लौटकर मथरा जाओ । वहाँ जाकर तुम 'चातुःसामुद्रिक' नाम कृपपर जाकर सविधि स्नान कर मेरे नामका उच्चारण करके अपने घरके धनसे विधिपूर्वक पिण्डदान करो और उन स्नान-दानादि सभी कर्नोंका फल मुझे दे देना । वस, इतना ही काम है, अब तुम सुखपूर्वक जा सकते हो।' प्रेतकी बात सुनकर वैश्यने उत्तर दिया-- 'प्रेत ! मेरे पास एक मकानको छोड़कर घरपर और कोई धन नहीं है। इसपर प्रेतने उससे मुसकाकर कहा —'वैश्य! मेंने जो तुमसे कहा है कि तुम्हारे घरमें धन है, उसका अभिप्राय यह है--तुम्हारे घरमें एक गड्ढा है और उसमें सुवर्णकी बहुत बड़ी संचित राशि गड़ी है। मैं तुम्हें मथुराका मार्ग भी दिखला देता हूँ।

सूतर्जी कहते हैं—ऋपियो ! इसपर उस वैश्यने पुन: पूछा—'प्रेत ! इस योनिमें तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हैं !

प्रतिने कहा -- 'वेंस्य! मैं भी पहले जन्ममें मथुराका निवासी था। जहां साश्चात् भगवान् श्रीकृष्ण विराजते हैं। एक दिन प्रात:काट उन भगवान्के मन्दिरपर शक्षण, श्वत्रिय,

कथावाचक बैठेथे जो पुराणोंकी पवित्र कथा कह रहेथे।
मेरा एक मित्र भी प्रतिदिन वहीं जाया करता था। उस दिन

वैश्य और शूद्रजनोंका समाज जुटा था । वहाँ एक श्रेष्ठ

मित्रकी प्रेरणासे मैं भी वहाँ पहुँच गया। अत्यन्त आदरके साथ समाजने बार-बार मुझे संतुष्ट करनेका प्रयत्न किया। उसमें मैंने सुना कि वहाँ एक पवित्र कूप है जो पापोंको घो

डालता है। इस कूपमें चारों समुद्र आ करके प्रतिष्ठित होते हैं। इस कूपके माहात्म्यको सुननेसे महान् फल मिलता है। उस समय सभी श्रेष्ठ पुरुषोंने कथा-

वाचकजीको धन दिया, किंतु मैं मौन रह गया। तब मित्रने मुझसे पुनः कहा—'प्रियवर! अपनी शक्तिके अनुसार कुछ अवश्य देना चाहिये।' इसपर मैंने उन कथावाचकको एक 'सुवर्ण' (आठ रत्ती सोनेकी एक मुद्रा) प्रदान कर दिया। इसके बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे

पूर्वकर्मोंके अनुसार यमराजकी आज्ञासे मुझे यह दुःखद प्रेतयोनि मिली। मैंने पूर्वजन्ममें कभी तीर्थस्नान, दान-हवन अथवा पितरोंके लिये तर्पण नहीं किये थे, इसी कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। इसपर उस वैश्यने पुनः पूछा—'तुम इस वृक्षकी जड़में रहकर कैसे प्राण धारण करते हो ?

प्रेत वोळा—'पहलेकी बातें मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। मैंने उन कथावाचकको जो सुवर्णमुद्रा दी थी, उसीके प्रभावसे मैं इस बृक्षपर भी प्रायः तृप्त रहता हूँ, यद्यपि उसे भी मैंने दूसरेकी प्रेरणासे ही दी थी। इसीका परिणाम है कि प्रेतयोनिमें भी मेरा दिन्य ज्ञान बना है।

वसुंधरे ! प्रेतकी बात सुनकर वह वैश्य मथुरापुरी गया और वहाँ पहुँचकर उसने प्रेतके निर्देशानुसार सब कुछ वैसा ही किया । इससे वह प्रेत मुक्त होकर स्वर्ग गया ।

देनि ! यह मथुरापुरीका माहात्म्य है । यहाँ 'चतु:-सानुदिक' कूपपर पिण्डदान करनेसे परमगति प्राप्त होती

है। मथुराके किसी स्थानपर, चाहे वह देवालय हो या चौराहा--जहाँ-कहीं भी किसीकी मृत्यु हो, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। दूसरी जगहके किये हुए पाप तीर्थोमें जानेपर नष्ट हो जाते हैं, पर जो पाप उन तीर्थस्थानोंमें किये जाते हैं, वे तो वन्नलेप हो जाते हैं । पर यह मथुरापुरीकी ही विशेषता है कि यदि (भूलसे) यहाँ पाप बन भी गया तो वह वहीं नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि यह पूरी परम पुण्यमयी है और इसमें कहीं पापके लिये स्थान नहीं है \*। यदि कोई एक पुरुष हजार युगोंतक एक पैरपर खड़ा होकर तपस्या करे और एक व्यक्ति मथुरामें

नित्रास करे तो मथुरावासीका पुण्य ही अधिक होता है। म्युरः में जो क्रोधरहित मानव देवताओंकी पूजा तथा तीयोंमें लात करते हैं, वे देवयोनिमें जाते हैं। दूसरी जगह एक हजार महाभाग ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे जो फल मिलता है, वही फल मथुरामें एक ब्राह्मणकी पूजासे प्राप्त होता है; क्योंकि देवताओंका सिद्ध समाज मथुरामें आकर सामान्य प्राणीके रूपमें स्थित है । देवताओं, सिद्धों और मूर्तोंका जो समुदाय है, वे सभी यहाँ चार भुजावाले विष्णुखरूप मधुरावासी प्राणियोंका दर्शन करने आते हैं; अत: मथुरामें जो मनुष्य हैं, ने विष्णुके ही सक्तप हैं।(अध्याय १६४-६५)

#### 'असिकुण्ड'-तीर्थ तथा विश्रान्तिका माहात्म्य

धरणीने कहा-प्रभो ! महादेव ! आपके श्रीमुखसे मैं अनेक प्रकारके तीर्थींका वर्णन सुन चुकी । अब आप मुझे 'असिकुण्ड'के तीर्थका प्रसङ्ग सुनानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह कहते हैं - वर्सुधरे ! सुमति नामके । एक धार्मिक और विख्यात राजा थे, जिनकी किसी तीर्थ-यात्रा प्रसङ्भें मृत्यु हो गयी । अब उनके पुत्र विमतिने बाज्य सँभाला। इसी बीच एक दिन वहाँ नारदजी पधारे। उसने उनका पाद्य एवं अर्च्य आदिसे खागत किया। फिर बातोंके प्रसङ्गमें मुनिने उससे कहा-'राजन् ! पिताके ऋणको चुका देनेपर ही पुत्र धर्मका भागी हो सकता है। यों कहकर नारदमुनि वहीं अन्तर्वान हो गये। मुनिके चले जानेपर राजाने अपने मन्त्रियोंसे नारदजीकी बातका अर्थ पूछा। मन्त्रियों ने कहा—'अपनी तीर्थयात्राकाफल आप महाराजको समर्पण कर दें तो पिताका ऋण चुक सकता है, क्योंकि उनकी तीर्थयात्रा अधूरी ही रही थी।

नारदजीके कथनका यही आशय था।

देवि ! मन्त्रियोंकी बात सुनकर त्रिमतिने मथुरा-पुरीमें निवासकी बात सोची, क्योंकि वहाँ प्रायः सभी तीर्थ स्थित हैं । विमतिके मथुरा वहाँके तीर्थीने आपसमें कहा---'इसका सामना करनेमें तो हम सभी असमर्थ हैं; अतः उचित है कि जहाँ भगवान् वराह विराजते हैं, हमलोग- उस 'कल्पप्राम'में चलें।' वसंघरे। इस प्रकार परागर्श करके सभी तीर्थ 'कल्पप्राम'में चले गये । देवि ! वराहका रूप धारण कर वहाँ मैं आनन्दसे निवास करता हूँ । वे सभी मेरे सामने कल्पप्राममें आये और कहने लगे-भगवन ! आप स्वयं श्रीहरि हैं, आप अचिन्त्य, अच्युत एवं जगत्के शास्ता और स्नष्टा हैं। प्रभो । आपकी जय हो, जय हो । भगवान् वराह कहते हैं - वसुधे! जब तीर्थीन मेरी

इस प्रकार स्तुति की, तब मैंने उनसे बहा—'तीर्थवरो ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम मुझसे कोई वर माँग हो ।

यत्कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। अन्यत्र हि बृदं पापं तीर्थमासाय गन्छित । तीर्थे त पापं तत्रैव च विनश्यति । एपा पुरी सहापुण्या यस्यां पापं न विन्नते ॥ (बराह्यराण १६५ । ५७.५८)

तीर्थ बोले—'वराहका रूप धारण करनेवाले देवेश्वर ! यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें विपत्तिसे अभय प्रदान करनेकी कृपा कीजिये।'

इसपर मैं चलकर मथुरापुरी आया और अपने दिव्य 'असि' (तलवार) से विमितका शिरुछेद कर दिया। तलवारकी नोकसे वहाँ पृथ्वीमें एक गड्ढा हो गया, जो एक दिव्य कुण्डके रूपमें परिवर्तित हो गया और वही 'असिकुण्ड' नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसके प्रभावसे सुमित और विमित भी मुक्त हो गये।

देवि ! दक्षिणसे उत्तरतंकके तीर्थोंकी जो संख्या मैं पहले कह चुका हूँ, उनकी गणना इस असिकुण्डसे ही आरम्भ करनी उत्तम है। जो मनुष्य द्वादशीके दिन प्रात:काल सोनेसे उठते ही असिकुण्डमें स्नान करता है, उसे यहाँ वराह, नारायण, वामन और राघव-की सुवर्ण-प्रतिमाओंके दिव्य दर्शन होते हैं। इनका दर्शन करनेवाला फिर संसारमें नहीं आता।

भगवान् वराहने कहा—देवि ! अब विश्वान्ति-तीर्थकी महिमा सुनो । पहले उज्जियनीमें एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वह न देवताओंकी पूजा करता, न साधु-संतोंको प्रणाम करता और न तीथोंमें जाकर कभी रनान ही करता था। वह मूर्ख प्रातः और सायंकाल इन दोनों संध्याओंमें भी सोया रहता था। ब्रह्माजीने बताया है कि सम्पूर्ण आश्रमोंमें गार्हस्थ्य ही उत्तम है। जैसे सभी जन्तु पृथ्वीक आश्रित हैं और शिशुओंका जीवन मातापर अवलम्बित है। इसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणिवर्ग गृहस्थोंपर ही आश्रित है। पर वह अवम ब्राह्मण इस आश्रममें भी रहकर सदा चोरी आदिमें ही लगा रहता।

वसुंधरे ! एक बार जब वह रातमें चोरीके लिये इधर-उधर दोंड़ रहा था, उसी समय राजाके सैनिकोंने उसे पदाड़नेके ठिये छलकारा । इसपर वह तेजीसे भागता हुआ एक बुउँमें जा गिरा, जहाँ उसकी जीवनलीला ही समाप्त हो गयी और इस प्रकार वह अगले जन्ममें एक बनमें मदाराध्वस हुआ । उसका रूप बड़ा भयंकर था । एक समयकी बात है कि कार्यवश वहीं एक जनसमाज आ गया । उसीमें

एक ऐसा ब्राह्मण भी था, जो रक्षोन्नमन्त्र पढ़कर सबकी रक्षा करता था। अव वह ब्रह्मराक्षस उस

सबकी रक्षा करता था। अब वह ब्रह्मराक्षस उस ब्रह्मणसे आकर कहने लगा—'विप्र! तुम्हारे मनमें

जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह मैं तुम्हें देनेके लिये तत्पर हूँ । बहुत दिनोंके बाद आज मुझे मनचाहा भोजन प्राप्त

हुआ है । विप्र ! तुम उठो और यहाँसे अन्यत्र जाकर कहीं सो जाओ । जिससे मैं इन सबको खाकर तृप्त हो जाऊँ । इसपर ब्राह्मणने कहा—'राक्षसः! मैं

इन्हींके साथ यहाँ आया हूँ, ये सभी मेरे परिवार ही हैं। अतः मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। तुम यहाँसे चले जाओ। मेरे मन्त्रमें ऐसी शक्ति है कि उसके प्रभावसे

तुम इनपर आँखतक नहीं उठा सकते। अस्तु, अब तुम यह बतलाओ कि तुम्हें यह योनि कैसे मिली ?

अनाचारके कारण मेरी यह दुर्गति हुई है। इस प्रकार उस राक्षसने अपनी सारी बातें यथावत् ब्राह्मणके सामने स्पष्ट कीं। इसपर उस ब्राह्मणने कहा—'राक्षस! तुम अब

इसपर वह राक्षस कहने लगा—'विप्र ! केवळ

मित्रकी श्रेणीमें आ गये हो । बोलो, मैं तुम्हें क्या दूँ।'
राक्षस बोला—'विप्र! मेरे मनमें जो बात बसी
है, यदि वह तुम देना चाहते हो तो दे दो।तुमने मथुरा-

पुरीमें विश्रान्तितीर्थमें जो स्नान किया है, उसका फळ

मुझे देनेकी कृपा करो, जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ। अब राक्षसके दु:खसे दु:खी होकर वह कृपाल नासण बोळा— 'राक्षस ! विश्रान्ति नामक तीर्थके विषयमें तुम्हें जानकारी कैसे प्राप्त हुई और उसका ऐसा नाम क्यों हुआ ! इसे बतानेकी कृपा करो।'

राक्षस वोला—'ब्राह्मण ! मैं पहले उज्जियिनीमें निवास करता था। एक समयकी वात है, मैं संयोगवश श्रीविष्णुके मन्दिरमें चला गया। उस मन्दिरके फाटकपर एक कथा कहनेवाले वेदके विद्वान् ब्राह्मण बेंठते थे. जिनका विश्रान्ति तीर्थकी महिमा सुनाना प्रतिदिनका व्रत था। उस माहात्म्यको सुननेसे ही मेरे हृदयमें भक्ति उदित हुई। अनघ । मुझे वहीं यह सुननेका अवसर मिला कि इस तीर्थका 'विश्रान्ति' नाम कैसे हुआ है ! उन्होंने ही स्पष्ट बतलाया था कि इस स्थानपर संसारके शासक श्रीहरि विश्राम करते हैं। उन विशाल भुजावाले प्रभुको वासुदेव

भी कहते हैं । इसीलिये यह तीर्थ 'विश्रान्ति विख्यात हुआ है।" राक्षसकी यह बात सुनः ब्राह्मणने कहा—'राक्षस! उस तीर्थमें एक बा करनेका पुण्यफल मैंने तुम्हें दे दिया। प्रिये! मुखसे यह वचन निकलते ही वह राक्षस उस मुक्त हो गया। ( अध्याय १६)

#### मथुरा तथा उसके अवान्तरके तीर्थींका माहात्म्य

भगवान् वराह कहते हैं—बसुंघरे! भगवान् शिव इस मथुरापुरीकी निरन्तर रक्षा करते हैं। उनके दर्शनमात्रसे मथुराका पुण्य-फल सुलभ हो जाता है। बहुत पहले रुद्रने पूरे एक हजार वर्षतक मेरी कठिन तपस्या की थी। मैंने संतुष्ट होकर कहा—'हर! आपके मनमें जो भी हो, वह वर मुझसे माँग लें।

महादेवजी बोले---'देवेश!आप सर्वत्र विराजमान हैं। आप मुझे मथुरामें रहनेके लिये स्थान देनेकी कृपा करें।' इसपर मैंने कहा--- 'देव ! आप मथुरामें क्षेत्रपालका स्थान प्रहण करें —मैं यह चाहता हूँ। जो व्यक्ति यहाँ आकर आपका दर्शन नहीं करेगा, उसे कोई सिद्धि प्राप्त न होगी । जिस प्रकार स्वर्गमें इन्द्रकी अमरावतीपुरी है, वैसी' ही जम्बूद्वीपमें यह मथुरापुरी है। यद्यपि मथुरा-मण्डलका विस्तार बीस योजनोंका है, पर वहाँ एक-एक पैर रखनेपर भी अश्वमेध यज्ञोंका फल मिलता है। इस क्षेत्रमें साठ करोड़, छः हजार तीर्थ हैं । गोवर्धन तथा अक्रूरक्षेत्र—ये दो करोड़ तीर्थोंके समान हैं एवं 'प्रस्कन्दन' और 'भाण्डीर'—ये छः कुरु-क्षेत्रोंके समान हैं। 'सोमतीर्थ', 'चक्रतीर्थ', 'अविमुक्त', 'यमन', 'तिन्दुक' और 'अक्रूर' नामक तीर्थोकी 'द्वादशादित्य' संज्ञा है। मथुराके सभी तीर्थ कुरुक्षेत्रसे सौ गुना बढ़कर हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो मथुरापुरीके इस माहाल्यको समाहित चित्तसे पढ़ता या सुनता है, वह परमपदको प्राप्त

होता है और अपने मातृ-पितृ—दोनों पक्षोंके दो सं पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है।

मथुराके सभी स्थानोंमें भगवान् श्रीकृष्णके न चक्रचिह्न सुशोभित हैं। उन्होंके मध्यमें एक ऐसा भीत जहाँ चक्रका आधा ही चिन्ह दृष्टिगोचर होता है। निवासी मुक्ति पानेके अधिकारी हो जाते हैं-संशय नहीं । श्रीकृष्णकी कीडाभूमिके भी दो छोर एक उत्तर और दूसरा दक्षिण । उन दोनोंके मध्य में वे विराजते हैं। आकारमें वे द्वितीयाके चन समान हैं। जो मनुष्य वहाँ स्नान और दान करत उसे वे दिव्य तीर्थ मथुराक्षेत्रका फल प्रदान करनेके सदा उचत रहते हैं। यहाँ नियमके अनुसार जो शुद्ध भोजन करनेवाले व्यक्ति स्नान करते वन्हें अक्षय छोकोंकी प्राप्ति होती है—इसमें संशय नहीं । 'दक्षिणकोटि'से आरम्भ करके ' कोटिंग्पर यात्रा समाप्त करनी चाहिये । वहाँ यज्ञोप के प्रमाणभर भूमिपर जो चलते हैं, उनके द्वारा ह कुळोंकी रक्षा हो सकती है।

पृथ्वीने पूछा—प्रभो ! 'यज्ञोपवीत'का क्या मा आप यह मुझे स्पष्टतः वतानेकी कृपा करें ।

भगवान् वराह कहते हैं—वरवर्णिनि ! अः यज्ञोपवीतकी विधि वताता हूँ, सुनो । मेरी क्रीडाम् नो दक्षिणका छोर है, बहाँसे लेकर मौर उत्तर सिरेतककी जो सीमा है, इसीको 'यज्ञोपनीत'की सीमा कही गयी है । इसी क्रमसे दक्षिणसे आरम्भ करके उत्तरकी सीमापर यात्रा समाप्त करनी चाहिये। घरसे बाह्र होनेपर जबतक स्नान न करे, तबतक मौन रहनेका नियम है । वसुंघरे ! स्नान करनेके भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करना परम **ट**परान्त आवश्यक है । इसके बाद बोला जा सकता है । देवि ! ग्लान समाप्त होनेपर क्रमशः देवाधिदेव श्रीकृष्णकी पूजा, यज्ञ, पयस्विनी गौका दान, सुवर्ण एवं धनका वितरण कर ब्राह्मणोंको भोजन कराये । इस प्रकार कर्म करनेवाला व्यक्ति पुनः संसारमें छौटकर नहीं आता, वह मेरे धामको प्राप्त होता है । इस 'शर्द्ध चनद्र' तीर्थमें जिनकी मृत्यु होती है, या और्घ्वदैहिक वितया होती है, वे सभी स्वर्गमें जाते हैं । इस तीर्थमें पुरुपकी हिंहुयाँ जबतक रहती हैं, तबतक वह स्वर्ग ग्रेक्समें प्रतिष्ठित रहता है । अधिक क्या ? यदि यहां गदहेका भी शरीर जला दिया जाय तो वह भी विष्णुका रूप प्राप्त कर सकता है।

पहुँचे और उनकी बड़ी स्तुष्ति की । उनकी स्तुष्ति सुनकर भगवान्ने कहा—'गरुड़! तुम किस उद्देश्यसे मथुरा आये हो ! और किसलिये यह मेरी स्तुति कर रहे हो ! सभी बातें स्पष्ट बताओ ।'

गरुड बोले—भगवन् ! मैं आपके कृष्णरूपके दर्शनकी अभिलाषासे मथुरा आया था । पर यहाँके सभी निवासी मुझे आपके ही खरूप दीखे । मेरी दृष्टिमें मथुराकी सारी जनता एक समान प्रतीत होने लगी । सबको एक समान देखकर मैं मोहमें पड़ गया हूँ । गरुड़की यह बात सुनकर श्रीहरि मुसकाये और मधुर वाणीमें इस प्रकार वोले ।

श्रीकृष्णने कहा—'गरुड़! मथुराके निवासियोंका जो रूप है, वह मेरा ही रूप है। पिक्षराज! जिनके भीतर पाप भरे हैं, वे ही मथुरावासियोंको मुझसे भिन्न देखते हैं।' इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण तत्क्षण वहीं अन्तर्धान हो गये और गरुड़ भी वहाँसे वैकुण्ठ गये। यहाँ मरकर मनुष्य, पर्यु, पक्षी अथवा तिर्यग्योनिके कीड़े, पतंगेतक भी—सब-के-सब चार भुजावाले विष्णुके रूप बन जाते हैं —यह नितान्त निश्चित है। देवि! यहाँ

कारण पूछा । इसपर उन देवियोंने कहा-'महाभाग ! यह बात पूछने योग्य नहीं है । सभी कार्योमें कालात्मा उस देनका ही हाथ है। पर गोकर्ण बार-बार आग्रह पूर्वक उन्हें प्रणाम कर इस प्रश्नको पूछता ही रहता और उनके न वतलानेपर उसने समुद्रमें डूचकर अपने प्राणत्याग करनेकी बात भी कही।

उसके ऐसा कह नेपर उन देवियों मेंसे ज्येष्ठादेवीने क्षहा-'दुःग्व तो उसी व्यक्तिके सामने कहना चाहिये, नो उसे दूर कर सके, किर भी बताती हूँ । मथुरा नामसे ासिद्ध एक दिन्य पुरी है, जिसके प्रभावसे मनुष्य मुक्ति ानेका अधिकारी वन जाता है। इस समय अयोध्या-ारेश चातुर्मास्यत्रत करनेके विचारसे अपनी चतुरङ्गिणी सेना-हं साथ वहीं गये हैं। वहाँ विष्णुके पाँच मन्दिर तथा ानेक फुलवारियाँ हैं, पर उनके सेक्कोंने उन वगीचोंको ष्ट-भ्रष्ट कर दिया है।

इतना कहकर वह तथा सभी देवियाँ एक साथ रोने लगीं। त्रसे गोकर्ण अत्यन्त दु:खी हो गया । फिर उसने उन्हें णाम कर और हाथ जोड़कर सबको सान्त्वना देते ए मधुर वाणीमें उनसे कहा—'देवियो ! पदि मैं योध्याके राजासे मिला तो यह दुर्व्यवहार अवस्य न्द करा दूँगा, परंतु इस समय प्रतिकूल प्रारन्धने मुझे र्वथा विश्वत कर रखा है। गोकर्णके इस प्रकार हतेपर देवियोंने उस वैश्यसे पूछा—'तुम कौन हो और हाँसे आये हो ?

गोकर्णने अपना नाम-पता वताकर फिर उनका परिचय ग्र तो उन्होंने अपनेको 'उद्यानाधिष्ठात्री देवी' बतलाया। ।पर गोकर्णने उनसे पूछा—'देवियो ! संसारमें बगीचा ानिवालेको क्या फल मिलता है तथा जो कुआँ तथा ामन्दिरका निर्माण करता है, उसे कौन-सा पुण्यफळ

प्राप्त होता है ? आप यह सब हमें बतानेकी कृपा कों।' इसपर वे बोर्ली-- 'आर्य ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेंस्य-इन द्विजाति वर्णोके लिये धर्मका पहला साधन है-'इष्टापूर्त'का पालन करना । 'इष्ट'के प्रभावसे खर्ग मिला है और 'पूर्न'से मोक्ष\*। जो पुरुप बिगड़ते हुए गापी, कुआँ, तालाव अथवा देवमन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराता है, वह पूर्तके पुण्य-फलका भागी होता है। भूमि-दान और गोदान करनेसे पुरुषोंके लिये जो पुण्य बताया गया है, वैसा ही फल वृक्षोंके लगानेसे मानव प्राप्त कर लेते हैं। एक पीपल अथवा एक पिचुमन्द (नीम्ब), एक बड़, दस फूलवाले बृष्ट्र, दो अनार, दो नारङ्गी और पाँच आम्रके वृक्षोंका जो आरोपण करता है, वह नरकर्मे नहीं जाता । जिस प्रकार सुपुत्र कुळका उदार का देता है तथा प्रयत्नपूर्वक नियमसे किया गया अति-कुच्छ्र'वत उद्धारक होता है, वैसे ही फलों और फलोंसे सम्पन्न वृक्ष अपने खामीका नरकसे उद्गार कर देते हैं।"

थ्यावान् वराह कहते हैं—पृथ्वि ! मान्ती प्रश्ति पुष्प-जाति तथा वृक्षोंकी यज्ञाङ्ग-साधनभूता, फलप्रदता छाया एवं गृहोपयोग आद्से सम्बद्ध ज्येष्ठादेवीके साथ इस प्रकार त्रातीलापकरनेके बाद गोकर्ण वहने लगा -- 'अही! महान् दुःखकी बात है कि मैं अपने माता-पिताको भूट गया !' और उसे मुन्छी आ गर्या । फिर उन देवियाँन गोकर्णके मुखपर जल छिड़के, जिसरी उसकी चेतना छोटी । फिर देवियोंने उसे आधारान दिया और प्रा -आर्य ! जहाँसे तुम आये हो, क्हाँकी वार्ते क्लाओं ।

गोकर्जने कहा—'देवियो ! नेग निवास मथुगर्मे है, वहाँ मेरे वृद्ध माना-पिना और मेरी बार पनिवता पत्रियाँ भी हैं। वहाँ मेरा एक उद्यान और देगनामा मन्दिर भी है।

<sup>\*</sup> देखिये पृ० १९०की टिप्पणी ।

<sup>†</sup> अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दश पुष्पजातीः । हे हे तथा दाडिममातुलुङ्गे पञ्चाप्तरोर्धः नग्यः न याति ॥ ( बराहपुराण १७२ | ३९ )का यह वलीक स्कन्दपुराण चातुर्मा० मादा० २० | ४९, भविष्यपुर पृ० ७९० (वै० गं०),

<sup>्</sup>रवाराक्तरस्तु० २० । ३७९ सम्। बाबीय बालगाण्ड व्यादिषे की प्राप्त होता है। पर्ने भी हक्षानेपण्ड व्यक्तिन गरागण है।

इसपर ज्येष्ठादेवीने कहा—'धनव ! यदि तुन्हें मथुरा जानेकी उत्कट अभिलाधा है तो मैं तुम्हें वहाँ भाज ही पहुँचा सकती हूँ । इससे हमें भी मथुरापुरीका दर्शन सुलभ हो जायगा। तुम इस सुन्दर विवानपर अभी बेटो और इन दिन्य रत, आभूषण तथा फलोंको भी साथ छे छो।' अब गोकर्ण विमानपर बैठा और भगवान् श्रीहरिको नमस्कार तथा देवियोंका अभिवादन कर मथुराके लिये प्रस्थित हुआ और वहाँ पहेँचकर उसने अयोध्याके राजाको वे रत, फल-फूल समर्पण किये। वहाँ गोकर्णको आया देखकर राजाके मनमें अपार आनन्द हुआ । उसने उसे अपने आसनपर ऐसे बैठाया. मानो किसी रतदाता धनी व्यक्तिको आसन दे रहा हो और दडा प्यार किया। अब गोकर्णने राजासे कहा — धोड़ी देरके लिये आप इस स्थानसे बाहर चलें। अभी मैं एक आश्वर्यमय दश्य दिखाऊँगा और आपसे कुछ निवेदन भी कुछँगा । इसका प्रवन्ध हो जानेपर वे सभी देवियाँ भी विमानसे वहाँ आ गयीं । सभी बात ज्ञात होनेपर राजाने अपनी सेना मथुरासे अयोध्या वापस कर और गोकर्णको बारंबार धन्यवाद देकर उसकी प्रशंसा कर उसे इच्छानुसार वर दिया। देवियाँ भी गोकर्णसे---'तुम्हारा कल्याण हो'---यों कहकर दिव्य लोकमें चली गयीं । अयोध्या नरेशने गोकर्णको बहुत-से गाँच, अमुल्य वस, हाथी, घोड़े तथा अन्य अपार धन भी दिये। 'बाग-बगोचे लगाना परम धर्म है। इससे आश्चर्य-मय महान् फलकी प्राप्ति होती हैं - यह सुनकर उस नरेशने अन्य उद्यानोंके आरोपणकी भी व्यवस्था कर दी।

भगवान् बराह् कहते हैं—बहुंधरे ! गोकर्ण न्याय-का पाटन करते हुए अत्र मथुरामें निवास करने टगा । उसने घर पहुंचकर अपने माता और पिताके चरणकमटों-

में हिर झुकाकर प्रणाम किया | उस तोतेने भी गोकर्णके माता-पिता और चारों सहधिमिणियोंका अपने वैभव एवं शक्तिके अनुसार सम्मान करके उनकी पूजा की । मथुरामें निवास करनेवाली प्रजाको बाग लगानेकी प्रेरणा दी । फिर गोकर्णने एक यज्ञ आरम्भ किया और ब्राह्मणोंको उत्तम भोज्य एवं अन्य बहुत-से दान दिये । तोतेको हृदयसे लगाकर मली प्रकार उसने देखा और गद्गद होकर कहने लगा—'यह ऐसा जीव है, जिसकी कृपासे मुझे जीवन, सद्धम तथा उत्तम गतिकी प्राप्ति हुई है ।'

गोकर्णने मथुरामें एक मन्दिर बनवाया और उसका नाम 'शुकेश्वर'मन्दिर रखा । उसमें 'शुकेश्वर'के नामसे एक प्रतिमा भी स्थापित की और एक अन-वितरण करनेकी संस्था भी खोळ दी । उसमें दो सौ बाह्यणोंको भोजनके ळिये प्रतिदिन अन बँटने लगा । गोकर्णने उस संस्थाका नाम 'शुकसत्र' रख दिया । उस स्थानपर जिसकी मृत्यु होती है, वह मुक्त हो जाता है । अन्तमें वह सुग्गा भी विचित्र विमानपर चढ़कर स्वर्ग-ळोकमें चला गया । जिस शबरकी कृपासे गोकर्णको वह तोता प्राप्त हुआ था, उसका उद्धार होनेके छिये गोकर्णने त्रिवेणी स्नानका फल अर्पण कर दिया । अतः वह शबर अपनी पत्नीसहित स्वर्ग गया । शुकोदरके साथ ही वे सभी दिव्य विमानपर विराजमान होकर स्वर्ग गये ।

वसुंघरे ! इस प्रकार मैंने तुमसे मथुराके सरस्वती-सङ्गममें स्नानका, गोकर्णेश्वर शिवके दर्शनका, गोकर्ण नामक वैश्यकी अविनाशी संतानका तथा उसके सुख-सुखोपभोग और मुक्तिळाभका वर्णन कर दिया । (अध्याय १७२-७३)

#### नादाण-प्रेत-संवाद, सञ्जय-महिमा तथा वागन-पूजाकी विधि

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंघरे ! त्रिवेणी-सङ्गमसे सम्बन्धित एक दूसरा प्रसङ्ग सुनो । पूर्व समयमें यहीं महानाम वनमें उत्तम व्रतका पालन करनेवाला एक 'महानाम' संज्ञक योगाभ्यासी ब्राह्मण भी रहता था । एक बार तीर्धयात्राके विचारसे उसने मथुराकी यात्रा की, मार्गमें उसे पाँच विकराल प्रेत मिले । उनसे ब्राह्मणने पूछा- -'अत्यन्त भयंकर रूपवाले आपलोग कीन हैं! तथा आपलोगोंका ऐसा बीभत्स रूप किस कर्मसे हुआ है!'

सद प्रथम प्रेत बोला—'हमलोग प्रेत हैं और हमारे नाम क्रमशः 'पर्युषित', 'सूचीमुख', 'शीघ्रग', 'रोधक' और 'लेखक' हैं । इनमेंसे मैं तो खयं स्वादिष्ठ भोजन करता और बासी अन्न ब्राह्मणको दिया करता था, इसी कारण मेरा नाम 'पर्युषित' पड़ा है। इस दूसरेके पास अन पानेकी इच्छासे जो ब्राह्मण आते थे उनको यह मार डालता था, अतः यह 'सूचीमुख' हैं। इस तीसरेके पास देनेकी हाक्ति थी, किंतु जब कोई ब्राह्मण इससे याचना करने आता तो कहीं अन्यत्र ही चला जाता, अतः इसे 'शीव्रग' कहते हैं। चौथा माँगनेके डरसे ही अकेले सदा उद्धिग्न होकर घरमें ही बैठा रहता था, अतः इसे 'रोधक' कहा जाता है । जो बाह्मणके याचना करनेपर मौन होकर सदा बैठ जाता और पृथ्वीपर रेखा खींचने लगता, वह हम समीमें अधिक पापी है। उसका अनुगुण नाम 'लेखक' पड़ा है । अभिमान करनेसे 'लेखक' तथा नीचे मुख करनेसे 'रोधक'की यह दशा हुई है । 'शीघ्रग' अब पङ्गुत्वका कष्ट भोगता है । 'सूचीमुख' इस समय उपवास करता है । उसकी गर्दन छोटी, ओठ लम्बे और पेट बहुत बड़ा है। पापसे ही हमारी ऐसी स्थिति है । विष्र ! यदि तुम्हें हमारी

इस स्थितिके अतिरिक्त अन्य भी कुछ सुननेकी एड या पूछना चाहते हो तो पूछो !

ब्राह्मणने कहा—'प्रेतो ! पृथ्वीके सभी प्राणि जीवन आहारपर ही अवलम्बित है । अतः मैं ज चाहता हूँ कि तुम लोगोंके शाहार क्या हैं !'

प्रेत बोळे—'दयाछु ब्राह्मण! हमारे जो आह उन्हें बताता हूँ, सुनो । वे आहार ऐसे हैं, जिन्हें र तुम्हें अत्यन्त घृणा होगी । जिन घरोंमें सफाई नहीं खियाँ जहाँ कहीं भी थूक-खखार देती हैं और म यत्र-तत्र पड़ा रहता है, उन घरोंमें हम निया भोजन करते हैं । जहाँ पञ्चबळि नहीं होती, मन पढ़े जाते, दान धर्म नहीं होता, गुरुजनोंकी पूजा नहीं भाण्ड इधर-उधर विखरे रहते हैं, जहाँ-कहीं भी अन्न पड़ा रहता है, प्रतिदिन परस्पर लड़ाई ठनी है, ऐसे घरोंसे हम प्रेत भोजन प्राप्त करते विप्रवर ! तुम तपस्याके महान् धनी पुरुष हो तुमसे पूछना चाहते हैं, मनुष्यको ऐसा कौन-सा काम चाहिये, जिससे उसे प्रेत न होना पड़े, तुम उसे हमें वा कृपा करों।'

ब्राह्मण बोला—'एकरात्र, त्रिरात्र, चान्द्रायण, अतिकृच्छ आदि त्रत करनेसे पत्रित्र हुए मनुष्यकों योनि नहीं मिलती। जो श्रद्धापूर्वक मिष्टाच एवं जलकरता है, जो संन्यासीका सम्मान करता है, ज नहीं होता। पाँच, तीन अथवा एक दृक्षको भी जो जलसे पोसता है तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया कर वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु एवं पिनित्य पूजा करनेवाला व्यक्ति भी प्रेन नहीं हो क्रीधपर विजय रखनेवाला, परम उदार, सूटा आसक्तिदृत्य, क्षमाशील और दानी व्यक्ति प्रेन नह

क्ष्मार राज्य स्वाप्त के प्रतिन्त्रसङ्ग बहुत प्रसिद्ध है और प्रायः इन्हीं नामीने 'वायुषुगणके 'मावमाहास्थ्य तथा स्वा पुराणोंमें भी प्राप्त होता है ।

सकता। जो व्यक्ति शुक्क तथा कृष्णपश्चकी एकादशीका त्रत करता है तथा सप्तमी एवं चतुर्दशी तिथियोंको उपत्रास करता है, वह भी प्रेत नहीं होता। गौ, ब्राह्मण, तोर्थ, पर्वत, निदयों तथा देवताओंको जो नित्य नमस्कार करता है, उसे प्रेतकी योनि नहीं मिलती। पर जो मनुष्य सदा पाखण्ड करता, मिदरा पीता है और चिरत्रहीन तथा मांसाहारी है, उसे प्रेत होना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरेका धन हड़प लेता है तथा शुल्क (धन) लेकर कन्या बेचता है, वह प्रेत होता है। जो अपने निर्दोष माता-पिता, माई-ब्रहन, श्ली अथवा पुत्रका पित्यांग कर देता है, वह भी प्रेत होता है। इसी प्रकार गो-ब्राह्मण-हत्यारे, कृतन्न तथा भूमिदारापहारी पापी व्यक्ति भी प्रेत होते हैं।

प्रेतोंने पूछा—'जो मूर्खतावश सदा अधर्म तथा विरुद्ध कर्म करते हैं, ऐसे पापी व्यक्तियोंके प्रेतत्वमुक्तिके क्या उपाय हैं, आप यह बतानेकी कृपा करें।'

ब्राह्मणने कहा—'महाभागो ! बहुत पहले राजा मान्धाताके इसी प्रकार प्रश्न पूछनेपर वसिष्ठजीने उन्हें इसका उपदेश किया था। यह पुण्यमय प्रसङ्ग प्रेतोंको मुक्त कर उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। भाद्रपद मासके शुक्तपक्षमें श्रवणनक्षत्रसे युक्त द्वादशीमें किये गये दान, हवन और स्नान —ये सभी लाख गुना फल प्रदान करते हैं। उस दिन सरखती-सङ्गममें स्नानकर भगवान् वामनकी प्रजाकर विधिप्रविक कमण्डलुका दान करे। इस वामनद्वादशीके वतसे मनुष्य प्रेत नहीं होता और मन्वन्तरपर्यन्त स्वर्गमें निवास करता है। तथ्रथात् वह वेदपारगामी 'जातिस्मर' बाह्मण होता है। और फिर निरन्तर ब्रह्मचिन्तन करनेसे

"उस दिन भगनान्के पोडशोपचार-पूजनकी विधि है। इसके ठिये वह आवाहन करते हुए कहे— 'श्रीपते! आप अपने अंशसे सब जगह विराजमान रहते हैं। मुझपर कृपा करके यहाँ पधारिये और इस स्थानको सुशोमित कीजिये'। फिर—'आप श्रवणनक्षत्रके रूपमें साक्षात् भगवान् ही हैं और आज द्वादशीको आकाशमें सुशोमित हैं। अपनी अमिलापा-सिद्धिके लिये मैं आपको नमस्कार करता हूँ', ऐसा कहकर श्रवणनक्षत्रका भी पूजन-वन्दन करे। फिर—'केशव! आपकी नामिसे कमल निकला है और यह विश्व आपपर ही अवलम्बत है, आपको मेरा प्रणाम है,'—यह कहकर भगवान् वामनको स्नान कराये। 'नारायण! आप निराकाररूपसे सर्वत्र विराजते हैं। जगबोने! आप सर्वव्यापी, सर्वमय एवं अच्युत हैं। आपको नमस्कार', यह कहकर चन्दनसे उनकी पूजा करे। 'केशव! श्रवणनक्षत्र और द्वादशी तिथिसे युक्त इस पुण्यमय अवसरपर मेरी पूजा स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये,'—यह कहकर पुष्प

चढ़ाये । 'शङ्ख, चक्र एवं गदा धारण करनेवाले भगवन् !

आप देवताओं के भी आराध्य हैं। यह धूप सेवामें समर्पित है,'—यह कहकर धूप दे। दीपक समर्पण करने के लिये कहें—'अच्युत, अनन्त, गोविन्द तथा वासुदेव आदि नामों को अलङ्कृत करने वाले प्रभो! आपके लिये नमस्कार है। आपकी कृपासे इस ते जद्वारा यह विस्तृत अखिल विश्व नष्ट न हो कर सदा प्रकाश प्राप्त करता रहे।' नै वे हे अपण करते हुए कहे—'भक्तों की याचना पूर्ण करने वाले भगवन्! आप ते जका रूप धारण करके सर्वत्र व्याप्त हैं। आपके लिये नमस्कार है। प्रभो! आप अदितिके गर्भमें आकर भूमण्डलपर प्रवार चुके हैं। आपने अपने तीन प्रगोंसे अखिल लोकको नाप लिया और बलिका शासन समाप्त किया था। आपको मेरा नमस्कार है। 'भगवन्! आप अन्न, सूर्य, चन्द्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्द, यम और अग्नि आदिका रूप धारण करके सदा विराजते हैं'—यह कहकर कमण्डल प्रदान करे।

व० पु० अं० ४०—

वह मुक्त हो जाता है।

फिर 'इस किपला गोके अङ्गोंमें चौदह मुबन स्थित हैं। इसके दानसे मेरी मनःकामना पूर्ण हो, '—यह कहकर किपला दान करें। अन्तमें इस प्रकार कहकर विसर्जन करें—'भगवन्! आपको देवगर्भ कहा जाता है। मैं भलीभाँति आपका पूजन कर चुका। प्रभो! आपको नमस्कार है।' जो विज्ञ मनुष्य श्रद्धासे सम्पन्न होकर जिस-किसी भी भाद्रपद मासमें भगवान् वामनकी इस प्रकार आराधना करेगा, उसे सफलता अवस्य प्राप्त होगी।"

ब्राह्मणने पुनः कहा—''जहाँ यमुना और सरखती नदीका सङ्गम हुआ है, उस 'सारखत'तीर्थपर जो इस विधिके साथ श्रद्धापूर्वक यह व्रत करता है, उसे सौ गुना फल प्राप्त होता है । मैंने भी श्रद्धाके साथ उस तीर्थका सेवन किया है और क्षेत्रसंन्यासी-के रूपमें वहाँ बहुत दिनोंतक निवास किया है, जिससे तुमलोग मुझे अभिभूत नहीं कर पाये । इस तीर्थकी महिमा तथा इस व्रतके माहात्म्य सुननेसे तुमलोगोंका भी कल्याण होगा।''

भगवान् वराह कहते हैं—बसुंघरे ! वह कृष्टः इस प्रकार कह ही रहा था कि आकाशमें दुन्दुभियाँ कर उठीं और पुण्य-वृष्टि होने लगी, साथ ही उन प्रेतीं लेनेके लिये चारों ओर विमान आकर खड़े हो गये देवदूतने प्रेतोंसे कहा—'इस ब्राह्मणके स वार्तालाप करने, पुण्यमय चरित्र सुनने तथा तीर्य महिमा सुननेसे अब तुमलोग प्रेतयोनिसे मुक्त गये । अत: प्रयत्नपूर्वक संत-पुरुषके साथ सम्मा करना चाहिये ।'

इस प्रकार देवतीर्थमें अभिपेक करने तथा सरस्ती-सङ्गमके पुण्यसम्पर्कमात्रसे उन दुरात्मा प्रेतोंको अक्षय सर्ग प्राप्त हो गया और उस तीर्थकी महिमाके श्रवणमात्रसे वे मुक्तिके भागी हो गये। तबसे यह स्थान पिशाव-तीर्थिंके नामसे विख्यात हुआ। उन पाँचों प्रेतोंको मुक्ति देनेवाला यह प्रसङ्ग सम्पूर्ण धर्मोंका तिलक है। जो परम भक्तिके साथ तत्परतापूर्वक इस चीत्रको पढ़ता अथवा सुनता है तथा इसपर श्रद्धा करता है, वह भी प्रेत नहीं होता। (अध्याय १७४)

#### ब्राह्मण-कुमारीकी मुक्ति

भगवान् वराह कहते हैं—देवि ! अव कृष्ण (मानसी) गङ्गासे सम्बन्धित एक दूसरा प्रसङ्ग सुनो। एक समय श्रीकृष्ण हैपायन मुनिने मथुरामें एक दिन्य आश्रम बनाकर बारह वर्षोतक यमुनाकी धारामें नियमपूर्वक अवगाहनका नियम बनाया। अतः वहाँ चातुर्मास्यके लिये अनेक वेद-तत्त्वज्ञ एवं उत्तम वर्तोके पालन करनेवाले मुनियोंका आना-जाना बना रहता। वे उनसे श्रीत, स्मार्त्त-पुराणादिकी अनेक शङ्काएँ पूछते और मुनि उनकी शङ्का-का निराकरण करते थे। वहीं 'कालखर' नामसे प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके प्रधान देवता शिव हैं। उनका दर्शन करनेसे ही 'कृष्णगङ्गा'में स्नान करनेका फल होता है।

इसी बीच ध्यानयोगमें सदा संलग्न रहनेवाले मुनिव व्यास एक बार हिमालय पर्वतपर गये और बद्रिकाश्रममें वे बुढ़ समयके लिये ठहर गये । उन त्रिकालदशीं सिद्ध मुनिने अपरे ज्ञाननेत्रसे 'कृष्णगङ्गा'के तटका एक बड़ा आश्चर्यजनव दिव्य दृश्य देखा, जो इस प्रकार हैं । नदीके उस तटप 'पाञ्चाल'कुलका 'वसु' नामक एक ब्राह्मण रहता या दुर्भिक्षसे पीड़ित होनेके कारण वह अपनी स्त्रीयां सा' लेकर दक्षिणा-पथको गया और शिवानदीके दक्षिणतटवनं एक नगरमें ब्राह्मणी-चृत्तिसे रहने लगा। वहाँ उसके पाँच पुत्र और एक कन्या भी उत्पन्न हुई । कन्याका विवाह उसने किसी ब्राह्मणके साथ कर दिया। पिर यह हाव्य

स्तोमतीर्थं और विकुण्ठतीर्थंके वीच कृष्ण-गङ्गा स्थान है ।

स्यत्नीक कालधर्मको प्राप्त हो गया । उस समय वह 'तिलोत्तमा' कन्या ही माता-िपताकी हिड्डियाँ लेकर तीर्थ-यात्रियोंके साथ मथुरा आयी; क्योंकि उसने पुराणोंमें सुना था कि जिसको हिड्डी मथुराके 'अर्द्धचन्द्र'तीर्थमें गिरती है, वह सदा स्वर्गमें निवास करता है ।' यह पुत्री उस ब्राह्मणकी सबसे छोटी संतान थी, जो विवाहके कुछ ही काल बाद विभवा हो गयी थी ।

उन्हीं दिनों 'कान्यकुन्ज' राजाने मथुराके गर्तेश्वर महादेवके लिये एक 'अन्न-सत्र' खोल रखा था, जहाँ निरन्तर भोजन-वितरण होता रहता था । उस नरेशके यहाँ नृत्य-गान भी होता था। यहाँ वेश्याओंके दुश्चक्रमें पड़कर वह कन्या भी उसी कर्ममें लग गयी । और थोड़े ही दिनोंके बाद वह भी उस राजाकी परिजन वन गयी ।

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! उस 'वसु' श्राह्मणके किन्छ पुत्रका नाम पाष्ट्राल था, जो बड़ा रूपवान् था । वह कुछ व्यापारियोंके साथ अनेक देशों, राज्यों, पर्वतों और निदयोंको पारकर यात्रा करते हुए मथुरा पहुँचा और वहीं रहने लगा । एक दिन प्रातःकाल कुछ पुरुषोंके साथ स्नान करनेके लिये वहाँके उत्तम 'कालखर' तीर्थमें गया और स्नानकर श्रेष्ठ वस्त्र और अलङ्कारोंसे अलङ्कृत होकर धनके गर्वमें एक यानपर वठकर देवताका दर्शन करनेके लिये 'त्रिगर्तेश्वर' महादेवके स्थानपर पहुँचा । वहाँ उसकी दृष्ट 'तिलोत्तमा' पर पड़ी, जिसे देवकर वह सर्वथा मण्ड हो गया । फिर

निकलकर जलमें गिर रहे थे। पर स्नान कर लेनेके वह सर्वथा नीरोग हो गया। जब मुनिने इस प्रकारक देखा तो उससे पूछा—'सौम्य! तुम कौन हो, इ पिता कौन हैं! कहाँके रहनेवाले हो, तुम्हारी के जाति है तथा तुम दिन-रात किस काममें व्यस्त हो! यह सब तुम मुझे बताओ।'

पाञ्चालने कहा—'मैं एक ब्राह्मणका बालक मेरा नाम 'पाञ्चाल' है । इस समय मैं व्यापार-दक्षिण-भारतसे यहाँ आया हूँ और प्रातःकाल स्नानकर 'त्रिगर्तेश्वर'महादेवका दर्शन करता किर कालज्ञर-क्षेत्रमें आकर आपके चरणोंका करता हूँ । तत्पश्चात् छावनीमें लौट जाता हूँ ।'

मुनिने कहा—'ब्राह्मण! तुम्हारे शरीरमें मैं दिन एक महान् आश्चर्यकी बात देखता हूँ। ह शरीर स्नानके पहले कृमिपूर्ण और स्नान कर लेनेपर एवं प्रकाशमय बन जाता है। तुम किसी पाप-प्र पड़े हो, जो इस तीर्थमें स्नान करनेके प्रभाव हो जाता है। अब तुम सोच-विचारकर उसक लगाकर मुझे बताओ।'

इसपर पाञ्चालने उस कन्याके घर जाकर एकान्तमें आदरपूर्वक पूछा—'सुभगे! तुम किसव हो और तुम्हारा कौन-सा देश है ? और यहाँ कैसे तथा रहती हो ? शीघ ही देहान्त हो गया। पाँचों भाइयों में जो सबसे छोटा था, वह धनकी तृष्णासे वचपनमें ही व्यापारियों के साथ विदेश चला गया। उसके चले जानेपर मेरे माता-पिता मर गये। अतएव कुछ सहायकों का साथ पाकर मैं इस तीर्थमें उनके अस्थिप्रवाहके लिये चली आयी। यहाँ कुछ वेश्याओं के कुचकमें पड़कर मेरी यह दशा हुई। मैंने कुलटा स्त्रियों का धर्म अपनाकर अपने कुलको नष्ट कर दिया। यही नहीं, मात्-पितृ और पति—इन तीनों कुलों के इक्कीस पीढ़ियों को घोर नरकमें गिरा दिया।'

इस प्रसङ्गको सुनकर पाञ्चालको तो मूर्च्छा आ गयी और वह भूमिपर गिर पड़ा । वहाँ उपस्थित स्त्रियाँ भी बाह्मण-कुमारीको समझा-बुझाकर उसके चारों ओर खड़ी हो गयीं और फिर अनेक प्रकारके उपायोंका प्रयोग कर उन सर्वोंने उसकी मूर्च्छांको दूर किया । जब उसके शरीरमें चेतना आयी तो उन्होंने उससे बेहोशीका कारण पूछा । इसपर उस बाह्मणकुमारने अपना सारा बृत्तान्त कह सुनाया । फिर इस पापसे उसके मनमें घोर चिन्ता व्याप्त हो गयी और वह प्रायश्चित्तकी बात सोचने लगा । उसने कहा—'मुनियोंने विचार करके यह आदेश दिया है कि यदि कोई द्विजाति ब्राह्मणकी हत्या कर । दे अथवा मंदिरा पी ले तो उसका प्रायश्चित्त शरीरका परित्याग ही है । माता, गुरुकी पत्नी, बहन, पुत्री, और पुत्रवधूसे अवैध सम्बन्ध रखनेवालेको जलती अग्निमें प्रवेश कर जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त उसकी शुद्धिके लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है।'

जब पाञ्चालीने अपने वड़े भाईके मुखसे ही मुनिकथित यह प्रायश्चित्त सुना तो उसने भी अपने सौभाग्यके सम्पूर्ण आसूषण, रतन-वल्ल, धन और धान्य आदि जो कुळ भी वस्तुएँ संचित कर रखी थीं, वह सव-का-सब ब्राह्मणोंमें बाँट दिया । साथ ही वताया कि 'इस द्रव्यसे कालञ्जरका शृङ्गार तथा एक उद्यानका

निर्माण कराया जाय । फिर उसने सोचा— कि आत्म-शुद्धिके लिये कृष्णगङ्गोद्भवतीर्घ में चलका वितारोहण करूँ।

उधर पश्चिल भी सुमन्तुमुनिके पास पहुँच उन्हें प्रणामकर मृत्युके उपयोगी कर्मोंका सम्पादन मथुराके निवासी ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें मली दान देकर अपनी शेष सम्पूर्ण धनराशि सत्र खोल लिये दे दी और विधिके अनुसार अपनी शेष्वरी संस्कारके लिये भी व्यवस्था कर ली। 'शृष्ण-गङ्गा'में लकर उसने इष्टदेवका दर्शनकर, उन्हें प्रणाम किया सुमन्तुमुनिके चरणोंको पकड़कर प्रार्थना की—'भाष मैं अगम्या-गमनके दोषसे महान् पापी वन गया है मुझ कुलनाशकका स्वभगिनीके साथ ही दुर्योगसे असम्बन्ध हो गया। अब मैं अपने शरीरका स्वस्ता चाहता हूँ। आप आज्ञा दें।'

इस प्रकार सुमन्तुमुनिको अपना पाप सुनाकर चित घृत छिड़क कर वह अग्निमें प्रवेश करना ही चाह था कि सहसा आकारा-त्राणी हुई—'ऐसा दुःसाहस करो; क्योंकि तुम दोनोंके पाप सर्वथा धुल गये हैं जहाँ खपं भगवान् श्रीकृष्णने सुखपूर्वक लील ः है तथा जो स्थान उनके चरणके चिह्नसे चिह्नि वह तो ब्रह्मलोकारी भी श्रेष्ठ है । दूसरी जगह किये हुए पाप इस तीर्थमें आते ही नए हो जाते हैं मनुष्य 'गङ्गा-सागर'में एक वार स्तान करनेसे ब्रह्म-हत्य जैसे पापसे छूट जाता है। पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थोंमें स्नान करनेसे जो फल मिलता है, वैस ही फल 'पञ्चतीर्थरमें स्नान करनेसे मिल जाता है-इसमें कोई संशय नहीं । ग्रुक्त और कृष्णपदार एकादशियोंको विश्रान्ति-तीर्थमें, द्वादशीको 'सीकरव तीर्थमें, त्रयोदशीको नैमिपारण्यमें, चतुर्दशीको प्रयागः तथा कार्तिकी एकादशीको पुष्करमें स्तान करन चाहिये । इससे सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान् वराह कहते हैं—बसुंधरे! अब इस प्रकारकी आकाशवाणीको सुनकर पाञ्चालने सुमन्तुसे पूछा— 'मुने! आप मुझे बतानेकी कृपा करें कि मैं आगमें प्रवेश करूँ या 'त्रिरात्र', 'कुच्छ्व' या 'चान्द्रायण' ब्रत करूँ ! मुनिने आकाशवाणीकी बातोंपर विश्वासकर ग्रुद्ध धर्माचरणका उसे आदेश दिया। देवि! जो मनुष्य

श्रद्धासे इस माहात्म्यका श्रवग एवं पठन करेगा, वह कभी भी पापसे लित नहीं हो सकता, साथ ही उसके सात जन्म पहलेके भी किये हुए पाप दूर भाग जाते हैं और वह जरा-मरणसे मुक्त होकर स्वर्गलोकको चला जाता है।

(अध्याय १७५-७६)

#### साम्बको शाप लगना और उनका स्र्यीराधन-व्रत

भगवान् वराह कहते हैं - ग्रुमाङ्गि ! अब मैं श्रीकृष्णकी कथाका वह अद्भुत प्रसङ्ग कहता हूँ, जो द्वारकापुरीमें घटित हुआ था । साथ ही साम्बकें शापकी बात भी सुनो । एक बार जब भगवान् सानन्द द्वारकामें विराजमान थे तो नारद मुनि वहाँ पधारे । श्रीभगवान्ने उन्हें आसन, अर्घ, पाद्य, मधुपर्क एवं गौ समर्पण किये। तदनन्तर मुनिने उन्हें यह सूचना दी--कि 'मैं आपसे एकान्तमें कुछ कहना चाहता हूँ और एकान्तमें कहा, प्रभी! आपका नवयुवक पुत्र साम्ब बड़ा वाग्मी, रूपवान्,परम सुन्दर तथा देवताओं में भी आदर पानेवाला है । देवेश्वर ! आपकी देवतुल्य हजारों स्त्रियाँ भी उसको देखकर क्षुव्य हो जाती हैं। आप साम्ब्रको और उन देवियोंको यहाँ बुलाकर परीक्षा करें कि वस्तुतः क्षोभ है या नहीं । इसके पश्चात् सभी स्रियों तथा साम्व श्रीकृष्णके सामने आये और हाथ जोड़कर बैठ गये। क्षणभरके बाद साम्बने पूछा--'प्रभो ! आपकी क्या आज्ञा है !' वस्तुतः साम्बकी सुन्दरताको देखकर श्रीकृष्णके सामने ही उन स्रियोंके मनमें क्षीभ उत्पन्न हो गया था।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'देवियो ! अव तुम सभी उठो और अपने स्थानको जाओं।' श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर वे देवियाँ अपने-अपने स्थानको चली गर्यो । पर साम्द वहीं बेठे रहे । उनके शरीरमें कँपकँपी बँघ रही थी । श्रीकृष्णने कहा—'नारदर्जी ! स्रियोंका स्वभाव वड़ा ही विलक्षण है ।' नारदर्जाने कहा—'प्रमो ! इनकी इस प्रवृत्तिसे सत्यलोकमें भी आपकी निन्दा हो रही है, अतः अव साम्बका परित्याग ही उचित है । भगवन् ! संसारमें आपकी तुलना करनेवाला दूसरा कौन पुरुप है ? आप ही इसे कर सकते हैं।'

वसुंधरे ! नारदके इस कथनपर श्रीकृष्णने साम्बको रूपहीन होनेका शाप दे दिया, जिससे साम्बके शरीरमें कुष्ठ-रोग हो गया और उनके शरीरसे दुर्गन्ध्रयुक्त रक्त गिरने लगा । अब उनका शरीर ऐसा दिग्वायी पड़ने लगा, मानो कोई छिन्न-भिन्न अङ्गवाला पद्यु हो । फिर नारदजीने ही साम्बको शापसे छूटनेके लिये सूर्यकी आराधनाका उपदेश दिया । साथ ही कहा---'जाम्बवती-नन्दन ! तुम्हें वेद और उपनिपदोंमें कहे हुए मन्त्रोंका उच्चारण करके विधिके अनुसार सूर्य-नमस्कार करना चाहिये । इससे वे संतुष्ट हो जायँगे । फिर सूर्यसे तुम्हारा समुचित संवाद होगा, जिस प्रसङ्गको लेकर 'भविष्यपुराण' निर्मित होगा। उसे मैं ब्रह्माजीके लोकमें जाकर उनके सामने सदा ,पाठ करूँगा । फिर सुमन्तुमुनि मर्त्यलोकमें मनुके सामने उसका कथन करेंगे। इस प्रकार उसका सभी लोकोंमें प्रचार-प्रसार होगा ।

साम्बने कहा—'प्रभो! मेरी स्थित तो ऐसी है, मानो मांसका एक पिण्ड हो। फिर उदयाचलपर मैं जा ही कैसे सकता हूँ। यह आपकी ही कृपा है कि मुझे यह दुःख भोगना पड़ रहा है, नहीं तो तत्त्रतः मैं विल्कुल दोपरहित था।

नारदक्ती वोळे—'साम्च ! उदयाचलपर जाकर सूर्यकी आराधना करनेसे जैसा पल मिलता है, वैसा ही फल मथुराके 'धटसूर्य-तीर्थ'पर सुलम हो जाता है। यहाँ मगवान सूर्यकी प्रतिमाओंका प्रातः, मध्याह एवं सार्यकाल में जो पूजा करता है, वह तुरंत ही साधाज्य-जैसा फल प्राप्त कर सकता है। प्रातः, मध्याह और सायं—इन तीनों पवित्र समयोंमें सूर्यमन्त्रका जप तथा उच्चस्वरसे उनके स्तोत्रपाठसे सारे पाप धलकर कुष्ठ आदि रोगोंसे भी मुक्ति मिल जाती है।

भगवान वराह कहते हैं—वसुंधरे! मुनिवर नारदके ऐसा कहनेपर महाबाहु साम्बने श्रीकृष्णसे आज्ञा प्राप्त करके मुक्तिमुक्ति फल देनेवाली मथुरामें आकर देवर्षि नारदकी बतायी विधिके अनुसार प्रातः, मध्याह, और सायंकालमें उन षट्सूर्योंकी पूजा एवं दिल्य स्तोत्रहारा उपासना आरम्भ कर दी। भगवान सूर्यने भी योगवलकी सहायतासे एक सुन्दर रूप धारण कर साम्बके सामने आकर कहा—'साम्ब! तुम्हारा कल्याण हो। तुम मुक्कसे कोई वर माँगलो। मेरे कल्याणकारी वत एवं उपासनापद्धतिके प्रचारके लिये भी इसे करना परम आवश्यक है। मुनिवर नारदने तुम्हें जो स्तोत्र बताया है और जिसे तुमने मेरे सामने व्यक्त किया है, उस तुम्हारी 'साम्बप्रवाशिका'-स्तुतिमें वैदिक अक्षरों एवं पदोंसे सम्बद्ध पचास क्लोक हैं। वीर! नारद जीहारा निर्दिष्ट इन क्लोकोंहारा तुमने जो मेरी स्तुति की है, इससे मैं तुमपर पूर्ण संतुष्ट हो गया हूँ।'

त्रसुचे ! यह कहकर मगवान् सूर्यने साम्बके सम्पूर्ण शरीरका स्पर्श किया। उनके छूते ही साम्बके सारे अङ्ग सहसा रोगमुक्त होकर चमक उठे। फिर तो वे ऐसे विद्योतित होने लगे, मानो दूसरे सूर्य ही हों। उसी समय याइवल्क्य-मुनि माध्यंदिन यज्ञ करना चाहते थे । भगवान् सूर्य साम्बको लेकर उनके यहमें पधारे और वहाँ साम्बको 'माध्यंदिन-संहिता'का अध्ययन कराया। तबसे साम्ब्रका भी एक नाम 'माध्यंदिन' पड़ गया । 'वैकुण्ठक्षेत्र'के पश्चिम भागमें यह यज्ञ सम्पन हुआ था। अतएव इस स्थानको 'माध्यंदिनीय'तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान एवं दर्शन करनेके प्रभावसे मानव समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है । साम्बक प्रश्न करनेपर सूर्यने जो प्रयचन किया, वही प्रसङ्ग 'भविष्यपुराण'के नामसे प्रख्यात पुराण बन गया। यहाँ साम्बते 'कृष्णगङ्गा'के दक्षिण तटपर मध्याहके सर्पकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की । जो मनुष्य प्रातः, मध्याह और अस्त होते समय इन सूर्यका यहाँ दर्शन करता है, वह परम पवित्र होकर ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है।

इसके अतिरिक्त सूर्यकी एक दूसरी उत्तम प्रातः-कालीन विख्यात प्रतिमा मगवान् 'कालप्रियं' नामसे प्रतिष्ठित हुई । तदनन्तर पश्चिम भागमें 'मूलस्थान'में अस्ताचल-के पास 'मूलस्थान'नामक प्रतिमाकी प्रतिष्ठा हुई । इस प्रकार साम्बने सूर्यकी तीन प्रतिमाएँ स्थापित कर उनकी प्रातः, मध्याह एवं संध्या—तीनों कालोंमें उपासनाकी भी व्यवस्था की \* । देवि ! साम्बने 'भविष्यपुराण'में निर्दिश् विधिके अनुसार भी अपने नामसे प्रसिद्ध एक मृर्तिकी यहाँ स्थापना करायी । मथुराका वह श्रेष्ठ स्थान 'साम्ब-

# 'चराहपुराणिका यह साम्बोपाल्यान या 'सूर्योपासनाध्याक' चड़े महत्त्वका है। इसमें सूर्यभगवान्के अत्यन्त दिव्य स्तोव 'साम्ब-पञ्चाशिका'-स्तुति तथा कोणार्क, उज्जयिनी एवं मुस्तानके प्राचीन मन्य सूर्य-मन्दिरोका भी संवेत है, जनकी प्रतिनिधिमृत अर्चाएँ मधुरामें प्रतिष्ठित थीं। इस विषयमें अल्वरूनीके "Indica" p. 298 का—'Molton was originally called Kasyapapura, then Hamsapur, then Bagpur, then Sambapur and then Mulethian' रह कथन चड़े महत्त्वका है, जिसमें मुस्तान नगरके पूर्वनाम 'काश्यपपुर या सूर्यपुर, फिर साम्यपुर तथा गृत्यवान आहि निर्देष्ठ हैं। इसीके खण्ड १ पृष्ठ ११६-७ पर अल्वरूनीने इसके मन्दिर तथा प्रतिमाध्वसकी कथाका—'Jalam Ilben wimilan, he userper, broke the idol into pieces and killed its priests.' आदि शब्दोमें विस्तृत वर्णन किया है।

पुर'के नामसे प्रसिद्ध है । सूर्यकी आज्ञाके अनुसार वहाँ रथ-यात्राका प्रबन्ध हुआ । माघ मासकी सप्तमी तिथिके दिन जो सम्पूर्ण राग-देषादि द्वन्द्वोंसे मुक्त मानव उस दिव्य स्थानमें रथ-यात्राकी व्यवस्था करते हैं,

वे सूर्यमण्डलका मेदन कर परमपद प्राप्त क हैं। देवि! साम्बके शापका यह प्रसङ्ग मैंने त बतलाया। इसके श्रवणसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं (अध्याय १७५



## शत्रुघ्नका चरित्र, सेवापराध एवं मथुरामाहातम्य

भगवान् वराह कहते हैं --- देवि ! प्राचीन समयकी वात है-मथुरामें लवण नामक एक राक्षस था। बाह्मणोंकी रक्षाके लिये महात्मा शत्रुष्ठने उसका वध किया था । उस स्थानकी बड़ी महिमा है। मार्गशीर्षकी द्वादशी तिथिके अवसर-पर वहाँ संयमपूर्वक पवित्र रहकर स्नान करना और शत्रुष्ठके चरित्रका वर्णन करना चाहिये। लवणासुरके वध करनेसे रातृत्रको अपने रारीरमें पापकी आराङ्का हो गयी थी। उसे दूर करनेके लिये उन्होंने सुस्त्रादु अन्नोंसे ब्राह्मणोंको तुप्त किया था। इस समाचारसे भगवान् श्रीरामको अत्यन्त आनन्द मिला था । अतः अपनी सेनाके साथ अयोध्यासे यहाँ आकर उन्होंने इसके उपलक्ष्यमें महान् उत्सव किया । अगहन मासके शुक्ल पक्षकी दशमी तिथिके दिन भगवान् राम मथुरा पहुँचे थे और वहाँ एकादशी तिथिके पुण्य-अवसरपर उपवास करके 'विश्रान्ति-तीर्थ'में सपरिवार स्नान कर महान् उत्सव मनाया । फिर ब्राह्मणोंको तृप्त करके स्वयं भोजन किया । उस दिन जो वहाँ उत्सव मनाता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर पितरोंके दीर्घकालतक अर्थात् प्रलयपर्यन्त स्वर्गलोकमें निवास करता है।

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंघरे! मन, वाणी अथवा कर्म किसो प्रकारसे भी पाप-कर्ममें रुवि रखना अपराध है। दन्तधावन न करने, राजान्न खाने, शवस्पर्श करने, सूतकवाले व्यक्तिका जलप्रहण करने एवं उसका स्पर्श तथा मल, मृत्र आदि क्रियाओंसे भी अपराध वन जाते हैं। अवाच्यवाणी बोलना, अभक्ष्य-भक्षण करना, पिण्याक ( हींग)को भोजनमें सम्मिलित कर दूसरेके मलिन वस्न, नीले रंगवाला वस्न धारण कर गुरुसे असत्य भाषण, पतित व्यक्तिका अन्न खाना त भोजन न देनेका भय उलन्न करना ये-सब सेवापराध उत्तम अन्न स्वयं खा लेना, वत्तक आदिका मांस ख और देव मन्दिरमें जूता पहनकर जाना भी अप हैं । देवताकी आराधनामें जिस फूलको शाः निषिद्ध माना गया है, उसे काममें लेना, निर्मा को विग्रह (मूर्तिं) परसे हटाये बिना ही अस्त-व्यस्त हो अँधेरेमें भगवान्की पूजा करना भी अपराध है। मा पीना, अन्धकारमें इष्टदेवताको जगाना, भगवानुकी प एवं प्रणामन करके सांसारिक काममें प्रवृत्त हो जाना-सभी अपराध हैं। वसुधे! इस प्रकारके तैंतीस अपराधों मैंने स्पष्ट कर दिया । इन अपराधोंसे युक्त पुरुष प्रम ; श्रीहरिका दर्शन नहीं था सकता । यदि वह दूर रहा भी पूजा एवं नमस्कार करे तो उसका वह कर्म राक्ष माना जाता है।

क्रमशः इनकी शुद्धिका प्रकार यह है— मैंले वस्त्रसे दूरि व्यक्ति एक रात, दो रात अथवा तीन रातोंतक वस्त्र पह ही स्नान करे और पञ्चगव्य पिये तो उसकी शुद्धि जाती है। नीला वस्त्र पहननेके पापसे वचनेके हि मानव गोमयद्वारा अपने शरीरको मलीभाँति मले अ 'प्राजापत्य' वत करे तो वह पवित्र हो जाता है। गुरुके प्रं वने हुए पापसे मुक्तिके लिये दो 'चान्द्रायण'वत करनेह विधान है। लोग पिततका अन्न खा लेनेपर 'चान्द्रायण'\*
और 'पराक'व्रत' करनेसे ग्रुद्ध होते हैं। ज्ता पहनकर
मन्दिरमें जानेवाला मानव 'कुच्छ्रपाद'व्रत और दो दिन
उपवास करे। फूल तथा नैवेचके अभावमें भी पश्चामृतसे भगवान्का स्नान एवं स्पर्श करके नमस्कार
करनेकी विधि है। मिद्रा-पानके पापसे ग्रुद्ध होनेके लिये
गाह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको चाहिये कि चार 'चान्द्रायण'
तत तथा बारह वर्षीतक तीन 'प्राजापत्य' व्रत करे।

अथवा 'सौकरवक्षेत्र'में जाकर उपवास एवं गङ्गामें नान करें । उसके प्रभावसे प्राणी शुद्ध हो सकता !। ऐसे ही मथुरामें भी स्नान-उपवास करनेसे शुद्धि मभव है । जो मनुष्य इन दोनों तीथोंका उक्त प्रकारसे क बार भी सेवन करता है, वह अनेक जन्मोंके तये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है । इन तीथोंमें स्नान, लपान तथा भगवान्के ध्यान-धारणा, कीर्तन, मनन-श्रवण i दर्शन करनेसे भी पातक प्रलयन कर जाते हैं ।

पृथ्वीने पूछा—सुरेश्वर ! मथुरा और सूकर—ये नों ही तीर्थ आपको अधिक प्रिय हैं । पर यदि इनसे बदकर कोई अन्य तीर्थ हो तो अब उसे बतानेकी या कीजिये ।

भगवान् वराह कहते हैं—वसुधे ! छोटी-छोटी देयोंसे लेकर समुद्रपर्यन्त पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं,

उन सबमें 'कुन्जाम्रक' तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है। गेरी श्रद्धासे सम्पन्न सत्पुरुष सदा उसकी प्रशंसा करते हैं। कुब्जाम्रकसे भी कोटिगुना अधिक परम गुहा 'सौकल' तीर्थ है । एक समयकी बात है--मार्गशिषके शुक्त पक्षकी द्वादशी तिथिको मैं 'सितवैष्णव'तीर्थमें गया वहाँ पुराणोंमें श्रेष्ठ एक 'गङ्गासागरिक' नामका पुराण देखा है । इसमें मेरे मथुरामण्डलके तीर्थोंकी अत्यन्त गुब महिमा वर्णित है। 'सिततीर्थसे' परार्द्धगुणा फल यहाँ सुलभ होता है—इसमें कोई संशय नहीं है। 'कुञ्जान्नक' प्रभृति समस्त तीर्थोमें भ्रमण करनेके पश्चात मैं मथुरामें आया और एक स्थानपर बैठ गया। मेरे उस स्थानका नाम 'विश्रान्तितीर्थ' पड़ गया । वह स्थान गेपनीयोंमें भी परम गोपनीय है। वहाँ स्नान करनेसे परम उत्तम फल मिलता है । गतिका अन्वेषण करनेवाले व्यक्तियोंके लिये मथुरा परम गति है। मथुरामें विशेष करके 'कुन्जाम्रक' और 'सौकर' क्षेत्रकी महिमा है। सांख्ययोग और कर्मयोगके अनुष्ठानके विना भी इन तीर्थोकी कृपासे मानव मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। योग-से सम्पन्न विद्वान् ब्राह्मणके लिये जो गति निश्चित है, वही गति मथुरामें प्राण-त्याग करनेसे साधारण व्यक्तिको भी प्राप्त हो जाती है। सुन्रते ! वस्तुतः मथुरासे उत्तम न कोई दूसरा तीर्थ है और न भगवान् केशवसे श्रेष्ट (अध्याय १७९) कोई देवता है।

# श्राद्धसे अगस्तिका उद्धार, श्राद्ध-विधितथा 'ध्रुवतीर्थ'की महिमा

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंघरे! अब पितरोंसे बद्ध एक दूसरा प्रसङ्ग कहता हूँ, उसे सुनो। रूरापुरीमें पहले एक धार्मिक एवं शूर-वीर राजा थे, नका नाम चन्द्रसेन था। उनकी दो सौ रानियाँ

थीं, जिनमें 'चन्द्रप्रभा' सबसे गुणवती थी। उसके सौ दासियाँ थीं, जिनमें एकका नाम 'प्रभावती' या। उस दासीके परिवारके पुरुष सदाचार विहीन थे। सभी

<sup>#</sup> चान्द्रायण-व्रतके अनेक भेद हैं, जैसे 'पिपीलिका', 'यवमध्य', 'शिशुचान्द्रायण' आदि । शुक्रपश प्रतिपदंत सबुद्धिपूर्वक अमावास्याको सर्वथा उपवास रहना 'यवमध्य' सर्वोत्तम चान्द्रायण है ।

सबुद्धिपूर्वक अमावास्याको सवधा उपवास रहना ध्यवमध्यः सवातम चान्धावन है। पराकां नाम कृत्यं।ऽयं † १२ दिनोंका सर्वधा उपवास 'पराकन्नतः है। यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम् । पराकां नाम कृत्यं।ऽयं विपापापनोदनः ॥ ( मनु॰ ११ । २१५ )

मरकर दोषके कारण नरकयातनामें पड़ गये; क्योंकि उनके कुळमें एक वर्णसंकर उत्पन्न हो गया था।

देवि ! एक समय वे पितर 'भ्रवतीर्थ'में आये, जिनपर एक त्रिकालदर्शी ऋषिकी दृष्टि पड़ गयी । दिव्यरूपवाले पितर आकाश-गमनकी शक्तिसे युक्त श्रेष्ठ वाह्नोंपर चढ़कर आये और अपने वंशजोंको आशीर्वाद देकर चले गये । कुछ दूसरे पितृगण जो 'धुवतीर्थ'में आये, उनके श्राद्ध न होनेसे पेटमें झुरियाँ पड़ गयी थीं । अतः वे पुत्रोंको शाप देकर 'चले गये। त्रिकालज्ञ मुनि यह सब दश्य देख रहे थे। जब पितृगण चले गये और वे मुनि अकेले आश्रममें रह गये तो एक सूक्ष्मशरीरधारी पितरने उनसे कहा-'मुने ! वर्णसंकरसम्बन्धी दोषके कारण मुझे नरकमें स्थान मिला है। मैं सौ वर्षोंसे आशारूपी रस्सियोंसे वँधा प्रतीक्षा करता रहा: पर अब निराश होकर आपके पास आया हूँ । तीनों तापोंसे अत्यन्त घबराकर और विवश होकर भैं आपकी शरण आया हूँ। जिनके पुत्रोंने विण्डदान एवं तर्पण किया है, वे पितर हष्ट-पुष्ट होकर आकाशगमनकी शक्तिसे खर्गमें चले गये हैं। किंतु मैं बलहीन व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता हूँ । जिनकी संतान अपने बाल-बचोंके साथ सदा सम्पन्न है, वे उनके द्वारा खात्रासे सुपृजित होकर परम गतिके अधिकारी होते हैं । त्रिकालज्ञ मुनिवर ! आपको दिव्यदृष्टि सुलभ है । उसके प्रभावसे आपने जिन पितरोंको खर्गमें जाते हुए देखा है, वे सभी आज राजा चन्द्रसेनके द्वारा सत्कृत हुए हैं।

पितरने कहा—'जो पितरोंके लिये श्राद्ध करता है, उसका उत्तम फल निश्चित है, किंतु न करनेसे विपरीत फल सामने आता है और पितर नरकके मागी हो जाते हैं: इसमें कुछ कारण है, वह भी मैं आपको बताता हैं: दक्षिणा न दी गयी तो वह प्रत्यवायका कारण हो है। जो श्राद्ध श्रद्धांके साथ सम्पन्न नहीं हुआ, हि दप्ट प्राणीकी दृष्टि पड़ गयी, जिसमें तिल और दु अमाव रहा एवं मन्त्र भी नहीं पढ़े गये, उस % असुर प्रहण कर लेते हैं। प्राचीन समयसे ही भ वामनने ऐसे श्राद्धका अधिकारी बलिको बना रख ऐसे ही दशरथ-नन्दन भगवान् रामके द्वारा अपने व साथ कूर रावण जब दिवगंत हो गया तो उन त्रि भर्ता श्रीरामने कुछ ऐसे श्राद्धोंका फल त्रिजटाको दिया था। भगवान् राम जब भगवती सीताके सा थे, सीताने उनसे कहा-'त्रिजटा आपमें भक्ति थी। भीताजीकी बात सुनकर श्रीराम प्रसन्न हो उन परम प्रभुने उस राक्षसीको यह दिया-- 'त्रिजटे! जिस श्राद्ध करनेवाले व्यक्तिः श्राद्धकी उत्तम हिन् पदार्थ आदि सामप्रियाँ न विधि और पात्र उचित रहनेपर भी यदि श्राद्ध समय क्रोध आ गया हो तथा पाक्षिक एवं म श्राद्ध उचित समयपर सम्पन न हों एवं दक्षिणा दी जाय तो उसका फल मैं तुम्हें देता हूँ।

इसी प्रकार एक बार भगवान् रांकरने न वासुकिकी भक्तिसे प्रसन्न होकर उसे वर हुए कहा था—'नागराज! जिस मनुष्यने श्राद्ध करनेके पूर्व भगवान् श्रीहरिसे आज्ञा नहीं की और श्राद्ध-क्रिया सम्पन्न कर यज्ञके अवसरपर उचित दक्षिणा न दी, देवर बाह्मणके सामने देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे पूर किया, श्राद्धमें विनामन्त्र पढ़े ही क्रियाएँ कर दी-यज्ञों एवं श्राद्धोंका सम्पूर्ण फल में तुम्हें अर्पित हूँ। मुने! ये सभी वातें पुराणों एवं इति वर्णित हैं। उत्तम फल इन पितरोंको प्राप्त नहीं हो सका है।
यही कारण है कि ये नंग-धड़ंग कालक्षेप कर रहे
हैं। इनके पुत्रोंने जो श्राद्ध-किया की यी, उसमें त्रृष्टि
रह गयी थी। इसीलिये पितृगण गाथा गाते हैं कि 'क्या
हमारे चुलमें ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेगा, जो प्रभूत
जलवाली निद्योंमें 'तृष्यध्वं , उदीरतां , आयन्तु ,'
इत्यादि मन्त्रोंसे हमारा तर्पण एवं उनके तटपर श्राद्ध करेगा।'
महाप्राञ्च ! आपने मुझसे जो पूछा था, संक्षेपमें उसका
यही उत्तर है।"

वसुंधरे ! यह सब सुनकर वे ऋषि राजा चन्द्रसेन-के पास पहुँचे । उन ऋषिको देखकर राजाने सिंहासनसे उठकर पृथ्वीपर खड़े होकर उनके चरणोंमें मस्तक झुकाकर कहा—'मुनिवर ! आप मेरे घरपर पथारे, इससे मैं धन्य एवं कुतार्थ हो गया । आपके यहाँ आ जानेसे मेरा जन्म सफल हो गया । मुने ! पाच, अर्थ, मधुपर्क और गौ—ये सभी वस्तुएँ आपकी सेवामें समर्पित हैं । इन्हें आप स्वीकार करें, जिससे मुझे पूर्ण संतोप हो जाय ।'

देवि ! उस समय राजा चन्द्रसेनके दिये हुए अर्घ्य आदिको स्वीकार करके त्रिकाल्ज्ञ मुनिने तुरंत उन नरेशसे कहा—'राजन् ! मेरे आनेका एक विशेष कारण भी है, आप उसे सुनें।' इसपर राजर्षि चन्द्रसेनने उन तपोधन ऋषिसे पूछा—'तपोधन ! वह कौन-सा कार्य है ! आप वतानेकी कृपा कीजिये। मैं वह समुचित कार्य करनेके लिये उचत हूँ, जिससे आपका मनोरय सिद्ध हो सके।'

मुनिने कहा—'राजन् ! आप अपनी पटरानी तथा उनकी दासीको जिसे लोग प्रभावती कहते हैं, यहाँ बुलायें।' इसपर राजाने अपनी रानी तथा दासीको वहाँ बुलवाया। रानी परम साध्वी थीं। वे आकर जमीनपर वैठ गर्यों। पर उस समय उनका शरीर भय एवं आशङ्काओंसे काँप

रहा था। उन्होंने आते ही विनयपूर्वक ऋषिको प्रणाम किया। बैठ जानेपर मुनिने कहा--"मैंने 'धुवतीर्थ'में जो आश्चर्यकी एक बात देखी है, उसे आप सभीके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। वह बात यह है कि आज प्राणियोंके पितृगण भुत्रतीर्थं में उपस्थित हुए थे। श्राद्ध करनेमें कुराल पुत्रोंने जिनका विधिवत् श्राद्ध किया है, वे तो तृप्त होक्त सर्गको गये; किंतु वहीं मुझे एक अत्यन्त दुःखी पितर मिले हैं। उनका शरीर भूख-प्याससे सूख गया है। उनका मुख शुष्क और आँखें बड़ी छोटी हैं। खर्ममें जानेकी आशा तो दूर, वे पुनः अपवित्र नरकमें ही जानेके लिये विवश हैं। उन्हें देखकर मेरे हृदयमें बड़ी दया आयी, अतः मैंने उनसे पूछा--'भाई! तुम कौन हो और क्या चाहते हो ! मुझे बतानेकी कृपा करो । तब उन्होंने अपनी सारी स्थिति बतायी । उस समय उनकी बात सुनते ही करुणासे मैं विवश हो गया हूँ। महारानीजी ! बात ऐसी है--आपक्ती जो यह दासी है, इसकी एक पत्री है, जो 'बिरूपकानिधि' नामसे प्रसिद्ध है। आप उसे भी इस समय यहाँ बुळानेकी कृपा करें।"

वसुंधरे ! इस प्रकार मुनिवर त्रिकालज्ञकी बात सुनवर महाराज चन्द्रसेनकी रानीने उसी क्षण उस दासी-पुत्रीको चुलानेकी आज्ञा दी । उस समय वह मधपान वर उन्मत्त हो रही थी । किसी प्रकार राजसेवकोंने उसे सँगालकर हाथसे पकड़े हुए वहाँ लाकर उन मुनिके पास उपस्थित किया । मुनि धर्मके पूर्ण ज्ञाता थे । मरके प्रभावसे विश्वित चित्तवाली उस दासीको देखकर उन्होंने उससे पूछा—'अरे ! तुमने पितरोंके लिये पिण्डदान तथा जलसे 'खया' कहकर 'तर्पण' किया है अथवा नहीं ! ऐसा जान पड़ता है कि तुमने पितरोंको मुक्त धर्मने वाली पिण्ड एवं तर्पणकी विश्वियाँ सम्पन्न नहीं की हैं ।' बसुचे ! इसपर उस दासीने उन मुनिसे बहा — 'भैने ऐसी कोई भी विधि सम्पन्न नहीं की दी हैं । मैं तो

यह भी नहीं जानती कि कौन मेरे पितर हैं और उनके लिये कौन-सी किया करनी चाहिये।

पृथ्व ! फिर तो ऐसी बात कहनेवाळी उस दासीसे उन त्रिकाळ्ज्ञ मुनिने कहा—'आज इस नगरके महाराज, महारानी और यहाँके निवासी—सभी सज्जन पुरुष 'ध्रुवतीर्थ'में पधारें । वहाँ पितरोंके ळिये पुत्रोंद्वारा किये गये श्राद्धकी महिमाका फळ आपळोगोंके सामने सुरुष्ट हो जायगा । यह सुनकर सभी नगरनिवासी तथा जिनकी श्राद्ध करनेमें कौतुकवश भी प्रचृत्ति नधी, वे सभी अधिकारी ब्राह्मण भी 'ध्रुवतीर्थ'में गये । वहाँ जानेपर सबकी दृष्टि उस संतानद्वारा असत्कृत एवं अस्त-व्यस्त प्राणीपर पड़ी । विचारेको क्षुद्ध मच्छड़-जैसे जीव बारों ओरसे घेरे हुए थे । साथ ही वह भूखसे भी अत्यन्त व्यथित था । उस समय त्रिकाळ्ज्ञने कहा—'देखो, ये स्त्रियाँ तुम्हारी संतानोंसे उत्पन हैं । तुम परिपुष्ट हो जाओ, एतदर्थ राजाकी कृपासे इनका यहाँ आगमन हुआ है ।'

तव वह पितर बोला—'यह दासी इस 'ध्रुवतीर्थ'में पहले स्नान करे, फिर वेदमें निर्दिष्ट कमसे तर्पण करे। तदनन्तर प्राचीन ऋषियोंने जो विधि व्रतायी है, उसके अनुसार इसे पिण्डदानादि श्राद्ध कर्म करना चाहिये। सभी कर्मपात्र चाँदीके हों। साथमें वस्त्र और चन्दन रहना आवश्यक है। फिर भिक्तपूर्वक पिण्डार्चन करके पितरोंकी पूजा करे। आप सभी सज्जन यहीं रहें और इसका परिणाम तरकाल देख लें—में परम सुखसे सम्पन्न हो जाऊँगा। इस विधानसे इस संतानके द्वारा मेरा श्राद्ध वराना आप सभीकी हुपापर निर्भर है।'

वसुंबरे ! रानी चन्द्रप्रभा अगम्तिकी वात सुनकर दासीके हारा उस प्राणीका श्राद करानेमें तलर हो गर्वी । उस श्रादमें बहुत-सी दिक्षणाएँ दी गर्वी । रेदामी क्ल. धूप, वर्ष्र, अगुह, चन्दन, तिल और अल आदि विविध क्लुएँ पिण्डदान- के अवसरपर काममें लायी गयीं। फलखरूप श्राद्ध एवं पिण्डदानका क्रम समाप्त होते ही वह विकृत दशावाला अगस्ति ऐसा बन गया, मानो कोई देवता हो। उसका शरीर परम तेजोमय हो गया। पार्श्ववर्ती जो मशक थे, उनकी आकृतिमें भी वैसा ही परिवर्तन हो गया। अव उनसे घिरा हुआ वह प्राणी ऐसी असीम शोभा पाने लगा, मानो यज्ञमें दीक्षित कोई पुरुष अन्तमें अवभृय-स्नानसे सम्पन्न हुआ हो। उस समय स्वर्गसे इतने दिव्य विमान आये कि आकाश दक गया।

अब अगस्ति आदि सभी बोले—'महानुभावो ! हम लोग भलीभाँति तृप्त हो गये हैं। अतः अव परमधाममें जाते हैं। ध्रुवतीर्थकी यह महिमा मैंने आपके सामने प्रकट कर दी। महामुने! मेरे कहनेकी बात ही क्या है। आप सबने खयं भी इसकी महिमा देख ली। हमारा उद्धार होना नितान्त असम्भव था; किंतु आपकी कृपासे हमने इस दुस्तर पाएपुज्जको पार कर लिया।'

पृथ्वि । अब वह अगस्ति नामका प्राणी, मुनिवर त्रिकालक, राजा चन्द्रसेन, रानी चन्द्रप्रमा, उपस्थित जनता, दासी प्रभावती तथा उसकी पुत्रीको इस प्रकारकी वातें सुनाकर तथा 'आप सभी लोगोंका कल्याण हो'—इस प्रकार कहता हुआ अपने सहचरोंके साय उत्तम विमानपर चड़कर स्वर्गके लिये प्रस्थान कर गया।

भगवान् वराह कहते हैं—भद्रे ! इसके पश्चात् महाराज चन्द्रसेन उस तीर्थकी महिमा देखकर महर्षि त्रिकालक्षको प्रणामकर अपने परिजन, पुरजन-सहित नगरको लौट गये।

पृथ्वि ! मथुरा-मण्डलके अन्तर्गत तीर्थोका माहात्म्य मंने तुम्हें सुनाया । यह तीर्थ ऐसा शक्तिसम्पन्न हे कि जिसका स्मरण करनेसे भी मनुष्यके पूर्व-जन्मके पाप नष्ट हो जाने हैं । जो पुरुष त्राह्मणोंकी सीनिविमें बंठकर इस प्रसङ्गको पहता है, उसने मानो गयशिरपर (गयाक्षेत्रमें) जाकर अपने पितरोंको तृप्त कर दिया। महाभागे! जिसकी व्रतमें आस्था न हो, इस प्रसङ्गको सुननेमें उदासीन हो तथा भगवान् श्रीहरिकी अर्चासे विमुख हो, उसके सामने इसका वर्णन नहीं करना चाहिये। यह प्रसङ्ग तीर्थोंमें परम तीर्थ, धर्मोंमें श्रेष्ठ धर्म, ज्ञानोंमें सर्थोत्कृष्ट ज्ञान एवं लाभोंमें उत्तम लाभ है। महाभागे! जिनकी भगवान् श्रीहरिमें सदा श्रद्धा रहती

है तथा जो पुण्यातमा पुरुष हैं, उनके सामने ही इसक प्रवचन करना उचित हैं।

स्तर्जा कहते हैं — ऋषियो ! भगवान् वराहकी
यह वाणी सुनकर देवी भरणीका मन अत्यन्त आश्चर्यसे भर गया। अब उन देवीने प्रसन्ततापूर्वक प्रतिमाकी
स्थापनाके विषयमें प्रभुसे पुनः प्रश्न करना आरम्भ किया।
(अध्याय १८०)

#### काष्ट-पावाण-प्रतिमाके निर्माण, प्रतिष्ठा एवं पूजाकी विवि

स्तजी कहते हैं — ऋषियो ! भगवती वसुंधराने जब तीयोंका महत्त्र सुना तो वे आश्चर्य एवं प्रसन्तासे भर गयीं और भगवान् वराहसे पुनः बोळीं।

धरणीने पूछा—भगवन् ! आपने मथुरा-क्षेत्रकी महत्ताका जो वर्णन किया, उसे सुनकर मुझे वड़ी प्रसन्तरा हुई; परंतु नेरे इदयमें एक जिज्ञासा है । विष्णो ! उसे सिवस्तार बतानेकी कृपा कीजिये । मैं यह जानना चाहती हूँ कि काष्ट, पाषाण एवं मृत्तिकाके विग्रहमें आप किस प्रकार विराजते हैं ! अथवा ताँबा, काँसा, चाँदी और सुवर्ण आदिकी प्रतिमामें आपको कैसे प्रतिष्ठित करना चाहिये, जिससे वे अर्चाएँ आपका खरूप बन सकें । माधव ! लोग अपने दक्षिणभागमें दीवालपर अथवा भूमिपर भी आपके श्रीविग्रहकी रचना करते हैं, मैं उसकी विधि भी जानना चाहती हूँ ।

भगवान बराह बोले—बसुंघरे। जिस बस्तु या द्रव्यादिसे प्रतिमा बनवानी हो, पहले उसका शोधन करके उसे लक्षणोंके अनुसार चिह्नित करना चाहिये। फिर उसकी शुद्धि कर सिविधि प्रतिष्ठा करानी चाहिये। चेवि! इसके पश्चात् जन्म-मरणरूपी भयसे मुक्त होनेके लिये उसकी पूजा करनी चाहिये। बसुंघरे! यदि काष्ट्रमयी प्रतिमा बनवानी हो तो महुएकी छकड़ी सर्वोत्तम है।

प्रतिमा बन जानेपर उसकी सिविध प्रतिष्ठा-पूजा करे। प्रतिष्ठाके समय अर्चनाकी जिन वस्तुओंका मैंने वर्गन किया है, उन गन्ध आदि पदार्थोंको विग्रहपर अर्पित करना चाहिये। कपूर, कुङ्कम, दालचीनी, अगुरु, रस, इत्र, चन्दन, सिल्हक तथा उशीर आदि सामानोंसे विवेकशील पुरुष उस प्रतिमाका अनुलेपन एवं पूजन करे। खिलाक वृद्धिका सूचक है। अतः प्रतिमापर उसका, श्रीवसका तथा कीस्तुभ मणिका चिह्न रहना आवश्यक है। फिर विधिपूर्वक उसका पूजन कर अर्चाको दूधसे सिद्ध हुए खीरका भोग लगाना चाहिये। यह अस्यन्त मङ्गलप्रद है। तिलके तेल या धीका दीपक पूजाके लिये उत्तम है—इसमें कोई संदेह नहीं।

प्राणायाम करके इस मन्त्रको पढ़ना चाहिये—मन्त्रका भाव इस प्रकार है — 'भगवन् ! यह सम्पूर्ण विश्व आपका ही खरूप है, तथापि आपकी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती । प्रभो ! अव आप सुस्पष्ट रूपसे भुमण्डल्पर प्रधारकर इस काष्ट्रमयी प्रतिमानें प्रतिष्ठित होत्ये। याटकी वनी हुई प्रतिमाओंमें भगवान्की स्पापनाकी यह विवि हैं। स्थापनाके वाद मगवलेमी पुरुषोंके साथ प्रदक्षिणा यरनी चाहिये । पूजाके बाद भी दीपक प्रकलिन महना चाहिये । मन-ही-मन 'क नमो नागयणाय' हम

मन्त्रका उचारण करे । प्रतिष्ठित मूर्तिकी पूजा नित्य होनी चाहिये । साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करे— 'भगवन् ! आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं । वासुदेव ! मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस स्थानका कभी परित्याग न करें ।'

वसुंघरे ! फिर उस समय वहाँ अन्य जितने भी भगवत्येमी लोग उपस्थित हों, वे सभी इसी विधिसे अर्चाविग्रहकी पूजा करें । फिर सबको चन्दन, पुष्प, अनुलेपन एवं नैवेद्यद्वारा सिविधि पूजन करना चाहिये । सुन्दरि ! महुएकी लक्षड़ीसे प्रतिमा बनाने और प्रतिष्ठा करनेका यही विधान है । जो मानव काष्ठकी प्रतिमा स्थापित कर इस विधिके साथ पूजा करता है, वह

संसारमें न जाकर मेरे लोकको प्राप्त होता है।

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंघरे! अब मैं जिस प्रकार पाषाणकी बनी हुई प्रतिमाओंमें निवास करता हूँ, वह बतलाता हूँ। पाषाणकी अच्छी प्रतिमा बनानेके लिये देखनेमें सुन्दर, शल्यरहित एवं भलीभाँति शुद्ध किसी पत्थरको देखकर उसमें दक्ष कलाकारको नियुक्त करे। सर्वप्रथम उस पत्थरपर एक उजली बातीसे प्रतिमा चिहित करके उसकी अक्षत आदिसे पूजा कर, दीपक दिखाये और दही एवं चावलसे बिल देकर प्रदक्षिणा करे। इसके पश्चात्—'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र पढ़कर कहे—'भगवन्! आप सम्पूर्ण प्राणियोंमें श्रेष्ठ एवं परम प्रसिद्ध हैं; सूर्य-चन्द्रमा एवं अग्नि आपके ही रूप हैं। आपसे अधिक विज्ञ चराचर विश्वमें अन्य कोई है ही नहीं। भगवान् वासुदेव! इस मन्त्रके प्रभावसे प्रभावित होकर

वराह ! आपकी जय हो, जय हो। आप अपनी अभीष्ट प्रतिमा खयं निर्मित करायें। \* फिर ऐसी धारणा करें कि सारा विश्व एक परम प्रभु भगवान् नारायणका ही

कि सारा विश्व एक परम प्रमु मगवान् नारावणका हा खरूप है । जब मूर्ति बन जाये तो उसे पूर्वाभिमुख रखे । फिर उज्ज्वल वस्न धारणकर रातमें उपवास

करे । पुनः प्रातः दन्तधावन कर और सफेद यज्ञोपवीत पहनकर हाथमें गन्धादि लेकर कहे— 'भगवन् ! जिन्हें सर्वरूप एवं 'मायाशवल' कहा

जाता है, वही आप अखिल जगत्के रूपमें विराजते हैं । प्रभो ! इस प्रतिमामें भी आपका वास है । जगत्के कारण जगत्के आकार तथा अर्चावतार

धारण करके शोभा पानेवाले लोकनाथ ! इस प्रकार मैंने आपकी आराधना की है । यह विग्रह भी आप-से रिक्त नहीं है । आदि और अन्तसे रहित प्रभो ! इस जगत्की सत्ता स्थिर रहनेमें आप ही निमित्त हैं ।

आप अपराजेय हैं। १ इस प्रकार भगविद्वग्रहकी पूजा कर—'ॐ नमो वासुदेवाय' मन्त्र पढ़कर प्रतिमाके ऊपर जल छिड़कना चाहिये।

सुन्दरि ! इस प्रकार पाषाणमयी प्रतिमामें मेरी

प्राण-प्रतिष्ठाकर पूर्वाभाइपद नक्षत्रमें अन्नादिमें अधिवासन करना चाहिये। मेरी उपासनामें उद्यत रहनेवाला जो व्यक्ति मेरी प्रतिमाकी स्थापना कराता है, वह मुझ भगवान् श्रीहरिके लोकमें जाता है—यह निश्चित है। स्थापनाके दिनोंमें साधक यव अथवा दूधसे वने आहारपर दिन-रात व्यतीत करे। इष्टदेवकी प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जानेपर सायंकालकी संध्याके समय चार दीपक प्रज्वलित करे।

भगत्रान्के आसनके नीचे पञ्चगन्य, चन्दन और जलसे

आप इस प्रतिमामें शनै:-शनै: प्रतिष्ठित होकर मेरी परिपूर्ण चार कलश स्थापित करना चाहिये। इस समय कीर्तिको बहायें तथा खयं भी चृद्धिको प्राप्त हों। अच्युत सामवेदके गान करनेवाले ब्राह्मण वेदध्विन करें। देवि ! श्र गहाँ प्रतिमानिर्माणकी विधि अत्यन्त संक्षित्त है। इसे विस्तारसे जाननेके लिये अीविष्णुधर्मोत्तरमहापुराण खण्ड ३,

अभ्याय ४५से १२० फारयमशिल्पम् गृष्ठ ४९से ८० तक तथा 'Elements of Hindu Ichonography'-( T. N. Gopinath Bao ) आदि पुनकों देखनी चाहिये।

जो ब्राह्मण नेदके हजारों मन्त्रोंको पढ़ते हैं, उनके मुखसे निकलते हुए इस ग्रुभप्रद सामके खरको सुनकर मैं वहाँ आ जाता हूँ । क्योंकि नेद-मन्त्रका पाठ मुझे परम प्रिय है । किंतु वहाँ अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिये ।

पुण्यत्रती व्यक्ति पूजाके समय इस अर्थवाले मन्त्रको पढ़कार आवाहन करे---'भगवन् ! छः प्रकारके कमों में आपकी प्रधानता है। आप पाँचों इन्द्रियोंसे सम्पन्न होकर यहाँ प्रधारनेकी कृपा कीजिये। जगत्प्रभो ! आपमें सभी वेदमन्त्र स्थान पाये हुए हैं । समस्त प्राणियोंकी स्थिति भी आपहीमें है। यह अर्चा आपके रहनेका सुरक्षित स्थान है। इसी अर्थके मन्त्रका उच्चारण करते हुए तिल, घृत, समिधा और मधुसे एक सौ आठ आहतियाँ भी देनी चाहिये । देवि ! मैं इस विधिके द्वारा प्रतिमामें प्रतिष्ठित हो जाता हूँ \* । फिर प्रातःकाल खच्छ जलमें स्नान करे और मन्त्र पढ़कर पञ्चगव्यका पान करे। अनेक प्रकारके गन्ध, प्रष्प और लाजा आदिका प्रयोग कर फिर माङ्गलिक गीत-वाद्यके साथ प्रतिमाको मध्यभागमें एक ऊँचे स्थानपर स्थापित करे । सब प्रकारके सुगन्धोंको लेकर फिर प्रार्थना करें—'भगवन ! जिन्हें लक्षणोंसे लक्षित, देवी लक्ष्मीसे सुशोमित तथा सनातन श्रीहरि कहते हैं, वे आप ही तो हैं। प्रभो ! हमारी प्रार्थना है कि परम प्रकाशसे सुशोमित होकर आप यहाँ विराजिये। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है।'

इस प्रकार भगवान्की शैलार्चाकी स्थापना कर उसका अनुलेपन (उबटन) करना चाहिये। चन्दन-कुङ्कुमादिसे मिला हुआ 'यक्षकर्दम'का उद्दर्तन ( उबटन ) श्रेष्ठ है। इस प्रकार उद्दर्तन अर्पण करके इस अर्थ- का मन्त्र पढ़ना चाहिये—'प्रभो ! आप सम्प्र्ण संसारमें प्रधान हैं तथा ब्रह्मा और बृहस्पतिने आपकी भलीभाँति पूजा की है। आप अखिल लोकके कारण एवं मन्त्रयुक्त हैं। भगवन् ! मैं आपका इस मन्त्रके द्वारा खागत करता हूँ। आप यहाँ विराजनेकी कृष कीजिये।' इस विधिसे मलीभाँति स्थापना करके गय एवं फ्लोंसे पूजा करनी चाहिये। मेरे विग्रहपर पहले सेत वस्त्र चढ़ाना चाहिये। वस्त्र अर्पण करते समय इस अर्थका मन्त्र पढ़े—'देवेश! भक्तिपूर्वक वस्त्र आपके लिये अर्पित करता हूँ। विश्वसूर्ते! इन वस्त्रोंको आप प्रहण करके मुझपर प्रसन्त होइये। आपको मेरा बारम्बार नमस्कार है।'

तत्पश्चात् कुङ्कुम और अगुरुसे मिला हुआ धूप देना चाहिये । धूप देते समय इस अर्थका मन्त्र पहना चाहिये—'देवेश ! जो आदिरहित, पुराणपुरुष तथा सम्पूर्ण संसारमें सर्वोपिर शोभा पाते हैं, वे मगतान् नारायण ! आप चन्दन, मालाएँ, धूप और दीप खीकार करनेकी कृपा कीजिये । आपको मेरा निरन्तर नमस्कार है।'

इस प्रकार पूजा करनेक पश्चात् भगवत्प्रतिमार्क सामने नैवेद्य अर्पण करना चाहिये । प्रापण-अर्पण करनेका मन्त्र पूर्वमें बतला दिया गया है, उसीका उच्चारण करके विज्ञ पुरुप उसे अर्पित करें । शरिरकी शुद्धिके लिये नैवेद्यके बाद आचमन देना आवश्यक है । शान्ति-पाठ करे । क्योंकि शान्तिका पाठ करनेसे सम्पूर्ण कार्योमें सिद्धि सुलभ हो जाती है । मन्त्रका भाव यह है—'जगव्प्रमो ! ओंकार आपका खरूप है । आप ऐसी कृपा करें कि राजा, राष्ट्र, बाह्मण, वालक, वृद्ध, गोएँ, कन्याएँ तथा पवित्रताओं

\* यह प्रतिमा-प्रतिष्ठाकी अत्यन्त संक्षिप्त विधि है । विशेष जानकारीके लिय—'झारदानिलक', 'प्रनिष्ठामपून्य' (भगवन्तभास्कर), 'प्रतिष्ठा-महोद्धि', 'कल्याण'-अग्निपुराणाङ्क, अध्याय ९२ से १०३ तक देखना चाहिये। प्रतिमा-निर्माणक बाद कर्मकुटी, जलाकाधिवासन, प्रामादिपदक्षिणा, हवन-प्रतिष्ठा, न्यासादि कर्म भी आवश्यक होते हैं।

भलीभाँति शान्ति रहे। रोग नष्ट हो जायँ, किसानोंके यहाँ सदा अच्छी फसल उत्पन्न हो। दुर्भिक्ष न रहे। समयपर अच्छी वृष्टि हो और विश्वमें शान्ति बनी रहें।\*

वसुंधरे ! व्रती पुरुष इस प्रकारकी विधिका पालन करते हुए शास्त्रमें निर्दिष्ट विधिके द्वारा देवेश्वर भगवान्की भली प्रकारसे आराधना करे । इसके पश्चात् ब्राह्मणोंको निरहंकार-भावसे भोजन कराये । यदि अपनेमें शक्ति हो तो गरीबों एवं अनाथोंको भी तृप्त करनेका प्रयत्न करे। इस विधिसे मेरी अर्चाकी स्थापना करनी चाहिये। इसके परिणामखरूप पुरुष मेरे लोकमें प्रतिष्ठा पाता है। फिर तो मेरे अङ्गोंपर जलकी जितनी बूँदों गिरती हैं, उतने हजार वर्षोतक वह विष्णुलोकमें रहनेका अधिकारी होता है। भूमे! अहंकारसे रहित जो ब्यक्ति मेरी स्थापना करता है, वह मानो अपने उनचास पीढ़ीके पुरुषोंका उद्धार कर देता है।

### मृन्मयी एवं ताम्रप्रतिमाओंकी प्रतिष्ठाविधि

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! अब मृतिकासे बनी अपनी प्रतिमाका स्थापन-विधान कहता हूँ, सुनो । मृन्मयी मृति सुन्दर, स्पष्ट और अखण्डित होनी चाहिये। यदि काष्ठ न मिल सके तो मिट्टीका अथवा पाषाणका विग्रह बनानेका विधान है। कल्याणकी कामनावाले विद्वान् पुरुष्य ताँबा, काँसा, चाँदी, सोना अथवा शीशा—इन वस्तुओंसे भी मेरी सुन्दर प्रतिमाका निर्माण कराते हैं। यदि कर्मकाण्डक संकोचकी इन्छा हो तो वेदीपर ही मेरी पूजा की जा सकती है। कुछ लोग जगत्में यश फैलनेकी कामनासे भी मेरी प्रतिमाओंकी स्थापना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपना अभीष्ट पूरा होनेके लिये प्रतिमाएँ स्थापित करते हैं, बुछ लोग उत्तम तीर्थको देखकर वहीं मेरा पूजन कर लेते हैं, अथवा मेरे तेजसे प्रकट हुए सूर्यमण्डलमें ही मेरी आराधना करते हैं।

देवि ! तुम्हें ऐसा समझना चाहिये कि मैं विभिन्न व्यक्तियोंकी भावनाके अनुसार वहीं उपस्थित हो जाता है, और पूजा प्राप्त कर मैं उपासकको सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे पूर्ण कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं । मनुष्य जिस-जिस फलका उद्देश रखकर मन्त्रोंका उपारण अथवा विभिपूर्वक कर्मोंके सम्पादन-

द्वारा मेरी आराधनामें लगा रहता है, उसे वह अभिलिषत फल प्राप्त हो जाते हैं। यही नहीं, मेरी कृपासे उसे सर्वोत्तम गित भी प्राप्त हो जाती है। मेरा भक्त प्रतिदिनके नियमित कार्यों में सदा व्यस्त रहते हुए मनसे भी मेरी आराधना कर सकता है। मेरे लिये यदि किसीने श्रद्धापूर्वक एक अञ्जलि जल भी अर्पण कर दिया तो मैं उसकी उस भक्तिसे संतुष्ट हो जाता हूँ। उसके लिये बहुतसे फूलों, जपों एवं नियमकी क्या आवश्यकतां है, जो अपने अन्तः करणको स्वच्छ रखकर नित्य मेरा चिन्तन करता है। मैं उसकी भी सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी कर देता हूँ और उसे दिव्य एवं मनोरम

भोग तथा ज्ञान एवं मोक्ष भी सुलभ हो जाते हैं।

वसुंघरे! ये सभी वार्ते अत्यन्त गोपनीय हैं, मेरे
कर्मोमें श्रद्धा रखनेत्राला व्यक्ति मृन्मयी प्रतिमाका निर्माण
कर श्रवणनश्चत्रमें उसके स्थापन एवं प्रतिप्राक्षी तैयारी करे।
इसमें भी पूर्वोक्त मन्त्रोंका उच्चारणकर उसी विधिसे स्थापना
करनी चाहिये। जलके साथ पञ्चगन्य और चन्द्रनको
मिलाकर उससे मेरी प्रतिमाको स्नान कराये। उस
समय कहे—'अच्युत! जो विश्वकी रचना करते
हैं तथा जिनकी कृपासे जगत्की सत्ता सुरक्षित है,

( शु॰ यजुर्नेदसं० २२ । २२ )

<sup>•</sup> तुलनीय यतुर्वेद — १३॥ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे गजन्यः सूर इपव्योः " "स्रोगक्षेमो नः कल्पताम् ।

वे आप ही हैं। भगवन्! मुझपर कृपा करके आप इस मृन्मयी प्रतिमामें प्रतिष्ठित होइये। प्रभो! आप कारणके भी कारण, प्रचण्ड तेजाली, परम प्रकाशमान तथा महापुरुष हैं। आपको मेरा निरन्तर नमस्कार है।' ऐसा कहकर उस प्रतिमाकी मन्दिरमें स्थापना करे। यहाँ भी पहलेकी ही तरह चार कलशोंका स्थापन करना चाहिये। उन चारों कलशोंको लेकर इस भावका मन्त्र पढ़ना चाहिये— 'भगवन्! आप ओंकारखरूप हैं। समुद्र आपका ही रूप है, जो वरुणकी कृपा प्राप्त करके सम्यक् प्रकारसे पूजा पाता है तथा उसके हृदयमें जलराशि एवं प्रसन्तता भरी रहती है। इस विचारको सामने करके मैं आपको उत्तम अभिषेक अर्पित करता हूँ। जिसकी विशाल मुजाएँ हैं; अग्नि, पृथ्वी एवं रस—ये सभी जिनसे सत्तावान् बने हैं, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ।'

अर्चाविप्रहका इस प्रकार स्नान कराकर पूर्वकथित नियमोंके अनुसार चन्दन, पुष्प, माला, अगुरु, धूप, कपूर एवं कुङ्कमयुक्त धूपसे—'ॐ नमो नारायणाय'— इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए पूजनकर न्यायके अनुसार पितृ-तर्पण करे । फिर वस्त्र-अर्पण करते समय भी 'ॐ नमो नारायणाय' कहकर मन्त्र पढ़े। तत्पश्चात् नैवेद्य अर्पित करे और पूर्वोक्त मन्त्रसे पुनः आचमन देकर शान्तिपाठ करें। मन्त्रका भाव यह है---'देवताओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्योंको शान्ति सुलभ हो । वृद्ध और बालवृन्द उत्तम शान्ति प्राप्त करें । भगवान् पर्जन्य जलकी वृष्टि करें और पृथ्वी धान्योंसे परिपूर्ण हो जाय ।' इस अर्थवाले मन्त्रसे विधिपूर्वक शान्तिपाठ करना चाहिये। तत्पश्चात् श्रीहरिमें श्रद्धा रखनेवाले ब्राह्मणोंका पूजन कर उनकी वन्दना करे और पूजाकी त्रुटियोंके लिये, क्षमा-प्रार्थना कर विसर्जन करे । विसर्जन-के बाद वहाँ जितने लोग हों, उनका उचित सत्कार करना चाहिये। यदि किसीको मेरा सायुज्य प्राप्त

करनेकी इच्छा हो तो वह गुरुकी भी विधिपूर्वक पूज करे । जो व्यक्ति शास्त्र-विहित कर्मको सम्पन कर भक्तिके साथ गुरुकी पूजा करता है, वह मानो निरत्तर मेरी ही पूजा करता है। यदि कोई राजा किसीप प्रसन होता है तो बड़ी कठिनतासे उसे कहीं एक गाँव दे पाता है, किंतु गुरु यदि किसी प्रकार प्रसन हो गये तो उनकी कृपासे ब्रह्माण्डपर्यन्त पृथ्वी सुलभ हो जाती है। ग्रमे ! मैंने जो बात कही है, यह सभी शास्त्रोंका निश्च्योत है । कल्याणि ! सम्पूर्ण शास्त्रोंमें गुरुदेवके पूजनकी समुचित व्यवस्था दी गयी है। जो मनुष्य इस विधिसे मेरी प्रतिष्ठा करता है। उसके इस प्रयाससे दोनों कुलोंकी इक्कीस पीहियाँ तर जाती हैं। पूजा करते समय मेरे विग्रहपर जितनी जलविन्दुएँ गिरती हैं, उतने हजार वर्षोतक वह व्यक्ति मेरे लोकोंमें आनन्द भोगता है । भूमे ै मैं तुमसे मृत्तिकासे बनी हुई मूर्तिकी प्रतिष्ठाका वर्णन कर चुका। अब जो सम्पूर्ण भागवत पुरुषोंके लिये प्रिय है, वह दूसरा प्रसङ्ग तुम्हें सुनाऊँगा।

भगवान् वराह कहते हैं—चसुंधरे ! मेरी ताम्रकी सुन्दर एवं चमकीली अर्चाका निर्माण कराकर समुचित उपचारपूर्वक मन्दिरमें ले आये और उत्तरामिमुख रखे । फिर चित्रा नक्षत्रमें उसका अनाधिवासनकर अनेक प्रकारके गन्धों एवं पद्माव्यसे मिश्रित जलसे मेरी प्रतिमाको स्नान कराये । स्नान करानेक मन्त्रका भाव यह है—'भगवन् ! जो जगदके एकमात्र तस्व तथा उसके आश्रय हैं, वे आप ही हैं । आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके यहाँ प्रवारिये और पाँच भूतोंके साथ इस तामे ( ताम्र )की प्रतिमाने प्रतिष्ठित होकर मुझे दर्शन दीजिये ।' यद्याविन ! इस प्रकार प्रार्थनापूर्वक प्रतिमा स्थापित कर पूर्वेक विधिके कमसे अधिवासनसमापक पूजा सम्पन्न करें। दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर वेदकी प्राचाने श्रीव प्रार्थन दिसरे दिन सूर्योदय होनेपर वेदकी प्राचाने श्रीव प्रारंक

मन्त्रपूर्वक मूर्तिको स्नान कराये। उपस्थित ब्राह्मणमण्डली वेदच्चनि करे और माङ्गलिक वस्तुएँ मण्डपमें रखी जायँ। पुजा करनेवाला व्यक्ति सुगन्धित द्रव्यसे युक्त जल लेकर इस भावके मन्त्रको पढ़ता हुआ मेरी प्रतिमाको स्नान कराये । भाव यह है--'ॐकारखरूप प्रभो ! जो सर्वीपरि विराजमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, जिनकी शक्ति पाकर माया बलवती हुई है तथा जो यौगिक राक्तिके शिरोमणि हैं. वे पुरुष आप ही तो हैं। प्रभो ! मेरे कल्याणके ळिये यथाशीच यहाँ पथारिये और इस ताम्रमयी प्रतिमार्मे विराजनेकी कृपा कीजिये । ॐकारखरूप भगवन् ! आप परम पुरुष हैं । सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, स्वास एवं प्रश्वास-ये सब खयं आप ही तो हैं। इसी प्रकार गन्ध, पुष्प एवं दीपकसे अर्चना करनी चाहिये। स्थापनाके मन्त्रका भाव यह है —तीनों लोकोंके प्रतिपालक पुरुषोत्तम! 'आप प्रकाशके भी प्रकाशक, विज्ञानमय, आनन्दमय एवं संसारके प्रकाशक हैं। भगवन् ! यहाँ आइये और इस प्रतिमामें सदाके लिये विराजिये और कृपाकर मेरी रक्षा कीजिये ।' वैष्णव-शास्त्रोंमें जो नियम बतलाये गये हैं, उसके अनुसार इस मन्त्रको पड़कर स्थापना करनी चाहिये। फिर हाथमें निर्मल श्वेत वस लेकर कहे-'सम्पूर्ण विश्वपर शासन करनेवाले प्रभो ! आप ॐकार-खरूप, परम पुरुप परमात्मा, जगत्में एकमात्र तत्त्व एवं शुद्धस्यरूप हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तमको मेरा नमस्कार

है। मैं आपको ये सुन्दर वस्न अर्पित करता हूँ, आप इन्हें खीकार करनेकी कृपा कीजिये।

पृथ्व ! मेरे कर्ममें परायण रहनेवाळा मानव प्रतिमा-को वस्नोंसे आच्छादितकर फिर विधिपूर्वक मेरी अर्चा करे । गन्ध एवं धूप आदिसे पूजा करनेके उपरान्त नैवेद्य अर्पण करे । तत्पश्चात् शान्ति-पाठ कराया जाय । शान्ति-मन्त्रका भाव है—'देवताओं और ब्राह्मणोंके ळिये उत्तम शान्ति सुलभ हो । राजा, राष्ट्र, वैश्य, बालक, धान्य, व्यापार एवं गर्भिणी स्त्रियाँ—सबमें सदा शान्ति बनी रहे । देवेश ! आपकी कृपासे मैं कभी अशान्त न होऊँ ।'

शान्ति-पाठके पश्चात् ब्राह्मणोंकी पूजाकर भोजन, वस्त एवं अलंकारोंके द्वारा गुरुकी पूजा करनी चाहिये। जिसने गुरुकी पूजा की, उसने मेरी ही पूजा की। जिसके व्यवहारसे गुरु संतुष्ट न हुए, उससे में भी बहुत दूर रहता हूँ। जो मनुष्य इस विधानसे मेरी स्थापना करता है, उसके इस कार्यसे छत्तीस पीढ़ी तर जाती है। भदे! ताम्बेकी प्रतिमामें मेरे स्थापनकी यह विधि है, जिसे तुम्हें बतला दिया। इसी भाँति सभी प्रतिमाओंकी पूजाका प्रकार में तुम्हें बता दूँगा। पूछि । मुझे स्नान कराते समय जलकी जितनी बूँदें मूर्तिके ऊपर गिरती हैं, प्रतिष्ठा करनेवाला व्यक्ति उतने वर्षोतक मेरे लोकमें निवास पाता है।

(अध्याय १८३-८४)

#### 

सन्छ सुन्दर सभी अङ्ग-सम्पन प्रतिमा बनवाकर ज्येष्ठा नक्षत्रमें मूर्तिको वरपर लाकर माङ्गलिक ध्वनिके साथ उसकी भी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। मेरी प्रतिमाके प्रवेशकालमें विभिक्त अनुकृल अर्ध्य लेकर मन्त्र पढ़ना चाहिये। उसका भाव यह है—'जगजभो! जो सम्पूर्ण यहोंमें पूजा प्राप्त करते हैं, गोगिजन जिनका प्यान करते हैं, जो सहा सबकी

त्र प्र अं ४२-

यापनका विषय रक्षा करते हैं, जिनकी इच्छापर विश्वकी सृष्टि, पालन आदि निर्भर है तथा जो महान् आत्मा एवं सदा प्रसन्न रहते हैं, वे आप ही हैं। भगवन्! आप भली प्रकारसे मेरी यह पूजा खीकार कर प्रसन्नतापूर्वक इस विश्वहमें विराजिये। किर अर्घ देकर शालीप विविका पालन करते हुए सूर्तिके मुखको उत्तरकी ओर करके रखे। प्रतिष्ठाके समय पञ्चगच्य, सभी प्रकारके चन्दन, लाजा एवं मधुसे सम्पन चार कलशोंको स्थापित

करनेकी विधि है। पवित्रात्मा पुरुषको चाहिये कि सूर्यास्त हो जानेपर मेरी वह प्रतिमा पूजा करनेके विचारसे वहीं रख दे । साथ ही भगविनामित्त उन शुद्ध कलशोंको उठाकर विप्रहके पास--'ॐ नमो नारायणाय' कहकर चाहिये। तत्पश्चात् आगेका चाहिये । मन्त्रका भाव यह है- भगवन् । ब्रह्माण्ड एवं युगका आदि और अन्त आपके ही रूप हैं। आपके अतिरिक्त विश्वमें कहीं कुछ भी नहीं है। डोकनाथ ! अब भाप यहाँ आ गये हैं, अतः सदाके लिये विराजिये । प्रभो ! आप संसाररूपसे विकार, परमात्मरूपसे निराकार, आकारशून्य तथा मूर्तिमान् होनेसे निर्गुण होनेसे साकार भी हैं। आपको मेरा प्रणाम है।

वृष्व । दूसरे दिन प्रातः सूर्य उदय होनेपर अश्विनी, मूळ अथवा तीनों उत्तरा नक्षत्रसे युक्त मुहूर्तमें पूर्वोक्त विधानके अनुसार मुझे मन्दिरके द्वारदेशपर स्थापित करे । सब प्रकारसे शान्ति करनेके लिये जल, गन्ध भौर फलके साथ—'ॐ नमो नारायणाय' इसका उच्चारण कर प्रतिमाको भीतर ले जाय। कलशोंमें चन्दनयुक्त नळ भरकार उसे अभिमन्त्रित करे । फिर उसी जळसे नान कराये । सम्पूर्ण अङ्गोंको शुद्ध करनेके ळिये मन्त्र-र्वक जलका आवाहन करे। मन्त्रका भाव यह है---कुषोत्तम ! आपको नमस्कार है । भगवन् ! ऐसी कृपा तें कि समस्त सागर, सरिताएँ, सरोवर तथा पुष्कर आदि तिने तीर्थ हैं, वे सभी यहाँ आयें, जिनसे मेरे अङ्ग द्ध हो जापँ।

तत्पश्चाद् उपासक भक्तिपूर्वक प्रतिमाको स्नान तकर सविधि अर्चन कर, गन्ध-धूप-दीप आदिसे पूजा वल अर्पित करे । साथ ही यह मन्त्र पढ़े-'ॐकार-40 KEEP (7 4 ----

खरूप देवेश ! ये सृक्ष्म, सुन्दर एवं सुखदायी क भापकी सेवामें उपस्थित हैं। आप इन्हें खीकार करें। आपको मेरा नमस्कार है । वेद, उपवेद, ऋ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद--ये सभी आ रूप हैं और सभी आपकी आराधना करते हैं।' पृथि मन्त्रके विशेषज्ञ व्यक्ति विधिके साथ पूजा करके ! अळंकृत करनेके बाद नैवेच अर्थित कर आचमन कराये फिर शान्तिपाठ करें।शान्तिपाठके मन्त्रका भाव यह है--'विद्या, वेद, ब्राह्मण, सम्पूर्ण ग्रह, नदियाँ, समुद्र, हन्द्र अग्नि, वरुण, आठों ळोकपाळ आदि देवता—ये सम विश्वमें शान्ति प्रदान करें । भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाले भगवन् । आप सर्वत्र व्यात, मनोहर औ यम अर्थात् अहिंसा, सत्य बचन एवं ब्रह्मचर्यस्ररूप हैं ऐसे ॐकारमय आप परम पुरुषके लिये मेरा नमस्का है। फिर मेरी प्रदक्षिणा, स्तुति तथा अभिनादन करे इसके पश्चात् भगवान् श्रीहरिमें श्रद्धा रखनेवारे बाह्मणोंकी पूजाकर उन्हें भी तृप्त करे। कमळनयने निप्रवर्ग शान्ति-कलशका जल लेकर प्रतिमापर सिंच करें । साधकको ब्राह्मणों, मेरे भक्तों एवं गुरुजनोंर्क निन्दा नहीं करनी चाहिये | प्रतिष्ठाके समय में अङ्गोपर जलकी जितनी बूँदें गिरती हैं, उतने हजा वर्षीतक वह व्यक्ति विष्णुलोकमें रहनेका अधिकारी हो जाता है । जो मनुष्य इस विधिसे मेरी स्थापना करेगा, उसने मानो अपने मातृपक्ष एवं पितृपक्ष-—दोनों वुरुषं पितरोंका उद्धार कर दिया। भद्रे। कांख्यपातुसे निर्मित मेरी प्रतिमाकी जैसे प्रतिष्ठा करनी चाहिये, यह वात में तुम्हें बता चुका। अत्र ऐसे ही चोंदीसे बनी मुर्तिर्भ भी स्थापना होती है, वह आगे वताऊँगा।

(अप्याय १८५)

रजत-स्वर्णप्रतिमाके स्थापन तथा बालग्राम और श्विवलिङ्गकी प्ताका विधान

भगवान् वराहने कहा-वसुंघरे! इसी प्रकार मेरी ो तथा खर्णसे भी प्रतिमा बनाने एवं उसकी

प्रतिष्ठा करनेका विधान है । मूर्ति-निर्माण एवं प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जानी चाहिये, वैसी नाम्र या र्स्सिटी विधि है । वसुंधरे ! इसमें भी पूजा-अर्चा, कलश-स्थापन एवं शान्तिपाठका भी पूर्वोक्त विधान ही अनुष्ठित होना चाहिये ।

पृथ्वी बोली—मध्य ! आपने सुवर्ण आदिसे बनी हुई जिन प्रतिमाओंकी बात बतायी है, प्रायः उन सभीमें आपका निवास है। पर शालप्रामशिलामें आप स्वभावतया सदा निवास करते हैं। प्रभो! मैं यह जानना चाहती हूँ कि गृह आदिमें साधारण रूपसे किनकी पूजा करनी चाहिये अथवा विशेषरूपसे कौन देवता पूज्य हैं! आप मुझे इसका रहस्य बतानेकी कृपा करें। साथ ही मुझे यह भी स्पष्ट करा दीजिये कि शिवपरिवारके पूजनमें कितनी संस्थाएँ होनी आवश्यक हैं!

भगवान् वराह कहते हैं—वसुंधरे ! गृहस्थके घरमें दो शिविलङ्ग, तीन शालप्रामकी मूर्तियाँ, दो गोमती-चक्र, दो सूर्यकी प्रतिमाएँ, तीन गणेश तथा तीन दुर्गाकी प्रतिमाओंका पूजन करना निषिद्ध है । विषम संख्यायुक्त शालप्रामकी पूजा नहीं करनी चाहिये । युग्ममें भी दोकी संख्या नहीं होनी चाहिये । विषमसंख्यक शालप्रामकी पूजा निषद्ध है, पर विषममें भी एक शालप्रामकी पूजा निषद्ध है, पर विषममें भी एक शालप्रामका पूजन विहित है । इसमें विषमताका दोष नहीं है ॥ अग्निसे जली हुई तथा टूटी-फूटी प्रतिमाकी पूजा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि घरमें ऐसी मृतिंयोंकी पूजा करनेसे गृह-खामीके मनमें उद्दग या अनिए होता है । शालप्रामकी मूर्ति यदि चक्रके चिहसे

यक्त हो तो खण्डित होनेपर भी उसकी पूजा करनी चाहिये, क्योंकि वह टूटा-फ्रूटा दीखनेपर भी ञ्चभप्रद माना जाता है। देवि! जिसने शालग्रामकी बारह मूर्तिका विधिवत् पूजन कर लिया, अब मैं तुम्हें उसका पुण्य बताता हूँ । यदि बारह करोड़ शिवके लिङ्गोंका सोनेके कमलपुष्प चढ़ाकर बारह कल्पोंतक पूजन किया जाय, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना पुण्य केवल एक दिन वारह शालग्रामकी पूजासे होता है। श्रद्धाके साथ सौ शालग्रामका अर्चन करनेवाला जो फल पाता है, उसका वर्णन मेरे लिये सौ वर्षोंमें भी सम्भव नहीं है । अन्य देवताओंकी तथा मणि आदिसे बने हुए शिवलङ्गोंकी पूजा सर्वसाधारणव्यक्ति कर सकते हैं, पर शालप्रामकी पूजा स्त्री एवं हीन अपवित्र व्यक्तियोंको नहीं करनी चाहिये। शालग्रामके चरणामृत लेनेसे सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं । शिवजीपर चढ़े हुए फल, फूल, नैवेदा, पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। हाँ, यदि शालभामकी शिलासे उसका स्पर्श हो जाय तो वह सदा पवित्र माना जा सकता है। देवि ! जो व्यक्ति खर्णके साथ किसी भगवद्भक्त पुरुषको शालप्रामकी मूर्तिका दान करता है, उसका पुण्य कहता हूँ, सुनो । वसुंधरे ! उसे वन एवं पर्वतसिंहत समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वी सत्पात्र ब्राह्मणको देनेका पुण्य प्राप्त होता है । यदि शाल-ग्रामकी मूर्तिके मूल्यका निश्चय करके कभी कोई उसे वेचता और खरीदता है तो वे दोनों निश्चय ही नरकमें जाते हैं। वस्तुतः शालग्रामके पूजनके फलका वर्णन तो कोई सौ वर्षमें भी नहीं कर सकता। (अध्याय १८६)

A222568A...

७ ग्रे िलक्षद्वयं नाच्ये शालमामवयं तथा । द्वे चके द्वारकायास्तु नाच्ये सूर्यद्वयं तथा ॥

ग्रेशितयं नाच्ये शक्तिवितयमेव च । शालमामसमाः पूच्याः समेषु द्वितयं निह ।

िलामा नैन पूच्याः स्युविलामे तोक एव हि । (वराहपुराण १८६ । ४०—४२ )

### सृष्टि और श्राद्धकी उत्पत्ति-कथा एवं पितृयज्ञका वर्णन

पृथ्वी योळी—भगवन् ! मैं आपके वराह तथा मथुरा-क्षेत्रकी महिमा सुन चुकी । प्रभो ! मैं अब पितृयज्ञके सम्बन्धमें जानना चाहती हूँ कि यह क्या है और इसे किस प्रकार आरम्भ करना चाहिये ! सर्वप्रथम किसने इस यज्ञका ग्रुभारम्भ किया तथा इसका प्रयोजन एवं खरूप क्या है !

भगवान् वराह कहते हैं - देवि ! सर्वप्रथम मैंने खर्गछोककी रचना की, जो देवताओंका पहले आवास बना। जगत् प्रकाशरून्य था और सर्वत्र अन्धकार व्याप्त था। उस समय मेरे मनमें ऐसा विचार उत्पन हुआ कि चर ौर अचर प्राणियोंसे सम्पन्न तीनों लोकोंका सृजन क्टूँ । उस समय मैं संसारकी सृष्टिसे विमुख शेषनागकी ाय्यापर शयन कर रहा था । ऐसा मेरा अनन्त शयन आ करता है। मायाखरूपिणी निद्रा मेरी सहचरी है। इसका जिन मेरी इच्छापर निर्भर है । इसीसे मैं सोता और जागता । सृष्टिके प्रारम्भमें सर्वत्र जल-ही-जल हीं कुछ भी पता नहीं चलता था। उस जलमें क वट-वृक्षके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। ह वटभी बीजजनित नहीं था, बल्कि मुझ विष्णुद्वारा ही .त्पन्न था 🛪 । मायाका आश्रय लेकर एक बालकके इपमें मैं उसपर निवास करता था। मेरी आज्ञा पाकर ायाने चर और अचरसे परिपूर्ण तीनों लोकोंको सजाया । ये सभी मेरी आँखोंके सामने हैं। शुभे! मैं ही स विविध वैचित्रयोपेत चराचर विश्वका आधार हूँ। मयानुसार मैं ही बडवामुख नामक अग्नि वन जाता हूँ । ाया मेरा ही आश्रय पाकर काम करती है, जिससे मुभी जल बडवानलसे निकलकर मुझमें लीन हो जाते है। प्रलयकी अवधि पूरी हो जानेपर लोकपितामह ब्रह्माने

मुझसे पूछा कि मैं क्या करूँ !' तब मैंने उनसे यह वचन कहा—'ब्रह्मन् ! तुम यथाशीव्र सुर-असुर एवं मानवोंकी सृष्टि करो ।'

देवि ! इस प्रकार मेरे कहनेपर ब्रह्माने हाथसे काण्डल उठाया और उसके जलसे आचमन कर देवताओंकी ( सृष्टिका कार्य आरम्भ कर दिया । पितामहने बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, दो अश्विनीवुमार, उनचास मरुद्रण एवं सबका उद्धार करनेके लिये ब्राह्म तथा सुरसमुदायकी सृष्टि की । उनकी मुजाओंसे क्षत्रियोंकी, ऊरुओंसे वैश्योंकी तथा चरणोंसे श्रद्रोंकी उत्पत्ति हुई । देवि ! उन्हींसे देवता और असुर सर्व-के-सब धराधामपर विराजने छगे। देवता और दानवींमें तप तथा बलकी अधिकता हुई । अदिति देवीसे आदित्य, वसुगण, रुद्रगण, मरुद्रण, अश्विनीकुमार आदि तैतीस करोड़ देवता उत्पन हुए । दिति देवीसे देवताओंके विरोधी दानवोंकी उत्पत्ति हुई । उसी समय प्रजापितने तपोधन ऋषियोंको उत्पन्न किया । वे सभी तीव तेजके कारण सूर्यके सनान प्रकाशित हो रहे थे । उन्हें सभी शास्त्रोंका पूर्ण ज्ञान था। अव उनके पुत्रों तया पौत्रोंकी संख्या सीमित न रही। उन्हींमें एक निमि हुए । उन निमिको भी एक पुत्र हुआ, जो आत्रेय नामसे प्रसिद्ध हुआ । वह जन्मसे ही सुन्द्र, संयतिवत एवं उदार खभावका था। वह मनको एकाप्र कर अविचल भावसे सावधान होकर तपस्या करता । वसुंघरे ! पश्चाग्नि तापना, वायु पीकर रहना, भुजा ऊपर उठाकर एक पैरसे खड़े रहना, सूखे पत्ते एवं जल प्रहण करना, शीतकारुमें जलशयन करना, फलोंके आहारपर गइना तथा चान्द्रायणत्रतका पालन करना—ये उसकी तपस्याके

<sup>\*</sup> प्रायः लोग प्रश्न करते हैं कि बीज पहले या वट पहले। यह उसीका उत्तर है, जिसमें विष्णुको ही चटका तथा विश्ववृक्षका बीज बतलाया गया है।
† ये 'निमिंग मिथिला-नरेश—'मनहुँ सकुचि निमि ते दिगंचला।' (रामचरित १। २२९। २) मे मिन्न कोई ब्राह्मण हैं।

थि। इन सभी नियमोंका पालन करते हुए वह हजार वर्षोतक तपस्यामें लीन रहा। इतनेमें अवश उसका देहान्त हो गया। ऐसे सुयोग्य की मृत्युसे निमिका हृदय शोकपूर्ण हो गया। प्रकार पुत्रशोकके कारण ये निमि दिन-रात नेतत रहने लगे।

माधवि ! उस समय निमिने तीन राततक शोक ाया । उनकी बुद्धि बहुत विस्तृत थी । अतः इस कसे मुक्त होनेका विचार किया कि माघमासकी ज़ीका दिन उपयुक्त है । और फिर उस दिन पुत्रके पे श्राद्धकी व्यवस्था की । उस बालक ( आत्रेय )को ने एवं पीनेके लिये जितने भोजनके पदार्थ अन, फर, ं तथा रस थे, उन्हें एकत्र कर फिर खयं पवित्र होकर म्धानीके साथ ब्राह्मणको आमन्त्रित किया और अपसन्य-गानसे सभी श्राद्ध-कार्य सम्पन्न किये। सुन्दरि! के बाद सात दिनोंका कृत्य एक साथ सम्पन्न किया। क, फल और मूल—इन वस्तुओंसे पिण्डदान किया। त ग्राह्मणोंकी विधिवत् पूजा की । कुशोंको दक्षिणकी र अग्रभाग करके रखकर नाम और गोत्रका उचारण ्के मुनिवर निमिने धार्मिक भावनासे अपने पुत्रके म पिण्ड अपीण किया । भद्रे ! इस प्रकार विधान ा करते रहे, दिन समाप्त हो गया और भगवान् सूर्य स्तानलको चले गये । यह परम दिन्य उत्तम कर्म ग्रागसे समान हुआ । उन्होंने मन और इन्द्रियोंको ामें करके आशाएँ त्याग दीं और अकेले ही शुद्ध मेमें पहले कुरा, तब मृगचर्म और इसके बाद बस्न शकर बेठ गये । उनका वह आसन न बहुत ऊँचा न अति नीचा । वित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओं-। वरामें करके एकाम हो अपने अन्तः करणको ह करनेके लिये उन्होंने योगासन लगाया और तथा सिरको समान रखकर अच्छ उने शरीर

कर लिया । उनकी दृष्टि नासिकाके अग्रभागपर जमी थी चित्तमें किसी प्रकारका श्लोभ भी न था। फिर निर्भाक एवं ब्रह्मचर्यसे रहकर श्रद्धांके साथ एकनिष्ठ होकर उन्होंने मुझमें अपने चित्तको लगाया । इस प्रकार सायंकालकी संध्या समाप्त हुई। पर रात्रिमें पुनः चिन्ता और शोकके कारण उनका मन सहसा क्षुच्य हो उठा और इस प्रकार पिण्डदानकी किया करनेसे उनके मनमें महान् पश्चात्ताप हुआ । वे सोचने लगे-- 'अहो, मैंने जो श्राद्ध-तर्पणकी कियाएँ की हैं, इन्हें आजतक किन्हीं मुनियोंने तो नहीं किया है। जन्म और मृत्यु पूर्वकर्मके फलसे सम्बद्ध हैं। पुत्रकी मृत्युके बाद मैंने जो तर्पण किया, यह अपनित्र कार्य है। अहो ! स्नेह एवं मोहके कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी थी । इसीसे मैंने यह कर्म किया । पितृ-पदपर स्थित जो देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, उरग और राक्षस आदि हैं, वे अब मुझे क्या कहेंगे।'

वसुंधरे ! इस प्रकार निमि सारी रात चिन्तामें व्यप्न रहे । फिर रात्रि बीती, सूर्य उतित हुए । फिर निमिने प्रातःसंध्या कर जैसे-तैसे अग्निहोत्र किया । पर वे चिन्ता-दुःखसे पुनः संतप्त हो उठे और अकेले बैठकर प्रलाप करने लगे । उन्होंने कहा — 'ओह ! मेरे कर्म, बल एवं जीवनको धिकार है । पुत्रसे सभी सुख सुलभ होते हैं । पर आज में उस सुपुत्रको देखनेमें असमर्थ हूं । विवेकी पुन्योंका कथन है कि 'प्तिका' नामका नरक घोर क्लंदादायक है, पर पुत्र इसमे रक्षा करता है । अतः मभी मनुष्य इस लेक तथा परलोकके लिये ही पुत्रकी इन्हा करते हैं । अनेक देवताओंकी पूजा, विविध प्रकारके दान तथा विविधत् साग्निहोत्र करनेके फल्फ्डक्प मनुष्य ह्यामें जानेका स्विकारी होता है, पर बड़ी स्वर्ण निहाको पुत्रहार सहज ही सुलभ हो जाता है । यहां नहीं, राज्रमे रितामह तथा

प्रपौत्रसे प्रापितामह भी आनन्द पाते हैं । अतः अब अपने पुत्रके विना में जीवित नहीं रहना चाहता हूँ ।

देवि ! इस प्रकार वे चिन्तासे अत्यन्त दु: खी हो रहे थे कि देविर्षि नारद सहसा उन निर्मिके आश्रममें पहुँच गये । उस अलोकिक आश्रममें सभी ऋतुएँ अनुकूल थीं । अनेक प्रकार-के फल-फूल एवं जल उपलब्ध थे । ख्वयंप्रकाशसे प्रकाश-मान नारदजी निर्मिके आश्रमके भीतर गये । धर्मज्ञ निर्मिने उन्हें आया देखकर उनका खागत और पूजन किया । देवि ! उस समय निर्मिके द्वारा आसन, पाद्य एवं अर्घ्य आदि दिये गये । नारदजीने उन्हें प्रहण कर फिर उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया ।

नारद बोले-- 'निमे ! तुम्हारे जैसे ज्ञानी पुरुष-प्रकार शोक नहीं करना चाहिये। चले गये हैं, उनके लिये तथा प्राण जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके छिये पण्डितजन शोक नहीं करते । यदि कोई मर जाय, नष्ट हो जाय अथवा कहीं चला जाय, इनके लिये जो व्यक्ति शोक करता है, उसके शत्रु हर्षित होते हैं। जो मर गया, नष्ट हो गया, वह पुनः छौट आये, यह सम्भव नहीं है। चर और अचर प्राणियोंसे सम्पन्न इन तीनों छोकोंमें में किसीको अमर नहीं देखता । देवता, दानव, गन्धर्व-मनुष्य, मृग-ये सभी कालके ही अधीन हैं। तुम्हारा पुत्र 'श्रीमान्' निश्चय ही एक महान् आत्मा था। उसने पूरे दस हजार वर्षीतक अत्यन्त कठिन तपस्या कर परम दिव्य गति प्राप्त की है । इन सब बातोंको जानकर तुम्हें सोच नहीं करना चाहिये।

नारदजीके इस प्रकार कहनेपर निमिने उनके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम किया। किंतु फिर भी उनका मन पूरा शान्त न हुआ। वे वार्रवार दीर्घ साँस ले रहे थे और उनका हृदय करुणासे व्याप्त था। वे बज्जित होकर कुछ डरते हुए-से गह्गदवाणीमें बोले—'मुनिवर शिष्ण व्यवस्य ही महान्

धर्मज्ञानी पुरुषं हैं। आपने अपनी मधुर वाणीद्वार मेरे हृदयको शान्त कर दिया । फिर भी प्रणय, सौहार अथवा रनेहके कारण मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आ उसे सुननेकी कृपा कीजिये। मेरा चित्त एवं हृदय इस पुत्र-शोकसे व्याकुल है। अतएव मैं उसके लिये संवल करके अपसन्य होकर श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाएँ कर चुका हूँ। साथ ही सात ब्राह्मणोंको अन्न एवं फर आदिसे तृप्त किया है तथा जमीनपर कुशा विछाकर पिष अर्पण किये हैं । द्विजवर ! पर अनार्य पुरुष ही ऐस कर्म करता है इससे खर्ग अथवा कीर्ति उपलब्ध नहीं हं सकती । मेरी बुद्धि मारी गयी थी । मैं कौन हूँ-यह मुझे स्मरण न था। अज्ञानसे मोहित होतें कारण यह काम मैं कर बैठा। पहलेके किसी रे देवता-ऋषियोंने ऐसा काम नहीं किया है। प्रभो ! जहापोहमें पड़ा हूँ कि कहीं मुझे कोई प्रत्यवाय या श न लग जाय।

नारदजी बोले-(हिजश्रेष्ठ ! तुम्हें भय न

करना चाहिये । मेरे देखनेमें यह अधर्म नह किंतु परम धर्म है । इसमें कोई संशय नहीं कर चाहिये । अब तुम अपने पिताकी शरणमें जाओ ।' नारदजीके इस प्रकार कहनेपर निमिने अपने पिता मन, वाणी और कर्मसे ध्यानपूर्वक शरण प्रहण किया व उनके पिता भी उसी समय उनके सामने उपस्थित हो गं उन्होंने निमिको पुत्र-शोकसे संतप्त देखकर उन्हें य व्यर्थ न होनेवाले अभीष्ट वचनोंद्वारा आधासन हें आरम्भ किया—'निमे । तुम्हारे द्वारा जो संकि कार्य हुआ है, तपोधन ! यह 'पितृयज्ञ' है । स्वयं व्रव इसका नाम 'पितृ-यज्ञ' रखा है । तभीसे यह 'व्रतः एवं 'क्रतु' नामसे अभिहित होता आया है । व पहले ख्वयं में बहाने भी इसका आचरण किया था । समय विधिके उत्तम जानकार क्रसाने जो यह विया उसमें श्राद्धकर्मकी विधि और प्रेत-कर्मका विधान है। उसे उन्होंने नारदको भी सुनाया था।

भगवान वराह कहते हैं-सुन्दरि ! अब ब्रह्माद्वारा उपदिष्ट उस श्राद्धविधिका भलीभाँति प्रतिपादन करता हूँ, सुनो । इससे ज्ञात हो जायगा कि पुत्र पिताके लिये किस प्रकार श्राद्ध करता है। जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबकी समयानुसार मृत्यु हो जाती है। चींटी आदिसे लेकर जितने भी जन्तु हैं, उनमें किसीको मैं अमर नहीं देखता; क्योंकि जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु और जो मरता है, उसका जन्म निश्चित है। हाँ, कोई विशेष कर्म अथवा प्रायश्चित्तका सहयोग प्राप्त होनेसे मोक्ष होना भी निश्चित है। \* सच्च, रज भौर तम—ये तीनों शरीरके गुण कहे जाते हैं। कुछ दिनोंके पश्चात् युगके अन्तमें मनुष्य अल्पाय हो जायँगे। तमोगुणकी प्रधानतावाले मानव कर्म-दोषके प्रभावसे सार्त्विक विषयपर ध्यान नहीं देते, अतः उस कर्मके प्रभावसे उन्हें नरकमें जाना पड़ता है। फिर अगले जन्मोंमें उन्हें पर्यु, पक्षी अथवा राक्षसकी योनि मिल्ती है। वेदको जाननेवाले सास्विक ज्ञानी लोग धर्म, ज्ञान और वैराग्यके सहारे मुक्ति-मार्गकी ओर मप्रसर होते हैं। कूर, भयभीत, हिंसक, निर्लज, अज्ञानी, श्रदाहीन मनुष्यको और पिशाचके समान व्यवहार सारनेवालेकां तमोगुणी जानना चाहिये । उसे कोई भक्ती वात वतायी जाय तो वह समझता नहीं है। इसी प्रकार पराक्रमी, अपने वचनके पालन करनेवाले, स्थिर-सुद्धिः सदा संयमशील, शूरवीर तथा प्रसिद्ध व्यक्तिको

राजस पुरुष मानना चाहिये। जो क्षमाशील, इन्द्रिय-विजयी, परमपवित्र, उत्तम ज्ञानवान्, श्रद्धाछ तथा तप एवं खाध्यायमें सदा संलग्न रहते हैं, वे सात्त्विक पुरुष हैं।

ब्रह्माजीने निमिसे कहा था-पुत्र ! इस प्रकार सोच-विचारकर तुम्हें शोक करना अनुचित है: क्योंकि शोक सबका संद्यारक है। वह लोगोंके शरीरको जला देता है, उसके प्रभावसे मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ळजा, धृति, धर्म, श्री, कीर्ति, नीति तथा सम्पूर्ण शोकाकुळ मनुष्यका परित्याग कर देते हैं । अतएव पुत्र ! तुम शोकका त्याग करके परम सुखी बननेका प्रयत्न करो । मूर्ख मनुष्य मोहवश हिंसा तथा मिथ्या-भाषण करनेमें तत्पर हो जाता है । ऐसे मनुष्यको अपने दोषोंके कारण घोर नरकमें निवास करना पड़ता है, अतः अब मैं धार्मिक जगत्का कल्याण होनेके लिये सन्धी बात बताता हूँ—तुम उसे धुनो—सम्पूर्ण संसारसे आसिक हटाकर धर्ममें बुद्धिको लगाना चाहिये— यह सार वस्तु है । स्वायम्भुव मनुने जो कहा है तथा तुमने जो श्राद्ध किया है, इसपर विचार करके मैं चारों वर्णोंके लिये विधान बतलाता हूँ, उसे सुनो ।

जिस समय प्राण कण्ठस्थानपर पहुँच जाता है, उस समय मनुष्य भय और श्रान्तिवश अत्यन्त वबड़ा जाता है और वह सभी दिशाओं में दृष्टि डाळने में असमर्थ हो जाता है । किसी क्षणमें स्मृति भी आ जाती है । माधि । जीवकी जबतक आँख नहीं खुळती, तबतक भूमिके देवता ब्राह्मणगण स्नेहपूर्वक सामने सत्-शास्त्र पहें और यथायोग्य दान आदि धर्म कराना समुचित है । दूसरे छोकमें उस प्राणीका कल्याण हो—इसिंछ्ये गोदान करना

<sup>•</sup> वातस्य दि धुवो मृत्युं प्रुवं बन्म मृतस्य च । मोक्षः कर्मविशेषेण प्रायक्षिचेन निश्चितम् ॥ (वराहपुराण १८७ । ८७ )

शिभे दहित गाताणि दुदिः शोकेन नश्यति । लजा धृतिश्च धर्मश्च श्रीः कीर्तिश्च स्मृतिर्वयः । भारति सर्वधर्माश्च शोकेनोण्हतं नरम् ॥ (वराहपुराण १८७ । ९७८, तृलनीय-वाल्मी० रामा० २ । २२ . १५—१६ सादि )

चाहिये । इसकी विशेष महिमा है, धरातलपर विचरना भौर अपृत-तुस्य दुग्ध प्रदान करना गौका खाभाविक गुण है । इसके दानसे मनुष्य यथाशीव तापसे छट ाता है । इसके बाद मरणासन प्राणीके कानमें श्रुति-ाथित दिव्यमन्त्र सुनाना चाहिये। जब प्राणी अत्यन्त ांवश हो जाय तो मनुष्य उसे देखकर मन्त्र पढ़कर एणकालोचित कर्म विधिपूर्वक सम्पन्न करे । इस मन्त्रमें म्पूर्ण संसारसे प्राणीको मुक्त करनेकी शक्ति है। तर तत्काल मधुपर्क हाथमें लेकर कहे-- 'ओंकार-ारूप भगवन् ! आप मेरा अर्पण किया **हुआ** मधुपर्क गिकार करनेकी कृपा करें। यह परम स्वच्छ संसारमें ाने-जानेका नाशक, अमृतके समान भगवख्रेमी व्यक्तियों-

मिटा नेवाला दाह ळिये नारायणरचित्र ालोकमें परम पूजनीय है । यह कहकर णासन प्राणीके मुखमें डाळ दे । इसके फळखरूप क्ति परलोकमें सुख पाता है । इस प्रकारकी विधि पन होनेपर यदि प्राण निकलते हैं तो वह प्राणी र संसारमें जन्म नहीं पाता । मृत प्राणीकी इतिके उद्देश्यसे उसे वृक्षके नीचे ले नेक प्रकारके गन्धों तथा घृत, तैलके द्वारा उस णीके शरीरका शोधन करे । साथ ही i अविनाशी सभी कार्य उसके लिये करना उचित । जलके संनिकट दक्षिणकी ओर पैर करके लेटा ग चाहिये । तीर्थ आदिका आवाहन करके उसे

स्नान करानेका विधान है। गया आदि जितने तीर्थ, ऊँचे, विशाल एवं पुण्यमय पर्वत, कुरक्षेत्र, गहा, यमुना, कैशिकी, पयोष्णी, गण्डकी. सरयू, बलदा, अनेक वन, वराहतीर्थ, पिण्डारक्षेत्र, पृथ्वीके सम्पूर्ण तीर्थ तथा चारों समुद्र—इन सभीका मनमें ध्यान करके मृत प्राणीको उस जलसे स्नान कराना 🔥 चाहिये। फिर विधिके अनुसार उसे चितापर रखना चाहिये। उसके पैर दक्षिणकी दिशामें हों। प्रधान दिन्य अग्नियोंका ध्यान करके हाथमें अग्नि उठा है । उसे प्रव्यक्ति करके विधिवत् यह मन्त्र पढ़ना चाहिये । मन्त्रका भाव है-- 'अग्निदेव! यह मानव जाने अथवा अनजाने जो कुछ भी कठिन काम कर चुका है, किंतु अब मृत्यकाळके अधीन होकर यह इस लोकसे चल वसा। धर्म, अधर्म, लोभ और मोहसे यह सदा सम्पन्न रहा है। फिर भी आप इसके गात्रोंको भस्म कर दें और यह खर्गळोकमें चला जाय ।' इस प्रकार कहकार प्रदक्षिणा कर जळती हुई अग्नि उसके सिरके स्थानमें प्रज्वित कर दे। फिर तर्पणकर मृत व्यक्तिका नाम लेकर पृथ्वीपर उसके लिये पिण्ड दे । पुत्र ! चारों वर्णोमें इसी प्रकारका संस्कार होता है । फिर शरीर और वस्त्रोंको धोकर वहाँसे छौटना चाहिये। उसी समयसे दस दिनपर्यन्त सभी सगोत्रके लोग अशौचके मागी बन जाते हैं और उन्हें देवकमों में अधिकार नहीं रह (अध्याय १८७) जाता है।

## अशौच, पिण्डकलप और श्राद्धकी उत्पत्तिका प्रकरण

ाशीच'-सम्बन्धी कर्मको विधिवत् सुनना चाहती हूँ, ।प उसे बतलानेकी कृपा करें।

भगवान् वराह कहते हैं कल्याणि! जिस प्रकार शौचसे मनुष्योंकी शुद्धि होती है, वह सुनो।

धरणीने कहा-माधव ! प्रभो ! अव मैं आपसे क्षयाहके तीसरे दिन श्राद्धकर्ता नदीके जलसे स्नान कर चूर्णसे निर्मित तीन पिण्ड एवं तीन अहारि जल दे । चोथे, पाँचवें और छटे दिन, सातवें दिन भी ऐसे ही एक-एक पिण्ड तथा जल देनेया विधान है। पिण्डकी जगह पृथक्-पृथक् हो। दस दिनपर्यन्त

क्रमशः इस प्रकारकी विधिका पालन करना आवश्यक है। दसवें दिन क्षीर-कर्म कराकर दूसरा पवित्र वस्न धारण करना चाहिये। गोत्रके सभी खजन तिळ, ऑवळा और तेळ ळगाकर स्नान करें। दसवें दिन बाळ बनवाकर विधिपूर्वक स्नान करनेके पश्चात् भाई-बन्धुओंके साथ अपने घर जाना चाहिये । ग्यारहर्वे दिन समुचित विधिसे एकोदिष्ट श्राद्ध करनेका नियम है । स्नान करके शुद्ध होनेके बाद अपने उस प्रेतको अन्य पितरोंमें

सम्मिलित करनेके लिये पिण्ड दे। माधवि ! चारों वर्णोंके मनुष्योंके लिये एकोदिएका विधान एक समान है। तेरहवें दिन ब्राह्मणोंको श्रद्धापूर्वक पकाल मोजन कराना चाहिये। इसमें जिस दिवंगत व्यक्तिके लिये श्राद्ध किया जाता हो, उसका नाम लेकर संकल्प करना आवश्यक है। इसके लिये पहले ब्राह्मणके घरपर जाकर खस्य चित्तरे नम्रतापूर्वेक निमन्त्रण देना चाहिये । देवि ! उस समय मन-ही-मन यह म**म्त्र पढ़ना चाहिये,** जिसका

भाव है—'प्रियवर ! तुम इस समय यमराजके

वायुका रूप धारण करके मानसिक प्रयत्नद्वारा इस

बाह्म गर्ने शरीरमें स्थित होनेकी कृपा करो ।' फिर उस श्रेष्ठ

आदेशानुसार दिव्य छोकमें पहुँच गपे हो,

मासणको नमस्कार करके पाद्यार्पण करना चाहिये। सुन्दरि ! उस समय बाह्मणके शरीरमें प्रेतके विप्रहकी कल्पना कर उसका हित करनेके विचारसे पाद-संवाहन (पर दवाना ) आदि वार्प परम उपयोगी है। मुमे ! मनुष्यका वर्त्तत्र्य है कि अशौचके दिनोंमें मेरे गात्रका स्पर्ध न करे। रात बीत जानेपर प्रात:-

काल म्राॅदियके पक्षात् श्रादकर्ताको विधिपूर्वक बाळ बननावार तेंट आदि लगावार स्नान वारना चाहिये। फिर पृथ्वीयो खन्छ करके वहाँ वेदी बनाये। इसका उभ्युक्त देश नदीतर अथवा श्रादकर्मके लिये निश्चित • संस्कृत के कोशोंने 'कुक्कर' शन्दके अनेक अर्थ हैं, जिनमें यह पीपल वृक्ष भी एक है, किंतु इस अर्थमें इसका प्रयोग

भूमि है । ऐसे स्थानपर पिण्डदान करना उत्तम है। चौंसठ पिण्ड देनेसे यथार्थ सुकृत सुलभ होता है। सुन्दरि! दक्षिण और पूर्वकी ओर मुख करके ये सभी पितृभाग सम्पन होते हैं। नदीके तटपर वृक्षके नीचे अथवा कुंजर\* (पीपल ) षृक्षकी छायामें भी इस कार्यको

करनेका विधान है । उस स्थानपर हीन प्राणियोंकी दृष्टि न पड़े। जिस स्थानमें प्रेत-सम्बन्धी कार्य किये जायँ, वहाँ मुर्गा, कुत्ता, सूकर प्रमृति पशु-पक्षियोंका प्रवेश या नेत्र-दृष्टि निषिद्ध हैं । उनके शब्द भी वहाँ नहीं होने चाहिये । वसुंधरे ! मुर्गेकी पाँख-सम्बन्धी वायुसे तथा चण्डालकी दृष्टिसे युक्त स्थानमें श्राद्ध करनेसे पितरोंको

सुन्दरि ! इसलिये विवेकी मनुष्यका परम कर्तव्य है कि वे प्रेतकार्यमें इनका उपयोग न करें । देवता, दानव, गन्धर्व, उरग, नाग, यक्ष-राक्षस, पिशाच, तथा स्थावर और जङ्गम आदि जितने प्राणी हैं, ने सभी तुम्हारे प्रष्ठ-भागपर प्रतिष्ठित हो स्नान आदि क्रियाएँ यथावसर करते रहते हैं । यह सारा जगत् भगवान् विष्णुकी मायाका क्षेत्र है। चण्डालसे लेकर बाह्मणपर्यन्त सभी वर्णके मनुष्य शुभ

अथवा अशुभ कार्य करनेके लिये खतन्त्र हैं। भूमे ! इसलिये

आवश्यकता यह है कि प्रेत-कार्य करनेके समय पहले

स्नानपूर्वक स्थानकी शुद्धि करे। भूमिको विना पवित्र

किये श्राद्ध करना अनुपयुक्त होता है। भद्रे! जगत् तुमपर

आधारित है और तुम खभावतः शुद्ध हो । पर अपवित्र

बन्धन प्राप्त होता है।

कार्योके द्वारा तुम्हें दूषित वना दिया जाता है । इसलिये कभी त्रिना पवित्र किये स्थानपर श्राद्ध नहीं करना चाहिये: क्योंकि उसे देवता और पितर स्वीकार नहीं करते । यहाँ-तक कि उस उच्छिष्ट स्थानके प्रभावसे उन्हें घोर नरकरें गिरना पड़ता है। अतएव स्थानकी शुद्धि करके ही प्रेत-को पिण्ड देना चाहिये | माधवि ! नाम और गोत्रके

भाषः नहीं मिलताः बोयहाँ दृष्ट होता है। ಞ ಕ್ಷಾಣ್ಗೆಲ್ಲ

साथ संवल्प करके पिण्ड अर्पण करनेकी विधि है। यह सभी कार्य पूरा हो जानेपर अपने गोत्र एवं कुळ-सम्बन्धी सभी सज्जन एक स्थानपर बैठकर भोजन करें। चारों वर्णोंके जिये प्रेत-निमित्त कार्योंमें यही नियम है।

देवि ! इस प्रकार पिण्डदान करनेसे प्रेतळोकर्मे प्राणी पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं। जो असपिण्ड मनुष्य पिण्ड दान नहीं करता, किंतु व्यक्तियोंके भोजनमें सम्मिळित रहता है, उसकी भी शुद्धि शावश्यक है। वह किसी नदीपर जाकर वस्तराहित उसमें रनान करे । यदि वह वहाँ जानेमें असमर्थ हो तो मानसिक तीर्थयात्रा करके मन्त्रमार्जन-पूर्वक जलके छींटे दे । माधवि ! उस समय पूर्ण खस्य पुरुषको चाहिये कि ब्राह्मणके छिये अर्ध्य एवं पाध भर्पण करे । सर्वप्रथम मन्त्र पढ़कर विधिपूर्वक आसन देनेका नियम है। आसनके मन्त्रका भाव यह है-'द्विजवर ! आपकी सेवामें यह आसन प्रस्तुत है । आप इसपर विश्राम करें। विप्रवर ! साथ ही परम प्रसन्न होकर मुझे कृतार्थ करना आपकी कृपापर ही निर्भर है। जब ब्राह्मण आसनपर बैठ जायँ, तब संकल्पपूर्वक छातेका दान करना चाहिये । आकाशमें बहुत-से देवता, गन्धर्त्र, यक्ष,राक्षस एवं सिद्धोंका समुदाय तथा पितरों-का समाज उपस्थित रहता है, जो अत्यन्त तेजस्वी होते हैं। अत: उनसे तथा आतपवर्षादिसे बचनेके लिये छत्र धारण करना आवश्यक है। वसुंधरे ! प्रेतका हित हो, इस विचारसे भी छत्र-दान अनिवार्य है । पहले प्रसन्ततापूर्वक प्रेतभाग देना चाहिये। प्रेत किसी आवरणके नीचे रहे, इसिंख्ये भी उसके निमित्त ब्राह्मणको छत्र-दान करना परम **उ**पयोगी है। देवता-दानव, सिद्ध-गन्धर्व तथा मांस-भक्षी राक्षस आकारामें रहकर नीचे देखते रहते हैं। दृष्टि पड्नेपर प्रेत विशेष छजाका अनुभव करता है। जब प्रेत लिजत हो जाता है तो

उसे देखकर असुर एवं राक्षस उसका उपहास करते हैं इसलिये बहुत पहलेसे ही भगवान् आदित्यने इसं निवारणके निमित्त छत्रकी व्यवस्था कर रखी है।

देवि ! पूर्वकालकी बात है एकबार अनेक देवता ए श्रूटिष प्रेतलोकमें पहुँचे, पर वहाँ उनपर अनि, पत्या, जब हुए जल तथा भस्मकी दिन-रात वर्षा होने लगी उसी उपद्रवको शान्त करनेके लिये भगवान् आदित्य छत्रकी व्यवस्था करनी पड़ी थी, शतः प्रेत-कार शाह्यणको छत्र-दान अवश्य करना चाहिये।

शुभै ! इसके पश्चात् उपानह् (जूता) दान करनेका विधान है । इसे धारण करनेसे पैरोंको आराम पहुँचता है इसके दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह भी वत हूँ । यमराजकी पुरीमें जाते समय उपानह-दान कर प्रेतके पर नहीं तपते । यममार्ग अत्यन्त अन्धक न्यात, महान् कठिन एवं देखनेमें भयावह है। मार्गसे यमके छोकमें प्राणी अकेले ही जाता है। यमराजके दत पीछे-पीछे दण्ड लेकर शासन करनेमें । तत्पर रहते हैं । माधव ! दिन-रात दूतकी प्रेतको यमपुरीमें ले जानेके लिये बनी रहती है। पैर सुख्यूर्वक काम करते रहें - इस निमित्त शास उपानह्का दान करना अत्यन्त आवश्यक है। यमपु मार्गकी सुमिपर तपती हुई बालुकाएँ बिछी रहती वाण्टक भी विखरे रहते हैं। ऐसी स्थितिमें वह उस गये उपानह्की सहायतासे कठिन मार्गको पार पाता है।

भूमे ! इसके पश्चात् मन्त्र पहकर धृष और देनेका विधान है । प्रेतके साथ पृथक्-पृथक् इ योजना उपयुक्त है । नाम और गोत्रके उधा प्रेत उन्हें प्राप्त करता है । इसके बाद मुगिगर विद्याकर प्रेतका आवाहन बरना चाहिये । आवा। मन्त्रका भाव यह है—'प्रेत ! तुम इस दो

परित्याग कर परमगितको प्राप्त कर चुके हो। मैंने भित्त-पूर्वक तुम्हारे लिये यह गन्ध उपस्थित किया है, तुम प्रसन्न होकर इसे खीकार करो। साथ ही विप्रके प्रति कहे—'विप्रवर! मेरे प्रयाससे ये सब प्रकारके गन्ध, पुष्प, धूप एवं दीप प्रेतकी सेवार्थ समर्पित हैं। आप इन्हें खीकार करके प्रेतका उद्धार करनेकी कृपा करें।'

वसंधरे ! इसी प्रकार प्रेतके निमित्त सिद्ध अन, वस्त्र एत्रं आभूगण भी ब्राह्मणको दान करना चाहिये । माधवि ! प्रेतके उपभोगकं योग्य अनेक द्रव्य-दान करनेके पश्चात् तीन बार अपने पैरकी शुद्धि भी समुचित है। चारों वर्णीको ऐसी ही विधिका पालन करना चाहिये। प्रहीता ब्राह्मण भी मन्त्रका उचारण करके ही दातव्य वस्तु ग्रहण करे। प्रेतश्राद्भें भोजन करनेवाले ब्राह्मणको ज्ञानी एवं शुद्ध-खरूप होना अनिवार्य है । सर्वप्रथम प्रेतके लिये अन देना चाहिये । उस समय एक दूसरेका स्पर्श होना निषिद्ध है। उन सभी व्यञ्जनोंकी कल्पना प्रेतके निमित्त ही हो - ऐसा नियम है । सुन्नते ! प्रेतके लिये पिण्डदान करते समय देवता और ब्राह्मण भी भाग पानेके अधिकारी हैं। बुद्धिमान् पुरुपको इस बातपर सदा ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे अवसरोंपर मानवोचित व्यवहार भी बना रहे। निधिके साथ मन्त्र पढ़कर पितृतीर्थसे\* पिण्ड अर्पण करना चाएिये । इस प्रकारके कार्य प्रेतों और बाह्मणोंके लियं खल्पान्तरके समयसे होना उचित है। प्रतकार्यसे निष्त होकर हाथ-पैर धोना तथा विधिवत् आचमन करना चाहिये । फिर मन्त्रपूर्वक भक्षण करनेके गोग्य सिद अन्न हाथमें उठाये । जो ब्राह्मण व्रेतकार्यमें सदासे भोजन करता हो, अपनी जाति, वन्धु एवं गोत्रों-में जो भोजनका अधिकारी हो तथा जिसके छिंग जैसा **उ**चित हो, उसको समुचित रूपसे वैसा ही भाग देना चाष्ट्रिये। माद्मणको जत्र बुद्ध दिया जा रहा हो, उस समय किसीको मना नहीं करना चाहिय । यदि कोई

दूसरा दान करता हो और कोई दूसरा उसे रोकता है तो गुरुकी हत्या-जैसे बुरे फलका भागी होता है। यही नहीं, ऐसे व्यक्तिके दिये हुए पदार्थको देवता, अग्नि और पितर भी प्रहण नहीं करते और प्रेतको भी प्रसन्तता नहीं प्राप्त होती है। अतएव मनुष्यको ऐसा कार्य करना चाहिये कि जिससे दान-धर्मका लोप न हो सके। जातिवाले तथा सम्बन्धियोंके बीच प्रसन्तमनसे जो ब्राह्मणको विशेषरूपसे प्रेतमाग भोजनके लिये प्रदान करता है, उसकी अचल प्रतिष्ठा होती है, केवल देखनेमात्रसे कोई तृप्त नहीं होता। इस प्रकार प्रेतकी भावना करके भोजन आदि पदार्थ अर्पण करनेके प्रभावसे प्राणी यथाशीव पापसे मुक्त हो जाता है। शान्तिके लिये जलसे विधिवत् स्नानकर सिर

लिये दान देनेके स्थानपर आ जाय । देवि ! तुम्हारी भक्तिमें निष्ठा रखते हुए मानवको इन मन्त्रोंको पढकर स्तृति करनेकी विधि है । मन्त्रका भाव यह है-'वसुघे । आप जगत्की माता हैं तथा मेदिनी, उर्वी. महाशैलशिलाधारा--आदि नामोंसे विभूषित हैं। आप जगत्की जननी तथा उसे आश्रयप्रदान करनेवाली हैं। जगत् आपपर आधारित है । आपको मेरा निरन्तर नमस्कार है ।' सुन्दरि ! इस विधिसे जब भक्त पिण्डदान करता है तो उसे महान् पुण्य प्राप्त होता है। फिर प्रेतके नाम और गोत्रका उच्चारण करके तिलोदक देना चाहिये । साथ ही दोनों घुटनोंको जमीन-पर टेककर श्रेष्ठ बाह्यणोंको नमस्कार करे । मन्त्रपूर्वक अपने हाथसे ब्राह्मणका हाथ पकड़कर उठाये और उन्हें शय्यापर बैठाकर अञ्चन आदि वस्तुओंको अर्पित करे। बुद्ध क्षणतक वहाँ विश्राम करके निवाप (श्राद्ध). . स्थानपर आ जाय और गौकी पूँछ एकड्कर ब्राह्मण<del>ड</del>्

हाथमें उसवा दान करना चाहिये । गूलरकी ठकड़ीहे

वने हुए पात्रमें काला तिल और जल लेकर दिजाति

मुकाकर प्रणाम करना चाहिये। तत्पश्चात् पितरोंके

<sup>•</sup> ऑपूँठ तथा तर्जनी अँगुलीके बीचका स्थान 'पितृतीर्थ' कहलाता है—'कायमङ्गुलिम्लेऽमे दैवं पिन्यं तयोरघः ।' (मनुर २ । ५९ तथा द्रष्टन्य भविष्यनुगण १. १३. ६१-९५; बीघायनवर्मसूत्र ५ । १४-१८, याज्ञवल्यस्मृ० १ । १९ साहिर्द्ध स्मान्याएँ ।

गण 'सोरभेग्यः सर्विहताः'—'इन मन्त्रोंका उचारण करे । मन्त्रसे जव जळकी शुद्धि हो जाती है तो उसके उपयोगसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रेतका विसर्जन करके बाह्मणको दान देना उचित है । अन्तमें अपसन्य रूपसे काकबळि देनी चाह्मिये । इसके बाद प्रेतके ळिये बने हुए पदार्थसे चींटी आदि प्राणियोंके लिये भी सम्यक् प्रकारसे बळि देकर तर्पण करनेकी विधि है । मार्थाव ! सब छोग भोजन कर लें, इसके बाद अनाथों और गरीबोंको भी संतुष्ट करना चाह्मिये । इससे वे यमपुरीमें जाकर मृत प्राणीकी सहायता करते हैं । सुन्दिर ! अनाथोंको दिया हुआ सम्पूर्ण अन्न अक्षय हो जाता है । अतः प्रेतका संस्कार अवश्य करना चाह्मिये ।

इस प्रकार चारों वणोंके लिये निमि प्रमृति आदर्श श्राप्तियों तथा खायम्मुव आदि मनुओंने सब प्रकारसे ग्रुद्ध होनेके नियम प्रदर्शित किये हैं। अतः इससे पुरुष श्राद्ध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेतसम्बन्धी कार्यमें धर्मपूर्वक संकल्प करनेकी विशेष आवश्यकता है। आत्रेयने भी कहा था—'पुत्र! तुमने जो प्रेतकार्य किया है और इसके विषयमें भयका अनुभव करते हो, यह कार्य अनुचित है। यह प्रसङ्ग मैं नारदके सामने विस्तारसे व्यक्त कर चुका हूँ। पुत्र! तुम्हारे लिये मैं एक यज्ञकी प्रतिष्ठा कर देता हूँ। आजसे लेकर यह यज्ञ अखिल जगत्में पितृयज्ञके नामसे प्रसिद्ध होगा। वत्स! अब तुम जा सकते हो। शोक करना तुम्हारे लिये अशोभनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिवके लोकमें (हनेका तुम्हों सुअवसर मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं।'

इस प्रकार पितृसम्बन्धी कर्मका वर्णन करके आत्रेय मुनिने निमिको आश्र्वासन दिया । अतएव तीसरे, सातवें, नवें, ग्यारहवें मासोंमें सांवरसरिक कियाका नियम चळ पड़ा । इन मासोंमें पिण्डदानकी विधि बन गयी है । प्रेतका यह कार्य पूरे एक वर्षमें पूर्ण होता है । कितने प्राणी इस लोकसे जाते हैं और जाकर बहुतोंको अन्य लोकमें भी पहुँचना पड़ता है। पिता-पितामह, पुत्रवधू, स्त्री, जातिवाले, सम्बन्धीजन और वन्धु एवं बान्धव हन बहुसंख्यक प्राणियोंसे सम्बन्ध रखनेवाला यह संसार खप्नके समान मिथ्या और मारहीन है। किसीकी मृत्यु हो गयी तो उसका खजन कुछ समय रोता है और फिर मुँह पीछे करके लीट जाता है। किसीकी मृत्यु हो गयी तो जकड़ा हुआ है। फिर आधे क्षणमें वह क्लेह-बन्धन कट भी जाता है। किसकी कौन माता, किसका कौन पिता, किसकी कौन स्त्री की श्रीर फिर युगमें इनके सम्बन्ध होते-टूटते रहते हैं। अतः इनपर कोई आस्था नहीं रखनी चाहिये। संसार मोहकी रस्सीमें बँघा है। मृतक व्यक्तिके लिये संस्कारकी विधि श्रद्धा एवं क्लेहपूर्वक की जाती है, इसीलिये उसे 'श्राद्ध' कहते हैं।

माता, पिता, पुत्र और स्ती प्रमृति संसारमें आते हैं तथा चले भी जाते हैं। अतः वे किस के हैं और हमारा किस से सम्बन्ध है ! मृत प्राणीके प्रेत-संस्कार सम्पन्न हो जानेपर वह पितरों की श्रेणीमें सम्मिलित हो जाता है। फिर प्रत्येक मासकी अमावास्या तिथिके दिन उसके लिये तर्पण करना चाहिये। ब्राह्मणके मुख्ये हवन करने से अर्थात् बाह्मणको भोजन कराने पितामह एवं प्रपितामह सदाके लिये तृप्त हो जाते हैं। पितृयद्दे प्रतिनिधि आत्रेयमुनिने इस प्रकारकी निश्चयात्मक बात बताकर कुळ समयतक भगवान् श्रीहरिका प्यान किया और वहीं अन्तर्धान हो गये।

नारदजी कहते हैं—मुने ! हमने आत्रेयके लिये जो संस्कार-सम्बन्धी बात बतायी है और तुमने उसका श्रवण भी किया है, वह प्रायः चारों वर्णींसे सम्बन्ध रखता है, अतः उसे विभिष्वंक बरना चाहिये। तभीसे तपके परम धनी ऋषियोंके हारा प्रत्येक मासकी अमावास्याके दिन न्यायके अनुसार यह वित्यंब होता आ रहा है। निमिहारा निर्दिष्ट यह यह दिजातियों- श्रावराह्यूराण

को मन्त्रसहित और श्रूद्रवर्गको बिना मन्त्र पढ़े करना चाहिये—यह विधि है। तबसे इसका नाम 'नेमिश्राद्ध' पड़ गया और द्विजातिवर्णके प्राणी सदा इसे करते आ रहे हैं। महाभाग ! तुम मृनिगणोंमें परम प्रतिष्ठित हो। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाना चाहता हूँ । माधवि ! इस प्रकार कहकर नारदमुनि अमरावतीके लिये प्रस्थान कर गये । (अध्याय १८८)



# श्राद्धके दोप और उसकी रक्षाकी विधि

धरणीने कहा—भगवन् ! हाहाण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चारों वर्णीको जिस विधिसे श्राद्र करना चाहिये, इन्हें जैसे अशीच लगता है और जैसे शुद्र होते हैं तथा जिस विधिसे प्रेतकी सद्गतिके लिये भोजन आदि करानेका विधान है—यह प्रसङ्ग मैं सुन चुकी। प्रभो! ऐसा वर्णन मिलता है कि चारों वर्णोंके सभी व्यक्तियोंका कर्तव्य है कि उत्तम ब्राह्मणको ही दान दें। मेरे हृदयमें यह शङ्का है कि दान किसे देना उचित है । प्रेतश्राद्धका दान प्रहण करना निन्दित एवं गहित कार्य है, अतः पुरुषोत्तम! आपसे मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि विप्रसमाजमें जिस ब्राह्मणने प्रेतभाग स्वीकार कर लिया, वह क्या कर्म करे, जिससे उसके पाप दूर हो जायँ और दाताका भी श्रेय हो।

स्तजी कहते हैं - ऋषियो ! जब पृथ्वीदेवीने इस प्रकार परम प्रभुसे प्रश्न किया तो शङ्ख एवं दुन्दुभियोंकी ध्विन होने लगी । उस समय वराहरूपधारी भगवान् नारायणने भगवती वसुंधरासे कहा ।

भगवान वराह बोले—देविं! ब्राह्मण जिस प्रकार दाताका उद्धार कर सकते हैं, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मण अज्ञानमें प्रेतके निमित्त दिया हुआ अन्न प्रहण कर लेता हैं, उसे शरीरकी शुद्धिके लिये एक दिन और रात निराहार रहकर प्रायक्षित्त करना चाहिये। ऐसा करनेसे वह ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। उसे पूर्वकी ओर वहनेवाली नदीमें विधिक अनुसार स्नान कर प्रातः-संप्या करनेके बाद हर्गण, अग्निमें तिल्का ह्वन,

शान्तिपाठ एवं मङ्गलपाठ करना चाहिये । फिर पञ्चगन्य-पान और मधुपर्कका सेवन परम शुद्धिका साधन है । तदनन्तर गुलस्की लकड़ीसे बने हुए पात्रमें शान्तिका जल लेकर वह ब्राह्मण अपने घरका मार्जन करे । पापोंको भस्म करनेके लिये देवताओंका मुख अग्निका काम करता है, अतः समस्त देवताओंका क्रमशः तर्पण, भूतोंके लिये बलि तथा इसके बाद ब्राह्मणोंको भोजन . कराना चाहिये । गौके दान करनेसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः गोदान भी करे । ऐसी विधिका पालन करनेसे परमगति होती है। जिसके पेटमें प्रेतनिमित्तक अन्न हो और काल-धर्मके अनुसार उसके प्राण प्रयाण कर जायँ तो वह ब्राह्मण कल्प-पर्यन्त भयंकर नरकमें निवास करता है और उसे कठिन दुःख भोगने पड़ते हैं। बादमें उसे राक्षसकी योनि मिलती है। इसलिये दाता और भोक्ता—दोनोंको खकल्याणार्थ प्रायश्चित्त करना नितान्त आवश्यक है। माधवि ! गौ, हाथी, घोड़ा तथा समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ दानमें लेनेवाला ब्राह्मण भी यदि मन्त्रपूर्वक प्रायश्चित्तका कार्य सम्पन्न कर ले तो निश्चय ही उसमें दाताके उद्धार करनेकी शक्ति आ जाती है।

जो ज्ञानसे सम्पन्न तथा वेदका अभ्यास करनेमें सदा संलग्न रहता है, वह ब्राह्मण खयं अपनेको एवं दाताको तारनेमें पूर्ण समर्थ है—इसमें कोई संशय नहीं। वसुंधरे! तीनों वर्णोंका परम कर्तव्य है कि वे कभी भी ब्राह्मणका अनादर न करें। देवकार्यके अवसरपर, जन्मनक्षत्रके दिन, श्राइकी तिथिमें, किसी पर्वकालपर अथरा प्रत-सम्बन्धी कार्यमें प्रवीण बाह्मणको सम्मिलित करें। जो वैदिक विद्या जानता हो, जिसकी बतमें निष्ठा हो, जो सदा धर्मका पालन करता हो, शीलवान, परम संतोषी, धर्मज्ञानी, सत्यवादी, क्षमासे सम्पन्न, शालका पारगामी तथा अहिंसावती हो, ऐसे बाह्मणको पाकर उसे तुरंत दान देना चाहिये। वही बाह्मण दाताका उद्धार करनेमें समर्थ है। 'कुण्ड' स्पथवा 'गोलक'बाह्मणको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। स वह दाताको नरकमें पहुँचा देता है। पित्रसम्बन्धी या देवकार्यमें कदाचित् एक भी कुण्ड या गोलक बाह्मण उपस्थित हो जाय तो उसे देखकर पितर निराश होकर बीट आते हैं।

यहास्त्रिनि ! अपात्रको भी कभी दान न दे । इस सम्बन्धमें एक प्राचीन प्रसङ्ग कहता हूँ, तुम **उसे सुनो ।** अत्रन्तीपुरीमें पहले एक मनुके वंशमें उत्पन परम धार्मिक राजा रहते थे, जिनका नाम मेधातिथि था । उनके भन्निगोननुलोद्भव पुरोहितका नाम चन्द्रशर्मा था, जो सदा वेद-पाठमें संलग्न रहते थे } राजा मेधातिथि अत्यन्त दानी थे । वे प्रतिदिन ब्राह्मणोंको गौएँ दान दिया करते थे। विधिके साथ सौ गौएँ रोज दान करनेके पश्चात् ही उनका अन्न ग्रहण करनेका नियम था । वैशाख मासमें उन महाराजने अपने पिताके श्राद्ध-दिवसपर अनेक ब्राह्मणोंको आमन्त्रित किया । फिर वन ब्राह्मणों एवं गुरु ( राजपुरोहित )के आनेपर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और विधिके साथ आइकार्य प्रारम्भ हुआ। पिण्ड-प्रदानके वाद अन्नदानका संकल्प करके उसे मासणोमें वितरित किया गया, पर उसी विप्रसमाजमें एक गोलक ब्राह्मण भी था। राजाने श्राद्भमें संकल्पित अन्न उस बाह्यणको मी दिया जिससे श्राद्धमें एक महान् दोश उत्पन्न हो गया। इसी कारणसे राजा मेधांतिथिके पितर खर्मसे नीचे उत्तर आये और उन्हें काँटोंसे भरे हुए जंगलमें रहना पड़ा और रात-दिन भूख-प्यासकी पीदा उन्हें सताने लगी। एक समयकी बात हैं —खयं राज मेधातिथि संयोगवहा दो-तीन परिजनोंके साथ मृग्यावे लिये उसी जंगलमें पहुँच गये। राजाने वहाँ उन पितों को देखकर पूछा—'महानुभाव! आपलोग कौन हैं और आप लोगोंकी ऐसी दशा कैसे हुई! आप समी कि कर्मके कारण यह दारुण दु:ख भोग रहे हैंं!—य मझे बतानेकी कृपा करें।'

पितरोंने कहा—हमारे वंशकी निरन्तर गृद्धि करं वाला एक शक्तिसम्पन्न पुरुष है। लोग उसे मेशांतिं कहते हैं। हम सभी उसीके पितर हैं; किंतु इस सम्प्रकार पड़े हैं। देवि ! उस समय पितरोंकी यह व सुनकर राजा मेशांतिथिके हदयमें अवर्णनीय दुःख हुआ उन्होंने पितरोंको सान्वना दी। साथ ही कहा- 'पितृगण! मेशांतिथि तो मैं ही हूँ। आपलोग मेरे ही पि हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि किस कर्मक दो आपको नरकमें जाना पड़ा है।'

पितर बोळे—पुत्र ! तुमने जो हमलोगोंके लिये श्रा में अन संकल्प किये, दैववश वह अन एक गोलक ब्रास के पास पहुँच गया । अतः श्राद्ध-कर्म दूपित हो ग उसीके फलखरूप हमें नरकमें जाना पड़ा आर 3 समयसे हम दुःख भोग रहे हैं । हमारे मनमें हन्छा कि हमको किसी प्रकार पुनः खर्ग युल्य हो । पुत्र ! तो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें सदा संख्यन रहते हैं दान करना तुम्हारा खाभाविक गुण है । तुम्हार के अनगिनत गीएँ दानमें दी जा चुकी हैं । दिखाएं

भ पिताके रहते हुए जार पुरुषसे जिसकी उत्पत्ति होती है, वह वालक 'कुण्ड' कहलाता है श्रीर तिसे परि पूत्युके पक्षात् क्षी अन्य पुरुषसे जन्म देती है, उसे 'गोलक' संतान कहते हैं।

तुमने पर्याप्त दी हैं । उसी पुण्यके प्रभावसे हम खर्ग पाना चाहते हैं । पर तुम्हें पुनः एक बार श्राद्ध करना चाहिये, जिससे हम सभी पितरोंका उद्धार हो सके ।

यसुंधरे ! पितरोंकी बात सुनकर राजा मेधातिथि घर वापस गये और उन्होंने अपने पुरोहित चन्द्रशर्माको बुलाया और उनसे उपर्युक्त कृतान्त कहा तथा पुनः श्राद्ध करनेकी इच्छा व्यक्त की और निनेदन किया कि इस श्राद्धमें 'कुण्ड-गोलक' ब्राह्मण सर्वथा न बुलाये जायें।

देवि ! राजा मेधातिथिके आदेशसे पुरोद्दित चन्द्रशर्माने ब्राह्मणोंको पुनः बुळाकर पिण्डदान एवं श्राद्ध सम्पन्न कराया और ब्राह्मणोंको मोजन कराया फिर दक्षिणाएँ देकर उनकी पूजा की । इसके बाद सबको विदा करके उसने खयं प्रसाद प्रहण किया । तत्पश्चात् राजा पुनः वनमें गये और वहाँ उन्होंने अपने उन पितरोंको हृष्ट-पुष्ट तथा परम पराक्रमी-रूपमें देखा । अब उन नरेशके हर्षकी सीमा न रही । उस अवसरपर पितरोंमें श्रद्धा रखनेवाले राजा मेधातिथिको देखकर पितरोंके मुखमण्डलपर भी प्रसन्नता छा गयी और उन्होंने कहा —'तुम्हारा कल्याण हो । तुमने हमारा

हित कर महान् कार्य सम्पन्न किया है । अब हम खर्मको जाते हैं ।'

देवि ! आह्में संक्षिपत धन्नपाध नाखणके धमाधमें गौको दे, अथवा गौके अभावमें भी यत्नपूर्वक उसे नदीमें छोड़ दे, पर किसी प्रकार भी अपात्र, नास्तिक, गुरुद्दोही, गोळक अथवा कुण्डको वह अन्न न दे।

मामिनि! इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करके सभी पितर खर्ग चले गये और राजा मेघातिथि माद्याणोंके साथ अपनी पुरीको छोटे। उन्होंने पितरोंकी आझाका यथाविधि पालन किया। देवि! यद्य इसीळिये मैंने तुन्हें बताया है कि एक भी उत्तम ब्राह्मण मिळ जाय तो वही पर्याप्त है। उसीकी कृपासे यज्ञकर्ता किठनाइयोंसे तर सकता है—इसमें कोई संशय नहीं। वह एक ही विप्र दाताको इस प्रकार पार करनेमें समर्थ है, जैसे अगाथ जळको पार करनेके िक्ये एक नाव। वहुंधरे! अतएव सुपात्र ब्राह्मणको ही दान देना चाहिये। देवता, दानव, मानव, राक्षस, गन्धर्व और उरग—इन सभीके िक्ये यह विधान है।

## 

श्राद्ध और पितृयज्ञकी विधि तथा दानका प्रकरण

पृथ्वी बोली—भगवन् ! देवता, मनुष्य, पृशु, एवं पक्षी-प्रभृति सभी प्राणी कालवश प्रेत होते हैं, वे कभी नरकों में जाते हैं और पुनः संसारमें भी आते हैं। अब में यह जानना चाहती हूं कि पितर कौन-से हैं, जिन्हें विभिष्ठिय अर्पण करने से श्राद्ध-सम्बन्धी पदार्थ मोजनके लिये उपलब्ध होता है! प्रत्येक मासमें संकल्पपूर्वक दिया गया पिण्ड किस प्रकार पितरोंके पास पहुँचता है! तिगृक्तिगासे सम्बन्ध रखनेवाले श्राद्धमें कौन पितर भोजन पानेके अधिकारी हैं! इस विभयमें मुझे महान् की पुन्त हो रहा है। इसा निर्मायके बनशार्थे।

भगवान् वराह बोले—देवि ! तुम मुझसे जो पूछती हो, उसे में वताता हूँ । माधिव ! पितृसम्बन्धी यज्ञोंमें भाग पानेके जो अधिकारी हैं, उन्हें सुनो—पिता, पितामह तथा प्रिपतामह—इन पितरोंके छिये पिण्डका संकल्प करना चाहिये । पितृपक्ष आनेपर नक्षत्र और तिथिकी जानकारी प्राप्त करके पितरके छिये उन्हें पुण्यपर्व मान ले । उन्हीं अवसरोंपर पिण्डदान करनेसे विशेष पल प्राप्त होता है । शुभलोचने! जिन ज्ञानवान् पुरुषोंको जिस प्रकार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करनेका विधान है, वह सभी मैं तुन्हें वताता हैं,

तुम सावधान होकर सुनो । ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्ययज्ञ-ये अनेक प्रकारके यज्ञ हैं। कुछ द्विजाति ब्रह्मयज्ञ, कुछ गृहस्थाश्रममें रहकर भूतयज्ञ तथा मनुष्ययज्ञ करके इष्टदेवकी उपासना करते हैं। अब मैं पितृयज्ञका वर्णन करता हूँ, उसे सुनो । वरारोहे ! जो लोग सौ यज्ञ करते हैं, उन सभीके द्वारा प्रायः मेरी ही आराधना होती है। तुम्हें मैं यह बिल्कुल सत्य बात बताता हूँ। माधिव ! हच्य एवं कव्य प्रहण करनेके लिये देवताओंका मुख अग्नि है । यज्ञोंमें आवस्थ्य ( उत्तराग्नि ), दक्षिणाग्नि और आहवनीयाग्नि प्रयुक्त होती हैं । इन सभी अग्नियोंमें मैं ही व्याप्त हूँ एवं समस्त कार्यो तथा देवयज्ञोंमें भी पावनरूपसे मैं ही व्यवस्थित हूँ । देवतीर्थोमें भिक्षुक, वानप्रस्थी और संन्यासी-इनका सत्कार करना उचित है; किंतु श्राद्धमें इन्हें भोजन नहीं कराना चाहिये; क्योंकि देवताओंके निमित्त ही इनकी पूजा करनेका विधान है। अब जो वती ब्राह्मण श्राद्धमें निमन्त्रित करनेके लिये योग्य हैं, उनका निर्देश करता हूँ । जो अपने घरपर सदा संतुष्ट रहता है तथा क्षमाशील, संयमी, इन्द्रिय-विजयी, उदासीन, सत्यवादी, श्रोत्रिय एवं धर्मका प्रचारक है — ऐसे ब्राह्मणोंको श्राद्धके लिये प्राह्य मानना चाहिये । माधवि ! जो वेद-विद्याके पारगामी तथा खन्छ एवं मधुर अन्न खानेके खभाववाले हों, ऐसे ब्राह्मणोंको पितृयज्ञसम्बन्धी श्राद्धमें भोजन कराना हितकर है । सुन्दरि ! श्राद्धमें सर्वप्रथम देवतीर्थोंमें अवगाहन करनेकी आवश्यकता है। पहले अग्निमें हवन कर बादमें विधिका पालन करते हुए पितरके निमित्त ब्राह्मणोंके मुखमें हवन करना उचित है

देवि ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र —ये चारों वर्ण श्राद्ध करनेके अधिकारी हैं। श्राद्धके पदार्थको कुत्ते, मुर्गे, सूअर तथा अपवित्र व्यक्ति न देख सकें। जो अपनी श्रेणीसे च्युत हो गये हैं, जिनका संस्कार नहीं हुआ

है, जो सब प्रकारके अकार्य कर्म करते रहते हैं तथ जो सर्वभक्षी हैं, ऐसे बाह्मणको पितृयज्ञसे सम्बन्धित श्राइ-को नहीं देखना चाहिये। यदि कदाचित् ऐसे ब्राह्मणोंकी दृष्टि श्राद्भपर पड़ गयी तो उसे 'आसरी श्राद्भ' कहते हैं। बहुत पहले जब मैंने इन्द्रका कार्य सिद्ध करनेके छिये वामनका अवतार ग्रहण किया था तो ऐसे श्राद्वोंको मैं विविक्षी दे चुका हूँ। इसलिये विद्वान् पुरुषको चाहिये कि पितृयज्ञोंमें ऐसे ब्राह्मणोंको सम्मिलित न करे, जहाँ सर्व-साधारणकी दृष्टि न पड़े, ऐसे स्थानमें पित्रत्र होकर तर्पण-पूर्वक ब्राह्मणको श्राद्धमें भोजन कराये । भूमे ! मन्त्र पद्धत पितरोंका आवाहनकर तीन पिण्ड देने चाहिये। इन पिण्डोंके अधिकारी पिता, पितामह तथा प्रपितामह हैं । प्रतिमासमें अपसन्य होकर इनके लिये तिलोदक तथा पिण्डदान करना चाहिये | फिर वैष्णवी, कास्यपी और अजया—इन नामोंका उचारण कर सिर झुकाकर तुम्हें भी प्रणाम करना चाहिये।

देवि ! इस प्रकार पिण्ड-दान करनेसे पितर प्रसन्न हो जाते हैं—इसमें कोई संशय नहीं है । पितरोंके पुरुष सृष्टिके प्रारम्भमें तीन प्रकट हुए थे । पिण्ड ही उनका आहार है । गन्धर्व एवं राक्षस. देवता, असुर, यक्ष, पन्नग—ये सब-के-सब वायुका रूप धारण करके करनेवाले पुरुपकी श्राद्धक्रियाके छिद्रपर दृष्टि लगाये रहते हैं—यह निश्चित है । जो विवेशी व्यक्ति पितृयज्ञ करते हैं, उन्हें पितरोंकी कृपासे आयु, कीर्ति, वल, तेज, धन, पुत्र, पशु, स्त्री तथा आरोग्य सदाके लिये सुलभ हो जाते हैं—इसमें कोई संशय नहीं । यही नहीं-अपने इस उत्तम कर्मके प्रभावसे वे मनुष्य परम पवित्र लोकोंके अधिकारी हो जाते हैं और वे प्रेत एवं पशु-पक्षीकी योनिमें नहीं पड़ने हैं। ऐसा पुरुष नरकमें गये हुए अपने पिनरोंका उदार करनेमें पूर्ण समर्थ बन जाता है । देवताओं तथा

पितरोंकी उपासना करनेवाला मनुष्य गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी पूरी विधिके साथ हिजाति वर्गके पितरोंको तृप्त कर सकता है। श्राद्धमें तृप्त हुए पिनर उस प्राप्त वस्तुको अविनाशी मानते हैं। जिनकी पितरोंके प्रति श्रद्धा हं, उनकी भी परमगित होती है। इस प्रकारके ज्ञानीजन मृत्युके पश्चात् सन्वगुणमे सम्पन्न शुक्लमार्गसे प्रयाण करते हैं।

देवि ! जिनके मनपर अज्ञानका आवरण है, जो कृतन्त एवं प्रचण्ड मूर्ग्व हैं, ऐसे मनुष्य स्नेहमयी सैकड़ों रस्सियोंसे बँधकार भयंकार नरकमें गिरते हैं। पर जो मानव कल्पपर्यन्तके लिये नरकमें पड़े हैं, उनके भी पुत्र अथवा पौत्र यदि कहीं श्राद्ध-क्रिया कर दें तो उसके प्रभावसे उन प्राणियोंकी सद्गति हो जाती है। अमावास्याको जो जलाशयमें जाकर पितरोंके निमित्त विन्द्मात्र भी जल देते हैं, उससे उनके नरकस्थित पितरोंको भी तृप्ति प्राप्त हो जानी है। जो दिजातिवर्गके पुरुष पिनरोंक लिये भक्तिपूर्वक तर्पण, तिलाञ्जलि एवं पिण्डपातप्रमृति श्राद्ध कार्य करते हैं, उनके पितरोंकी नरक-मे मुक्ति मिळ जाती है और वे सदाके ित्ये तप्त हो जाते हैं। श्राद्धमें गूलरकी लकड़ीके पात्रसे तिल और जलद्वारा तर्पणकी वड़ी महिमा है। पितरोंका उद्गार करनेके लिये बाह्मणोंके वचनपर श्रद्धा रखना और अपने यैभवके अनुसार उन्हें दक्षिणा देना परम आवश्यक है । नीले साँड छोड़नेसे जो पुण्य भूमण्डलपर होता है, उसके प्रभावसे पुरुषके पितर छाछठ हजार वर्षीतक चन्द्रमाके लोकमें आनन्दपूर्वक निवास करते हैं। उन्हें भूल-प्यास नहीं लगती।

श्राद्ध-तर्पण गृहस्थेंके लिये महान् धर्म है। चीटी आदि जङ्गम प्राणी एवं आकारामें विचरनेवाले जीव गृहस्थोंके आक्षणपर ही जीवन भारण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। गृहसाधम ही सभी धर्मोंका मुल है। सारे वर्ण एवं आश्रम इसीचर आहत हैं। इस आक्षममें रहकर जो व्यक्ति प्रति मास

पर्व तथा प्रत्येक निर्दिष्ट तिथिपर श्राद्ध करते हैं, उनके द्वारा पितरोंका निश्चय ही उद्धार हो जाता है। गृहस्थके घरमें धर्मपूर्वक श्राद्ध करनेसे जैसा फल प्राप्त होता है, वैसा फल यज्ञ, दान, अध्ययन, उपवास, तीर्थस्नान,

अग्निहोत्र तथा विधिपूर्वक अनेक प्रकारके दानोंसे भी प्राप्य नहीं है । ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्रके शरीरमें प्रविष्ट

पितृगण पिता, पितामह एवं प्रपितामहके रूपसे प्रकट होकर विराजते हैं। कश्यप उनके जनक हैं। पहले कभी अग्निमें हवन न करके ब्राह्मणके मुखमें हवन किया गया

अर्थात् ब्राह्मणको भोजन कराया गया । भूमिपर कुहा विछाकर पिण्ड संकल्प करके उनपर एक दिये गये। उस पिण्डसे पितृदेवोंको अजीर्ण हो गया और उन्हें महान् पीड़ा होने लगी । उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और दु:खसे अत्यन्त संतप्त होकर वे सोमदेवके पास गये । सुश्रोणि!

स्तोमने पूळा—'पितरो ! तुम्हारे इस दुःखका क्या कारण है ?' इसपर पितरोंने कहा—'सोमदेव ! आप हमारी वार्ते सुननेकी कृपा करें । ब्रह्मा, विष्णु और

शंकरके शरीरसे उत्पन्न हुए हम तीनों पितृदेवता हैं।

अजीर्णसे दु:खी उन पितरोंपर चन्द्रमाकी दृष्टि पड़ी तो

उन्होंने मधुर वाक्योंसे उनका स्वागत किया।

हमलोगोंकी नियुक्ति श्राद्धमें हुई थी। पुत्र आदि द्वारा दिये गये पिण्डोंसे हम अत्यन्त तृप्त हो गये। यहाँतक कि हमें अजीर्ण हो गया। इसीसे हम दु:ख पा रहे हैं।

सोमने कहा—'पितृगण! में तुमलोगोंका मित्र बन जाता हूँ। अब तुम तीन ही नहीं रहे। एक चौथा पितर में भी बन गया। अब हम सभी ऐसी जगह चलें, जहाँ हमारे कल्याण होनेकी सम्भावना हो। वसुंबरे! सोमके इस प्रकार कहनेपर वे पितर उनके साथ सुमेरपर्वतके शिखरपर गये, जहाँ पितामह ब्रह्माजी ब्रह्मिपेयोंद्वारा

मेक्ति एवं मुख्यमित हो रहे थे। सभीने उन्हें प्रणाम

สกศักร์กบบ

किया । फिर सोमने उनसे कहा—'भगवन् ! ये पितर अजीर्णसे पीड़ित होकर आपकी शरण आये हैं, आप इनके क्लेश-नाशका उपाय करें।'

इसपर श्रीब्रह्माजी एक मुहूर्ततक परम योगीश्वर भगत्रान् श्रीहरिके ध्यानमें लीन रहे। फिर भगत्रान् त्रीहरिने प्रकः होकर उनसे कहा-- 'ब्रह्मन् ! यह मेरी वैष्णवी मायाका ही प्रभाव है कि पहले जो देवता थे, वे अब पितरके रूपमें प्रकट हैं। मेरे अङ्गसे निकले हुए पिता ब्रह्माके रूप, पितामह विष्णुके रूप तथा प्रपितामह रुद्रके रूप माने जाते हैं। श्राद्धके इन्हें पित-देवताके अवसरपर रूपमें नियोजित किया ीर गया हितार्थ विष्युमायाकी आज्ञासे प्रजा इन्हें पितृयज्ञोंसे तृप्त करती है। अब मैं इनके अजीर्ण होनेका उपाय बतला रहा हूँ । धूमकेतु और विभावस्र\* शाण्डिल्य मुनिके दो तेजस्वी पुत्र हैं। मानवमात्रके लिये यह कर्तव्य है कि वे श्राद्ध करते उमय पहले अग्निको भाग देकर शेष पिण्ड उन तेजस्ती विभावसुके साथ ही पितरोंको अर्पित करें।'

परम प्रभुके इस कथनपर ब्रह्माजीने मन-हीन हव्यवाहन अग्निका आवाहन किया । उनके स्मरण
करते ही सर्वभक्षी अग्निदेव उनके पास आये । अग्निका
ग़रीर प्रचण्ड तेजसे उदीप हो रहा था । मेरी
रिणासे ब्रह्माजीने उन्हें पाँच प्रकारके यज्ञोंमें भाग
गानेका अधिकारी बनाया और अग्निसे कहा—'हुताशन ।

गृम ब्रह्मस्करप हो । पितरोंके निमित्त श्राद्धमें
देये गये पिण्डके भागमें—'ॐ अग्निये कव्यवाहनाय
बाहा'—इस मन्त्रद्वारा सर्वप्रथम तुम्हें ही भाग पानेका
गिधकार दिया जाता है । तुम्हारे बाद मरुद्रणसहित
विता भाग प्राप्त करनेके अधिकारी होंगे । तुम सभीके

प्रहण कर लेनेपर साथका अन्न पितरोंके लिये पथ्यसरूप हे जायगा और सोमसहित पितर उसके अधिकारी होंगे।

वसुंघरे ! ब्रह्माकी इस व्यवस्थासे अग्नि, देवता एवं पितर श्राद्धके भागी बने । तबसे अग्नि एवं सोमके साथ पितृयज्ञमें सभीका पितरोंके साथ भोजन करनेका सदाके लिये नियम बन गया । जगत्को प्रश्रय देनेवाली हुध्वी देवि ! इस नियमका अनुसरण कर पितरोंके निमित्त श्राद्ध करते समय सर्वप्रथम पिण्ड अग्निको देकर पश्चात् पितरोंको तृप्त करना चाहिये । वसुंघरे ! इस प्रकार जो मनुष्य मन्त्रोंका उच्चारण कर विधिके साथ पितरोंके लिये श्राद्ध करते हैं, वे तृप्त हुए पितरोंकी कृपासे निरन्तर सुख-समृद्धिके भागी होते हैं ।

देवि ! अब श्राद्धकी श्रेणीमें जो निन्व हैं, उन ब्राह्मणोंका विवेचन करता हूँ । नपुंसक, चित्रकार, पशुपाल, कुमार्गी, काले दाँतवाला, कण (एक नेत्रसे रहित), लम्बोदर, नाच करनेवाला, गायक, कपड़ा रँगकर जीविका चलानेवाला, वेदविक्रयी, सभी वर्णोसे यज्ञ करानेवाला, राजाका सेवक, व्यापारके निमित्त खरीदने एवं बेचनेवाले, ब्रह्मयोनिमें उत्पन्न, निन्दक, पतित, संस्काररहित, गणक, गाँवमें घूमकर याचना करनेवाला, दीक्षित, काण्डपृष्ट, ( शस्त्र-लेकर घूमनेवाला ), सूदखोर, रसविकेता, वैश्यकी वृत्तिसे जीविका चलानेवाला, चोर, लेखकार, याजय, शौण्डिक ( शराव बनानेवाला ), गैरिक ( गेरुआ कपड़ा पहननेवाला ) दम्भी, सभी वर्णसे सम्बन्धित कार्यमें रत तथा सब कुछ वैचनेमें तत्पर—ये सभी ब्राह्मण श्राइ-कर्मके लिये निन्ध माने जाते हैं। इन्हें पितरोंके निमित श्राद्धमें भोजन नहीं कराना चाहिये। पण्डितसमाजया कथन है कि जो जीविकाके निमित्त दूर चंट गार्न हैं, रस वेचते हैं तथा धूर्त एवं तिलविक्रयी हैं, ऐसी बाह्मणोंके श्राद्धमें सम्मिल्ति हो जानेसे वह श्राद राजस हो जाता है। देवि! इनके अतिरिक्त मैंने जिन निन्दित

ब्राह्मणोंको वताया है, वे सभी ब्राह्मण राजस हैं। माधिव ! श्राद्धसम्बन्धी कर्मोमें पितरोंके छिये पिण्डदान करते समय ऐसे पङ्क्तिद्वित ब्राह्मणोंका दर्शनतक नहीं करना चाहिये। यदि ऐसे ब्राह्मण श्राद्धमें भोजन करते हों और उनपर श्राद्धकर्ता-की दृष्टि पड़ गयी तो उसके पितर छः महीनोंतक दारुण दुःख उठाते हैं। वसुघे! यदि कहीं ऐसी श्रुटि हो जाय तो श्राद्धकर्ता और भोक्ता दोनोंके छिये भावश्यक है कि वे यथाशीं प्रप्रायश्चित्त करें। प्रायश्चित्त-का खरूप है कि प्रज्वित अग्निमें घृतका ह्वन, सूर्यका दर्शन, सिरका मुण्डन, पिता-पितामह आदिके छिये पुनः गन्ध-पुण-धूप आदिसे पूजन, अर्घ तथा तिलोदक-का दान एवं विधिके साथ पवित्र होकर वह ब्राह्मण-भोजन आदि कराये।

सुन्दरि ! अब पुन: एक अन्य बात बताता हूँ, उसे सनो । ज्ञानद्वारा जिसका अन्तः करण पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण विधिके अनुसार मन्त्रशुद्धि करे । माधवि ! जो कभी भी मृतक सम्बन्धित अन्नका भक्षण नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मणको वैश्वदेवनिमित्तक भाग देना चाहिये, उन्हें श्राद्वोंमें भोजन कराना अनुचित है। जो मासण श्राद्धमें प्रेतान्न खाते हैं, अब उनका दोष बताता हैं। प्रेतान्न खानेके प्रभावसे ऐसे दम्भी मनुष्यको नरकमें जाना पड़ता है। अब उसकी शुद्धिका उपाय बतलाता हूँ । ऐसे द्विजातिपुरुपका कर्तन्य है कि माधमासके द्वादशी तिथिको पुष्पनभूत्रमें मधु और फलसे नितरोंको तप्त करके घृतयुक्त खीरका प्राशन करे । 'मुझे पवित्रता प्राप्त हो जाय'-रस संकल्पसे वह कपिला गौका दान करे तथा अपने कल्याणकी अभिलापासे पितृ-श्राद्ध सम्पन्न कर. युग्म बाह्मणको भोजन कराकर विसर्जन बारना चाहिये ।

विशालाक्षि ! अमावास्या तिधिको दन्तधावन करना प्रायः सभीके लिये निषिद्ध है। जो बुद्धिहीन व्यक्ति अमावास्याको दातुन करता है, उसके इस कर्मसे चन्द्रमा, देवता तथा पितर कष्ट पाते हैं। रात बीत जानेपर जब प्रातःकाल हो जाय और सूर्यकी किरणें प्रकाशित होने छगें तो दिनका कार्य आरम्भ करे । यह काम ब्राह्मणको सविधि सम्पन्न करना चाहिये । पितरोंके प्रति श्रद्धा रखनेवाला मानव बाळ बनवाने, नाखून कटवाने और तेळ ळगाकर स्नान करनेके पश्चात् पवित्र पक्वान्न तैयार करे । पाक बन जानेपर दिनके मध्यकाळमें श्राद्ध करनेकी विधि है । फिर तीर्थके शुद्ध जलके द्वारा ब्राह्मणको पाद्य देकर मण्डपके भीतर प्रवेश कराकर विधिके साथ अर्घ्यपूर्वक चन्दन, माळा, धूप-दीप, वल और तिळ एवं जळसे उसकी पूजा करनी चाहिये। फिर भोजनके ळिये सामने पात्र रखे और भस्मसे मण्डलकी रचना करे। पृथक्-पृथक मण्डल होनेसे पङ्किका दोष नहीं लगता । फिर अग्निसम्बन्धी कार्य सम्पन्न करके अन्नपरिवेषण करे। सपात्रक \* श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके संकल्प नहीं करना पड़ता । इसमें केवल ब्राह्मणसे प्रार्थना करे—'द्विजदेव ! अब आपको सुख पूर्वक भोजन करना चाहिये । विद्वान् पुरुष भोजन करते समय 'रक्षोच्न-मन्त्र'का भी पाठ करें । ब्राह्मणके तृप्त हो जानेपर अन्न-विकरण करनेका विधान है। इसके पश्चात् दूसरा आसन देकर पिण्ड देना चाहिये । भूमिपर कुरा विछाकर दक्षिणकी ओर मुख करके पिता, पितामइ और प्रपितामह—इन पितरोंके लिये पिण्ड-अर्पण करे। फिर अपनी संतानमें वृद्धि होनेके उद्देश्यसे विधिपूर्वक उनकी पूजा करे। पूजाके अन्तमें ब्राह्मगके हाथमें अक्षपोदक देना चाहिये। जव ब्राह्मण संतुष्ट हो जायँ तो खस्ति-वाचनपूर्वक

किसी देशमें पहले स्वातक श्राद्ध भी होता है । वहाँ अल-परिवेपणमें स्वयं ब्राह्मण भोजन करते हैं।

विसर्जन करे । वसुधे ! जबतक तीनों पिग्ड पृथ्वीपर रहते हैं, तवतक पितरोंको सुख मिलता रहता है।

फिर श्राद्धकर्ता आचमन करके पवित्र हो शान्ति-निमित्तक जल दे । फिर जहाँ पिण्डपात हुआ है, उस भूमिको चैष्णवी, काश्यपी और अक्षया—इन नामोंका उचारण कर सिर झुकाकर प्रणाम करे । पहला पिण्ड ायं प्रहण करे, दूसरा पत्नीको दे और तीसरा पिण्ड ानीमें डाल दे, फिर प्रणाम करके पितरों एवं देवताओं-

का विसर्जन करे। इस प्रकार पिण्डदान करनेसे पितृके प्रसन्न हो जाते हैं-इसमें कोई संशय नहीं। उर पितरोंकी कृपासे लम्बी आयु, पुत्र-पौत्र तथा सर्पात सुलभ हों जाती है । श्राद्भक्ते अवसरपर उतार ज्ञानी ब्राह्मणोंको तथा योगियोंको भी श्राद्धसम्बन्धी बस्तएँ समर्पण करे । अन्यथा वह श्राद्ध फल-ग्रदान करनें ! असमर्थ हो जाता है --इसमें कोई संशय नहीं।

(अध्याय १९०)

### 'मघुपर्क'की विधि और शान्तिपाठकी सहिसा

पृथ्वी बोली-भगवन् ! यद्यपि आपसे मैं बहुत कुछ ान चुकी, किंतु अभी तृप्ति नहीं हुई । अब मुझपर ्याकर आप यह बतानेकी कृपा कीजिये कि मध्यर्क'में कौन पदार्थ किस मात्रामें हो तथा उसके र्गणकी क्या-क्या विधि तथा पुण्य है !

भगवान् वराहने कहा-देवि ! मैं भधुपर्क की उत्पत्ति और दानका प्रसङ्ग बताता हूँ, सुनो । इससे तारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। जब संसारकी सृष्टि हुई, तब मेरे दक्षिण अङ्गसे एक पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ, जो बड़ा द्युतिमान् एवं कीर्तिमान् था । उसे देख ब्रह्माजीने पूछा-- 'प्रभो । यह कौन है ए तब मैंने उनसे कहा-'यह तो मधुपर्क है, जो मेरे ही शरीरसे उत्पन है तथा मेरे भक्तोंको संसारसे मुक्त करनेवाळा है । जो च्यक्ति मेरी आराधनाके समय इस मध्यकेको अर्पण करता है, उसे वह सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है, जहाँ जानेपर प्राणीको शोक नहीं होता । अव इसके निर्माण और दानकी विधि भी बताता हूँ, जिसे करनेपर मानव मेरे दिव्य धाममें पहुँच जाते हैं। यदि सर्वश्रेष्ट सिद्धि पानेकी अभिळाषा हो तो मधु, दही और वृतको समान भागमें लेकर मन्त्र पढ़नेके साथ ही विधिपूर्वक मिलाना चाहिये। जो इस विधिका पालन करते हैं, वे मेरे

परम प्रिय हो जाते हैं। फिर मधुपर्क हायमें लेका यह कहना चाहिये---'ॐकारखरूप भगवन् । यह मधुपर्क आपको समर्पित है, आप इसे स्तीकार करनेकी कृपा करें । प्रभो । यह आपके ही श्रीविप्रहरी प्रकट हुआ है। संसारसे मुक्त होनेके छिये यह परम साधन है। भक्तिपूर्वक मैंने इसे सेवामें समर्पण किया है। देवेश ! आपको मेरा बार-बार नमस्कार है ।"

स्तजी कहते हैं - ऋषियो! मध्यक्री उत्पत्ति, उसके दानका पुण्य-फल तथा प्रहणकी आवश्यकता मुनका उत्तम वतका पालन करनेवाली प्रथ्वीदेवीको वड़ा आश्रर्य हुआ। उन्होंने भगवान् श्रीहरिके चरण स्पर्श कर पूछा-- भगवन् आपका प्रिय पदार्थ मधुपर्क शान्तिपाठसहित आर्के श्रद्धाञ्च भक्त किस प्रकार अर्पण करें ! कृपमा हर महान कर्मकी विधि बतायें।

भगवान् वराह कहते हैं-महामारो ! में सभी प्रसङ्ग बताता हूँ । इसके प्रभावसे मानव दुःग्तमी संसारसे मुक्त हो जाते हैं । तुमनं पहले जिस यातरी चर्चा की है, उसे मेरी भक्तिमें रहनेवाले व्यक्ति सगान करके शान्ति-पाठ करें।

शान्तिका पाठ करनेके पश्चात गेरी भनिने लो पुरुप मुझे जबाञ्जलि प्रदान करके पुनः इस भावतः मर्व

पढ़ें। मन्त्रका भाव यह है—'भगवन्! जिनके द्वारा जगत्की सृष्टि होती है, देवसम्बन्धी यज्ञोंमें कर्मके जो साक्षी हैं, वे प्रमु खयं आप ही हैं। वासुदेव! मुझे शान्ति प्रदान करनेके साथ ही संसारके आवागमन-से मुक्त कर दें।'

पृथ्वि ! यह सिद्धि, कीर्ति, बलोंमें महान् बल, लाभोंमें परम लाम और गितयोंमें परम गित है । ऐसे शान्तिपाठका विचारपूर्वक जो पठन करता है, वह मुझमें लीन हो जाता है । संसारमें पुनः उसे माना नहीं पड़ता, इस प्रकार शान्तिपाठ करके मुझे मधुपर्क-निवेदन करना चाहिये । 'ॐ' नमो नारायणाय' कहकर मन्त्र पड़नेकी विधि है । मन्त्रका भाव यह है—'भगवन् ! आप सर्वश्रेष्ठ देवताओंके भी स्रष्टा हैं । मधुपर्क आपके नामसे सम्बन्ध रखता है । जो सभी जगह सुपूजित होते हैं, वे प्रभु आप ही हैं । आप संसार-सागरसे मेरा उद्धार करनेके लिये यहाँ पधारें और इन पात्रोंमें विराजमान हों।'

चाहिये। यदि शहद न मिल सके तो गुड़ भी मिलाया जा सकता है। घृतके अभावमें उसकी जगह धानके लावेसे भी काम चल सकता है। दही न मिले तो दूध ही मिला दे। इस प्रकार दही, शहद और घृत समान मात्रामें मिलाकर मधुपर्क बना ले\*। फिर उसे इस प्रकार अर्पित करें—'देवेश! रुद्द भी आपके ही रूप हैं। मैं दिव, घृत, मधुसे बना हुआ यह मधुपर्क आपको अर्पित

करता हूँ।' यदि सभी वस्तुओंका अभाव हो तो श्रद्धाञ्च

भक्त नेतर जल ही हाथमें लेकर यह मन्त्र पढ़े—'जिन

दही और मधुको समानरूपसे रखकर मधुपर्क बनाना

प्रभुकी नाभिसे निकले हुए कमलपर संसारकी सृष्टि अवलम्बित है तथा यज्ञों, मन्त्रों और रहस्ययुक्त जपोंसे

जिनकी अर्चना होती है, वे भगवान् आप ही हैं। भगवन्! यह मधुपर्क आपसे सम्बद्ध हैं। इस दिव्य पदार्थको आप स्वीकार करनेकी कृपा करें।

भगवति ! इस मधुपर्कको जो मुझे अर्पित करता है, उसे यज्ञसम्बन्धित सभी फल प्राप्त हो जाते हैं और

वह मेरे छोकमें चला जाता है।

पृथ्व ! अब दूसरी बात धुनो—मेरे कर्ममें छगे रहनेवाले व्यक्तिके प्राण त्यागनेके समय यह प्रयोग करना चाहिये। उसकी प्राण-यात्राके समय विधिपूर्वक मन्त्र पढ़कर इस संसारमें ही मंधुपर्क देनेका विधान है। प्राण-प्रयाणके समयमें ही अनेक कर्मोंका

करना आवश्यक है। मेरा भक्त मरणासन्न ( मृत्युको

हो रहे ) व्यक्तिको सम्पूर्ण संसारसे मुक्त

करनेवाळा मधुपर्क अवश्य दे । जब देखे कि यह व्यक्ति आतुर हो गया है तो हाथमें उत्तम मधुपर्क लेकर इस भावका मन्त्र पढ़े—'देवलोकके स्नामी भगवन्! जो सारे संसारमें प्रधान हैं तथा सबके शरीरमें जिनकी सत्ता शोभा पाती है, वह भगवान् नारायण आप ही हैं । प्रभो मैंने ! मबुपर्क आपकी सेवामें

भक्तिपूर्वक समर्पित किया है । इसे आप स्वीकार करें । मृत्युके समय इसी मन्त्रके साथ मञ्जपके दे । पृथ्वि ! मञ्जपकेके इस सामर्थ्यको कोई नहीं जानता है, अतः सिद्धिके अभिलाबीको ऐसा मञ्जपके अवश्य देना चाहिये । उस समय सर्वप्रथम संसार-

सागरसे मुक्त करनेवाले भगवान् श्रीहरिका अर्चन भी आवश्यक है। जो 'मञ्जपर्क' देता है, उसको परमगति मिलती है। यह प्रसङ्ग पवित्र, खच्छ, सम्पूर्ण कामनाओं-

<sup>\*</sup> अन्यत्र द्धि, मञ्ज, षल, गुद्ध और बी—इन पाँचके योगसे 'मधुपर्क' निर्माणका विधान है। द्रष्टव्य—मनु० ३।३, १६९-२०, आपसाम्बर्धमं सूत्र २।८।५-९, 'यह्म०' १। १०।१-२, गौतम० ५। २७-३०, बृहस्पति ११। १वें तथा गाजवल्य० १।१०९ आदिकी व्याख्याएँ।

को देनेवाला है। जो दीक्षित हों, गुरुमें भक्ति रखनेवाला शिष्य हो, उसके सामने इसका प्रसङ्ग सुनाना चाहिये। मधुपर्कका यह आख्यान पापोंको नष्ट करनेवाला है। जो इसे सुनता है, वह मेरी कृपासे परम दिल्य सिद्धिको प्राप्त होता है।

भद्रे ! 'मधुपर्क'के परिचयका यह प्रसङ्ग मैंने तुम्हें पुना दिया । राजदरबारमें, श्मशानभूमिपर अथवा भय रवं दु:खकी परिस्थिति सामने आनेपर जो छोग इस शान्तिदायक प्रसङ्गका अध्ययन करेंगे, उन्हें कार्यमें शीघ सफलता मिलेगी। इसके प्रभावसे पुत्रहीनोंको पुत्र, भार्याद्दीनोंको भार्या और पितद्दीना स्त्रीको सुन्दर पित मिलता है। मानवके बन्धन कटते हैं। भूमे! सुख देनेवाला महान् शान्तिदायक यह प्रसङ्ग तुम्हें सुना चुका। यह विषय जगत्से उद्धारक परम रहस्यपूर्ण है। जो व्यक्ति विधिसहित इसका प्रयोग करता है, वह संसारकी आसक्तियोंको त्याग कर मेरे लोकको प्राप्त होता है।



## निकेताद्वारा यसपुरीकी यात्रा

लोमहर्षणजी कहते हैं-एक बार व्यासजीके शिष्य वेद-वेदाङ्गके पारगामी वैशम्पायन राजा जनमेजयके दरबारमें गये। पर उस समय राजाके अश्वमेधयज्ञमें दीक्षित होनेके कारण उन्हें फाटकपर रुकना पड़ा। जब यज्ञ समाप्त होनेपर वे हस्तिनापुर छौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी वैशम्पायन ऋषि वहाँ पधारे हैं और गङ्गाके तटपर उन्होंने अपने रहनेका स्थान बना रखा है। 'ऋषि मुझसे मिलने आये थे, मेरे न मिल पानेसे एक प्रकारसे यह उनका अपमान ही हुआ । इससे जनमेजय चिन्तासे व्याकुल हो गये। उनकी आँखें अकुला उठीं। राजा जनमेजयका जन्म कुरुवशकी अन्तिम पीढ़ीमें हुआ था, अतः वे शीघ्र ही वैशम्यायन ऋषिके पास गये और उनका स्वागत करनेके बाद कहा---'भगवन् ! मेरा चित्त चिन्तासे व्याकुल है । मैं जानना चाहता हूँ कि यमराजकी पुरी कैसी और कितनी दूरमें विस्तृत है ! मैंने सुना है कि प्रेतपुरीके अध्यक्ष धर्मराज बड़े धीर हैं और सम्पूर्ण जगत्पर उनका शासन है। प्रभो ! कैसे कर्म किये जायँ कि वहाँ जाना न पड़े।

वैशस्पायनजी बोले—राजन् ! इस विपयमें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, सुनो | जिसे सुनते ही मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। प्राचीन समयमें उदालक नामक एक वैदिक महर्षि थे। उनका निकिता नामका एक तेजस्त्री योगाभ्यासी पुत्र था। संयोगका उसके पिता उदालकने एक दिन रोषमें आकर अपने इस परम-धार्मिक पुत्रको शाप दे दिया—'दुर्मते! तुम यमराजकी पुरीमें चले जाओ।' इसपर निकेताने कुछ क्षण विचार कर फिर बड़ी नम्रतासे पिता उदालकसे कहा—'पिताजी! आप धार्मिक पुरुष हैं। आपकी बात कभी मिथ्या नहीं हुई है। अतः मैं इसी समय आपकी आज्ञासे बुद्धिमान् धर्मराजकी सुरम्य नगरीमें जाता हूँ।'

अब उदालक परचात्ताप करते हुए कहने लगे— 'तुम मेरे एक ही पुत्र हो । तुम्हारा दूसरा कोई भाई भी नहीं है । मैंने कोध किया, इससे मुझे अर्थम, निन्दा अथवा मिथ्यावादी कहलानेका दोप भले ही लग जाय, परंतु कस ! अब तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिये, जिससे मेरा उद्धार हो जाय । मैंने तुम-जैसे सदा धर्मका आचरण करनेवाल पुत्रको जो शाप दिया, वह ठीक नहीं किया । तुम्हें यमपुर्ग जाना उचित नहीं है । उस पुरीके राजा वैयस्तत देव हैं ।

महान् यशस्त्री राजा रोपके कारण कभी भी तुम्हें

यदि तुम स्वेच्छासे भी वहाँ चले जाओगे तो वे

आने नहीं देंगे। पुत्र ! तुम्हें देखना चाहिये कि अपने कलके भविष्यका संहार करनेवाला मैं प्राय: नष्ट हो रहा हूँ । नरकका एक नाम ( पुत् ) है । उससे

त्राण देनेके कारण लड़केको 'पुत्र' कहते हैं। अतएव लोग इस लोक तथा परलोकके लिये पुत्रकी कामना करते हैं। संतानहीन न्यक्तिका किया हुआ हवन, दिया

हुआ दान, तप की हुई तपस्या तथा पितरोंका तर्पण---प्रायः ये सब-के-सब व्यर्थ हो जाते हैं।

'पुत्र ! मैंने सुना है कि सेवा-परायण शूद्र, खेतीसे जीविका चलानेवाला वैश्य, धनकी रक्षा करनेवाला राजसमूह, उपासना-कर्ममें निरत ब्राह्मण, महान् तप करनेवाला तपस्वी अथवा उत्तम दान करनेवाला कोई दानी व्यक्ति भी यदि संतानहीन है तो वह खर्ग प्राप्त नहीं कर सकता । पुत्रसे पिताको, पौत्रसे पितामहको और प्रपौत्रसे प्रपितामहको परम आनन्द प्राप्त होता है।

अतएव में अपने वंशकी बृद्धि करनेवाले तुम-जैते पत्रका

त्याग नहीं करहँगा। मैं इसके लिये याचना करता हूँ,

तुम यमपुरी न जाओ।' चैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! मुनिवर उदालककी बात सुनकर निचकेताने कहा--'पिताजी ! आप विषाद न करें। मैं पुन: यहाँ छीटकर वापस आऊँगा और

आप मुसे निश्चितरूपसे पुनः देख सर्केंगे । सारा संसार जिनको नमस्कार करता है, उन दिन्य पुरुष धर्मराजका दर्शन करके में पुन: यहाँ निश्चय ही लौट आऊँगा। मुझे गृत्युसे विल्डुल भय नहीं है। पिताजी ! सत्यमें बड़ी शक्ति हैं, वह सत्य खर्गकी सीड़ी है। सूर्य भी सत्यके बळपर ही तपते हैं। अग्निको सत्यसे ही दाहकता-शक्ति प्राप्त हुई है । सत्यपर ही पृथ्वी टिकी हैं । सत्यका पानन करनेके डिये ही समुद अपनी मर्यादाका

व्यक्तिमम् नहीं करता है। जगत्का हित करनेके छिये

सबकी प्रतिष्ठा है। खर्ग और धर्म—ये सभी सत्यके रूप हैं। सत्यके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। पिताजी ! मैंने तो ऐसा सुना है कि सत्यसे सब कुछ

ही सामवेद सत्यमन्त्रोंका गान करता है। सत्यपर ही

मिल सकता है और यदि उसका परित्याग कर दिया गया तो कोई भी उत्तम वस्तु हाथ नहीं लग सकती। 'ब्रह्माजीने भी सृष्टिके आरम्भमें यत्नपूर्वक सत्यकी दीक्षा ही थी। सत्यका आश्रय लेकर ही और्वमुनिने

अग्निको बड्वामुखमें फेंक दिया था । पिताजी ! प्राचीन समयमें सर्वशक्तिसन्पन्न संवर्तने देवताओंपर कृपा करनेके लिये सम्पूर्ण लोकोंको आश्रय दिया था। पातालमें निवास करनेवाले बलिने भी सत्यके रक्षार्थ ही बन्धन स्वीकार किया था । सैकड़ों शिखरोंसे शोभा पानेवाला महान विन्ध्यपर्वत बढ़ता जा रहा था । सत्यका पालन

करनेके लिये बढ़नेसे रुक गया । सम्पूर्ण चर और

अचरसे सम्पन्न यह जगत् सत्यसे ही शोभा पाता

है । गृहस्य, वानप्रस्थी एवं योगियोंके

उत्तम दश्यमान (पालनीय ) धर्म हैं तथा हजार अश्वमेध यज्ञोंका जो धर्म है, उसकी यदि सत्यसे तुलना की जाय तो सत्य ही सबसे बढ़व,र सिद्ध हो सकता है। सत्यसे धर्मकी रक्षा होती है और रिक्षत धर्म प्राणियों-की रक्षा करता है। अतएव आप इस समय सत्यकी रक्षा कीजिये । सुत्रत ! इस प्रकार कहकर ऋषि-पुत्र नचिकेता

यमराजकी उत्तम पुरीको चल पड़ा। तप एवं योगके प्रभावसे शीघ्र ही यमपुरी पहुँच गया। पहुँचनेपर यमराजने उसका यथोचित खागत-सत्कार किया और कुछ ही दिनों बाद उसे वहाँसे वापस होनेकी सम्मति दे दी और फिर वह ऋषिकुमार घर आ गया । वापस आये हुए पुत्रको देखकर उदालकमुनिने उसे दोनों बाँहोंमें भरकर इातीसे लगा लिया । उसका सिर स्वा । उस समय अपार हर्षके कारण पृथ्वी और भाकाशमें भी हर्षध्वनि

होने लगी।

उदालकने उससे पृछा---'वत्स फिर यमपुरीमें तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुँचायी गयी ? ात समय यमपुरीसे छोटे नचिकेताको देखनेके छिये हाँ ऋषि, मुनि और बहुत-से देवता भी पधारे। न ऋषियोंमें बहुत-से नंगे थे। अनेक ऐसे थे, ानका पत्थरसे कूटकर अन्न खानेका खभाव था। इत-से ऋषि पत्थरसे कृटकर अन्न मक्षण करते थे। इतोंने मौनत्रत धारण कर रखा था। कुछ ऋषि पीकर रह जाते थे। अनेक ऋषियोंका यम अग्निसेवन था, उस व्रतके व्रती ऋषि धुआँ पीकर । रह जाते थे । समस्त समुदाय उस ऋषिकुमारके चारों रि खड़े हो उसे देखने लगा । कुछ ऋषि वैठे थे और छ खड़े थे । वे सभी शान्त, शिष्ट, अनुशासित एवं ालीन थे । उन सभी ऋषियोंने वेदान्तका साङ्गोपाङ्ग ध्ययन किया था । जब प्रथम बार यमलोकसे आये हुए उनकी दृष्टि पड़ी, तो उनमेंसे कुछ घवड़ा-से गये । तथा कारण हान् कौत्हलसे प्रस्त थे। साथ ही उनके हृदयोंमें ऋषियोंके मनमें बेचैनी र्ष भी भरा था । बुछ त्पन्न हो गयी तथा कुछ लोग संदेहास्पद रनेमें संलग्न थे । फिर उन ऋषियोंने तपके महान् धनी रृषिकुमार निचकेतासे एक साथ ही प्रश्न पूछना गरम्भ कर दिया।

त्रमियोंने उसे बार-बार सम्बोधित करके पूछा---वरंस ! तुम बड़े विज्ञ और गुरुके परम सेवक तथा

अपने धर्मपर अडिंग रहनेवाले हो। नचिकेतः सची वात बताओं कि यमपुरीकी तुमने कौन-सी विः देखी और सुनी हैं ! उपस्थित सभी ऋषियोंके इसे सुननेकी इच्छा है । तुम्हारे पिता र विषयको विशेषरूपसे सुनना चाहते हैं। तात! पूछनेपर यदि कोई गुप्त बात हो तो भी विशिष्ट । उसे स्पष्ट कर ही देना चाहिये । क्योंकि उस पुरी भयभीत रहते हैं-इस बातको प्रायः सभी जान इस मायाराज्यमें स्थित सम्पूर्ण जगत् छोभ एवं मोह अन्धकारसे व्याप्त है । चिन्तन तथा अन्वेषणकी तो होती रहती हैं; किंत जो हितकी बात चित्तपर नहीं चढ़ती । यमपुरीमें चित्रगुप्तकी शैली कैसी है ! पुन: उनके कथनका क्या ह मुने ! धर्मराज और कालका कैंसा खरूप है ! वहं रूपसे व्याधियाँ दृष्टिगोचर होती हैं ! कर्मविपाकका भी हम जानना चाहते हैं । और यह भी जानना हैं कि किस कर्मसे उससे छुटकारा हो सकता है

विप्रवर ! वहाँका जैसा दश्य तुम्हें दिखार्य हो अथवा श्रवणगोचर हुआं हो तथा तुमने निश्चित रूपसे जाना हो, वह सब-का-सब विस्ता यथावत् वर्णन करनेकी कृपा करो ।

वैशाग्यायनजी कहते हैं—जनमेजय ! नां महान् मनस्वी मुनि थे । महाराज ! जब ऋषियोंन इस प्रकार पृष्टा और उन श्रेष्ट मुनिपुत्रने जो दिया—अब मैं वह बताता हूँ, सुनो। (अध्याप १९३

# यमपुरीका वर्णन

निजकताने कहा—'सदा तपमें तत्पर रहनेवाले द्विज-भरो ! आपलोगोंको मैं यमपुरीका प्रसङ्ग बताता हूँ। जो असत्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियोंका वध करते हैं, जो ब्राह्मणकी हत्यामें तत्पर रहनेवाले एवं विश्वास- घाती हैं, जिनमें शठता, वृतन्त्रता तथा होछपन है, तथा जो दूसरोंकी खीका अपहरण करते और पापमें रत रहते हैं, वे यमपुरीको जात हैं। जो विन्दा करते, वैदिकमार्गपर आयात पहुंचाने,

फिर उदालकने उससे पृछा—'कस यमपुरीमें तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुँचायी गयी ? उस समय यमप्रीसे लौटे नचिकेताको देखनेके लिये वहाँ ऋषि, मुनि और बहुत-से देवता भी पधारे। ऋषियोंमें बहुत-से नंगे थे। अनेक ऐसे थे, जिनका पत्थरसे कूटकर अन्न खानेका खभाव था। बहुत-से ऋषि पत्थरसे कूटकर अन्न भक्षण करते थे। बहुतोंने मौनत्रत धारण कर रखा था। वुछ ऋषि वायु पीकर रह जाते थे । अनेक नियम अग्निसेवन था, उस व्रतके व्रती ऋषि धुआँ पीकर ही रह जाते थे । समस्त समुदाय उस ऋषिकुमारके चारों ओर खड़े हो उसे देखने लगा । कुछ ऋषि बैठे थे और कुछ खड़े थे। वे सभी शान्त, शिष्ट, अनुशासित एवं शालीन थे। उन सभी ऋषियोंने वेदान्तका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया था । जब प्रथम बार यमलोकसे आये हुए उनकी दृष्टि पड़ी, तो उनमेंसे कुछ घवड़ा-से गये ! तथा कारण भयके महान् कौत्हलसे प्रस्त थे। साथ ही उनके हृदयोंमें हुर्ष भी भरा था । कुछ ऋषियोंके मनमें बेचैनी उत्पन्न हो गयी तथा कुछ लोग संदेहास्पद करनेमें संलग्न थे । फिर उन ऋषियोंने तपके महान् धनी ऋषिकुमार नचिकेतासे एक साथ ही प्रश्न पूछना आरम्भ कर दिया।

ऋषियोंने उसे बार-बार सम्बोधित करके पूछा— 'वरंस ! तुम बड़े विज्ञ और गुरुके परम सेवक तथा

अपने धर्मपर अडिग रहनेवाले हो। नचिकेतः । तुम सची वात बताओ कि यमपुरीकी तुमने कौन-सी विशेषताएँ देखी और सुनी हैं ! उपस्थित सभी ऋषियोंके मनमें इसे सुननेकी इच्छा है । तुम्हारे पिता तो इस विषयको विशेषरूपसे सनना चाहते हैं । तात! हमारे पूछनेपर यदि कोई गुप्त वात हो तो भी विशिष्ट मानकर उसे स्पष्ट कर ही देना चाहिये । क्योंकि उस पुरीसे सभी भयभीत रहते हैं - इस बातको प्रायः सभी जानते हैं। इस मायाराज्यमें स्थित सम्पूर्ण जगत् लोभ एवं मोहजनित अन्धकारसे व्याप्त है । चिन्तन तथा अन्वेषणकी कियाएँ तो होती रहती हैं; किंतु जो हितकी बात है, वह चित्तपर नहीं चढ़ती । यमपुरीमें चित्रगुप्तकी कार्य-शैली कैसी है ! पुन: उनके कथनका क्या रूप है! मुने ! धर्मराज और कालका कैसा खरूप है ! वहां किस रूपसे व्याधियाँ दृष्टिगोचर होती हैं ! कर्मविपाकका खल्प भी हम जानना चाहते हैं । और यह भी जानना चहते हैं कि किस कमसे उससे छुटकारा हो सकता है!

विप्रवर ! वहाँका जैसा दृश्य तुम्हें दिखायी पड़ा हो अथवा श्रवणगोचर हुआं हो तथा तुमने जिसे निश्चित रूपसे जाना हो, वह सब-का-सब विस्तारपूर्वक यथावत् वर्णन करनेकी ऋपा करो ।

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! नियनिता
महान् मनस्वी मुनि थे । महाराज ! जब ऋषिपोंने उनसे
इस प्रकार पूछा और उन श्रेष्ट मुनिपुत्रने जो उत्तर
दिया—अब मैं वह बताता हूँ, सुनो । (अध्याय १९३-९४)

# यमपुरीका वर्णन

निजनेताने कहा—'सदा तपमें तत्पर रहनेवाले द्विज-वरो ! आपलोगोंको मैं यमपुरीका प्रसङ्ग बताता हूँ। जो असत्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियोंका वध करते हैं, जो ब्राह्मणकी हत्यामें तत्पर रहनेवाले एवं विश्वास- घाती हैं, जिनमें शठता, इतज्वता तथा छोड़पना भी है, तथा जो दूसरोंकी श्रीका अपहरण करते और मदा पापमें रत रहते हैं, त्रे यमपुरीको जाते हैं। जो नेटोंकी निन्दा करते, वैदिकमार्गपर आघात पहुँचाने, मीटा पीते, ब्राह्मणका वध करते, ब्याज उगाहते, कपट करते, माता-पिता और पित्रता स्त्रीक्षा त्याग करते हैं, वे नरकमें जाते हैं। जो गुरुसे द्वेष करते, बुरे आचरणका पालन करते, कपटभरी बातें बोलते, दूतका काम करते, गृह-प्रामकी सीमा ध्वंस करते तथा व्यर्थ ही फल-फूल तोड़ते रहते हैं, जो पित्रतापर दया नहीं करते तथा पापी, हिंसक, व्रत-मञ्जक, सोमिवकयी, स्त्रीके ही अधीन रहते हैं, जिन्हें झूठ बोलनेकी आदत है तथा जो द्विज होकर वेद बेचते हैं, जो घर-घर नक्षत्रकी सूचना देते हैं, वे नरकमें जाते हैं और वहाँ अपने बुरे कर्मोका फल भोगते हैं।

वैराम्पायनजी कहते हैं—'राजन् ! जब उन परम तपस्त्री मुनियोंने निवकेताके मुखसे इस प्रकारकी बातें सुनीं, तब उनके आश्चर्यकी सीमा न रही । अतः वे उससे पुनः पूछने लगे ।

ऋषियोंने कहा—'मुने! तुम बड़े ज्ञानी पुरुष हो। तुमने यमपुरीमें जो कुछ देखा है, वह सभी हमें बतानेकी कृपा करो। विद्वानोंका कहना है कि सूक्ष्म-शरीर यमयातनाके अनेक क्रेश भोगने, आगसे जळाने तथा अल्लोंसे काटनेपर भी नष्ट नहीं होता। विद्रा! वैतरणी नदीका क्या रूप है! तथा उसमें कैसा जळ बहता है! रौरव नरककी कैसी स्थिति है! अथवा क्टशाल्मिलका क्या रूप है! यमराजके दूत कैसे हें! उनका क्या कार्य है! और उनमें कैसा पराक्रम है! उनका क्या कार्य है! और उनमें कैसा पराक्रम है! वहाँके दूत किस प्रकार कार्यमें उचत रहते हैं! और उनका कैसा आचार है! उनके अपूर्व तेजसे आच्छन हो जानेक कारण प्राणी प्राय: अचेत-सा हो जाता है। प्राणीके द्वारा समय-समयपर दोप होते रहते हैं। वह रज-तमसे भरा रहता है, अत: वैर्य भी उसका साथ नहीं देता। यह किसकी माया

संसारके चकाचौंधमें विह्वल रहते हैं १ वह व्यक्ति मूर्जताके कारण पाप करते हैं और उसके खरूप उन्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं । वत्स ! यमपुरीमें जाकर सभी बातें खयं देखी हैं, अतः बतानेकी कृपा करो ।'

वैश्वस्पायनजी कहते हैं—'राजन् ! उन ऋषियोंका अन्तःकरण अत्यन्त पिनन्न था। उनकी सुननेके पश्चात् बोलनेमें परम कुशल निचकेताने बातोंका स्पष्टीकरण करते हुए कहा—'द्विजव धर्मराजकी वह पुरी दो पिरखाओंसे घिरी और सोनेसे एक हजार योजनमें फैली हुई है तथा अङ्गलिकाओं दिव्य भवनोंसे सुशोभित है। उसमें कहीं तो भं युद्ध और कहीं संघर्ष चलता है और कहीं प्राणी ि होकर बँघे पड़े हैं। वहाँ पुष्पोदका नामकी एक नदी जिसके तटपर अनेक प्रकारके वृक्ष हैं। उसकी सीर्म सोनेकी तथा बालुकाएँ सुवर्ण-जैसे रंगवाली हैं।

'वहाँ वैवस्ति नामकी एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी है। यह नदी वहाँकी सभी नदियोंमें पवित्र श्रेष्ठ मानी जाती है। वह परम रमणीय स पुरीके मध्यमें इस प्रकार विचरती है, मानो इ अपने पुत्रकी रक्षामें तत्पर हो। उसका जल स लिये सुखदायी तथा मनको मुग्ध करनेवाला वह नदी सदा दिन्य जलसे भरी रहती है। इ एवं चन्द्रमाके समान सफेद रंगवाले हंस आनन उमंगमें उसके तटोंपर निरन्तर यूमते रहते हं जिनका आकार तथा रंग वड़ा आकर्षक है तथा जिनकािंकाएँ तपाये हुए सुवर्णके समान चमकती हैं, रमणीय कमलोंसे युक्त वह नदी वड़ी ही मने दिखायी पड़ती है। सुवर्णनिर्मित सीढ़ियोंके क

हैं। उसके तटवर्ती वृक्षोंपर फूलों एवं फलोंका कभी भी अभाव नहीं होता। भूलोकमें जो मनुष्योंके द्वारा पितरोंके लिये जल दिये जाते हैं, उन्हींसे उस नदीका यह सुन्दर रूप बन गया है। उस नदीके तीरपर अनेक कॅंचे भवनोंकी पड्डियाँ हैं, जिनकी आभासे उसकी रमणीयता बहुत अधिक बढ़ गयी है।

'यह पुरी अनेक प्रकारके यन्त्रों, प्रकाशके साधनों तथा अन्य आवश्यक उपकरणोंसे भी परिपूर्ण है। देवताओं, ऋषियों और धर्मपर दृष्टि रखनेवाले मनुष्योंके लिये यहाँ प्रथक-पृथक निवास बने हैं। यहाँके गोपुर ऐसे प्रकाशमान हैं, मानो वे शरद् ऋतुके मेघ ही हों। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्योंका इन्हीं दरवाजोंसे प्रवेश होता है। अग्नि एवं धूपके यहाँ सभी दोप शान्त हो जाते हैं, पर इस पुरीके दक्षिणका द्वार अत्यन्त भयंकर एवं लौहमय है, जो आतपादिसे सदा संतप्त रहता है । जो पापमें रत हैं, दूसरोंसे रात्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं तथा दूषित खमाववाले हैं, उन महान् पापियोंके लिये 'औदुम्बर', 'अवीचिमान्' तथा 'उच्चावच'नामकी खाइयाँ बनी हैं । यमपुरीके पश्चिम फाटकके पास तो आगकी लपटें निरन्तर वठती रहती हैं। पापी जीवोंका इसी मार्गसे प्रवेश होता है।

'उस परम रमणीय पुरीमें एक ओर सर्वोत्कृष्ट सभाभवनका भी निर्माण हुआ है, जिसमें सब प्रकारके (त्नोंका उपयोग हुआ है। धार्मिक और सत्यवादी व्यक्तियोंसे उसके सभी स्थान भर गये हैं। जिन्होंने क्रोध और छोभपर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो वीतराग एवं सपस्वी हैं—वह सभा ऐसे धर्मात्मा-महात्माओंसे भरी रहती है । इस सभामें -- प्रजापति-मनु, मुनिवर व्यास, अत्रि, औदालिक, असीम पराक्रमी महर्षि आपस्तम्ब, बृहस्पति, शुकाचार्य, गौतम, महातपा शङ्ख, लिखित, अङ्गिरा मुनि, भृगु, पुलस्य तथा पुलह-जैसे ऋपि-मुनि-महाराज भी विराजते हैं। इनके अतिरिक्त भी धर्मके प्रपाठकोंका समुदाय वहाँ विचार करता है ।

'द्विजवरो! यमराजके पार्श्ववर्ती अनेक ऐसे ऋ जो छन्दःशास्त्र, शिक्षा, सामवेदका पाठ करते र तथा धातुवाद, वेदवाद और निरुक्तवाद करनेवाले कमी नहीं है । विप्रो ! धर्मराजके भवनपर कथाओंका प्रवचन करनेवाले बहुत-से ऋपिये पितरोंको भी मैंने देखा है ।

'ऋषियो ! वहाँ एक कल्याणमयी देवीका भी मुहे हुआ है जो मानो सभी तेजोंकी एकत्र राशि-सी है यमराज दिन्य गन्धों और अनुलेपनोंसे उसकी पूज हैं। समस्त संसारका उद्भव-पालन-संहार उसीके है । विश्वकी गतियोंमें उसे ही सर्वोत्तम गति कह विज्ञ पुरुषोंका कथन है कि किसी भी कर्तव्य स इतनी शक्ति नहीं है, जो उसका सामना कर सके। समस्त प्राणी त्रस्त हो जाते हैं, वह काल भी वहाँ रूपमें विराजमान है । यह काल प्रकृतिका सहयोग अत्यन्त भयंकर, क्रोची तथा दुर्विनीत वन जाता उसमें अथाह बल एवं तेज है। वह न कभी बूदा है और न उसकी सत्ता ही समाप्त होती है । उसका तिरस्कार नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि चन्दन तथा अनुलेपन उसकी भी शोभा बढ़ा रहे उसके सहवासियोंमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे, जो गीत हँसते और सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्साहित करनेमें थे । उन्हें कालका रहस्य ज्ञात था और उसकी सम वे समर्थक थे।

'धर्मराजकी पुरीमें क्प्पाण्ड, यातुधान तथा भक्षी राक्षसोंके भी अनेक समृह हैं। किसीके एव किसीके दो पैर, किसीके तीन पैर तथा किसीके पैर हैं। वहाँ एक वाह, दो बाह, तीन वा छोटे-बड़े कान, हाथ-पैरवाले भी हैं । हाथी, थोड़े. शरम, हंस, मोर, सारस और चनवान प्रमृति पक्षियों—इन सभीसे यहराजकी पुरी परम शोभापा त (अध्याय १९५-

### यम-यावनाका करूप

मिं के दान हिजारों ! जब मैं यमपुरीमें पहुँचा तो उस प्रेतपुरीके अध्यक्ष यमराजने मुझे एक मुनि मानकर आसन, पाद्य एवं अर्घ्य अर्पणपूर्वक मेरा सम्मान किया और कहा—'मुने ! यह मुवर्णमय आसन है, आप इसपर विराजिये ।' वे मुझे देखते ही परम सौन्य वन गये थे।

फिर मैंने उनकी स्तुष्ति करते हुए कहा— 'महाभाग! आप ही आदमें धाता और विधाताके रूपसे दिखायी देते हैं। पितृसमूहमें आप प्रधान देवता हैं। वृषमखरूप होनेसे आपको चतुण्पाद कहा जाता है। आप काल्झ, कृतझ, सत्यवादी एवं दहनती हैं। प्रेतोपर शासन करनेवाले धर्मराज! आपको निरन्तर नमस्कार है। प्रभो! आप कर्मके प्रेरक, भूत, भविष्य एवं वर्तमानमें विराजमान हैं। श्रोमन्! आपसे ऐसा प्रकाश फैल रहा है, मानो दूसरे सूर्य ही हों। आपको नमस्कार है। प्रभविष्णो! हव्य और कव्य पानेके अधिकारी आप ही हैं। आपकी आज्ञासे व्यक्ति कठोर तपस्या, सिद्धि एवं व्रतमें सदा तत्यर होकर पापोंसे छुटकारा पा जाता है। आप धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ, कृतझ, सत्यवादी तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितैभी हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! ऋषिपुत्र निव-केताके मुखसे ऐसी स्तुति सुनकर धर्मराज अत्यन्त संतुष्ट हो गये और ऋषिकुमारसे उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट करना आरम्भ किया ।

यमराजने कहा—अनघ ! तुम्हारी वाणी यथार्थ एवं परम मधुर है । मैं इससे अतिशय संतुष्ट हूँ । अव तुम्हें दीर्घायुष्य, नीरोगता अथवा—अन्य जो कुछ भी अभीट हो, वह मुझसे माँग छो ।

ऋषिकुमार निचकेताने कहा—'प्रभी ! आप यहाँ-दे स्विष्ठाता हैं । महाभाग ! मैं जीना-मरना—कुछ नहीं चाहता । बाप सदा सम्पूर्ण प्राणियोंके हि संलग्न रहते हैं । भगवन् ! यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आपके देशको मैं म माँति देख सकूँ । पापात्माओं और पुण्यात्माओंकी गित है—प्रायः वह सभी यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है राजन् ! आप यदि मेरे लिये वरदाता बनना चा हैं, तो मुझे ये सभी दिखानेकी कृपा करें । आ कार्यदी न्यवस्था करनेमें कुशल एवं ग्रुभचिन्तक चित्रगुस हैं, उन्हें भी दिखाना आपकी कृपापर निर्भर हैं

इस प्रकार मेरे कहनेपर महान् तेजस्ती यमरा ने द्वारपालको आज्ञा दी—'तुम इस ब्राह्मणको सर्माः रूपसे चित्रगुप्तके पास ले जाओ । उन महाबाहुसे कह कि इस ऋषिकुमारसे वे मृदुताका न्यवहार करें समयोचित अन्य सभी बातें भी उनसे बता देना।'

द्विजवरो ! जब यमराजने दूतको आज्ञा दी, उसने तुरंत मुझे चित्रगुप्तके पास पहुँ चाया । मुझे देख चित्रगुप्त अपने आसनसे उठ गये । वस्तुस्थितिका विकरके उन्होंने कहा—'मुनिवर ! आपका खागत ! आप इच्छानुसार यहाँ पधारिये ।' और फिर उन्हें अपने दूतोंसे कहा—'दूतो ! तुम लोग सदा मेरे मा अनुसार आचरण करते हो । तुम इन्हें यमपुरी इस प्रविखलाओ कि कोई जान भी न सके । इन्हें सदी, गमुख अथवा प्याससे भी क्लेश न हो ।'

ऋषिकुमार निचकेता कहते हैं — द्विजवरो! नि गुप्तकी आज्ञासे द्तोंके साथ जब मैं वहाँ पहुँचा देखा कि अनेक दूत वड़ी उतावळीके साथ इघर-उ दौड़ रहे थे। वे किसीको पकड़ते तथा किर्ह प्रहार करते, पापियोंको वाँघते, आगमें जळाते र ढंडोंसे बार-बार पीटते थे। कितनोंके सिर छट थे गौर कई भयंकर चीत्कार कर रहे थे. पर व

उनका कोई रक्षक न या । ऐसे ही बहुत-से प्राणी छान्यकारपूर्ण अगाध नरकर्मे पच रहे थे। कुछ प्राणी नरकोंमें पकाये जाते थे, जिनसे अग्निके छिये ई धनका काम किया जा रहा था। जो अधिक पापकर्मी थे, वे प्राणी खीळते हुए घृत, तेळ एवं धार वस्तुवाले नरकमें गिरे थे । उनकी देह खौळते हुए घृत, तेल एवं क्षार पदार्थों से जलायी जा रही थी । भयंकर ज्वाळाओं से उनकी देह जल रही थी । अपने कर्मोंके अनुसार यत्र-तत्र विवश होकर वे रो रहे थे । कितने प्राणी तो तिलकी भाँति कोल्हमें डालकर पेरे जा रहे थे। उन पापात्मा प्राणियोंके रुधिर, मेदादिसे एक दुस्तर वैतरणी नदी प्रकट हो गयी थी। उस भयंकर नदीमें फेनमिश्रित रुधिर भँवरें उठने लगीं । हजारों दूत ऐसे दृष्टिगोचर हुए, जो पापियोंको शूलकी नोकपर चढ़ाते और खयं चढकर उन जीवोंको अत्यन्त भयंकर वैतरणी नदीमें फेंक देते थे । वह नदी अत्यन्त उष्ण रुधिरों तथा फेनोंसे भरी थी। उसमें अनेक सर्प थे, जो वहाँ पड़े हुए प्राणियोंको डँसा करते थे। उस नदीसे बाहर होना किसीके वराकी बात न थी। वे उस रुविरमय जलमें हुवते और उतराते थे। उनके मुखसे वमन हो रहा था । उन्हें उनका कोई रक्षक नहीं मिलता ।

वहाँ बहुत-से ऐसे प्राणी भी थे, जिन्हें दूतोंने 'कूट-शाल्मिल' नामके वृक्षपर लटका दिया था। उस वृक्षमें लोहेके असंख्य काँटे थे। दूतोंद्वारा तलवारों और शक्तियोंसे बार-बार उनपर प्रहार हो रहा था। उस वृक्षकी शाखाएँ रोमाञ्च-कारी थीं। उनपर लटके हुए हजारों पापी जीवोंको मैंने देखा है। कूष्माण्ड और यातुधान—ये यमराजके अनुचर हैं। इनकी आकृति वड़ी लम्बी है। इन्हें देखते ही प्राणी डर जाते हैं। तीखे काँटोंसे भरे हुए शाल्मिलवृक्षकी शाखाओंपर ये बड़ी शीवतासे चढ़ते और नि:शङ्

करने ळगते थे। वे क्रू॰माण्ड प्रमृति प्राणियों उनके मांस खानेमें तत्पर हो जाते। कार जाति भयंकर राक्षसकी है। पापियोंके म प्रकार खाने छगते थे, मानो बंदर कुक्षे रहे हों । जैसे मनुष्य वनमें आ फल खाता है, ठीक वैसे ही लंबे मुख दुर्धर्ष वे कूष्माण्ड आदि राक्षस उन प्राणियोंको अपने उदरमें पहुँचा देते वे बृक्षपर ही उन पापी प्राणियोंको और जब केवल हिंदुयों बच जाती थीं, जीवोंको जमीनपर फेंक देते थे। पृथ्वीप के पश्चात् वनवासी जानवर झट वहाँ आते बचा-खुचा मज्जा-मांस रहता, उसे पुनः वे चू थे। फिर भी अवशिष्ट कर्मोंका क्रम यथाशीय चल था। वहाँ कभी पत्थरों और धूलोंकी वर्षा होती है घवड़ाकर कितने पापात्मा प्राणी वृक्षके नीचे ज वहाँ भी उनके शरीरमें आग लग जाती है। व जोरसे भागनेका प्रयास करते हैं, किंतु दूत उन्हें । के साथ पकड़कर बाँच लेते हैं। भयंकर स्थानोंमें द्वारा पचाये जाते हैं। वे दु:खी प्राणियोंसे कह तुम सभी कृतव्न, लोभी थे और परायी बि करते थे । तुम्हारे मनमें सदा पाप वसा रह तुमने कोई भी सुकृत नहीं किये। तुम सदा निन्दा किया करते ये । इस यातना-भोगके जब तुम्हारा जगत्में जन्म होगा तो वहाँ भी होगी, क्योंकि पाप-कर्म करनेवाले प्राणी पुन दरिद्दुत्होंमें जन्म पाते हैं। जो सदाचारी हैं। भाषण करते, प्राणियोंपर दया रखने हैं, ने कुळमें जन्म पाते हैं । उनके मनमें फिसी चिन्ता नहीं रहती । वे इन्द्रियोंको बशर्गे ए माधना करते हुए एन्त्ये एरमगितको प्राप्त हो र

मचिकेताने कहा—दिजवरो ! यमपुरीमें एक ऐसा भी स्थान है, जहाँ लोहेके काँटे बिछे हैं और सर्वत्र अन्ध-कार ही अन्धकार फैला रहता है । उसकी स्थिति बड़ी विषम है । वहाँ कुछ पापाचारी प्राणी पड़े हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे हैं, जिनके पैर कट गये हैं। अधिकतर विना हाथ और सिरके हैं। उसी यनपुरीमें ठोहेकी बनी हुई एक स्त्री है, जिसका शरीर अग्निके समान जळता है । उसकी भाकृति बड़ी भयंकर है । जब घर किसी पापी पुरुवके अङ्गसे अपना अङ्ग सटाती है तो जलनेके कारण वह भागने लगता है। तद वह भी उसके पीछे दौड़ती और कहती है —'अरे पापी !मैं तेरी बहन थी। ऐसे ही अन्य लियाँ भी हैं, जो कहती हैं-में तेरी पुत्रनधू थी । अरे मूर्ख ! मैं तेरी मौसी थी, मामी थी, कुआ थी, गुरुपत्नी थी, मित्रकी भार्या थी, भाई तथा राजाकी स्त्री थीं। श्रोत्रिय बाह्मणोंकी पत्नी होनेका मुझे सौभाग्य मिला था । उस समय तूने हमसे बलात्कार किया था । अब त् इस छेशसे बच नहीं सकता। अरे निर्लज ! अब विपत्तियोंसे घबड़ाकर भागता क्यों है ! दुष्ट ! मैं तुझे अवश्य मार डाळूँगी । तूने जैसा काम किया है, उसका अन फल भोग ।

हिजनरो ! फिर बाघ, सिंह, सियार, गदहा, राक्षस, हिंसक जन्तु, कुत्ते और कौने उन पापियोंको अपना प्राप्त बनानेमें तत्पर हो जाते हैं और पमराजके दूत उन्हें 'असिपन्न-वन' और 'तालवन'संज्ञक नरकोंमें फेंक देते हैं । वहाँ धुआँ और ज्वालाओंसे परिपूर्ण दावानलकी माँति धायँ-धायँ अग्नि जलती रहती है । जब पापात्मा प्राणियोंको अग्निकी ज्वालाएँ असव्य हो जाती हैं, तब ने हुआंके नीचे विश्राम करनेके लिये चले जाते हैं । वहाँ तलवारके समान पत्रोंसे उनका शरीर हिद कठता है । फिर तो लिन-मिन्न होने, जलाये पाने तथा वरी सरह मह लानेके ज्वाला के ज्वाले

रहते हैं । पीड़ासे मर्माहत होकर ये चिल्लाने का हैं। व्यक्तिपत्र और तालवन नामवाले नरकोंके फाटर पर महारथी वीर पहरा करते हैं। उनके क्रफ भयंकरता अवर्णनीय है।

वित्रो ! भैंने यमपुरीमें यह भी देखा कि वहाँ अने पक्षी अग्निकी ज्वालाके समान जलानेकी शक्ति रखते हैं उनके शब्द अत्यन्त तीक्ष्ण एवं कर्करा होते हैं। उनका स्प होते ही प्राणी जलने लगते हैं। उनके चाँच ऐसे मानो छोहेके बने हों, कहीं अत्यन्त भयंकर वाशेंका हुंड है कहीं मांसमक्षी कूर कुत्तोंकी टोळी है तथा अने हिंसक जानवर क्रोधमें भरकर पापी प्राणियोंको खा र हैं । एक जगह 'असिताळवन' भाखुओं और हाथियों खचाखच भरा है। यभपुर में मेघ हडिडयों, पात्राणों, रुधि और अश्मखण्डोंकी भी वर्षा करते हैं । उस समय पा प्राणी उनसे आहत होकर उछछते-दौड़ते हैं और भाग हैं। अत्यन्त आहत हो जानेके कारण उनके मुँह दारुण शब्द निकलते रहते हैं। प्रत्येक प्राणी कहा है—हा! अब मैं मारा गया। उनके करुण क्रन्दन सभी दिशाएँ व्याप्त हो जाती हैं। कहीं कोई रोत है, कहीं कोई बुरी तरहसे छिदा है, कहीं कोई मे पत्थरोंसे दबा है तथा कहीं कोई उठनेका प्रयास करत है । सर्वत्र हाहाकारपूर्ण अत्यन्त करूण घुनायी पड़ता है।

ऋषिकुमार निचकेता कहते हैं — दिजबरो! तह महातस, रीरव, महारीरव, सप्तताल, कालसूत्र, अन्यकार करीषगर्त, कुम्भीपाक तथा अन्यकाररव—ये दस प्रसि मर्यकर नरक हैं, जिनमें उत्तरोत्तर दुगुना, तिगुना के दसगुना क्लेश है; यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। प्रेत यहाँ दिन-रात मार्गपर चळते रहनेपर यमपुरी पहेंचते हैं। दुखिये का दुःख कप्तशः बढ़ता ही जाता है। मार्गमें तथा वर

नहीं है । दु:ख-ही-दु:ख आ घेरता है । कोई उपाय नहीं जिससे थोड़ा भी सुख मिले। पितारसे सम्बन्ध छूट जाता है। पाँचों भूत अलग हो जाते हैं। उसकी पृतक या प्रेत संज्ञा हो जाती है । इस दुःखका महीं-अन्त मिळ जाय-यह असम्भव-सी बात है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये सुखके साधन हैं । किंतु इनके रहनेपर भी वहाँ उस जीवको कुछ भी सुख नहीं मिळ सकता । दु:खकी अन्तिम सीमापर पहुँचे हुए व्यक्ति-को शरीर एवं मन:सम्बन्धी अनेक क्लेश-कष्ट देते एहते हैं। कहीं छोहेके वने हुए तीखे काँटों तथा अत्यन्त तपती हुई बालुकाओंसे भरी पृथ्वीपर उसे पैर रखना पड़ता है। धधकती आगकी माँति जीभवाले अनेक पक्षी आकाशमें भरे रहते हैं । अतः उसे वहाँ भी ऋष्टका सामना करना पड़ता है। भूख और प्यासकी मात्रा चरम सीमापर पहुँच जाती है। ऐसी स्थितिमें यदि कहीं पानी मिलता है तो वह भी अत्यन्त गरम। कहीं ठंडा मिला तो उसकी शीतलता भी मात्रासे अति अधिक । जब पापात्मा प्राणी पानी पीनेकी इच्छा करता है राक्षस उसे तालावपर ले जाते हैं। हंस एवं सारससे भरे हुए उस तालाबकी कमल और कुमुद शोभा बढ़ाते रहते हैं। प्राणीको जल पीनेकी उत्कट इच्छा रहती है। अतः दौड़कर वहाँ चले जाते हैं, पर वहाँका जल अत्यन्त संतप्त रहता है। उसमें जाते ही उनके मांस पक जाते हैं और राक्षसोंकी उदरपूर्तिका वह साधन वन जाता है। फिर जब पापी व्यक्ति क्षार जलवाले महान् हृदमें गिराया जाता है, तब उसमें रहनेवाले अनेक मगर-मच्छ उसे खाने लगते हैं। कुछ समय यों व्यतीत होनेके बाद प्राणी किसी प्रकार वहाँसे भाग जाते हैं। इसी प्रकार 'श्रङ्गाटकवन'नामक नरकमें सियारोंका जत्था घूमता रहता है । अत्यन्त जलती हुई वालुओंसे वहाँकी भूमि भरी है। अतः पापकर्मके परिणामसक्य वे प्राणी उन नरकोंमें जळते, छिदते,

कटते, मरते, गिरते तथा पिटते रहते हैं । रत ही नहीं, वहाँ सपीं एवं बिच्छुओंके समान दुः। दायी बहुत-से कुत्ते भी उन्हें काँटते एहते हैं। दुर्भर्ष कुत्तोंकी आकृति काले और साँवले रंगकी जो सदा क्रोधके आवेशमें रहते हैं। यहीं 'कूटशालां नामक एक दूसरा नरक भी है, जो काटोंसे परिपूर्ण है यमराजके दूत उसमें नारकी जीवको वसीटते रहते है जब केवळ उसकी हुड़ी शेष रह जाती है, तब र अन्यत्र मेजते हैं । वहाँ करम्भवालुका नामकी एक न है, जिसकी चौड़ाई सौ योजन है। वैतरणी नदी विस्तार पचास योजन है और वह पाँच योजन गहरी है इसमें त्वचा, मांस और हड़ीको छिन्न-भिन्न करनेव बहुत-से हिंसक केकड़े निवास करते हैं, जिन दन्तावली वज्रकी तुलना करती है । वहाँ धनुः समान आकारवाले उल्लुओंका समाज विच रहता है। उनकी वजाकार जिह्वाएँ हिरुयोंको खण्ड-ख कर देती हैं। वे बड़े विषेत्रे, महान् क्रोधी, अत्य भयंकर तथा सबके लिये अति असहा हैं। व कठिनाईके साथ उस नदीको पार करनेके पश्चात् प योजन कीचड़का मार्ग तय करना पड़ता है। कुछ प्राणी समतल जमीनपर पहुँचते हैं, पर वहाँ भी उ ठहरनेका न कोई मकान मिलता है और न कोई आश्रा

वैतरणीसे द्र कुछ दक्षिण दिशामें तीन योः ऊँचा एक वटका बृक्ष है । उससे संप्या-कार्य बादलकी तरह सदा ही प्रकाश फैंछता रह है । उसके आगे यमचुल्ली नामकी नदी जिसकी गहराई तीन योजन है ।

उसके आगे हों योजनकी दूरीमें फीला हुआ 'शुल्ल' नामक नरक है, जिसका आकार पर्वतका है। वहाँ पीर्व लिये कोई स्थान नहीं है। वहाँ सर्वत्र केवल पत्यर-धी-या है। यहाँ 'शृजाटकवन'में तरह-तरहकी धार्से हैं काटनेवाली नीले रंगकी मिक्खयाँ उस विशाल वनके प्रत्येक भागमें विचरती रहती हैं । उस समय पापी प्राणीका आकार कीड़े-जैसा रहता है । हिंसक मिक्खयाँ उसपर आक्रमण करके काटने लगती हैं । यहाँ वह देखता है कि उसके माता, पिता, पुत्र तथा स्त्री आदि सभी जन चारों ओर बन्धनमें पड़े हैं और उनकी आँखोंसे आँसूकी

धारा गिर रही है। अचेत पड़े हैं। होश आनेपर कहते हैं—'पुत्र! रक्षा करो, रक्षा करो।' फिर रोने लगते हैं। ऐसी स्थितिमें यमराजके दूत लाठियों, मुद्ररों, डंडों, घुटनों, वेणुओं, मुक्कों, कोड़ों और सर्पाकार रिस्सियोंके द्वारा उसे पीटते हैं, जिससे वह प्राणी सर्वथा मूर्न्छित-सा हो जाता है। (अध्याय १९८-२००)

## राक्षस-यमद्त-संघर्ष तथा नरकके क्लेश

ऋषिपुत्र निचकेता कहते हैं—विप्रो ! एक बार जब सभी दूत थककर कामसे ऊवकर बैठ गये और हाथ जोड़कर चित्रगुप्तसे कहा कि हमारी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, आप किन्हीं अन्य दूतोंको इस कार्यके लिये नियुक्त करें तो चित्रगुप्तकी भौहें चढ़ गयीं और उन्होंने 'मन्देह' राक्षसोंको प्रकट किया । वे सभी राक्षस अनेक प्रकारके रूप धारण किये हुए थे। उन राक्षसोंने उनसे कहा—'प्रभो ! हमें यथाशीव आज्ञा देनेकी कृपा करें।'

चित्रगुप्त बोले—'तुम इन प्रतिकूल दूर्तोंको पकड़ो और तुरन्त बन्धनमें डाल दो।'

राक्षस बोले— जो थके हों, जिन्हें भूख सता रही हो, जो दुःखी अथवा तपस्ती हों, ऐसे दयनीय व्यक्तियोंको सेवक अथवा आत्मीयजन समझकार उनपर कृपा करनी चाहिये। आप महात्मा पुरुष हैं, अतः आप ऐसी आज्ञा न दें। पर चित्रगुप्त न माने। अन्तमें दूतों एवं राक्षसोंमें भयंकर संप्राम होने लगा। दूत बोर पराक्रमी बीर थे। राक्षसोंकी सेना तितर-वितर हो गयी। एक ओर शोर मच गया— 'मुझे जीवन दान करो, प्राण-दान करो।' तो दूसरी ओर 'ठहरो, पकड़ो, और काट डालो की आवाज उठने लगी। जिनके अङ्ग हिन्न-मिन्न हो चुके थे, वे पिशाच युद्धभूमिसे विमुख होकर भागने लगे। ऐसी स्थितिमें दूत सेनिक क्रोधसे धाँसे

छाल करके उन्हें ऊँचे खरसे पुकारने लगे—'ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो। वैर्घ रखो! अब इम तुमपर छाक्रमण करना नहीं चाहते हैं।

इसी समय सहसा धर्मराज वहाँ पधार गये और उनकी शाज्ञासे वह युद्ध समाप्त हो गया । फिर उन्होंने दूतोंकी चित्रगुप्तके साथ संधि भी करा दी ।

धर्मराजका वहाँ यह आदेश था कि 'जो झूठी गवाही देता है और चुगळखोरी करता है, उस मानवके दोनों कानोंमें जळती हुई कीळें ठोंक दो। झूठ बोळनेवाळको भी यही दण्ड देना चाहिये। जो गाँवोंमें भ्रमण करके यज्ञ कराता है, किसी एक सिद्धान्तपर नहीं रहता, दम्भ करता है तथा जिसके मनमें मूर्खता भरी है, ऐसे ब्राह्मणको रस्सी-से बाँधकर किसी भयंकर नरकमें डाळ दो। जिसकी जीभसे सदा बुरी वाणी निकळती है, उस पापीकी जीभ तुरंत काट डाळो। जिसने सुवर्णकी चोरी की है, जो दूसरेके किये हुए उपकारको भूळ गया है, जिसने पिताकी हत्या कर डाळी है, वह कूर एवं पापी मानव है। उसे ब्रह्मशातियोंकी श्रेणीमें बैठाओ। बहुत शीघ उसकी हिंदूयोंको काटकर ध्यकती हुई आगमें जळा दो।

ऋषियो ! चित्रगुप्तके अनुसार असत्यके चार भेद हैं—निन्दा, कटुवचन, हिंसाप्रद एवं सर्वथा असत्य । ऐसे असत्यभाषी निष्दुर, शठ, निर्दथी, निर्ळज, सूर्ख एवा पर्ममेदी माणी वोजनेषाठ वो दूसरे न्यक्रियोंके प्रशंसनीय उत्तम गुणोंको सहनेमें असमर्थ हैं, कुत्सित एवं कटोर वातें कहते हैं तथा मनमें मुर्खता भरी रहती है, वे अधम मनुष्य बन्धन एवं नरकमें पड़ते हैं। इसके बाद पशु-योनि तथा कीड़े एवं पक्षी आदिकी अनेक योनियोंमें जन्म पानेके वे अधिकारी हैं।

इनके अतिरिक्त जगत्में जो दोषपूर्ण कार्य करते हैं तथा सभी प्राणियोंसे द्वेष करना जिनका स्वभाव बन गया है, वे पापकर्मा प्राणी बहुत दिनोंतक भयंकर नरकमें पड़े रहते हैं। जब नरककी अवधि पूरी हो जाती है तो वे फिर मनुष्यकी योनि प्राप्त करते हैं। उसमें भी किन्हींका शरीर क्षीण, कोई विकृत पेट आदिसे युक्त होते हैं। किन्हींके सिर और अङ्गोंमें व्रण, कोई अङ्ग-हीन अथवा वातके रोगी होते हैं, किन्हींकी ऑखोंसे सदा आँस् गिरता रहता है तथा किन्हींको स्त्रीका अभाव, अथवा पत्नी होनेपर भी संतानका अभाव रहता है, या अपने समान सु ळक्षणवाळी संतान न मिळकर नटखट, कुरूप, विकार पुत्रादि मिळते हैं तथा वे आँखोंसे भी हीन होते हैं।

यमराज कहते हैं—'दूती! जो चोरी करनेमें त रहते हैं, वे पशुओं अथवा मनुष्योंके शरीर प्राप्त करें ह सदा व्यप्न रहें। जो धर्म-शीलादिसे सम्पन्न एवं ह लक्षणवाले व्यक्तिकी अवहेलना करते हैं, उ हजारों वर्षोतक नरकयातनामें डाल दो।' फिर नर यन्त्रणाके बाद भी ये व्यक्ति निर्लज, चितकवरे अङ्गवां दुर्बल्गात्र, स्त्रीके अधीन, स्त्रीके समान वेपवाले, स्त्री सदा आसक्त, स्त्रियोंकी प्रभुतासे बड़े बननेवाले, स्त्री लिये ही प्राप्त पदार्थपर अवलम्बित, केवल स्त्रीको देश माननेमें उद्यत, स्त्रीके नियम एवं वेपके अनुसार स्त्र बन जानेवाले अथवा उन्हींकी भावना लेकर संसारं उत्पन्न होते—जन्म पाते हैं। (अध्याय २०१—१)

## कर्मविपाक-निरूपण

भूमिश्च निकता कहते हैं—विप्रो ! अब मैं धर्मराज और चित्रगुत-संवादका एक दूसरा प्रसङ्ग कहता हूँ, आप उसे सुनें । चित्रगुत धर्मराजसे कह रहे थे— 'यह मनुष्य स्वर्गमें जाय, यह प्राणी वृक्षकी योनिमें जन्म ले, यह पशुकी योनिमें जाय और इस प्राणीको मुक्त कर दिया जाय । इस व्यक्तिको उत्तम गित प्राप्त होनी चाहिये । इसे अपने पिता-पितामहप्रभृति पूर्वजोंसे मिलना चाहिये । फिर वे दूसरे दूतोंसे कहने लगे—'महान् पराक्रमी वीरो ! यह व्यक्ति सदा धर्मसे विमुख रहा है । इसने साध्वी लीका परित्याग किया है । इसके पास प्रतन्योग भी नहीं हैं, अतः इसे रौरव नरकमें फेंक दो ।'

'ये सभी बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं। ऐसे मानव न हुए हैं और न होंगे ही। इनमें पापका लेशमात्र भी नहीं है। अत: बहुत शीघ्र इन्हें यहाँसे जानेके लिये कह दो। इन व्यक्तियोंने जीवनभर किसीकी निन्दा नहीं की है। सम्पत्ति अथवा विपत्ति—किसी भी स्थितिमें इन्होंने सम्पूर्ण धर्मोंका पालन किया है, अतः ये खर्गमें जायत अनेक कल्पोंतक वहाँ निवास करें। यह व्यक्ति पूर्वकालमें परम धार्मिक पुरुप रहा है, पर यह छीमें अधिक आसक्त रहा, अतः कल्युगमें मनुष्यकी योनि प्राप्त करें। इसके बाद खर्गमें बास करनेकी सुविधा मिलेगी। यह व्यक्ति युद्धभूमिमें शत्रुको मारकर पीछे स्वयं मरा है। प्रार्टण, गौ अथवा राष्ट्रके लिये लड़ाई लिये था। उसमें हमने प्राण-विसर्जन किये हैं। अतः तुम्हें विनयके साथ इसके निवेदन करना चाहिये कि यह व्यक्ति विमानपर चर्थन इन्द्रकी अमरावती पुरीमें जाय और वहां एक कायनक निवास करें। उसीके समान यह भी एक धर्मांका पुरुष है। इस परम भाग्यशाळी प्राणीने निरन्तर धर्मांका प्रवर्भ हो । इस परम भाग्यशाळी प्राणीने निरन्तर धर्मांका प्रवर्भ

स्वर्गमें सुख भोगनेका सुअवर प्रदान करो। इसके पश्चात् है । अतएव प्राचीन सम्पसे भौओंके दा यह पर्त्यत्येका-निवासी किसी उत्तम कुलमें सर्वप्रयम जन्म पायगा । यह दयाल पुरुष दस हजार वर्षातक देवताओंके समान सुम्यपर्वक स्वर्गमें विराजमान रहे, इसके वाद यह मनुष्यकी योनिमं जन्म पाये और सभी इसका सम्मान करें।' ( किसी अन्यके विषयमें ) 'यह वही व्यक्ति हैं, जिसने छाता, जता और कमण्डल बार-बार दान भित्रं हैं, इसकी तुमलोग पूजा करों। जिस देशमें हजारों सभा-मण्डप हैं, उस देशमें विद्याधर वनकर यह चार महापद्म वर्षोतक निरन्तर निवास करे।

निस्केताने कहा-विप्रो ! चित्रगुप्तद्वारा कथित एक अन्य महत्त्वकी वात वतलाता हूँ, उसे सुने । वे कहते थे-'गौएँ दिव्य प्राणी हैं । इनके सम्पूर्ण अङ्गोमें सभी देवताओंका निवास है । अपने शरीरमें अमृत धारण करना और धरातलपर उसको बाँट देना इनका खाभाविक गुण है । ये तीर्थोमें परम तीर्थ, पवित्र करनेवाले पदार्थोमें परम पवित्रकर तथा पुष्टिकारकोंमें परम पुष्टिप्रद हैं । इनसे प्राणी शुद्ध हो जाता

चली आ रही है । इनके दहीरो समस्त भगवान् शंकर, घृतसे अग्निदेव तथा खीरसे तृप्तिका अनुभव करते हैं। इनके पञ्चम से अधनेधयज्ञका पुण्य प्राप्त होता है। मरुद्रण, जिह्वामें सरस्रती, खुरके मध्यमें ग अग्रमागमें नागगण, सभी संधियोंमें साध्या चन्द्रमा एवं सूर्य, ककुद ( मौर )में सभी धर्म, अपानमें अखिल तीर्थ, योनिमं गङ्गा नर्द द्वीपोंसे सम्पन्न चारों समुद्द, रोमकूपोंमें क गोमयमें पद्मा लक्ष्मी, रोचें में समस्त देवतागण चर्म और केशोंमें उत्तर एवं दक्षिण-दोनों व करते हैं । इतना ही नहीं, घृति-कान्ति, पुर् स्मृति-मेवा-लजा, वपु, कीर्ति, विद्या, शान्ति संतति--ये सब गौओंके पीछे चलती हैं संशय नहीं । जहाँ गौओंका निवास है, जगत्, प्रधान देवता, श्री-लक्ष्मी तथा ज्ञान ए सभी निवास करते हैं।\* ( अध्याय २

## दान-धर्मका महत्त्व

ऋिपुत्र निचकेता कहते हैं-विद्रो । नारदजी यद्यपि धर्मराजकी सभामें प्यारे, जहाँ उनका र स्रागत किया। फिर उन्होंने नाररजीरी कहा-प्रम सारियक पुरुष हैं, किंतु उनके मनमें कलह देख नेकी भी रुचि रहती है। इसी प्रकार ने एक बार कोत्हरू जनश चूमते हुए। आप यहाँ मेरे नड़े सीमाग्यसे पन्नारे हैं।

 इन्तेषु मरुतो देवा जिह्वायां तु सरस्वती । खुरमध्ये तु गन्धर्वाः खुरायेपु तु पत्रगाः ॥ सर्वसंबिष्ठु साध्याश्च चन्द्रादित्यौ तु लोचने । ककुदे तु तस्त्राणि लाङ्ग्ले धर्म आधितः ॥ प्रस्रावे बाह्नवी नदी। नानादीपरामाक्षीणीश्चत्वारः पद्मधारिणी । रोमे वयन्ति देवादन स्वयनेहारवयनद्मयम् ॥ अपाने सर्वतीर्थानि स्थैर्य धृतिश्च कान्तिश्च पृष्टिचृद्धिसाथैत्र च । समृतिमेवा तथा लजा वपुः कीर्निसायैव च ॥ विद्या शान्तिमंतिश्चैव संतितः परमा तथा। गच्छन्तमनुगच्छन्ति होता गाया न संययः॥ देवदेवपुरोगमाः । यव गायस्तव तस्मीः सांक्यवर्मध शासनः ॥ गावी

वराहपुराणका यह वर्णन बड़े महत्त्वका है । ऐसा वर्णन अथर्यवद ९ । ४ । १-२६, ब्रह्माण्डपुराग, गरा १०३ । ४५-५६, स्कन्स्प० ५ । २ । ८३ । १०४-१२, पहापुरा० १ । ४८, भनिष्णपुरा० ६ । १६६ । १६-भी है । विशेष जानकारीके सिये कत्याणाका धी-अङ्का 90 ४८-५५ देखना चाहिये ।

सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सम्पूर्ण धर्मज्ञोंमें श्रेष्ट तथा ।-विद्या एवं इतिहासके पूर्ण ज्ञाता हैं। विभी ! यहाँ पधारे और हमें दर्शन मिल गया, इससे हम पित्रत्र हो गये। हमारा अन्तः करण परम शुद्ध हो । मुनिवर ! यही नहीं, यह देश भी सब ओरसे हो गया। भगवन् ! अब आप अपने मनोरथकी कहें।

विप्रो ! नारद जी धर्म के पूरे मर्म हैं । धर्मराजकी बात सुनकर प्रस्नके रूपमें जो उन्होंने कहा, वह रक महान् गूढ़ विषय है । वही मैं तुमसे कहूँगा । नारद जी बोले भगवन् ! आपका शासन धर्म के सार होता है । आप सत्य, तप, शान्ति और धैयसे न्न हैं । सुन्नत ! मेरे मनमें एक महान् संदेह न्न हो गया है, उसे आप बतानेकी कृपा करें । तम ! मेरे संशयका विषय यह है कि 'प्राणी । वत, नियम, दान, धर्म और तपस्या करनेके विसे अमरव प्राप्त करता है तथा उसकी क्या विधि ! बहुतसे महात्मा तो संसारमें अतुलनीय श्री, कीर्ति, न् फल तथा परम दुर्लभ सनातन पद तक प्राप्त लेते हैं । इसके विपरीत कुल लोग जीवनभर क्लेश कर मरनेपर नरकमें आ जाते हैं ? आप तत्त्वपूर्वक से सभी विपय स्पष्ट करनेकी कृपा कीजिये ।'

धर्मराजने कहा—तपोधन ! मैं विस्तारके साथ वे शि वातें वता रहा हूँ; आप उन्हें सुनें । अधर्मियोंके ये नरकका निर्माण हुआ है । यहाँ पापी मानव ही ते हैं । जो अग्निहोत्र नहीं करता; संतानहीन और भूमिदानसे रहित है, ऐसा मनुष्य मरकर क्रमें आता है । जो वेदोंके पारगामी विद्वान् श दूरवीर पुरुष हैं, उनकी आयु सौ वर्षोकी हो ।ती हैं । जो मानव सामीकी आज्ञाका नियमसे पाटन रते तथा सदा क्रस्य भाषण करते हैं, वे कभी नरकमें नहीं आते | जिन्होंने इन्दियोंको वशमें कर लिया है, खामीमें श्रद्धा रखते हैं, हिंसा नहीं करते, यत्नसे ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, जो इन्द्रियनिग्रही एवं ब्राह्मणभक्त हैं, वे नरकमें नहीं आते | जो श्रियाँ पतित्रता हैं तथा जो पुरुंप एक पत्नीवतका पालन करनेवाले, शान्तखभाव, परायी खीसे विमुख, सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने समान माननेवाले तथा समस्त जीवोंपर कृपा करनेमें उचत रहते हैं, ऐसे मनुष्य अन्धकारसे आवृत एवं पापियोंसे भरे हुए इस नरकसंज्ञक देशमें नहीं आते हैं ।

इसी प्रकार जो द्विज ज्ञानी हैं, जिन्होंने साङ्गोपाङ्ग विद्याका अध्ययन कर लिया है, जो जगत्से उदासीन रहते हैं तथा जिन व्यक्तियोंने खामीके लिये अपने प्राणींको होम दिया है, जो संसारमें सदा दान करते एवं सम्पर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न रहते हैं तथा जो माता-पिताकी भली प्रकार सेवा करते हैं, वे नरकमें नहीं जाते । जो प्रचुर मात्रामें तिल, गौ और पृथ्वीका दान करते हैं, वे नरकमें नहीं जाते, यह निश्चित है । जो शास्त्रोक्त विधिसे यज्ञ करते-कराते और चातुर्मास्य एवं आहिताग्नि-त्रतका नियम पालन तथा मौनव्रतका आचरण करते हैं, जो सदा खाध्याय करते हैं तथा शान्त खभाववाले एवं सभ्य हैं. ऐसे द्विज यमपुरीमें आकर मेरा दर्शन नहीं करते । जो जितेन्द्रिय व्यक्ति पर्वसे भिन्न समयमें केवल अपनी ही स्रीके पास जाते हैं, वे भी नरकमें नहीं जाते । ऐसे ब्राह्मण तो साक्षात् देवता वन जाते हैं-इसमें कोई संशय नहीं है। जिनकी सम्पूर्ण कामनाएँ निवृत्त हो चुकी हैं, जो किसीसे कुछ आशा नहीं रखते और अपनी इन्द्रियोंको सदा वशमें रखते हैं, वे इस घोर स्थानपर कभी नहीं आते।

नारद्जीने पूछा—सुत्रत ! कौन-सा दान श्रेष्ठ है और कैसे पात्रको दान देनेसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है अथवा कौन-सा ऐसा श्रेष्ठ कर्म है, जिसका सम्पादन करनेपर प्राणी स्वर्गलोक्तमें प्रतिष्ठा पाता है ! किस दानकी ऐसी महिमा है, जिसके परिणामखरूप प्राणी सुन्दर रूप, धन, धान्य, आयु तथा उत्तम कुळ प्राप्त कर सकता है ? यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

धर्मराज वोस्टे—देवर्षे ! दानकी विधियाँ तथा उनकी गतियाँ अगणित हैं, जिसे कोई सौ वर्षोमें भी वता पानेमें असमर्थ है । फिर भी मनुष्य जिसके प्रभावसे उत्कृष्ट फल प्राप्त करते हैं, उसे संक्षेपमें बताता हूँ । तपस्या करनेसे खर्ग सुलभ होता है, तपस्यासे दीर्घ आयु और भोगकी वस्तुएँ मिलती हैं। ज्ञान-चिज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य, सम्पत्ति—ये सभी तपस्यासे प्राप्त होते हैं। केवल मनमें संकल्प कर लेनेमात्रसे कोई भी सुख-भोग प्राप्त नहीं हो जाता। मौनवत पालन करनेसे अन्याहत आज्ञा-शक्ति प्राप्त होती है। दान करनेसे उपभोगकी सामप्रियाँ तथा ब्रह्मचर्यके पालनसे दीर्घ जीवन प्राप्त होता है । अहिंसाके फलखरूप सुन्दर रूप तथा दीक्षा प्रहण करनेसे उत्तम कुलमें जन्म मिलता है । फल और मूल खाकर निर्वाह करनेवाले प्राणी राज्य एवं केवल पत्तेके आहारपर अवलम्बित व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं । पयोनत करनेसे खर्ग तथा गुरुकी सेवामें रत रहनेसे प्रचुर लक्ष्मी प्राप्त होती है। श्राद्ध, दान करनेके प्रभावसे पुरुष पुत्रवान् होते हैं। जो उचित विधिसे दीक्षा लेते अथवा तृण आदिकी शय्यापर शयन करके तप करते हैं, उन्हें गौ आदि सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो प्रातः, मध्याह्न और सायंकालमें त्रिकाल स्नानका अभ्यासी है, वह ब्रह्मको प्राप्त करता है। केवल जल पीकर

तपस्या करनेवाला अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है \*। सुनत ! यज्ञशाली पुरुष खर्ग तथा उपहार पानेका अधिकारी है । जो दस वर्षीतक विशेष रूपसे जल पीका ही तपस्यामें तत्पर रहते हैं तथा लवण आदि रासायनिक पदार्थोंका सेवन नहीं करते, उन्हें सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। मांस-त्यागी व्यक्तिकी संतान दीर्घाय होती है। चन्दन और मालासे रहित तपस्ती मानव सुन्दर खरूप-वाला होता है। अन्नका दान करनेसे मानव वृद्धि और स्मरणशक्तिसे सम्पन होता है। छाता दान करनेसे उत्तम गृह, जूतादानसे स्थ तथा वस्न-दान करनेसे सुन्दर रूप, प्रचुर धन एवं पुत्रोंसे प्राणी सम्पन होते हैं । प्राणियोंको जल पिलानेसे पुरुप सदा तृप्त रहता है। अन और जल-दोनोंका दान करनेके प्रभावसे प्राणियोंकी सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। जो सुगन्धित फूलों एवं फलोंसे लदे हुए वृक्ष ब्राह्मणको दान करता है, वह सब प्रकारकी उपयोगी वस्तुओंसे भरा गृह प्राप्त करता है । सुन्दरी स्त्रियाँ और अमूल्य रत्न उस गृहमें परिपूर्ण रहते हैं। अन, वस्न, जल और रस प्रदान करनेसे व्यक्तिको दूसरे जन्ममें वे सभी सुलभ होते हैं । जो ब्राह्मणोंको धूप और चन्दन दान करता है, वह अगले जन्ममें सुन्दर तथा नीरोग होता है । जो व्यक्ति किसी ब्राह्मणको अन्न तथा सभी उपकरणोंसे युक्त गृह दान करता है, उसे जन्मान्तरमें बहुतसे घोड़े और स्नी-धन आदिसे परिपूर्ण उत्तम महरू निवास कारनेके लिये प्राप्त होते हैं। धृप प्रदान कारने मानवको गोलोकमें तथा बसुओंके लोकमें गहनेवा

अज्ञानिज्ञानमारोग्यं रूपसौभाग्यसम्पदः । तपसा प्राप्यते भोगो मनसा नोविद्यते ॥ एवं प्राप्नोति पुण्येन मौनेनाज्ञां महामुने । उपमोगांस्तु दानेन ब्रह्मचर्येण जीवितम् ॥ अहिंसपा परं रूपं दीक्षया कुलजन्म च । फल्पमूलाशिनो राज्यं स्वर्गः पर्णाशिनां भवेत् ॥ पयोभक्या दिवं यान्ति जायते द्रविणाङ्यता । गुरुगुश्रूपया नित्यं श्राद्धदानेन गंतिः ॥ पयोभक्या दिवं यान्ति जायते द्रविणाङ्यता । गुरुगुश्रूपया नित्यं श्राद्धदानेन गंतिः ॥ पयोयाः कालदीक्षाभिर्ये तु वा तृणशायिनः । स्वयं त्रिपवणाद् व्रद्धा त्वपः पीत्वेष्ट्योकभाक् ॥ (श्रीवगदप् २०७ । ३८-६०)

कर्मविपाकका इसी प्रकारका परम सुन्दर वर्णन ब्रह्मपुराण अध्याय २१७में भी प्राप्त होता है।

सुअवसर सुलम होता है। हाथी तथा हृष्ट-पुष्ट बैलके दान करनेसे प्राणी स्वर्गमें जाता है और वहाँ उसे कभी समाप्त न हो नेवाला दिव्य सुख-भोग प्राप्त होता है। घृतका दान करनेसे तेज एवं सुकुमारता तथा तैलदानसे प्राणमें स्फूर्ति और शरीरमें कोमलता उपलब्ध होती है। शहद दान करनेसे प्राणी दूसरे जन्ममें अनेक प्रकारके रसोंसे सदा तृप्त रहता है। दीपक दान करनेसे अन्यकारका कृष्ट नहीं होता तथा खीरके दान करनेसोले

व्यक्तिका शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है। खींचड़ी दान करनेसे कोमलता और सौभाग्य प्राप्त होता है। फल दान करनेवाळा व्यक्ति पुत्रवान् तथा भाग्यशाली होता है। रथ दान करनेसे दिव्य विमान तथा दर्पणोंका दान करनेसे प्राणी उत्तम भाग्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। डरे हुए प्राणीको अभय प्रदान करनेसे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

### <del>ं। ४०००० ५ ।</del> पतित्रतोपाख्यान

ऋषिएत्र नचिकेता कहते हैं-विप्रो ! इसी बीच यायावर, \* शिलोञ्छ-जीवी खाध्यायवती तपस्वी ब्राह्मणों-को अपने ऊपरसे जाते देखकर यमराज अत्यन्त उदास हो गये । ब्राह्मणो ! इतनेमें ही वहाँ विमानपर सवार होकर अपने पतिदेवके साथ एक परम तेजिखनी पतिव्रता खी आ गयी । उसके साथमें बहुत-से अनुचर, तथा परिकर-परिच्छद भी विराजमान थे। उस प्रियदर्शना देवीके आगमनकालमें नरसिंगे आदि वाद्योंकी विपुल ध्वनि होने लगी। जीवमात्रपर अनुग्रह रखनेवाली उस देवीको धर्म-की पूर्ण जानकारी थी। उसके सारे प्रयासमें धर्मराजका हित भरा था । इस प्रकार साधन-सम्पन्न वह अभाङ्गना विमानपर बैठे-बैठे ही धर्मराजको तपिखयोंसे ईर्ष्या न करने तथा उनके प्रति सङ्गाव रखनेका परामर्श देकर एवं उनसे प्रजित हो आकारामें अदृश्य हो गयी---जैसे विजली बादलमें समा जाती है । ईस अवसरपर धर्मराजके द्वारा सुपूजित उस लीको देखकर नारदजीने पृछा--'राजन ! जो आपके द्वारा अर्चित होनेके बाद हितकी बात कहकर पुनः यहाँसे प्रस्थित हो गयी, वह स्त्रियोंमें सर्वोत्तम देवी कौन हे ! यह तो परम भाग्यशालिनी जान पड़ती है ।

इसका रूप बड़ा दिन्य है। अनुपम भाग्योंसे शोभा पानेवाले राजन् ! मैं इस रहस्यको जानना चाहता हूँ। क्योंकि इससे मेरे मनमें महान् आश्चर्य हो रहा है। अतः इसे संक्षेपमें बतानेकी कृग करें।

धर्मराजने कहा—देवर्षे ! मैंने जिस देवीकी पूजा की है, उसकी कथा परम सुखद है । उसे मैं आपके सामने विस्तारसे स्पष्ट करता हूँ । तात ! पूर्व कल्पके सत्ययुगकी बात है—निमि नामसे प्रसिद्ध एक महान् तेजस्वी, सत्य-वादी एवं प्रजापालक राजा थे । उनके पुत्र मिथि हुए । केवल पितासे जन्म होनेके कारण जनताने उनका नाम जनक रख दिया । उनकी पत्नीका नाम 'रूपवती' था । वह निरन्तर अपने पितके हितमें तत्पर रहती थी । पितकी आज्ञाका पालन करना, उनमें अपार श्रद्धा-मिक रखना तथा शुभ कर्मोमें लगे रहना उसका स्वामाविक गुण था । स्वामीके वचनानुसार अत्यन्त प्रसन्तताके साथ वह कार्यमें तत्पर रहती थी । महाराज मिथि भी महान् तपस्वी, सत्यके समर्थक तथा सम्पूर्ण प्रागियोंके हितमें ही अपने सारे समयका उपयोग करते थे । वे श्रम एवं धर्मपूर्वक सम्पूर्ण भूमण्डलका पालन करते थे । उनके

क 'गुल्या बरया यातीति यायावरत्वम्' (बीधायनधर्म-सूत्र ३ | १ | ४, शौतसूत्र २४ | ३१) आदि वचनानुसार शिल आदि भेष्ठ गुत्तिसे जीवन-यापन करनेवाले ब्राह्मण ध्यायावरः हैं | इस वराह तथा अन्यपुराणीमें एवं पाणिन ३ | २ | १७६, 'काव्यमीमांसा', 'यालरामायणः १।१३, 'मिट्टकाच्यः २ | २० आदिमें यह शब्द इसी अर्थमें प्रयुक्त है | पाणि० ३ | १ | ३के अनुसार इन्हें ही शालीनः भी कहते हैं | 'Most probaly it reffred to those householders, who like Janaka lived in their home, although following the ascetic dicipline—ध्यायावरा ह वै नामर्पय आसंस्तेऽध्वन्य श्राम्यं समस्त-मजुरमु: ।' ( श्री० सू० ) ( Agrawala, Paṇiṇi P. 357) |

शासनकालमें रोग, बुढ़ापा और मृत्युकी शक्ति कुण्ठित हो गयी थी। उन परम तेजस्त्री नरेशके राष्ट्रमें देवता समया-नुसार सदा जल वरसाते थे। उनके राज्यमें कोई भी ऐसा ाक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता था, जो दुःखी, मरणासन व्याधियोंसे प्रस्त अथवा दरिद्रतासे पीड़ित हो।

विप्रवर ! वहुत समय व्यतीत हो जानेके पश्चात् एक न उनकी रानीने उनसे नम्रतासे भरी हुई वाणीमें हा—'राजन् ! हमारी सारी सम्पत्ति भृत्यों, ब्राह्मणों और रेजनोंके प्रवन्धमें रानै:-रानै: समाप्त हो गयी । अब एके कोषमें कुछ भी अवशेष नहीं है । अधिक ग ! इस समय अपने भोजनकी भी कोई व्यवस्था नहीं । हमारे पास अब कोई गो-धन, कपड़े-लत्ते या बर्तन नहीं बचे हैं । राजन् ! इस समय मेरे लिये जो चेत कर्तव्य हो, वह बतानेकी कृपा कीजिये। मैं एकी आज्ञाकारिणी दासी हूँ।'

हद्ध में कभी कुछ कहना नहीं चाहता, फिर भी सुनो । वर्ष तो हम लोगोंको हविष्य भोजनपर ही रहते हो रे हैं । प्रिये ! अब हमलोग कुदाल और काष्टकी हायतासे खेतीया काम करें । इस प्रकार काम करने या जीवन-निर्वाह करनेसे हमें शुद्ध धर्मकी प्राप्ति हो कती है, इसमें कोई संशय नहीं । ऐसा करनेसे हमें

राजा मिथिने कहा- भामिनिं ! तुम्हारी भावनाके

| यँगी और हमारा जीवन भी सुखमय वन जायगा | राजा मिथिके इस प्रकार कहने पर रानी रूपवतीने हा—'राजन्! आप महान् यशस्त्री पुरुष हैं । आपके हलपर सेवकों, शूरवीरों, हाथियों, घोड़ों, ऊँटों, मैंसों गिर गदहोंकी संख्या कई हजार है। राजन्!क्या आपकी छाके अनुसार ये सभी लोग कृषि आदि कार्य नहीं

क्य एवं भोज्यकी आवश्यक वस्तुएँ भी उपलब्ध हो

राजा मिथि बोले—वरानने ! मेरे पास जितने सेवक हैं, वे सभी राष्ट्र-रक्षाके अपने-अपने काममें नियुक्त

हैं और सभी अपने काममें संलग्न भी हैं। देवि! अपने पासके सभी पशु-हृष्ट-पुष्ट बैल, खचर, घोड़ा, हाथी और ऊँट भी राज्यके काममें ही नियुक्त हैं।

अनिन्दिते ! इसी प्रकार लोहे, राँगे, ताँवे, सोने और चाँदीसे बने हुए उपकरण भी राष्ट्रमें काम दे रहे हैं । देवि ! इस समय अब अपने लिये कहीं चलकर कोई उपयुक्त भूमि तथा लोहा आदि द्रव्यकी खोज करनी चाहिये. जिससे मैं तथा उपयुक्त भूमि एक कुदाल बनवा

सक्ँ तथा सुगमतासे कृषि कर सक्ँ ।

रानीने उत्तर दिया—'राजन् ! आप अपनी इच्छाके
अनुसार चलें । मैं भी आपके पीछे-पीछे चल्ँगी।'
इस प्रकार बात-चीत होनेके पश्चात् महाराज मिथि अपनी
सहधर्मिणीके साथ वहाँसे चल पड़े । स्थान-क्षेत्र आदिसी
तलाश करते जब वे दोनों पर्याप्त मार्ग पार कर चुके, तब

क्षेत्र कल्याण-प्रद प्रतीत होता है। अब तुम यहाँ रक्षो। भद्रे! जबतक मैं इन घासों और काँटोंको काटता हूँ, तबतक तुम भी यहाँ कुछ ठीक-ठाककर तृणपत्रोंको दूर करो।' तपोधन ! राजा मिथिके इस प्रकार कहनेपर रानी

राजाने एक स्थानको लक्ष्यकर कहा—'वरवर्णिनि! यह

वृक्ष और सुनहरे रङ्गवाली लताएँ तो दिखायी पड़ती हैं, किंतु पासमें किंचिन्मात्र भी जलका दर्शन नहीं होना। यहाँ खेतीके काम करनेपर तो हदयमें चिन्ता ही बनी रहेगी, फिर खेतीका काम हमलोग केंसे कर सकेंगे। यहाँ यह बेगवती नदी भी बहती है, यह वृक्ष है तथा यहाँकी भूमि भी कंकड़वाली है। ऐसे स्थानमें खेतीका

हँसती हुई मधुर वाणीमें कहने लगी—'प्रभो! यहाँ वैवल

ह्याक अनुसार थ समा लाग ज्ञान जाल नाम गर्हा निहान है। समित हैं ?'

साम करनेपर हमलोगोंको कैसे सफलता मिर संकंगी !'

साम करनेपर हमलोगोंको कैसे सफलता मिर संकंगी !'

\* 'भाम शब्दका मुख्य अर्थ प्रकाश है । यह स्त्री आरम्भसे ही अनुगुण रूप, श्रील, आचार नामकी है ।

\* 'भाम शब्दका मुख्य अर्थ प्रकाश है । यह स्त्री आरम्भसे ही अनुगुण रूप, श्रील, आचार नामकी है ।

निहोग्योप० ४ | १५ | ४के—'एष उ भामनीरेण हि सर्वेषु दोकेषु भातिंग (भाति—दीप्यते—शां. भाः ) एवं

रानीकी वात सुनकर राजा मिथिने मधुर वचनोंमें कहा-- 'प्रिये ! पहलेके ही समान यहाँ भी सम्पत्तिका संप्रह हो सकता है। सुन्दरि! बहुत संनिकट, पासमें ही पानीकी व्यवस्था हो सकती है । और चार मनुष्योंके आ जानेपर यहाँ किंचिन्मात्र भी असुविधा नहीं रहेगी । महादेवि ! देखो, यह घर है । यहाँ किसी प्रकारकी वाधा नहीं आ सकती है। 'इतना कहनेके उपरान्त राजा अपनी पत्नीके साथ उस क्षेत्रका शोधन करने लगे । इधर सूर्य जब आकाशके मध्यभागमें चले गये और उनका उम्र ताप फैल गया, तव रानी सहसा प्यास-से न्याकुल हो गयी । उस तपिखनीको भूख भी सताने लगी। उसके पैरके कोमल तलवे ताँबेके समान लाल हो गये। तापके कारण वे संतप्त हो उठे। अब उस देवीने अत्यन्त व्यथित होकर पतिदेवसे कहा—'महाराज ! मैं ग्रीष्मसे पीड़ित होकर प्याससे व्याकुल हो गयी हूँ। राजन् ! कृपापूर्वक मुझे शीघ्र जल देनेकी व्यवस्था करें।' उस समय देवी रूपवती दुःखसे अत्यन्त संतप्त होनेके कारण अपनी सुध-द्युध खो चुकी थी । अतः वह पृथ्वीपर पड़ गयी । उसी अवस्थामें उसके नेत्र सूर्यपर पड़ गये । गिरते समय उसके मनमें कोधका भाव भी आ गया था और उसकी दृष्टि खतः सूर्यपर पड़ गयी थी । फिर तो आकाशमें रहते हुए भी भगवान् भारकर भयसे काँप उठे । उन महान् तेजस्वी देवको आकाश छोड़कर धरातलपर आ जानेके लिये विवश हो जाना पड़ा । इस प्रकृतिविरुद्ध वातको देखकर राजा जन गते गहा—'तेजिस्तन् ! आप आकाशमण्डलका त्याग कर के यहाँ कैसे पचारे हैं ! आप परम तेजस्वी देवता हैं। सभी व्यक्तियोंके द्वारा आपका अभिवादन होता है। में आपका क्या खागत कहाँ !

राजा ियसे सूर्यने विनयपूर्वक कहा—'राजन्! यह पतित्रता मुझरर अन्यन्त कुद हो गयी थी, अतएव में आकाश-से आपकी आज्ञोत पालनार्य यहाँ आया हूँ। इस समय

भूमण्डलमें, खर्गमें, अथवा तीनों लोकोंमें इसके समान कोई भी ऐसी पतित्रता श्री दृष्टिगोचर नहीं होती है । इसमें असीम शक्ति है। इसके तप, धैर्य, निष्ठा एवं पराक्रम एक-से-एक आश्चर्यकर हैं । इसके अन्य गुण भी प्रशंसनीय हैं। महाभाग! इसका चित्त भी आपके चित्तका सदा अनुसरण करता है। सुपात्र व्यक्तिका सुपात्रसे सम्बन्ध हो जाय—इसमें उसके पुण्यका महान् फल समझना चाहिये । आप दोनों राची एवं इन्द्रके समान सर्वथा एक दूसरेके अनुरूप हैं। राजन्! आपकी अभिलाषा किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिये । महाराज ! यदि भोजनके उचित प्रबन्धके लिये आपके मनमें खेतीका कार्य उत्तम प्रतीत होता है तो इसे अवस्य करें । इस विचारका व्यक्ति आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हैं । आपका यह प्रयास सफल, यश देनेवाला तथा अभिलाषा पूर्ण करनेवाला होगा ।

ऐसा कहकर मगत्रान् सूर्यने उनके लिये जलसे मरे हुए एक पात्रका निर्माण किया। फिर वह पात्र, एक जोड़ा जूता तथा दिव्य अल्ङ्कारोंसे अल्ङ्कृत एक छाता—ये सभी वस्तुएँ उन्होंने उन राजा मिथिको दीं। भगत्रान् भास्करने यह भी वतला दिया कि यह इस स्त्रीके ही पुण्यकर्मका फल है। रानी रूपवती जल पाकर तृप्त हुई। वे अब सचेत और अभय हो गयीं। फिर वे इस आश्चर्यको देखकर राजासे बोली—'राजन्! किसने यह खच्छ एवं शीतल जल दिया है और ये दिव्य छत्र और उपानह किसने दिये हैं? तपोधन! आप वतानेकी कृपा करें।'

राजा जनक बोले—महादेवि ! ये विश्वके प्रधान देवता भगवान् विवलान् हैं, जो तुमपर क्या करनेके लिये गगन-मण्डलसे यहाँ आये हैं, इन्होंने ही ये सव पदार्थ दिये हैं।

राजा मिथिसे यह वचन सुनकर रानी रूपवतीने कहा—'प्राणनाथ ! इन सूर्यदेवकी प्रसन्नताके लिये मैं ह्या करूँ ? आप इनकी अभिलाषा जाननेका प्रयत करें।' राजा जनक महान् तेजस्वी पुरुष थे। रानीके यह कहनेपर उन्होंने भगवान् सूर्यके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा—'भगवन्! आपका में कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ?' राजाकी प्रार्थनापर भगवान् भास्करने कहा—'मानद! मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि स्त्रियोंसे मुझे कभी कोई भय न हो।'

ये। रानी रूपवती उनके हृदयको सदा आह्वादित रखती यो। सुवनभास्करकी वात सुननेके उपरान्त राजाने अपनी श्रीसे सारा प्रसङ्ग सुना दिया। उनके वचन सुनकर दिये हैं । ये सभी परम आवश्यक वस्तुएँ हैं । अतः महाभाग ! आपने जैसा वर माँगा है, वैसा ही होगा । आपको स्त्रियोंसे किसी प्रकारका भय नहीं करना चाहिये। अपनी इच्छाके अनुसार कार्य करनेमें आप स्ततन्त्र हैं।

मनको प्रसन्न करनेमें परम कुशल रानी आनन्दसे भर

उठी । अतः उस देवीने अपना उद्गर प्रकट किया-

'देव ! अपनी तीव्र किरणोंसे रक्षा के लिये आपने छातेका

दान किया, साथ ही एक दिन्य जलपात्र दिया। ये दोनों

उपानह् ( जूते ) पैरोंको सकुशल रखनेके लिये दान

यमराजने कहा—'विष्र ! यही इस स्रीकी कथा है, और तबसे इस प्रकारकी पतित्रताओंका मैं पूजन तथा नमन करता हूँ।'

### पतित्रताके माहातम्यका वर्णन गनना चाहता हँ तपोधन ! जिसकी दृष्टि एकमात्र पतिपर ही पड़ती हैं,

नारदजी वोले—धर्मराज ! मैं जानना चाहता हूँ कि तपोधना क्षियाँ किस कर्म अथवा तपसे सर्वोत्तम गति पानेकी अधिकारिणी बन सकती हैं ? आप मुझे यह बतानेकी कृपा करें । यमराजने उत्तर दिया—उत्तम सुव्रत द्विजवर ! वैसी

साधन नहीं है । महामुने ! उपत्रास, दान अथवा देवार्चन भी यथेष्ट गित प्रदान करनेमें असमर्थ हैं । यह स्थित जिस प्रकारसे सुलम हो सकती है, वह संक्षेपसे बताता हूँ, सुनें । जो स्नी अपने पितके सो जानेपर सोती और उसके जगनेक पूर्व ही स्वयं निद्रा त्याग देती है तथा पितके भोजन कर लेनेपर भोजन

स्थिति प्राप्त करनेके लिये नियम और तप कोई भी उपयोगी

करती है, उसकी मृत्युपर विजय हो जाती है—यह सत्य है । द्विजवर ! जो श्ली पतिके मौन होनेपर मौन रहती और उसके आसन प्रहण कर लेनेपर खयं भी बैठ जाती है, वह मृत्युको परास्त कर सकती है। जिसका मन सदा पितमें ही लगा रहता है तथा जो खामीकी आज्ञाका निरन्तर पालन करनेमें तत्पर रहती हैं, उस पितवतासे हम सब लोग एवं अन्य सभी भय मानते हैं । जो खामीके वचनोंपर श्रद्धा रखती है और कभी भी आज्ञाका उल्लङ्कन नहीं करती, उस सार्घाकी

संसारमें परम शोभा होती है । देवतालोग भी उसका सम्मान करते हैं । द्विजवर ! जो प्रत्यक्ष अथवा परिक्षमें भी किसी अन्य पुरुपका ध्यान नहीं करती, उसे पितिव्रता' कहते हैं । ऐसी खीको मृत्युका भय नहीं रहता । जो सदा खामीके हित-साधनमें संद्यान गहनी है, वह अभय रहती है । ब्रह्मनन्दन ! जो पित-जा पितकी आज्ञाका सदा अनुसरण करती है, वह मृत्युक द्वारा जीती नहीं जा सकती ।

यमराजने कहा—हिजवर ! जो स्त्री पतिक विषयमें यह विचार करती है कि यही मेरे लिये माता, हिता, भार एवं परम देवता हैं, सदा पतिकी शुश्रूषामें संलग्न रहती है, उसपर मेरा कोई शासन सफल नहीं होता। खामीके ध्यान और उनके अनुसरण-अनुगमनके अतिरिक्त जिसका एक क्षण भी व्यर्थचिन्तनमें नष्ट नहीं होता है, वह परम साध्वी है । मैं उसके सामने हाथ जोड़ता हूँ । जो स्वामीके विचारके वाद अपना अनुकूल विचार प्रकट करती है, उस पतित्रताको मृत्युका आभास नहीं देखना पड़ता। नृत्य, गीत और वाच-ये प्राय: सभी देखने एवं सुननेके विषय हैं, किंतु जिस स्नीके नेत्र तथा कान इनपर नहीं जाते हैं, बल्कि पतिकी सेवामें ही निरन्तर लगे रहते हैं, वह मृत्युके दरवाजेको नहीं देखती । जो स्नान करने, खच्छन्द बैठने अथवा केश सँवारनेके समय मनसे भी किसी दूसरे व्यक्तिपर दृष्टि नहीं डालती, उसे मृत्युका दरवाजा नहीं देखना पड़ता । द्विजवर ! पति देवताकी आराधना कर रहा हो अथवा भोजनमें संलग्न हो, उस समय भी जो चित्तसे सदा उसीका चिन्तन करती रहती है, उसे मृत्युका

द्वार नहीं देखना पड़ता। तपोधन! जो स्त्री सूर्योदयके

उद्यत रहती है, उसकी दृष्टि मृत्युके फाटकपर नहीं पड़ती। जिसके नेत्र, शरीर और भाव सदा सुसंयत रहते हैं तथा जो अपने शुद्ध आचार एवं विचारसे सदा संयुक्त रहती है, उस साध्वी श्लीको मृत्युका दरवाजा नहीं देखना पड़ता। जो खामीके मुखको देखने, उसके चित्तका अनुसरण करने अथवा उसके हितमें अपना समय सार्थक करनेमें तत्पर रहती है, उसके सामने मृत्युका भय नहीं आता।

पूर्व ही नित्य उठकर घरको बुहारने—साफ करनेमें

'द्विजवर! संसारमें यदाखी मनुष्योंकी ऐसी अनेक श्रियाँ हैं, जो स्वर्गमें निवास करती हैं और जिनका देवतालोग भी दर्शन करते हैं। वही पतिव्रता मेरे सामने विराजमान थी। भगवान सूर्यके द्वारा पतिव्रताकी यह महिमा सुननेका मुझे अवसर मिला था। विप्रवर! उन्हींकी कृपासे ये सभी गोपनीय रहस्यभरी बातें यथावत् मेरे कर्णगोचर हो गर्यों। तभीसे मैं पतिव्रताओंको देखकर उनकी भक्तिभावसे पूजा करता हूँ। (अध्याय २०१)

## कर्मविपाक एवं पापमुक्तिके उपाय

नारद्रजी कहते हैं—'यराखिन् ! आपने भगवान् सूर्यके मतानुसार पित्रता क्षियोंके उत्तम धर्मोका रहस्यात्मक उपाख्यान कहा, जिसे मैंने बड़े ध्यानसे सुना । किंतु सभी प्राणियोंसे सम्बद्ध कर्मफलों ( सुखदःखों )के विपयमें जाननेकी मुझे बड़ी उत्कण्टा है । महातपा ! में उसे सुनना चाहता हूं, कृपया उसे कहें । जो मनुष्य दुःख और तापसे संतप्त होकर सुखके लिये कठोर तपस्या तो करते हैं, पर उनके मनोर्थ पूर्ण होते नहीं दीखते । ने सब प्रकारके सांसारिक प्रिय तथा अप्रियको त्यागकर सुखके लिये अनेक कत एवं उपायका आचरण करने हैं, फिर भी सफल नहीं होते हैं, विद्वी-न-किसी प्रकार विपत्न वर दिये

जाते हैं । लोकमें यह श्रुति प्रसिद्ध है कि धर्मके आचरणसे कल्याण होता है, पर देखा यह जाता है कि मलीभाँति कठोर तप करनेवाले भी क्लेशके भागी बन जाते हैं । यह क्यों ? कीन इस (उद्भिज्ज, स्वदेज, अण्डज और जरायुज) चार प्रकारके भृतप्रामवाले जगत्का संचालन करता है ! धर्मात्मन् ! कीन किस देपके कारण मनुष्पकी बुद्धिको पापकी ओर प्रेरित कर देता है ? वह कौन है, जो इस लोकमें सुख तथा अत्यन्त कठोर दु:ख भी उत्पन करता है ! नारदजीके इस प्रकार कहनेपर महामना धर्मराज-

ने कहा—'आपने जो यह पुण्यमय प्रस्न पूछ

<u>रे,</u> मैं उसका उत्तर देता हूँ, आप उसे ध्यान देकर उनें । मुनिवर ! इस संसारमें न कोई कर्ता दीख़ता है और न करनेकी प्रेरणा देनेवाला ही दृष्टिगोचर होता है । जिसमें कर्म प्रतिष्ठित है—जिसके अधीन प्राम है, जिसके नामका कीर्तन होता है, जिससे जगत आदेशित होता है--प्रेरणा पाता है तथा जो कार्यका तम्पादन करता है, उसके विषयमें कहता हूँ, सुनिये। नहान् ! एक समय इस दिव्य सभामें बहुतसे ब्रह्मार्ष विराजमान थे । वहाँ जो ( विचार-विमर्श हुआ और ) भेंने जैसा देखा-सुना, उसे ही बहता हूँ । तात ! मानव जिसे अपनी शक्तिसे खयं करता है, वही उसका खकर्म प्रारब्ध बनकर (परिणामरूपमें) भोगनेके छिये उसके सामने आ जाता है, चाहे वह सकृत हो या दुष्कृत-सुख देनेवाला हो या दु:ख देनेवाला। जो संसारके थपेड़ों ( दु:खादि द्वन्द्वोंसे ) पीड़ित हों, उन्हें चाहिये कि अपनेसे अपना उद्धार करें, क्योंकि मनुष्य अपने-आप ही अपना शत्र और बन्धुं है। जीव अपने-आपका पहलेका किया हुआ कर्म ही निश्चित रूपसे इस संसारमें सैकड़ों योनियोंमें जन्म लेकर भोगता है। यह संसार सर्वथा सत्य है-ऐसी धारणा बन जानेके कारण वह आवागमनमें सर्वत्र भटकता है। प्राणी जो कुछ कर्म करता जाता है, वह उसके लिये संचित हो जाता है। फिर पुरुषका पाप-कर्म जैसे-जैसे क्षीण होता जाता है, वैसे-वैसे ही उसे शुभ बुद्धि प्राप्त होती जाती है । दोषयुक्त व्यक्ति शरीरधारी होकर संसारमें जन्म पाता है। जगत्में गिरे हुए प्राणियोंके बुरे कर्मका अन्त हो जानेपर शुद्ध बुद्धि या ज्ञानका प्रादुर्भाव होता है। प्राणीको पूर्वशरीरसे सम्बन्ध रखनेत्राली ग्रुभ अथवा अशुम बुद्धि प्राप्त होती है। पुरुषके खयं उपार्जित दूसरे जन्ममें दुष्कृत एवं सुकृत किये हुए

अनुरूप सहायक बनते हैं। पापका अन क्लेश शान्त हो जाता है। फलखरूप कर्ममें लग जाता है।

इस प्रकार मनुष्य जब सत्कर्मका और दुष्कर्मका अशुभ फल भोग लेता है, विस्तृत कर्ममें निर्मलता आ जाती है और व उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है। शुभ कर्मोंके उसे स्वर्ग मिलता तथा अशुभ कर्मोंसे वह ना है। वस्तुतः न तो दूसरा कोई किसी दूसरेको है और न कोई किसीका कुछ छीनता ही है

नारदर्जाने पूछा—यदि ऐसा ही निर अपना ही किया हुआ ग्रुभ अथवा अग्रुभ व आता है और ग्रुभसे अभ्युदय तथा अश् होता है तो प्राणी मन, वाणी, कर्म या इनमेंसे किसकी सहायता ले, जिससे वह इस क्रेशसे बच सके, आप उसे बतानेकी कृपा की

यमराजने कहा—मुनिवर ! यह प्रसङ्ग भी शुभ बनानेवाला, परम पित्रत्र, पुण्यह पाप एवं दोषका सदा संहारक है। अब मैं उन जगदीश्वरको, जिनकी इच्छासे संसार के प्रणाम कर आपके सामने इसका सम्यक् वर्णन करता हूँ। चर और अचर संपूर्ण सम्पन्न इस त्रिलोकका जिन्होंने सृज है, वे आदि, मध्य एवं अन्तरे रहित हैं। वे दानव—किन्होंमें यह शक्ति नहीं है कि सकें। जो समस्त प्राणियोंमें समान दृष्टि रख वेद-तत्त्वको जाननेवाला सभी पापोसे मुक्त हो। जिसकी आत्मा वशमें है, जिसके मनमें सं विराजती है तथा जो जानी एवं सर्यं है, वे मुक्त हो जाता है। धर्मका सार अर्थ एवं प्रकृति न

१. तुलनीय गीता—६।५।

विषयमें जिसकी पूर्ण जानकारी है अथवा जान लेनेपर जो पुन: प्रमाद नहीं कर बैठता, उसीको सनातनपद सुलभ होता है । गुण, अवगुण, क्षय एवं अक्षयको जो भलीभाँति जानता है तथा ध्यानके प्रभावसे जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, वह पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो संसारके सभी आकर्षणों एवं प्रलोमनोंकी ओरसे निराश होकर शुद्ध जीवन व्यतीत करता है तथा इष्ट वस्तुओंमें जिसका मन नहीं छुभाता एवं आत्माको संयममें रखकर प्राणोंका त्याग करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है । अपने इष्टदेवमें जिसकी श्रद्धा है, जिसने क्रोधपर विजय प्राप्त कर ली है, जो दूसरेकी सम्पत्ति नहीं लेना चाहता एवं किसीसे द्वेष नहीं करता, वह मनुष्य सभी पापोंसे छूट जाता है। जो गुरुकी सेशमें सदा संलग्न रहता है, जो कभी किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करता है तथा जो नीच वृत्तिका आचरण नहीं करता, वह मनुष्य सभी पापोंसे छूट जाता है। जो प्रशस्त धर्म-कर्मोका आचरण करता है और निन्दित कर्मोंसे दूर रहता है, वह सभी पापोंसे छूट जाता है। जो अपने अन्तः करणको परम शुद्ध करके तीर्थोमें भ्रमण करता है तथा दुराचरणसे सदा दूर रहता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो मनुष्य ब्राह्मणको देखकर भक्तिभावसे भर उठता और समीप जाकर प्रणाम करता है, वह भी सब पापोंसे छूट जाता है।

नारदजी बोले—परंतप ! जो सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये कल्याणप्रद, हितकर एवं परम उपयोगी है, उसका वर्णन आपके द्वारा भलीभाँति सम्पन्न हो गया । प्रभो ! तत्वार्थदर्शी व्यक्तियोंको सम्यक् प्रकारसे इसका पालन अवस्य करना चाहिये । आपकी कृपासे मेरा संदेह दूर हो गया । महाभाग अव आप योगकी अपेक्षा कोई छोटा उपाय जो पापको दूर कर सके, उसे मुझे बतानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि आप योगधर्मसे सम्बद्ध साधन पहले कह चुके हैं । पापको दूर करना महान्

किंटन कार्य है । अतः कोई दूसरा ऐसा साधन वतायें जिससे जगत्में सुखप्राप्तिका लक्ष्य सिद्ध करनेके लिये विशेष प्रयास करना पड़े । इस लोक अथवा परलोकमें भी जो आत्मजयी व्यक्ति हैं तथा अनेक प्रकारके गुणोंकी जिनमें अधिकता है, वे सज्जन नित्य जिस साधनको काममें लेते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ । महान् तपस्त्री प्रभो ! अनेक योनियोंमें प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है और उनसे अशुभ कर्म वने रहते हैं । अतः उनको दूर करनेके लिये कोई सरल सुगम उपाय हो तो बतायें ।

यमराजने कहा—मुने! खयम्भू ब्रह्माजी प्रजाजनके सा हैं। इस धर्मके विषयमें उन्होंने जिस प्रकारका वर्णन किया है, वही मैं उन्हें प्रणाम करके व्यक्त करता हूँ। प्राणियोंका कल्याण तथा पापोंका विनाश ही इसका प्रधान उद्देश्य है। हाँ, क्रिया करना परम आवश्यक है, उसे कहता हूँ, सुनें। कैवल्यके प्रति श्रद्धालु बननेपर मनुष्यको ज्ञान होता है। जो व्यक्ति अपने अन्तः करणको परमशुद्ध करके धर्मसे ओतप्रोत यह प्रसङ्ग सुनता है, उसकी सभी अभिलित कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं तथा पापोंसे छूटकर वह इच्छानुसार सुख प्राप्त कर सकता है।

( ब्रह्माजीके कहे हुए उपदेशप्रद वचन ये हैं —) शिशुमारचक्र उनका ही खरूप है । जो मनुष्य उनके इस रूपकी प्रतिमा बनाकर अपने शरीरमें भावना करके प्रयत्नपूर्वक उसका अर्चन एवं अभिवादन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्तिका उद्धार हो जाता है । अपने उद्रमें स्थित उसके खरूपका दर्शन करनेसे मन, वाणी तथा कर्मसे जो कुछ भी पाप बन गया है, वह दूर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है । जब उस चक्रमें स्थित सोम एवं गुरु आदि सभी प्रहोंकी वह मानसिक प्रदक्षिणा तथा ध्यान करता है तो मानव अनक पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

शुक्त, बुज, शनैश्वर तथा मङ्गळ—ये सभी बळवान् प्रह हैं। चन्द्रमाका सीम्य रूप है। हदयमें इन प्रहोंकी भावना करके जब मनुष्य प्रदक्षिणा एवं ध्यान करता है, तब उसके पापका सदाके िक्ये शोधन हो जाता है। उस समय पुरुषको ऐसी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, मानो शरद् अनुका चन्द्रमा हो। सो बार प्राणायाम करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्ति मिल जाती है। मुने! मनुष्यको चाहिये कि यत्नपूर्वक शुद्ध होकर जधन-स्थानमें स्थित चन्द्रमाका दर्शन तथा नमन करे। इसके फलखरूप समस्त पापोंसे बह मुक्त हो सकता है। 'शिशुमारचक्र' एक सौ आठ अक्षरोंसे सम्पन्न है। इसे जलमें भिगोकर ख्यं भी आई हो ध्यान करना चाहिये। चन्द्रमा और

सूर्य — ये दोनों स्वयं स्वच्छ देवता हैं। अपने प्रकाशमान ये दोनों जब परस्पर एक दूसरेको हों, उस समय हृदयमें इनका ध्यान करना चा इससे सदाके लिये पाप शमन हो जाता है। मह मानव इस प्रकारकी कल्पना करे कि ये श्रीहरि ही मारचक्रमय वामनरूपमें अवतीर्ण हुए तथा इन्हों वराहका रूप धारण कर जलपर दर्शन दियाथा और की दाइपर पृथ्वी शोभा पा रही थी तथा ये ही है रूपमें अवतीर्ण हुए थे। जल या दुग्धके आहारपर उनकी आराधना करे। इससे उसका सम्पूर्ण पापेंसे हो जाता है। जो विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करता वह भी सभी पापोंसे छूट जाता है। (अध्याय र

# पाप-नाशके उपायका वर्णन

ऋषिपुत्र निचकेता कहते हैं—विप्रो ! धर्मराजकी इस प्रकारकी शुभ वाणी सुनकर नारदजीने भक्ति एवं भावसे पूर्ण पुन: उनसे यह वचन कहा ।

नारदर्जी बोले—महावाहो ! धर्मराज ! आप मेरे पिताके समान शक्तिशाली हैं तथा स्थावर एवं जङ्गम—सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति समान व्यवहार करते हैं। आपने अबतक द्विजातियोंके हितके लिये मुझसे सरल उपाय बताया है, अब कृपया औरोंके लिये भी उपाय वतायें।

यमराजने कहा—गौओंकी बड़ी महिमा है। वे परम पित्र, मङ्गलमयी एवं देवताओंकी भी देवता हैं। उनकी सेवा करनेवाला पापोंसे मुक्त हो जाता है। ग्रुम मुहूर्तमें उनके पञ्चगव्यके पानसे मनुष्य तत्क्षण पापोंसे मुक्त हो जाता है। उनकी पूँछसे गिरते जलको जो सिरपर चढ़ाता है, वह धन्य हो जाता है। उनको प्रणाम करनेवाला भी सभी तीर्थोंका फल प्राप्तकर सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। इसलिये सर्व साधारणको गौकी सेवा अवश्य करनी चाहिये। उदयकालीन सूर्य, अरुंधती, बुध तथा सभी सप्तर्षियोंकी वैदिक विधिके

अनुसार पूजा करनी चाहिये। वैसे ही दहीसे हुआ अक्षत उन्हें भी अर्पित करनेका विधान है। ही मनको एकाप्र करके हाथ जोड़े हुए जो मानव प्रणाम करता है, उसके सम्पूर्ण पाप उसी क्षण ह नष्ट हो जाते हैं। जो जूद व्यक्ति ब्राह्मणकी सेवा व उन्हें तृप्त करता तथा भक्तिके साथ यहपूर्वक प्रणाम है, वह पापोंसे शीव्र मुक्त हो जाता है । विपुव अर्थात् जिस दिन रात और दिनका मान वराव उस दिन जो पवित्र होकर दूधका दान करर उसका जन्मभरका किया हुआ पाप उसी क्षण न जाता है । जो मनुष्य पूर्तीय कुशा विद्याकर उसपर को खड़ा करके दान देता है और ब्राह्मणोंको साथ उसे प्रणाम करता है, वह सम्पूर्ण पापींसे छूट है । पूर्वकी ओर वहनेवाली नदीमें सब्य होकर प्रद क्रमसे विधित्रत् अभिपेक करनेपर मनुष्य पापमुक्त है। है। जो ब्राह्मण पित्रत्र होकर प्रसन्ततापूर्वक रि शह्वसे हाथमें जल लेकर उसे सिरपर धारण वर उसके जन्मभरके किये पाप उसी समय नष्ट हो जाने

अः, विश्वणावर्त शङ्कके विषयमें पाठकोंकी शङ्काएँ प्रायः आती हैं । इस विषयमें शान्त्रोंमें कदाचित् उन्नेयन हैं प्रायः ये वराहपुराणके ही वचन निवन्धोंमें उद्भुत हैं ।

श्रिक्षचारी मनुष्यका कर्तन्य है कि पूर्वकी ओर धारा बहानेवाली नदीमें जाय और नामिमात्र जलमें खड़ा होकर स्नान करें । फिर काले तिलसे मिश्रित सात अञ्जलि जलसे तर्पण करें । साथ ही तीन बार प्राणायाम करना चाहिये। फलस्वरूप इसके जीवनपर्यन्तके पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं । जो मनुष्य कमलके छिद्ररहित पत्तेमें जल रखकर सम्पूर्ण रह्नोंके सहित उससे तीन बार स्नान करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है\*।

मुने ! मैं आपसे एक दूसरे अत्यन्त गोपनीय उपायका वर्णन करता हूँ । कार्तिक मासके ग्रुक्रपक्षकी प्रबोधिनी एकादशी तिथिके व्रतसे भुक्ति और मुक्ति—ये दोनों सुलभ हो जाती हैं । मुनिवर ! वह भगवान् विष्णुके व्यक्त और अन्यक्त रूपकी मूर्ति है, जो मर्त्यलोकमें आयी है । इसकी उपासना करनेवालेके करोड़ों जन्मोंके अग्रुम नष्ट हो जाते हैं । प्राचीन समयकी बात है—भगवान

श्रीहरि वराहके रूपमें पधारे थे । ऐसे अवसरपर सम्पूर्ण संसारके कल्याणके विचारसे पृथ्वीदेवीने एकादशीको ही हृदयमें रखकर पूछा था ।

धरणीने कहा—प्रभो ! यह किलयुग प्रायः सभीकें लिये भयानक है । इसमें मनुष्य सदा पापमें ही संलग्न रहते हैं । गुरु, ब्राह्मणका धन हड़प लेना और उनका वधतक लोगोंके लिये साधारण-सी बात हो जाती है । भगवन् ! किलयुगके लोग गुरु, मित्र और खामीकें प्रति वैर रखनेमें तत्पर रहते हैं । परायी स्त्रीसे अनुचित सम्बन्ध करनेमें भी वे लोक-परलोकका भय नहीं करते । सुरेश्वर !दूसरेकी सम्पत्तिपर अधिकार जमाना, अभक्ष्य-मक्षण कर लेना तथा देवता एवं ब्राह्मणकी निन्दा करना उनका खभाव बन जाता है । प्रायः किलयुगके लोग दाम्भिक एवं मर्यादाहीन होते हैं । कुछ लोग तो अनिश्वरवादी तक बन जाते हैं । इसमें मनुष्य निन्दित दान लेने और अगम्यागमनमें रुचि रखनेवाले होते हैं । विभो ! वे ये तथा इनके अतिरिक्त भी अनेक पाप करते हैं, उनका श्रेय कैसे हो !

पवित्रा मङ्गल्या देवानामपि देवताः । यस्ताः शुश्रृपते भक्तया स पापेभ्यः प्रमुच्यते ।। क्ष गावः सौम्ये मुहूर्ते संयुक्ते पञ्चगव्यं तु यः पियेत् । यावजीवं कृतात् पापात् तत्क्षणादेव मुच्यते ॥ लाङ्गलेनोन्द्रतं तोयं मूर्भा गृह्णाति यो नरः। सर्वतीर्थेफलं प्राप्य स पापेभ्यः प्रमुच्यते ॥ ब्राहाणस्तु सदा स्नातो भक्तया परमया युतः । नमस्येत् प्रयतो भृत्वा स पापेभ्यः प्रमुच्यते ॥ उदयानिःसतं सूर्ये युतः । नमस्येत् प्रयतो भूत्वा स पापेभ्यः प्रमुच्यते ॥ भक्तया परमया शुचिः । तस्य भानुः स संदह्य दूरीकुर्यात् सदा द्विज ॥ द्ध्यक्षताञ्जलीभिस्तु त्रिभिः पूजयते यावकं दिधिमिश्रं तु पात्रे औदुम्बरे स्थितम् । सोमाय पौर्णमास्यां हि दत्त्वा पापैः प्रमुच्यते ॥ अरुंधतीं दुवं चैव तथा सर्वान् महामुनीन् । अभ्यर्च्य वेदविधिना तेभ्यो दत्त्वा च यावकम् ॥ शुश्रपते यस्तु तर्पयित्वातिभक्तितः । नमस्येत् प्रयतो भूत्वा स पापेभ्यः प्रमुच्यते ॥ विपुवेषु च योगेषु शुचिर्दच्वा पयो नरः। तस्य जन्मकृतं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ पापं दक्षिणावर्त्तसन्येन कृत्वा प्राक्स्रोतसं नदीम् । कृत्वाऽभिपेकं विधिवत् ततः पापात् प्रमुच्यते ॥ दक्षिणावर्त्तराङ्गेन कृत्वा चैव करे जलम् । शिरसा तद् गृहीत्वा तु विप्रो हृष्टमनाः शुचिः ॥ तस्य जन्मवृत्तं पापं नश्यति । प्राक्सोतसं नदीं गत्वा नाभिमात्रजले स्थित: ॥ तत्क्षणादेव रनात्वा कृष्णतिलैमिश्रा दयात् सप्ताञ्जलीर्नरः । प्राणायामत्रयं कृत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः॥ यावजीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति । अच्छिद्रपद्मपत्रेण सर्वरलोदकेन तु ॥ त्रिधा यस्तु नरः स्नायात् सर्वेपापैः प्रमुच्यते ।

भगवान् वराहने उत्तर दिया—'भगवान् विष्णुकी सर्वोत्कृष्ट शक्तिने कलियुगके नाना प्रकारके घोर पापोंमें रत मनुष्योंक कल्याणके लिये ही एकादशीका रूप धारण किया था। इसलिये सभी मासोंके दोनों पक्षोंकी प्कादशीको व्रत करना चाहिये। इससे मुक्ति सुलभ होती है। एकादशीके दिन अन नहीं खाना चाहिये। पूर्णरूपसे उपनास कर वत रहना चाहिये । यदि निशेष कारणसे पूर्ण उपवास सम्भव न हो तो नक्तवत\* करे। मनुष्यको प्रबोधिनी एकादशीका व्रत तो अवश्य ही करना चाहिये । सोम-मङ्गल्यार तथा पूर्व एवं उत्तर-भादपद नक्षत्रोंके योगमें इस एकादशीका महत्त्व करोड़ गुणा बढ़ जाता है। उस दिन खर्णकी प्रतिमा बनवाकर भगवान् विष्णुकी तथा उनके दस अवतारोंकी भी विधिवत् पूजा करनेका विधान है । प्रबोधिनीकी महिमा हजारों मुखसे नहीं कही जा सकती। हजारों जन्मकी शिवोपासनासे प्राप्त होनेवाली वैष्णवता विश्वमें सर्वाधिक दुर्लभ वस्तु है, अतएव विद्वान पुरुष प्रयत-वृर्वक विष्णुभक्त बननेकी चेष्टा करें। इसके पाठसे द:खप्न एवं सभी भय नष्ट हो जाते हैं।

यमराज कहते हैं- भूने ! उत्तम व्रतके पालनमें सदा तत्पर रहनेवाली महाभागा धरणीने जब भगवान् वराहकी यह बात सुनी तो वे जगतप्रभुकी विधिवत् आराधना करके उनमें लीन हो गयीं।

नारदजी कहते हैं- धर्मराज ! आप सम्पूर्ण धर्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं । आपने जो यह दिच्य कथा कही है, यह धर्मसे ओतप्रोत है । अतः मैं भी आपद्वारा निर्दिष्ट धर्ममार्गकी न्याख्यासे संतुष्ट हो गया । अब मैं यथाशीव उन लोकोंमें जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे मनमें आनन्दकी अनुमृति होती है । महाराज ! आपका कल्याण हो ।

नचिकेता कहते हैं-"विप्रो ! इस प्रकार कहता मुनिवर नारदने यमलोकसे प्रस्थान किया । वे मुनिवर अपनी इच्छाके अनुसार सर्वत्र विचरनेमें समर्थ हैं। जाते समय आकाश उनके तेजसे प्रकाशित हो गया, मानो वे दूसरे सूर्य हों । धर्मराज धर्मपर विशेष आसा रखते हैं। मुनिके जानेके बाद उन्होंने फिर बड़ी प्रसन्ततासे मुझे प्रणाम किया और आदर-सत्कारपूर्वक यह प्रिय वचन कहा—'सुत्रत! अब आप भी यहाँसे पधार सकते हैं। ' उस समय राक्तिशाली धर्मराजकी अन्तरात्मा प्रसन्तासे भर चुकी थी।विष्ठो!मैंने भी उन धर्मराजकी उत्तमपुरीमें देखी-सुनी अपनी जानकारीकी सभी वातें आपलोगोंको सुना दी।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! वे सभी ब्राक्षण तपको अपना धन मानते थे। नचिकेताकी इन बातोंको सुनकर उनके मनमें प्रसन्नता छा गयी और उनकी आँखें आश्चर्यसे भर गयी थीं । उनमें कुछ मुनि तथा विप्र ऐसे थे, जिनकी देशान्तर-भ्रमणमें विशेष रुचि थी। ऐसे ही अन्य ब्राह्मण वनमें निवास करनेके विचारसे आये थे । कुछ ब्राह्मण शालीन (यायावर) एवं कपोती वृत्तिके समर्थक थे। कितने ऐसे ब्राह्मण थे, जिनके मुखसे यह शुभ वाणी निकलती रहती थी कि सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करना कल्याणकर है । वे सभी बार-वार नचिकेताको धन्यशर दे रहे थे । उनमेंसे कुछ ब्राह्मण शिल एवं उञ्छा वित्रवाल थे, कुछ महान् तेजस्वी ब्राह्मणोंने काप्टवृतिको अपनाया था । सबकी विवियाँ भिन्न-भिन्न थीं । बुछ लोग सदा आत्म-चिन्तनमें व्यस्त रहते थे। कितने विप्रींन मीन-व्रत तथा जलशयन-व्रतको धारण कर लिया था। कुछ लोग ऊपर मुख करके सोते थे तथा बुछ ब्राह्मणोंका मृगके समान इधर्-उचर खच्छन्द विवरण करनेका नियम था । कितने ब्राह्मण पद्माक्षि-ब्रती तथा बुळ ब्राह्मण केवल पत्तेके आहारपर रहने थे। *बुट* ब्राह्मणोंकी जीवन-यात्रा केवल जल अथवा वितनोंकी

<sup>#</sup> पृष्ठ ११९ की टिप्पणी देखिये।

<sup>🕇</sup> दुर्लमं चैष्णवत्वं हि त्रिषु छोकेपु सुन्दरि । जन्मान्तरसहस्रेषु समाराव्य गृणध्यजम् ॥ वैष्णवत्वं स्प्रोत् कश्चित् सर्वपापक्षये सित । (वराहपुराण २११ । ८७ ८८) 🕇 फसल कटनेके बाद पृथ्वीपरसे अन्न चुनकर जीविका चलाना 'शिल' एवं 'उच्छ' वृत्ति है।

वायुपर अवलिम्बन थी। कुछ लोग शाक खाकर रहते थे। इनके अतिरिक्त कुछ लोग घोर तपस्वी एवं ज्ञानयोगी थे। उनका यह कथन था कि जन्म लेने और मरनेके अतिरिक्त संसारमें अन्य कुछ बात नहीं है — वे ही बार-बार इसे दुहराते थे। उनके मनमें संसारसे सदा भय बना रहता था। अतः सावधान होकर उक्त नियमोंका सदा पालन करते थे। उद्दालक-कुमार निवकतामें भी धर्मकी प्रबलता थी। इन तपस्वी व्यक्तियोंको देखकर उनके मनमें अपार हर्ष हुआ और फिर उनके द्वारा सदा धर्मका चिन्तन

होने लगा। मनका विषय अमित वेदार्थ, शुद्धखरूप श्रीहरि तथा विन्मय भगवद्विग्रह रह गया। फिर तो धर्मात्मा निचेकेता सावधान होकर शुद्ध तपस्याके मार्गपर ही आरूढ़ हो गये।

राजन् ! इस उत्तम उपाख्यानके प्रभावसे भगवान्में श्रद्धा उत्पन्न होती है । इसे जो सुनेगा अथवा सुनायेगा, उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जायँगी ।

( अध्याय २११-१२ )

# गोकर्णेश्वरका माहात्म्य

स्तजी कहते हैं—ऋषियो ! प्राचीन समयकी बात है, जब 'तारकामय'नामक घोर देवासुर-संग्राम हुआ था। उस उम्र युद्धमें देवता और दानव—दोनोंकी सेनामें एक-से-एक श्रूरवीर थे। युद्धके अन्तमें देवताओंने दानवोंकी सेनाको परास्त कर दिया था और इन्द्र फिरसे खर्गके सिंहासनपर प्रतिष्ठित हो गये। तीनों लोकोंके चर-अचर प्राणियोंमें सुख-शान्ति व्याप्त हो गयी। उन्हीं दिनों पर्वतराज मेरुके एक सुवर्णमय शिखरपर जिसकी विविध रन्न सब ओरसे शोभा बड़ा रहे थे और कहीं-कहीं विद्रुममणिकी खान भी थी, एक विशाल कमल दिव्य आसनके रूपमें आस्तृत था। उस आसनपर ब्रह्माजी चित्तको एकाम्र करके सुखपूर्वक बेटे थे। एक दिन सनत्कुमारजी वहाँ आये और आते ही उन्होंने पितामहको प्रणाम किया और 'गोवर्ण' ने सम्बन्यमें इस प्रकार पूछा।

सनन्तुमारजीने पूछा—भगवन्! तत्त्वके जाननेवाले पुरुपोंगें आप शिरोमणि हैं। महाभाग! मैं आपके श्रीमुख-से वर्णपयोद्वारा कथित पुराण सुनना चाहता हूँ। विभो ! उत्तर-गोकणं, दक्षिण-गोकणं अंत श्रृङ्गेश्वर—ये तीन शिविद्यः परम उत्तम वताये जाते हैं। इनकी कैसे और क्यों प्रतिष्ठा हुई है ? भगवान् शंकर मृगका रूप धारण करके वहाँ क्यों विराजते हैं ? प्रमुख देवता लोग वहाँ कौसे निवास करते हैं ? शंकरके मृगरूप होनेका क्या कारण है ? तथा उनके विप्रहकी प्रतिष्ठा किस समय हुई है ?

ब्रह्माजी बोले—नत्स ! यह पुराण एक रहस्यपूर्ण नियम है। मैंने जैसा सुना है, उसके अनुसार यथार्थ तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो । गिरिराज मन्दराचलके परम पिन्न उत्तर भागमें 'मुन्नवान्' नामसे प्रसिद्ध एक शिखर है, जिसकी शोभाको नन्दन नामक उपन्न बढ़ाता रहता है। वहाँके साधारण पत्थर भी हीरा एवं स्फटिकमणिके समान हैं और कुछ (मूँगे)के सदश लाल बालुकाओंसे सुशोभित हैं, कुछ अन्य शिलाखण्ड नीले और कुछ खच्छ भी हैं। नहाँ स्थान-स्थानपर श्रेष्ठ गुफाएँ तथा पानीके झरने हैं। उस पर्वतराजके सभी शिखर विचिन्न फ्लोंसे भरे हैं। विविध फल-फलोंसे लदे उस शिलाखी शोभा अत्यन्त मनमोहक हैं। नहाँ देवतागण अपनी श्रियोंके साथ विहार करते रहते हैं। डालियोंपर क् जनेवाले मतवाले पत्नी उस पर्वत-प्रवरको मुखरित एवं सुशोभित करते रहते हैं। नहाँ उपननोंमें कहीं कचनार फ्ले हैं, कहीं हंस और सारस पृम

<sup>\*</sup> दृष्ट्य 'तीर्थाद्व'-पृत १०९ तथा पृत १११ । उत्तर-गोकर्ण भी दो है:--नेपालके पशुपतिनाथ तथा पोला-गोकर्णनाथः, पर यहाँ पशुपतिनाभः ही अभीष्ट है ।

रहे हैं । कहीं विकसित कमलोंवाले तालाब, जिनमें निर्मल जल भरा है, उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं । पशु-पक्षी-निर्द्योंसे सनाथ और अत्यन्त शोभाशाली उद्यान-वाला वह स्थान तपस्याके लिये सर्वथा उपयुक्त है । उसे 'धर्मारण्य' कहते हैं । वहीं भगवान् 'स्थाणु महेश्वर'का स्थान है । वे प्रभु सम्पूर्ण सुरगणोंके गुरु हैं । भक्तोंपर सदा कृपा करनेवाले उन शक्तिशाली प्रभुके साथ गिरिराज-कन्या गौरी निरन्तर विराजती हैं । अपने पार्षदों और स्वामी कार्तिंकेयके साथ उनका उस श्रेष्ठ पर्वतपर आसन लगा रहता है । वे देवेश्वर अजन्मा, अविनाशी और परम पूज्य हैं । उनकी सेवा करनेके विचारसे बहुत-से देवता विमानपर चढ़कर वहाँ आते हैं ।

त्रेतायगकी बात है। नन्दी नामसे विख्यात एक महान् मुनि भगवान् शंकरकी आराधना करनेकी अभिलाषासे वहाँ आकर तीव एवं कठिन तपस्या करने लगे । वे गर्मीके दिनोंमें पश्चाग्नि तापते और जाड़ेकी ऋतुमें पानीमें खड़ा रहकर तप करते थे वे विना किसी अवलम्बके खड़े होकर ऊपर हाथ उठाये तपस्या करते थे । जल, अग्नि और नाय केवल ये ही उनके सहारे थे। अनेक प्रकारके वतों और तपोंके नियमको वे पूर्ण करते थे। ब्राह्मणोंमें थी । वे नन्दीकी बड़ी प्रतिष्ठा समय-समयपर एवं अन्य उचित उपहारोंसे जल, फल उन प्रमुकी अर्चना करते रहते थे । उत्तम व्रतका पालन करनेवाले उन द्विजवरने उग्र तपस्यासे अपनेपर विजय प्राप्त कर ली थी । अन्ततः भगवान् शंकर उनपर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनिवर नन्दीको साक्षात् दर्शन दिया और कहा---'मुने । मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ । वत्स ! अवतक तो तुम्हारे लिये मेरा रूप अदस्य था, किंतु मैं प्रसन हो गया हूँ, अतः मेरा यह रूप देखो । संसारमें विद्वान् पुरुष ही मेरे इस अप्रतिम एवं ओजस्वी रूपको देख सकते हैं।'

राजन् ! उस समय शंकरजीके श्रीविग्रहसे हजारें किरणोंवाले सूर्यके समान प्रकाश फैल रहाथा। वे प्रभाके पुञ्ज प्रतीत हो रहे थे। जटाएँ उनके सिरकी छिव बढ़ा रही थीं और चन्द्रमा ललाटको सुशोमित कर रहे थे। भगवान शंकरके दो नेत्र परम प्रकाशमान थे तथा तीसरा नेत्र अनिके समान धंधक रहा था। कमलकी माला उनके पित्र अङ्गपर विराजमान थी। हाथमें कमण्डलु लिये हुए थे। शरीरपर बाधाम्बर था। सर्पका यज्ञोपवीत धारण किरे हुए थे। ऐसे भगवान् महादेवका दर्शन पाते ही महान तपस्वी नन्दीको रोमाञ्च हो आया।

राजन् ! वे प्रभु सनातन परब्रह्म परमात्माके ही रूपान्तर थे । उनका दर्शन प्राप्त होनेपर मुनिवर नन्दीने अञ्जलि बाँध ली और प्रभुकी इस प्रकार स्तुति करने लगे—'जो खयं प्रकट होकर जगत्का धारण एवं पोषण करते हैं तथा वर देना जिनका खभाव है, उन प्रमुके लिये मेरा नमस्कार है। जो 'त्रिनेत्र', 'शिव-शंका' एवं 'भव' नामसे विख्यात हैं, संसारका संहार एवं पाटन भी जिनके ऊपर निर्भर है तथा जो चर्ममय वस्न धारण करनेवाले एवं मुनिरूप हैं, उन प्रमुक्ते लिये नमस्नार है। जो नीलकण्ठ, भीम, भूत, भन्य, भन्न, प्रलम्बभुज, कराल, हरिनेत्र, कपर्दी, विशाल, मुञ्जकेश, धीमान्, शूल, पशुपति, विभु, स्थाणु, गणोंके पति, स्रष्टा, संक्षेता, भीषण, सौम्य, सौम्यतर, त्र्यम्बक, श्मशाननिवास, वरद, कपालमाली एवं 'हरितश्मश्रुवर' अधिनामोंसे सम्बंधित होते हैं, उन भगवान् रुद्रके लिये नमस्कार है। जी भक्तोंको सदा प्रिय हैं, उन परमात्मा शंकरको इमाग बार-बार नमस्कार है।'

इस प्रकार विप्रवर नन्दीने भगवान् रुद्रकी स्तृति की और उनकी सम्यक् प्रकारसे आराधना कर सिर झुकाकर वार-वार नमस्कार किया तथा पुष्पाझित अर्थित की । भगवान् दांकर बाह्मणश्रेष्ठ नन्दीपर संतुष्ट हो गये और उन पर प्रभुने खयं ऋषिसे यह वचन कहा—'विप्रवर! वर मोंगो। महामुने! तुम्हारे मनमें जो भी अभिलिषत हो, वह सभी मैं देनेके लिये उद्यत हूँ। अतः तुम्हारी जो अभिलापा हो, वह मुझसे कहो।'

राजन् ! जब भगवान् शंकरने उन मुनिवर नन्दीसे इस प्रकार कहा, तब उनका अन्तः करण प्रसन्तासे भर गया धौर उन्होंने भगवान् शंकरसे कहा—'प्रभो ! मुझे प्रमुख, देवत्व, इन्द्रत्व, ब्रह्मत्व, छोकपालत्व, अपवर्ग, अणिमादि आठों सिद्धियाँ, ऐश्वर्य, या गाणपत्य—इनमेंसे एक भी पदार्थ नहीं चाहिये। देवेश्वर! आप कल्याण-खरूण हैं और अपने भक्तोंके कल्याण करनेमें सदा संलग्न रहते हैं, अतः यदि आप मुझपर प्रसन्त हैं तो सुरेश्वर! आप कृपापूर्वक मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। महेश्वर! आप कृपापूर्वक मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। महेश्वर! आपके अतिरक्त अन्य किसी देवतामें मेरी भक्ति न हो और सम्पूर्ण प्राणियोंको आश्रय देनेवाले आप प्रमुमें ही भक्ति सदा स्थिर रहे—यही मेरी सची हार्दिक अभिलापा है, जिसके फलखरूप में आपके लिये सदा तपमें संलग्न रह सकूँ और मेरे इस कार्यमें विन्न न उपस्थित हो। में रात-दिन आपका ही नाम जपता रहूँ, मैं यही चाहता हूँ।

राजन् ! विष्रवर नन्दीकी यह बात सुनकर भगवान् शंकरके मुग्वपर हँसी छा गयी । वे प्रसन्त होकर मधुर वाणीमें नन्दीसे कहने लगे— विष्रवें ! उठो । सुवत ! तुम्हारी इस तपस्यासे मैं परम प्रसन्त हो गया हूँ । गहानाग ! तुमने बड़े शुद्ध-चित्तसे भक्तिपूर्वक मेरी आराधना बी है । तपोधन ! तुम्हारी तपश्चर्यासे मुझे परम संतोप हुआ है । वस्त ! तुम मेरी आराधनामें दत्तचित्तसे निरम्तर लगे रहे । इदोंके समक्ष तुमने मेरे लिये तीन करोड़ जप किये हैं। महामुने ! पूरे एक हजार वर्गोतक तुमने तीव तपस्या की है । ऐसी तपस्या आजसे पहले किसी भी देवता, दानव अथवा ऋषिन नहीं की है । तुम्हारा विया हुआ यह अत्यन्त किन तप महान् आधर्यजनक है । इसके प्रभावसे चर और सवा प्राणिवेंगि लगास ये तीनों लोक अवन्त कुल्य हो

उठे हैं । तुम्हें देखनेके छिये इन्ह्रके साथ सभी देखता अभी यहाँ धानेवाले हैं। हारों और असरोंके लिये तुम अक्षय, अन्यय तथा अतर्क्य हो । तुम्हारे शरीरसे दिन्य तेज निकल रहा है। अछौकिक आभूषणोंसे अलंकृत होकर तुष परम सुनोभित हो रहे हो। तुममें मुझ-जैसी ही शक्ति आ गयी है । देवता और दानव-ये सभी तुमको अद्वितीय पुरुष मानते हैं । अब तुम मेरे समान रूप धारण करोगे और तुम्हें मुझ-जैसा ही तेज प्राप्त होगा, तुम्हारे तीन नेत्र होंगे। सभी गुणोंकी तुममें प्रधानता रहेगी और देवता तथा दानव तुम्हारी आराधना करेंगे-इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम इसी शरीरसे सदा अगर रहोगे। बुढ़ापा और मृत्य तुम्हारे पास न आ सकेगी। इसको गाणेश्वरीगति कहते हैं। देवताओं-के द्वारा भी यह सदाके छिये अलभ्य है। द्विजोत्तम! भेरे पार्वदोंमें तुम्हारा प्रधान स्थान होगा । तुम्हें जनता 'नन्दीश्वर' कहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है।

'तपोधन ! तुम्हें सात्त्विक ऐश्वर्य या आठों सिद्धियाँ प्राप्त होंगी और तुम मेरे ही एक दूसरे खरूप समझे जाओंगे। देवता लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे । मुनीश्वर ! मेरी क्रमासे संसारमें तुम खामीका पद प्राप्त करोगे । आजसे देवकायोंमें तुम्हारी सर्वत्र प्रथम पूजा होगी और तुम मेरे पार्पदोंमें प्रधान होगे । मुझसे प्रसन्तता प्राप्त करनेवाले सभी मानव भलीगाँति तुम्हारी ही अर्चना करेंगे। तुम मेरे गण वनो, मेरे द्वारपालपदपर प्रतिष्टित हो जाओ और विषम समयमें मेरे शरीरकी रक्षा करते रहो । तीनों होकोंमें का, दण्ड, चक्र अथवा अग्नि - इनमेंसे किसीसे भी तुम्हें कोई वावा न होगी; देवता, दानव, यक्ष, गन्धवं, पन्नग, राक्षस तथा जो मरे भक्त पुरुष हैं, वे सभी तुम्हारा आश्रय प्रहण करेंगे। अव तुम्हारे संतुष्ट होनेपर में संतुष्ट हो जाऊँगा और तुम्हारे कुमित होनेपर मेरे मनमें भी क्रोवका आविर्भाव हो जायमा । द्विजन्नर ! अधिक क्या, नुमसे बद्दकर विश्वमें मेग इतरा कोई प्रिय है ही नहीं।

इस प्रकार हिजयर नन्दीको वर देकर उमापित भगवान् शंकरने प्रसन्नतापूर्वक खयं आकाशको गुँजानेवाली मधुर वाणीमें स्पष्टरूपसे कहा—'विप्रवर! तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम कृतकृत्य हो गये। मरुद्रणोंके साथ समस्त देवता तुम्हारा दर्शन करनेके

हिये यहाँ था रहे हैं—ऐसा जान हो । हत्स ! सभी सुरसमुदाय यहाँ आकर जवतक मुझे देख लेता, इसके पूर्व ही मैं यहाँसे अन्यत्र चला जाना चाहत वस, इतनी बात कहकर भगवान् शंकर अन्तर्हित हो गये। (अध्याय न

# गोकर्णमाहात्स्य और नन्दिकेश्वरको वर-प्रदान

ब्रह्माजी कहते हैं—सनत्कुमार ! जब इस प्रकार कहकर भूतभावन भगवान् शंकर वहाँ अन्तर्धान हो गये तो उसी क्षण गणोंके अध्यक्ष नन्दीका शरीर परम दिव्य हो गया। वे चार भुजाओं और तीन नेत्रोंसे सम्पन्न होकर एक दिल्य स्थानपर बैठ गये। उनके विग्रहका वर्ण भी दिन्य हो गया और उससे दिन्य अगुरुकी सुगन्ध फैलने न्गी । त्रिशूल, परिष, दण्ड और पिनाक **उन**के हाथोंमें सुशोभित होने लगे और मूँजकी मेखला कमरकी शोभा बढ़ाने लगी। अपने तेजसे वे ऐसे प्रतीत होने लगे, मानो दूसरे शंकर ही विराजमान हों। फिर भगवान् वामनकी भाँति उद्यत होकर उन्होंने अपना पैर ऐसे आगे बढ़ाया, मानो ते द्विजवर तीन डगोंसे पृथ्वीको नापनेका विचार कर रहे हों । उन्हें देखकर आकाशमें विचरनेवाले सम्पूर्ण देवताओंका मन आशङ्कित हो गया । उनके आस्वर्यकी सीमा नहीं रही। अतः इन्द्रको इसकी सूचना देनेके लिये वे खर्मकी ओर चल पड़े । देवताओंक यह वृत्तान्त सुनक्तर इन्द्र तथा अन्य उपस्थित लोकपालोंको बड़ा विवाद हुआ । उनके मनमें चिन्ता व्याप्त हो गयी। उन समीने सोचा, यह कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसने भगवान शंकरसे वर प्राप्त कर लिया इसमें अपार शक्ति आ गयी है । है। अतः अव यह श्रीमान् पुरुष तीनों लोकोंपर ही विजय प्राप्त कर लेगा । इसमें जैसा उत्साह, तेज और ऋ प्रतीत होता है, इससे सिद्ध होता है

कि यह अवश्य कोई महान् पराक्रमी पुरुष ही यह तो देवताओं के मुख्य स्थानको भी छीन सक खतः अपने तेजके प्रभावसे जबतक यह खर्ण नहीं आ जाता है, इसके पूर्व ही हमलो देने में कुशल भगवान् महेश्वरको प्रसन्न करने में हो जायँ।

मुने ! इस अकार परस्पर वार्तालाप करके हें श्रेष्ठ देवता मेरे साथ 'मुख्यवान्पर्वत'के शिखा गये । वहाँ जगत्के आश्रयदाता, अपार श्री भगवान् श्रीहरिने अपने लिये स्थान बना रण जब श्रीहरिकों ज्ञात हुआ कि सुरसमुदाय आ र तो वे दौड़कर आगे आ गये । कारण, सबके हे बात उन्हें विदित थी । अब उनकी कृपाने दे और मुनियोंकी सभी वार्ते स्पष्ट हो गर्या । तह भगवान् विष्णु, देवताओंके साथ मेरी करनेवाले नन्दीके पास पहुँच गये ।

नन्दीने कहा— ओह ! आज मेग जीवन हो गया । मैंने जितना परिश्रम किया है. यह श सफल हो गया; क्योंकि देवताओंक अध्यक्ष कि सम्पूर्ण संसारके शासक श्रीहरिके दर्शनका आव परम श्रेष्ठ सोमाग्य प्राप्त हो गया है । श जीवनकी साथ पूरी हो गयी और मेरे मनी । पूर्ण हो गये । पापोंका संहार करनेवारे । शिव शान्तखरूद्य हैं । उनकी प्रमन्त्रता तो मुं

## गोकर्णेक्वर तथा जलेक्वरके माहात्म्यका वर्णन

बह्माजी कहते हैं - इसके बाद सम्पूर्ण देवताओं के साथ पराभर्श वर इन्द्रने भगवान शंकरके पास जानेका विचार या। सभी देवता तस कँचे शिखरसे उठे और नन्दीके थ आकारामार्गसे उन्होंने प्रस्थान कर दिया । भगवान के अन्वेपण करनेमें तत्पर होकर अखिल देवताओंने र्गलोक, महालोक और नागलोक सर्वत्र छान डाला तथा उन्हें ढूँ दते-ढूँ ढते थक गये, पर उनका पता न चला। व उनके मनमें निराशा छा गयी। रुद्रका पता न देख होंने वारों समुद्रोंपर्यन्त सात द्वीपोंवाली पृथ्वीपर भी इना आरम्भ वित्या । फिर वे वनोंसे युक्त महान् पर्वतों-। कन्दराओं और उनके ऊँचे शिखरोंपर भी गये तथा हें गहन निकुक्कों और क्रीडा-स्थलोंमें भी सब ओर खोजते । उनके इस ढूँदनेके प्रयाससे इस पृथ्वीके तृणोंके टुकड़े-टुकड़े हो गये; पर इतना प्रयत्न करनेपर भगवान् शंकरको प्राप्त करनेमें देवताओंको सफलता मिली और भगवान् शंकरका दर्शन उन्हें न मिल का । अतः देवतालोग अत्यन्त उदास हो गये ।

आगेक कर्तव्यके सम्बन्धमें परस्पर विचार-विमर्श और तिलाप करनेके पश्चात् वे सभी देवता मेरी (ब्रह्माकी) एणमें आपे । तब मैंने प्रनको सावधान करके सारको कल्याण प्रदान करनेवाले उन शंकरका माहित मनसे ध्यान किया । उनके वेश और खंकारोंके ध्यान करनेसे मुझे एक उपाय सृश्च था। फिर मैंने देवताओंसे कहा—'हमलोगोंने निरन्तर प्रनवेषण करते हुए सारी बिलोकी छान डाली है, केंतु भूमण्डलपर 'इलेप्पातक'वन नामक स्थानपर नहीं प्ये । अतएव प्रधान देवताओं! हम सभी लोग यहाँसे उस देशमें चलें।' इस प्रकार कहकर उन सम्पूर्ण

देवताओं के साथ हमलोग उस दिशाकी और प्रस्थित हो गये और शीव्रगामी विमानोंपर चढ़कर तक्षण 'रुलेष्मातक'वनमें \* पहुँच गये। वह पुण्यमय स्थान सिद्ध और चारणोंसे सेवित था। वहाँ पर्वतोंकी नहत-सी कन्दराएँ तथा अनेक प्रकारके पवित्र एवं परम रमणीय स्थान ध्यान करनेके उपयुक्त थे। उनमें सभी गुणोंकी अधिकता थी। अनेक सुन्दर आश्रम, उद्यान और स्वच्छ जलवाली निदयाँ शोभा वहा रही थीं। उस वनमें श्लेष्ठ सिंह, मैंसे, नीलगाय, भाट-बंदर, हाथी और सृगोंके झुंड शब्द कर रहे थे। सिद्ध आदि पुरुगोंसे वह स्थान भरा था।

देवताओंने इन्द्रको आगे करके उसमें प्रवेश किया। वहाँ वे स्थ आदि सवास्योंको छोड़कर पैदल ही गये। फिर हम सभी कन्दराओं, झाड़ियों एवं वृक्षोंसे भरे हुए सघन वनोंमें सम्पूर्ण देवताओंके खरूप भगवान् रद्रको खोजनंमें संलग्न हो गये। आगे जानेपर हमें एक अत्यन्त सुन्दर वन मिला, जो सभी वनोंका अलंकार था। यहाँ वहुत-सी पर्वतीय नदियाँ और फूले हुए अनेक दृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सभी देवताओंने उसमें प्रवेश किया । नदियोंके तटपर बुन्द तथा चन्द्रमार्क समान स्रन्छ वर्णवाले इंस विचर रहे थे। इलोंसे अन्ही गंध निकल रही थी, जिसके कारण वह वन सुवासिन हो रहा था। वहाँ विखरी हुई वालुकाएँ ऐसी प्रतीन धंती थीं, मानो मोतियोंके चूर्ण हैं । उसी स्थानपर कोई कीडा करती हुई मनको मुग्न करनेवाली एक १८४॥ दिखायी पदी । सभी देवताओंने उसे देखकर पुष्टे सूचित किया; क्योंकि सम्पूर्ण देवनाओंका वे अध्यो

<sup>#</sup> यह (इलेडमातक)-वन उत्तर-मोकर्णका ही नामान्तर है, जो पशुपतिनाथ (नेपाल)से रेजल दो मीलकी दुर्गण है.

Sleshmataka Vana is Utter (North) Gokarņa, two miles to the north east of Pasagnatinisths to Nopel, on the Bagmati river. (Sivapurāpa 3. 215, Varākapurāņa 13. 16, Wright's History of Nopel P. 82. 10, Nandolal, Dey's Geographical Dictionary, P. 123 }

था। में सोचने छगा यह क्या बात हैं ! फिर मैं एक सुहूर्ततक प्यानस्थ हो गया। तभी मुझे उस कल्याके विषयमें सहसा ज्ञान हुआ। मैंने सोचा, संसारके शासक शंकरकी मूळ शक्ति, जिन्हें गिरिराज हिमालयकी पुत्री होनेका गारित मिल चुका है, निश्चय ही ये वही भगवती 'उमादेवी' ही हैं। इसके बाद सभी प्रधान देवता उस पर्वत-शिखरके ऊपर चढ़ गये और वहाँसे नीचेकी भोर देखने लगे। तब उन सभीको सुरसत्तम शंकरका दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय वे प्रभु मृग-समूहके बीचमें उनके स्प्रक्षको भाँति विराजमान थे। उनके सिरपर एक सींग और एक पर था। वे तपाये हुए सोनेकी भाँति चमक रहे थे। उनका प्रत्येक अङ्ग गठित, उनके मुख, नेत्र सुडील और सुंदर थे तथा उनके दाँत बढ़े सुन्दर थे।

उस समय ऐसे मृगरूपवारी भगवान् रहको देखकर सभी देवता शिखरसे उतरकर उनकी ओर दौडे। उन मृगेन्द्रको पकड़नेके लिये उनके मनमें तीव अभिलाषा जग गयी थी । अतः बड्डे वेगसे वे सव प्रकारके उद्यममें तत्पर हो गये। फिर तो इन्द्रने सांगक अगले भागको पकड़ लिया, मै भी वहीं था। भेंने वड़ी श्रद्धाभिक्तसे उनके सींगके मध्यभागमें अपना हाथ लगाया । यही नहीं, उन महात्माके सीमके मुलभागको श्रीहरिनं भी पकड़ लिया । फिर इस प्रकार तीनोंके पकड़ लेनेपर वह सोंग तीन भागोंमें विभक्त हो गया । न्द्रके हाथमें अगला भाग, मेरे हाथमें बीचका भाग और विष्णके हाथमें मुलभाग शोभा पाने लगा। इस भाँति उसके तीन रूप हो गये। इस प्रकार हम होगोंने जब सींगके तीनों भागोंको अपना लिया. तब वे प्रधान मुख्यामरी शंकर सींग-रहित होकर वहाँ ही अर्न्तवान हो गये । फिर इमलोगोंके लिये वे अदस्य हो गये और अाजागने चले गये तथा उपालम्भ देते हर

कहने लगे—'देवताओ ! मैंने तुम्हें ठग लिया। तुमलो खयं हमें प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं शरीरी होक तुम्हारे हाथ लग गया था; किंतु छुड़ाकर यहाँ अ गया। अब नुमलोग केवल मेरे सींगसे ही संतोष करो तुमलोग मेरे वास्तविक रूपसे विच्चित हो गये। मैं अप पूरे शरीरसे रह सक्रूँ तो धर्म भी अपने चारों पैरोंसे रह लगे। यह मेरा सिद्धान्त हैं।

'देवताओ! यह 'इलेष्मातक' वन है। यहीं मेरे शृङ्गींव विधिपूर्वक स्थापित कर देना चाहिये। इस कार्यसे जगत्व कल्याण होगा। यह वन अत्यन्त महान् पुण्यक्षेत्र होगा। मे प्रभावसे प्रभावित इस स्थानपर महान् यज्ञ सम्भाव्य है। भू मण्डरूपर जितने तीर्थ, समुद्र तथा नदियाँ हैं, मेरे लिये वे सर यहाँ आयँगे । हिमवान् पर्वतोंके राजा हैं । उनके एव ग्रुम प्रदेशका नाम नेपाछ है। मैं वहाँ पृथ्वीसे खयस्य रूपमें खतः प्रकट होऊँगा । मेरे उस विग्रहमें चार मुर होंगे और मेरा सिर प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित होगा । फि तीनों लोकोंमें सब जगह शरीरेश ( पशुपतिनाथ ) \*है नामसे मेरी ख्याति होगी। वही नागहृद नामसे प्रसिद एक विशाल हृद होगा। सम्पूर्ण प्राणियोंका हित करनेबे विचारसे मैं उसके जलमें तीस हजार वर्पीतक निवास करूँगा । जिस समय वृष्णिकुलमें भगवान् श्रीकृष्णक अवतार होगा और वे इन्द्रकी प्रार्थनासे अपने चक्रहारा पर्वतोंको उखाइकर दानवोंका संहार करेंगे, उस समय वह म्लेन्होंसे भरा प्रदेश शुद्ध होगा, बहुत-से सूर्यवंशी क्षत्री उत्पन्न होंगे और उनके प्रयाससे म्लेन्होंकी सत्ता समाप्त हो जायगी । साथ ही क्षत्रियगण उस देशमें ब्राह्मणोंको बसायँगे और उन ब्राह्मणोंकी सहायतासे प्रचिंत धर्मोकी स्थापना करेंगे । उन्हें अविनाशी एवं अचल राज्यकी उपलब्धि हो जायगी। पहले कुछ दिनोंतक वह प्रान्त शुन्य रहेगा । पश्चात् क्षत्रियवंशमं उत्पन्न वे राजा छोग मुझ उस शून्य स्थानमें प्राप्तकर मेरे अर्चा-

विप्रह्की प्रतिष्ठा करेंगे । इसके बाद वह स्थान प्रसिद्ध बाह्मणों तथा सम्पूर्ण वर्णाश्रमोंसे सम्पन्न होकर एक महान् जनपद बन जायगा । उस जनपदके विस्तृत भागमें राजाओंका सम्यक प्रकारसे निवास होगा और सामान्य जनता वहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगेगी। सभी प्राणी प्रत्येक समयमें वहाँ मेरी आराधना करेंगे । जो सज्जन एक वार भी विधिके साथ मेरी वन्दना एवं दर्शन करेंगे, उनके सम्पूर्ण पाप भस्म हो जायँगे । साथ ही वे शिवपुरीमें जायँगे और वहाँ उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो जायगा। मेरा यह स्थान गङ्गासे उत्तर और अश्विनी-मुखसे दक्षिणमें चौदह योजन दूरीके विस्तारमें होगा, ऐसा समझना चाहिये । बाग्मती नामकी नदी हिमाल्य-के ऊँचे शिखरसे निकलकर उसकी शोभा बढ़ायगी। उस बाग्मती नदीका गुद्ध जल भागीरथी गङ्गासे भी सौगुना अधिक पवित्र कहा गया है। उसमें स्नान करनेके प्रभावसे मानव विष्णु और इन्द्रके लोकोंका स्पर्श करके शरीर त्यागनेके पश्चात् सीघे मेरे लोकमें पहुँच जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं । इस क्षेत्रमें निवास करनेवाले घोर पापकर्मा ही क्यों न उन्हें भी यह गति सुलभ हो जाती है। इन्द्रकी नगरीमें जो नियमपूर्वक निवास करनेवाले देवता, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, उरग, मुनि, अप्सरा तथा यक्षप्रभृति हैं, वे सभी मेरी मायासे मोहित होनेके कारण मेरे उस गुह्य स्थानको जाननेमें असफल हैं।

'सुरोत्तमो ! तपिलयोंके लिये यह तपोस्नि एवं सिद्धक्षेत्र कहा गया है । विद्वान् पुरुष प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर और कुरुक्षेत्रसे भी विद्वान उस क्षेत्रकी मिहमा बताते हैं । वहाँ मेरे श्वशुर पर्वतराज हिमवान् खयं विराजते हैं । गङ्गा, जो निद्योंमें उत्तम मानी जाती हैं । उनका तथा अन्य कई श्रेष्ठ निदयोंका वहाँसे उद्गम होता है । वह उत्तम क्षेत्र परम पुण्यमय है । सभी उद्गम होता है । वह उत्तम क्षेत्र परम पुण्यमय है । सभी अष्ठ नद-निदयाँ तथा तीर्थ वहाँसे प्रकट होते हैं । वहाँके

सभी पर्वत पुण्यस्वरूप 🖁 । वहीं मेरा आश्रम होगा । सिद जौर चारण उस आश्रमकी सेवा करेंगे। वहाँ मेरा विप्रह शैलेश्वर नामसे विख्यात होगा । धारारूपसे बहनेवाली निदयोंमें श्रेष्ठ एवं पुण्यमयी वाग्मती नामकी नदी भी वहाँसे बहुकर हिमालय आयगी । भागीरथी और वेगवती नामकी नदियाँ परम पवित्र हैं। इनका कीर्तन करनेसे भी मनुष्योंका पाप भस्म हो जाता है और दर्शन करनेसे तो प्राणी सम्पूर्ण ऐश्वर्योंको प्राप्त कर लेता है। इन श्रेष्ठ नदियोंका जल पीने तथा अवगाहन करनेसे पुरुष भपने सात कुळोंको तार देता है । उस तीर्थकी मिह्माको खयं ळोकपाळ भी गाते हैं। वहाँ जो स्नान करते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, उन्हें पुन: जन्म नहीं लेना पड़ता । जो लोग बार-बार वहाँ नित्य स्नान और मेरी पूजा करते हैं, उनपर परम प्रसन्न होकर मैं संसार-सागरसे उनका उद्धार कर देता हूँ । जो उसके जलसे भरा हुआ एक वड़ा लाकर मनको पित्रत्र करके श्रद्धापूर्वक उस से मुझे स्नान कराता है, वह वेद एवं वेदाङ्गके ज्ञाता श्रोत्रिय ब्राह्मणर्का सहायतासे मेरा अभिगंक करता है, उसे अग्निहोत्रका फल सुलभ हो जाता है। उसके तटपर जलका मेदन करके मृगश्रङ्गोदक नामसे प्रसिद्ध मेरी एक प्रतिमा प्रकट हुई है, जो मुनिजनोंको अत्यन्त प्रिय है । वहाँ सावधान होका सिर्पर जल फेंकते हुए स्नान या अभिपेक करना चाहिये. इसरे जीवनभरके किये हुए सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। वहीं 'पञ्चनद्' नामका भी एक पत्रित्र तीर्थ हैं, जहाँ ब्रह्मर्पिगण निवास करते हैं। वहाँ केवर स्नान करनेमात्रसे प्राणी 'अग्निप्टोम' यज्ञका फर प्राप्त कर हेना है | वागमती नदी यहाँ साठ हजार दिच्य मीवोंकी रक्षा करती है, अतः उसे कृतन्त अथवा पापी मानव प्राप्त कार्ने-में असमर्थ हैं । जो सदा पवित्र महते हैं, इप्रदेशनाम जिनकी श्रद्धा रहती है तथा जो सत्यक पाउन करते हैं.

ऐसे मानवोंको ही बाग्मतीमें स्नान करनेका सोभाग्य प्राप्त होता है और वे उतम गतिको प्राप्त कर लेते हैं। जो दु:खी, भयभीत एवं मनुप्य रहते हैं अथवा जो व्याधियोंसे सतत कप्र पाने रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि इसमें म्नानकर मुझ 'पशुपतिनाथ'का दर्शन यहाँ करते हैं तो वे परम पवित्र हो जाते हैं और उन्हें शाश्वत शान्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है । उसमें स्नान करनेवाले पुरुषके सम्पूर्ण पाप मेरी कृपासे नष्ट हो जाते हैं, इतना ही नहीं, ईति\* आदि सभी उग्र उपदव भी सर्वथा शान्त हो जाते हैं । वाग्मती सम्पूर्ण निद्योंमें प्रधान है। उसके जलमें जो स्नानकर मेरा दर्शन करते हैं, उनके अन्त:करण शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं । इस 'वाग्मती'के जलमें मानव जहाँ-जहाँ स्नान करता है, वहाँ-वहाँ उसे राजसृय और अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त होता है । यह क्षेत्र एक योजनके भीतर चारों रिज्ञाओंमें फैला हुआ है।

जिस स्थानपर में खयं नागेश्वर रुद्दरूपमें विराजमान रहता हूँ, उसको मूल क्षेत्र जानना चाहिये। उसके पूर्व और दक्षिणके भागमें नागराज वासुकिका एक स्थान है। ये हजार अन्य नागोंके साथ मेरे दरवाजेपर सटा स्थित रहते हैं। जो लोग मेरे क्षेत्रमें प्रवेश करना चाहते हैं, वासुकिका काम उनके सामने विन्न उपस्थित करना है। पर जो पहले उन्हें नमस्कार करके फिर मुझे प्रणाम करने आनेका कार्यक्रम बनाते हैं. उन प्रवेश करनेवाले पुरुपोंके सःमने किसी प्रकारका भी विन्न उपस्थित नहीं हो पाता। उस

वन्दना करता है, उसे पृथ्वीपर राजा हो नेका मिलता है और सभी प्राणी उसका अभिवादन करर जो मनुष्य गन्धों और मालाओंके द्वारा मेरी ? अभ्यचन करता है. वह 'तुषित'संज्ञक देवत योनिमें पैदा होता है, इसमें कोई संशय नही व्यक्ति मेरे उस पर्वतपर श्रद्धापूर्वक प्रज्वित दीप करता है, उसकी उत्पत्ति 'सूर्यप्रभ' नामक देवत योनिमें होती है। जो लोग संगीत-वाद्य, नृत्य अथवा जागरण करके मेरी सेवा, उपासना क वे मेरे लोकमें निवासके अधिकारी हो जाते हैं प्राणी दही, दूच, मधु, घृत अथवा जलसे मुझे कराते हैं, उनपर, बुढ़ापा रोग और मृत्युव नहीं चलता । जो मानव श्राद्धके अवसरपर पूर्वक ब्राह्मणोंको इस स्थानमें भोजन कराता स्वर्गमें अमृत पान करनेका अवसर मिलता है और लोग उसका आदर करते हैं। जो ब्राह्मण इस अनेक प्रकारके व्रत-उपवास, भाँति-भाँतिके स्वादिष्ठ नैवेद्य आदि उपचारोंके द्वारा सम्वित सम्पन्न होकर मेरी आराधना करते हैं, उन्हें सार वर्षीतक खर्गमें निवास करनेका अवसर मिल इसके पश्चात् उन्हें पुनः मृत्युलोकमें आना प और उन्हें सभी ऐक्वर्य प्राप्त होते हैं।

यहीं के एक स्थान का नाम 'शैलेश्वर' भी है। क्षित्रिय, वैश्य, शृद्ध अथवा खी ही क्यों न हो, य जाकर भक्तिके साथ मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मे होनेकी सुविधा मिलती है और वे सदा मेरे ग देवताओं के साथ आनन्दका उपभोग करते हैं। यह ' है । उसके जलमें स्नान करनेसे पुरुप सुन्दर रूपवाला और तेजसी हो जाता है। मनुष्यको चाहिये कि तीनों संध्याओंके समयमें वहाँ जाकर संध्योपासन करे। इससे वह पापसे मुक्त हो जाता है । बाग्मती और मणिवती—ये दोनों पवित्र नदियाँ हिमालयका भैदन करके निकली हैं। इन दोनोंमें पापनाश करनेकी पूरी शक्ति है। जो वेदका पूर्ण विद्वान् द्विज पवित्र होकर दिन-रात वहाँ निवास करता और रुद्रका जप करता है, वह अग्निरोम यज्ञका फल प्राप्त करता है। राजा उसका सम्मान करते हैं । उसके इस कर्मके प्रभावसे उसका सारा कुळ तर जाता है। किसी प्रकारका व्यक्ति वहाँ स्नान करके तिल और जलसे तर्पण करता है तो उसके पितर तर जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ-जहाँ वाग्मती नदी प्रवाहित हुई है. बहाँ-बहाँ श्रेष्ठ पुरुषको स्नान करना चाहिये। इसके फलखरूप वह मानत्र तिर्घायोनिमें जन्म पानेसे मुक्त हो जाता है । किसी समृद्ध कुलमें उसका जन्म होता है । बामती और मणिगवती इन दोनों नदियोंमें थोडा भेद है। ऋभिलोग यहाँ निवास करते हैं। बुद्धिमान् पुरुपका वर्तव्य है कि वह काम और क्रोधसे रहित होकर विधानपूर्वक गङ्गाद्वारमें स्नान करे । वहाँ स्नान करनेका

जो महान् पुण्यफल वताया गया है, दसग्ना अविक फल उक्त निद्योंमें स्नान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। विद्याधर, सिद्ध, गन्धर्व, मुनि, देवता औ समुदाय आकर स्नान करता और उप संलग्न रहता है। यहाँपर यदि श्रक्ष गी धन दानमें दिया जाय तो उस दानका पु हो जाता है। अतएव देवताओ! सब प्रकाररे यहां धर्म-कार्यका सम्पादन करना 'श्लेष्मातक'वन परमपुण्य क्षेत्र है । इसमें करते हैं । इससे बढ़कर दूसरा कोई उन नहीं। प्रिय देवबृन्द! मैंने मृगका रूप धारण जहाँ विचरण किया अथवा बैठा और था, वहाँ-वहाँकी समूची, सव ओरकी सूमि स पुण्यक्षेत्र वन गयी है। सुरगणों मेरे शृह रूप बन गये थे, इसे भली प्रकार हृदयमें ध यह मेरा क्षेत्र पृथ्वीमें 'गोकर्णेश्वर'के नामसे प्रा इस प्रकार सनातन भगवान् रुद्ध आदेश देकर अपना रूप संवरण कर देवता उन्हें देखनेमें असमर्थ हो गये

## 'गोकर्णेथर' और 'शृङ्गेथर' आदिका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—मुने ! मृगका रूप धारण करने-वाल भगवान् शंकर जब वहाँसे अन्यत्र चले गये तो मुझ सहित उपस्थित सभी प्रचान देवताओंने पुनः परस्पर विचार करना प्रारम्भ किया । उस समयतक भगवान् शंकरका शह नीन भागोंमें बंद चुका था । देवसमुद्यायने यहनकर

था। शक्तिशाली शंकरके शृहका विचला कहते हैं ) मैंने ले रखा था। फिर मैंने उन भागोंको वहीं विधिपूर्वक स्थापित तब देवताओं. सिद्धों. देविपैयों और ब्रह्मिपें इस परम विशिष्ट मृर्तिकी भोकणे नामसे प्र

दिशाकी ओर चल पडे।

रूप धारण करके भगवान् शिव विराजते थे। वे ही उन सभी स्थानोंमें प्रतिष्ठित हो गये। वरतृतः वे एक ही अनेक रूपोंमें अभिव्यक्त हैं। उन्होंने उस मृगक शरीरमें अपने सी भागोंको स्थान दिया था। फिर उस शृङ्गमें तीन प्रकारसे विभक्त भागोंको स्थापित कर सम्पूर्ण ऐश्वयोंसे सम्पन्न भगवान् शंकर उस मृगरूपी शरीरसे पृथक् होकर हिमालय पर्वतके शिकरपर पधार गये। पर्वतोंके राजा हिमालयपर सर्वसमर्थ शिवकी सैकड़ों मृर्तियाँ सुप्रतिष्ठित हैं। ये तीन प्रकारके विग्रह प्रभुके एक सींगमें ही सर्वप्रथम सुशोभित थे।

भगवान् शंकर समस्त संसारके शासक हैं। देवता और दानव सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उस समय उन सभीने अत्यन्त कठिन तपस्यांक द्वारा भगवान शिवकी आराधना की और अनेक प्रकारके वर प्राप्त किये । 'इलेष्मातक' वनका समस्त भूभाग चारों ओरसे देवताओं, दानवों, गन्धर्वों, यक्षों और महोरगोंके द्वारा भरा रहता था। तीर्थयात्राके विचारसे वे वहाँ आते और प्रदक्षिणा करनेमें संलग्न हो जाते थे। तीर्थीक दर्जनसे फल प्राप्त होता है—यह भावना उनके मनमें भरी रहती थी तथा इस क्षेत्रका महान फल भी उन्हें विदित था । प्राय: समी सुरगण जहाँ-जहाँ तीर्थ हैं, वहाँ जाते और उस स्थानसे पुनः इस 'क्लेष्मातक'-तीर्थमें पधारते थे । एक दिन पुलस्त्य ऋषिका पौत्र रावण भी वहाँ आया । उसके साथ उसके दोनों भाई भी वहाँ आये थे। उसने अत्यन्त उग्र तपस्या करके भगवान् शंकरकी आराधना की । वहाँ सनातन श्रीशिवजी भोकर्णेश्वरं नामसे प्रतिष्ठित थे। जब रावणने उनकी असीम शुश्रूषा की, तब वे वर देनेमें कुशल प्रभु खयं

उसपर संतुष्ट हो गये। ऐसी स्थितिमें रावणनं तीनों लोकोंपर विजय पानेके लिये उनसे वर माँग लिया। अन्तमें भगवान् शंकरकी कृपासे उसकी सारी मन:कामनाएँ पूरी हो गयीं । उन परम प्रभुनेकी रावणकी बार-बार सहायता की । फिर उसी क्षण त्रिलोकीपर विजय प्राप्त करनेके विचारसे उसने अपने नगरसे प्रस्थान कर दिया। तीनों लोकोंको जीतकर उसने इन्द्रपर भी अपना अधिकार जमा लिया । इन्द्रजित् नामका उसका पुत्र उसे सहयोग दे रहा था। उस समय बहुत पहले इन्द्रने जो भगवान् शम्भुके सींगका अप्रभाग लेकर अपने यहाँ स्थापित किया था, उसे अपने पुत्रसहित रावणने उखाड़ लिया। पर जब गर्ह राक्षस उसे लेकर अपनी पुरीको जा रहा था और सिन्धुक तटपर पहुँचा तो उस मूर्तिको जमीनपर रखकर मुहूर्तभर संध्या करने लगा। फिर संध्या समाप्त होनेपर जब उसने उसे वलपूर्वक उठानेकी चेष्टा की तो वह उसे उठान सका और वह मूर्ति वज्रके समान कठोर वन गयी। तव रावणने उसे वहीं छोड़ दिया और लङ्काकी यात्रा की। ( भगवान् वराह पृथ्वीसे कहते हैं —) महामते ! तुम्हें इसी मूर्तिको 'दक्षिणगोकर्शेश्वर' समझना चाहिये । भूतपति भगवान् शंकर वहाँ स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं।'

ब्रह्माजी कहते हैं—मुने ! मैंने तुम्हें विस्तारक साथ ये सभी वातें कह सुनायीं । इसी तरह महामा गोकर्णकी उत्तर दिशामें भी प्रतिष्ठा हुई है । विप्रपें ! जैसे दक्षिणमें भगवान् 'ऋड्नेश्वर'की प्रतिष्ठा हुई है, उमी कमसे उत्तरमें भगवान् 'शुंलेश्वर' विराजते हैं । वस्त ! में तुमसे इस क्षेत्रके तीर्थोकी महान् उत्पनिका प्रसङ्ग कह चुका । अब तुम मुझमे दूसरा कीन-सा प्रसङ्ग मुनना चाहते हो ।

वराहपुरागकी फल-श्रुति

सनरकुमारजी कहते हैं—भगवत् ! आपने यथावत् मेरी सभी शङ्काओंका निराकरण कर सारी वातें स्पष्ट कर दीं | में संशयकी वातें पृष्टता रहा और आप उन्हें भलीभाँति स्पष्ट करते रहे हैं । विश्वस्वस्य 'स्थाणु' जगदीश्वर भगवान् शंकर अप्रतिम नेजस्वी हैं । वे जंगलमें आनन्दपूर्वक विचर रहे थे । वह जंगर पुज्यकेंद्र

# वराहपुराणके ग्रन्थ-परिमाणकी समस्या

( लेखक—श्रं आनन्दस्वरूपजी गुप्तः एम् ० ए० ; शास्त्री )

#### प्राक्षथन

अठारह महापुराणोंकी सूची प्रायः सभी महापुराणोंमें दी हुई है। जो लगभग समान है, केवल क्रममें कुछ भेद हे । ११वीं शताब्दीमें महमूद गजनवीक भारत-आक्रमणके समय अरबदेशीय विद्वान् अल्बेरूनीने, जो उस समय ( १०३०ई०में ) भारत आया था, पुराणोंकी दो सृचियाँ दी हैं । इनमें एक तो विष्णुपुराणकी सूची है, परंतु दूसरी सृची जो उसने दी है, उसमें 'पदा,' 'भागवत,' 'नारदीय,' 'ब्रह्मवैवर्त,' 'अग्नि' तथा 'लिङ्गपुराण'के स्थानमें 'आद्पुराण,' 'नृसिंहपुराण,' 'नन्द\*पुराण,' 'आदित्य-पुराण,' 'सोमपुराण' तथा 'साम्बपुराण'के नाम हैं । इनमेंसे चार पुराणों ( 'नरसिंह,' 'नन्दी र्पुराण,' 'साम्ब' तथा 'पद्मपुराग')को 'मत्स्यपुराण' (५३। ६०-६३)में 'आदित्य-पुराण'तथा 'भविष्यपुराण'का उपभेद माना है। परंतु 'वराह-पुराण'का नाम महापुराणोंकी सभी सूचियोंमें संनिविष्ट है। अधिकतर सूचियोंमें उसे १२वाँ महापुराण माना है। 'पद्मपुराण' (आनन्दाश्रम-संस्करण, ६ । २६३।८१-८५ ) तथा 'मत्स्यपुराण'में वराहपुराणकी गणना साचिक महापुराणोंमें की गयी है, क्योंकि उसमें भगवान् श्रीहरिका माहातम्य विशेष है-

'सास्विकेषु पुराणेषु माहातम्यमधिकं हरेः' (मतस्यपु० ५३।६८)

'मत्स्य'(अ० ५३), 'नारदीय' (१।९२--१०९),
'भागवत' (१२ । १३ । ४--८), 'देवीभागवत' (१।
३।३--१२), 'ब्रह्मवैवर्त'(४।१३३।११--२१),
'वायु' (१।२२।३--१०), 'स्कन्द' (७।२।
२८--७७) तथा 'अग्निपुराण' (२७२।१--२३)में
प्रत्येक महापुराणके प्रन्थ-परिमाणका भी उल्लेख हैं।

'भविष्यपुराणके' अनुसार पहले प्रत्येक महापुराणका परिमाण १२ हजार श्लोक ही था, जो बढ़ते-बढ़ते अ आख्यान-उपाख्यानोंसे युक्त होकर बहुत बड़े आक प्राप्त हो गया।

सर्वाण्येव पुराणानि संक्षेयानि नर्पभ। द्वादशैव सहस्राणि प्रोक्तानीह मनीपिभिः॥ पुनर्वृद्धि गतानीह आख्यानैर्विविवैर्मुप। (भविष्यपुराण १।१।१०३

इस प्रकार 'पुराण-वाब्यय' वढ़ते-वढ़ते चार श्लोकतक पहुँच गया-—

'एवं पुराणसंदोहश्चतुर्लक्षमुदाहृतः।' (श्रीमद्भागवत १२। १३।

पुराण 'सर्वशास्त्रमय' हैं तथा ये मानवोपयोगी इ एक 'विश्वकोश'-से हैं। उसमें समय-समयपर कालके अनुसार यथोचित परिवर्धन तथा परिवर्त होता रहा है, जो दूषण नहीं, भूषणही है। यह 9 वास्त्रय प्रत्येक देश-कालमें धर्मके सम्बन्धमें परम ! माना गया है (भविष्यपुराण १।१।६५)।

वराहपुराणका ग्रन्थ-परिमाण
१. पुराणोंमें उल्लिखित बराहपुराणका ग्रन्थ परि
इस समय जो मुख्य प्रश्न हमारे सामने हैं
वराहपुराणके ग्रन्थ-परिमाणके सम्बन्धमें हैं। पुर
१८ महापुराणोंकी जो मृचियाँ संनिविट हैं, उ
उपर्युक्त मत्स्य, 'नारदीय' आदिमें 'वराहपुराण'का
परिमाण २४ हजार इल्लोक दिया हुआ है। केवल ६
पुराणमें यह परिमाण १४ हजार है। परंतु इस
'वराहपुराण'का एशियाटिक-सोसायटी तथा 'चेंकटधर
के जो देवन गरी अक्षरोंमें मुद्रित संस्करण उपलब्ध
उनमें भी ग्रन्थपरिमाण केवल १० सहस्रक ही लगभा
'वंगवासी' प्रेसके द्वारा वंगाखरोंने मुद्रित संस्करणमें भी

\* तहक्तीकी हिंद—पृ० ६३, Sechau's—'Alberuni's India. P. 130, सं० ८ पर नर्ग्यायी जगह 'नन्दा शक्त हैं 'हाजरांभ्के अनुसार 'हमाद्रिंभों तो 'नान्दपुराण' भी प्रयुक्त है । † इस दूसरे स्थानपर यह नाम शुद्ध हैं । रलोक हैं और उत्तर भारतके सभी देवनागरी हस्त-वोंमें भी 'वराहपुराण'का लगभग इतना ही प्रन्थ-परिमाण गलव्य है । शेप १४ सहस्र क्लोकोंका क्या हुआ यह रन अव विचारणीय है। सम्भव है, ये क्लोक वराहपुराण-कभी रहे हों और वादमें कुल नष्ट हो गये हों तथा छ भिन्न-भिन्न माहात्म्योंके रूपमें इधर-उचर विखर गये । परंतु 'वराहपुराण'के अनेक क्लोक धर्मशास्त्रीय ग्वन्यप्रन्थोंमें तथा 'रामानुज' सम्प्रदायके प्रन्थोंमें उद्भृत । उनमेंसे बहुत-से क्लोक इस समय मुद्रित 'वराह-राण'में तथा हस्तकेगोंमें उपलब्ध नहीं हैं। यह स्थिति ग्रमग सभी पुराणोंके साथ है।

### २ उपलब्ध वशहपुराणका ग्रन्थ-परिमाण

इस समय उपलब्ध दशसहस्रात्मक 'बराहपुराण' अपूर्ण है। यह बात 'नारदीय' पुराणमें दी हुई विषय-सूची-ते स्पष्ट है। 'नारदीय' पुराणमें 'बराहपुराण'के पूर्वभागकी जो विषय-सूची दी हुई है, केवल वही 'बराहपुराण'की मुद्रित तथा हस्तलिखित पुस्तकोमें मिलती है।

'नारदीय'पुराणमें 'वराहपुराण'के उत्तरभागकी जो विषय-मूची दी हुई है, उसमें कशित विषय उपलब्ध 'वराह'-पुराणमें नहीं मिलते। 'नारदीय'-पुराणके अनुसार 'वराहपुराण'के उत्तरभागमें पुलरत्य तथा कुरुराजके संवाद-के रूपमें सभी तीर्थोंका विस्तृत गाहात्म्य, सम्पूर्ण धर्मोंका वित्तेचन तथा पाँचार पुण्यार्चका वर्णन है---

उसरे प्रविभागे तु पुत्रस्यकुरुगज्ञायाः। संवादे सर्वतीर्थानां माहात्म्यं विस्तरात् पृथयः॥ अशेषधर्माश्चार्याताः पौष्करं पुण्यपर्गं च । इत्येवं तय वाराहं प्रोक्तं पापविनाशनभ ॥ (२१८वाँ) अध्याय और जोड़ दिया गया है, जो अधिकतर हस्तलेखोंमें नहीं मिलता । परत २१७ अध्यायके आरम्भके स्लोकोंमें ऐसा निर्देश मिलता है कि २१७ अध्यायके पश्चात् वराहपुराणमें उत्तरभाग भी रहा होगा: यथा—

पुलस्त्यो वक्ष्यते शेषं यद्तोऽन्यन्महामुने । सर्वेपामेव तीर्थानामेषां फल्विनिश्चयम् । कुरुराजं पुरस्कृत्य मुनीनां पुरतो वने ॥ (वराहपु० २१७ । ४-५)

अतएव यही कहा जा सकता है कि वर्तमान समयमें उपलब्ध वराहपुराण पूर्ण नहीं है। इसका उत्तरभाग जो 'नारदीय'-पुराणके समयतक मिलता था, वह अव अप्राप्य है।

'वंगवासी'-प्रेसके वंगाली संस्करणमें भी यह अनु-क्रमणिका ज्यों-की-त्यों दी हुई है । 'श्रीवें कटेश्वर' प्रेसके संस्करणमें इस अनुक्रमणिकाके अन्तमें लिखा हुआ है—

'इति श्रीगोंडलिनवासिकालिदासतन्जनुषा जीवनसमरार्मणा विनिर्मिता श्रीवराहपुराणस्य विपयानुकमणिका सम्पूर्णा।'

इससे सिद्ध होता है कि यह अनुक्रमणिका बराहपुराण-ग्रन्थके अन्तर्गत नहीं आ सकती । अतएव मुद्धित संस्करणों तथा अधिकतर देवनागरी हस्तळेखोंके अनुसार उपलब्ध 'वराहपुराण'का ग्रन्थ-परिमाण २१७ अध्याय या १० सहस्र इलोक ही है ।

## ३. वराहपुराणसे सम्बद्ध स्त्रतन्त्र माहातम्य-ग्रन्थ

इस प्रन्थ-परिमाणके अतिरिक्त अनेक माहात्म्य-प्रन्य पृथ्य हस्तलेखोंके रूपमें ऐसे भी प्राप्त होते हैं, जिनको बराहपुराणके अन्तर्गत (वराहपुराणे)

तो उपलब्ध 'बराहपुराण'में प्राप्त हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं, जो वराहपुराणके मेरे द्वारा संवादित किसी भी हस्तलेख या मुद्रित संस्करणमें प्राप्य नहीं हैं । इनमें 'विमान-माहात्म्य', 'भगवद्गीता-माहात्म्य', 'वेङ्कटगिरि-माहात्म्य', 'वेंङ्कटेश-माहात्म्य', 'वेंङ्कटेशकवच' इत्यादि मुख्य हैं, जिनके अनेक हस्तलेखोंका उल्लेख ऑफरैस्ट ( Aufrealit ) ने किया है । 'दुर्गासप्तशतीं'की अनेक मुद्रित प्रतियोंमें ( जैसे निर्णयसागरप्रेसकी प्रतिमें ) 'देवीकवच'को भी वराहपुराणके अन्तर्गत माना है, जो उपलब्ध 'बराहपुराण'में नहीं मिलता । ऑफरैस्टरने एक ऐसी 'वराहसंहिता'के भी अनेक हस्तलेखोंका निर्देश किया है, जिसमें श्रीकृष्णकी वृन्दावन-लीलाओंका सविस्तर वर्णन है और 'वराहसंहितायां वृन्दावनरहस्यम्' 'वराहसंहितायां चुन्दावननिर्णयः' इत्यादि हस्तलेखों-का भी निर्देश किया है। सम्भव है, यह 'वराहसंहिता' 'वराहपुराण'से कोई पृथक प्रन्थ रहा हो या वराहपुराण-का ही दूसरा नाम हो। उपलब्ध वराहपुराणमें 'वराहपुराण'-को 'वराह-संहिता' भी कहा गया है (११२-६८)।

गवर्नमेन्ट ओरियन्टल मैनुस्किप्ट्स् लाइब्रेरी, मद्रासमें भी 'वराह'पुराणका दक्षिणकी प्रन्थलिपिमें लिखा हुआ एक ऐसा हस्तलेख (डी. २२६२) है, जो वर्तमान 'वराहपुराण'- ऐसे सर्वथा भिन्न है, पर वह ७३ वें अध्यायके पश्चात् 'खिल्डत है। यह 'भिद्धारव' तथा 'अगस्त्य'के संवाद''के क्यमें है और इसे आरम्भके रलोकोंमें 'बट्सहस्ना- िमकासंहिता' कहा गया है। यह भूमि और वराहके संवादके रूपमें आरम्भ होती है। इसकी पुष्पिकाओंमें 'इति श्रीवराहे श्रेत्रकाण्डे' इत्यादि लिखा हुआ है। सम्भवतः प्राचीन वराहपुराणमें 'क्षेत्रकाण्ड' नामका अनेक अध्यायोंका कोई अंश भी रहा हो, जिसके अन्तर्गत भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंके माहात्म्य तथा अनेक तान्त्रिक और दार्शनिक विषय रहे हों अथवा यह भी

सम्भव है कि 'वाराहे क्षेत्रकाण्ड' नामका यह प्रस् दक्षिणमें प्रचलित कोई स्थल-पुराण ही रहा हो। परंतु एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ताके 'व्यङ्कटिमिरि-माहारम्य'-नामक हस्तलेखकी (जो देवनागरी लिएमें हैं तथा जिसमें ४६ पत्र और २ हजार स्लोक हैं) अतिम पुष्पिकामें भी—'इति श्रीचतुर्विश्चतिसहस्रा-रिमकायां संहितायां श्रीवराहपुराणे क्षेत्रकाण्डे श्री-व्यङ्कटिगिरिमाहारम्ये द्विषिट्रतमोऽध्यायः'-ऐसा लिखा हुआ है। और यह हस्तलेख शाके १५४४का है एवं काशीमें ही लिखा गया है। इससे प्रतीत होता है कि 'वराहपुराण'के ही अन्तर्गत 'क्षेत्रकाण्ड' नामका एक प्रकरण था, जिसमें 'वेङ्कटिगिरि-माहारम्य' भी था। 'वेङ्कर-गिरि'का उल्लेख मदाससे प्राप्त उपर्युक्त 'वराह संहितान्त-र्गत क्षेत्रकाण्ड' प्रन्थमें भी मिलता है—

वनाद्देवेङ्कटगिरेवेँकुण्ठाच पयोम्बुधेः। तस्मिन्नित्यं रघुवरे वृपभाद्दो प्रतिष्ठिते॥ (अ० ७३, पत्र २५६)

'मत्स्यपुराण'में 'वराहपुराण'के लक्षणमें—

निर्देश प्राप्त होता है । 'नारदीयपुराण'में भी--'मानवस्य तु कल्पस्य प्रसङ्गे मन्द्रतं पुरा । नियम्य पुराणेऽस्मिन्' लिखा है, परंतु प्रचलित वराहपुराणें। 'मानव-कल्प'का निर्देश नहीं मिलता । विक इसके विपरीत महाससे प्राप्त उपर्युक्त 'वराहसंहितानकंत क्षेत्र-काण्ड' सम्बन्धी प्रन्थके हम्तलेखमें 'पौहपक्षन्य'।' उल्लेख प्राप्त होता है । एशियादिक सोसाहींचे प्रम 'वराहपुराण'के बंगाली हम्तलेखके अन्तमें पाल्यांत्रकं अन्तर्गत ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि पौराणिक मतते वराहपुराणकी तीन संहिताएँ यही थी, उन्होंने मां पुराण-संहिता एकाटश सहस्राणिका है —

त्रीणि वै संहिताश्चास्याः स्नः पौराणिकं।ऽगरतः । एपैकादशसाहरूयाः पुराणसंहिताः हितः ॥ अतएव यद्यपि वर्तमान उपलब्ध वराहपुराणमें लगभग दस सहस्र श्लोक ही उपलब्ध होते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त इसी पुराणके अन्तर्गत अथवा इससे सम्बद्ध विभिन्न संहिताओं, माहाल्यों तथा स्तोत्रोंके रूपमें वराहपुराणका और भी अंश रहा होगा, इसका सुस्पष्ट प्रमाण मिल जाता है।

## ४. वराहपुराणके बंगला हस्तलेखोंमें उपलब्ध ग्रन्थ-परिमाण

वराहपुराणका दस सहस्रसे भी कम प्रन्थ-परिमाण बंगला लिपिके हस्तलेखोंमें मिलता है। तीनों ंगला लिपिवाले हस्तलेखोंमें, जिनका पाठ-संवाद (Collation) हमने अवतक किया है, 'वेङ्कटेश्वर'-संस्करणके २०२ अध्याय 'कर्मविपाको नाम'के ६२ इलोकके पश्चात् फलशुति देकर वराहपुराणकी समाप्ति कर दी गयी है।

५. दक्षिणके हस्तलेखोंमें वराहपुराणका ग्रन्थ-

## परिमाण 'सरखती-महल' तंजीर ( दक्षिणभारत )से प्राप्त

'सरखती-महल' तंजीर ( दक्षिणभारत )से प्राप्त देवनागरी-लिपिके एक हस्तलेख ( डी० १०१३० ) में 'वराहपुराण'का ग्रन्थ-परिमाण केवल १०० अध्यायमात्र ही है । इसमें 'श्रीवेङ्क टेश्वर'-संस्करणके प्रथम ९९ अध्याय तथा ११२ अध्याय के ५६ रलोकके पश्चादके फलश्रुति तथा गुरुशिष्य-पाठपरण्यसके अन्तके बुळ रलोक हैं । इस प्रकार तंजीरवाले उपर्युक्त हरतलेखमें 'श्वेतोपाल्यान'के पश्चाद ही 'वराहपुराण' समाप्त कर दिया गया है । इस हस्तलेखमें 'श्रीवेङ्क टेश्वर'-संस्करणके १०० अध्यायसे लेकर ११२ अ० के ५६ रलोकतकका पाठ, जिसमें विविध चेनुदानोंका वर्णन है, नहीं है । उपर्युक्त तीनों वंगला हस्तलेखों में भी यह चेनुदानवाला अंश नहीं है । इण्डिया शापिता, लंदनसे प्राप्त ग्रन्थ-लिपिवाला एक हस्तलेख (के० ६८०७) भी इस १०० अध्यायवाले तंजीर-हस्त-

हेण्डमी पूर्णतया मिदना है। अतएव तंजीरबाला देव-

नागरी लिपिका उपर्युक्त हस्तलेख दक्षिण भारतवाले प्रन्थ-लिपिमें लिखित १०० अध्यायोंके 'वराहपुराण'की परम्पराके अन्तर्गत ही है। त्रिवेन्द्रम् (केरल) से प्राप्त मलयालम्-हस्तलेखमें भी देवनागरी लिपिवाले प्रन्थ 'वराह-पुराण'के समान ही १०० अध्याय हैं। अतएव इन तीनों हस्तलेखोंमें दक्षिणभारतीय १०० अध्यायवाले वराह-पुराणकी परम्परा सुरक्षित है।

'मंडारकर शोध-संस्थान' पूना तथा 'ब्रिटिश म्यूजियम

ळंदनवाले' इन दो हस्तलेखोंमें 'श्वेतोपाख्यान'के पश्चात्— 'प्रथमोद्देशः समाप्तः'—ऐसा पाठ भी है । बंगळा-हस्तलेखोंमें यहाँ 'नारायणांशः समाप्तः'—ऐसा लिखा है।

## ६ वराहपुराणका केशिक-माहात्म्य यहाँ इस संदर्भमें एक बात और विचारणीय है। दक्षिण

भारतमें कलड तथा आन्ध्र लिपियोंमें लिखा हुआ 'वराह-

पुराण'का 'कैशिकमाहात्म्य' नामक प्रन्थ ( वेङ्कटेश्वरप्रेस-

संस्करणमें १३९वें अध्यायका अंश ) अलग हरतलेखोंके रूपमें मिलता है। इन दाक्षिणात्य प्रन्थ-लिपियोंके हस्तलेखमें इस 'कैशिक-माहात्म्य'को वराहपुराणका ४०वाँ अव्याय माना गया है तथा कलड और आन्ध्र (तेलुगु) हस्त-लेखोंमें इसे वराहपुराणका २४वाँ अध्याय माना गया है। सम्भव है किसी समय दक्षिणभारतमें प्रचलित वराह-पुराणमें प्रन्थलिपमें लिखित मत्स्यपुराणके समान ही पूर्वभाग तथा उत्तरभाग—ये दो भाग रहे हों और 'कैशिक-माहात्म्य' उत्तरभागमें आया हो। बादमें इस प्रकारके वृद्ध माहात्म्य अलग हो गये हों और घटते-घटते वह

र्पाण केवल १०० अध्यायोंका ही रह गया हो।
रामानुजाचार्यके गीताभाष्यमें उद्भुत वराहपुराण
रामानुजाचार्यके गीताभाष्यमें वराहपुराणके कुछ
रलोक भी उद्धृत हैं, जो इस समय वराहपुराणकी
त तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकोंमें उनके ११५
१४२ अध्यायोंमें मिलते हैं। इससे भी उपर्युक्त
मानकी ही पृष्टि होती है। अर्थात् सम्भव है किसी
र दक्षिणभारतके प्रन्थलिप इत्यादिमें लिखित
रपुराणमें भी १००से अधिक अध्याय रहे हों।
इस समय वराहपुराणके कन्नड प्रन्थलिपिके तथा मल्यालेपिके हस्तलेखोंमें 'वराहपुराण' आरम्भके १००
।।योंके पश्चात् समाप्त हो जाता है।

तक चरम सीमापर पहुँच गयी थी। उस समय मिन-भिन्न पुराणोंका इस प्रकार जो उपबृंहित प्रन्थ-परिमाण उपलब्ध था, वही नारदीय पुराण तथा अन्य मत्स्य आदि पुराणोंमें संगृहीत कर लिया गया। बादमें कालचक्रके प्रभावसे अनेक पुराणोंका बहुत-सा अंश सदाके लिये नष्ट हो गया।

स्वर्गीय पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्रने अपने 'अष्टादश पुराणदर्पण' नामक प्रन्थमें दक्षिणभारतमें प्रचलित एक किसी अन्य ऐसे 'वराहपुराण'का भी उल्लेख किया है, जिसका पाठ तथा अच्याय-क्रम 'नारदीय'-पुराणमें निर्दिष्ट 'वराहपुराण'से कुछ भिन्न है।

#### उपसंहार

इस प्रकार यद्यपि सभी पुराणोंमें 'वराह-पुराण'का प्रन्थ-गरिमाण २४ हजार क्लोक दिया है, परंतु २४ हजार क्लोकवाळा वह 'वराहपुराण' मुद्रित अथवा हस्तिळिखितरूपमें अब कहीं भी प्राप्य नहीं है। इस समय 'वराहपुराण'का प्रन्थ-परिमाण अधिक-से-अधिक १० हजार क्लोकमें ही उपळच्य है। नारदीय पुराणोक्त इसका उत्तरभाग अब अनुपळच्य है। देश-काळके अनुसार अन्य पुराणोंके समान ही 'वराहपुराण'के प्रन्य-परिमाणमें भी मेद होता गया। सुतरां। मूळ 'वराह-पुराण'का वास्तिविक प्रन्थ-परिमाण क्या रहा होगा, यह समस्या एक प्रकारसे अब भी बनी ही हुई है।

# भगवान् वराहकी जय

वसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ना । शशिनि कलङ्ककलेव निमग्ना । केशव धृतशूकररूप जय जगदीश हरे ॥

( महाकवि 'श्रीजयदेव'कृत-गीतगोविन्द १ । २ । ३ )

विश्वेश्वर प्रभो ! आपने जब वराहरूप घारण किया या तो आपकी दाढ़के अग्रभागमें संलग्न होकर पृथ्वी इस प्रकार सुशोमित हो रही थी, मानो बाल-चन्द्रमाके अन्तर्वतीं शशाङ्क-चिह्नकी कला निमम हो । केशव । आपके इस प्रकारके लीलाविग्रह-खरूपकी जय हो ।





# वराहपुराण--एक संक्षिप्त परिचय

( ले॰-पं॰ श्रीजानकीनाथजी रामी)

समुद्रकाञ्ची सरिदुत्तरीया वसुंधरा मेरुकिरीटभारा । दंष्टात्रतो येन समुद्धृता भूस्तमादिकोळं शरणं प्रपद्ये\*॥ ( शारदातिलक १७ । १५७ चौखं० सं० )

कल्याणकामी प्राणी अज्ञानोत्पन्न काम-क्रोध-शोक-मोह, मात्सर्यादि विविधानर्थ-परिष्ठुत भवाटवीसे मुक्त होकर विशुद्ध परमात्मपदपर प्रतिष्ठित हो जायँ, एतदर्थ ही नारायणावतार, कृपालु भगवान् वेदव्यासने वेदोंका विभाजन एवं तद्यीपचृंहित अष्टादश पुराणोपपुराण, वेदान्तदर्शन (ब्रह्मसूत्र), महाभारत एवं वेदव्यास-स्मृति आदि विविध धर्मशास्त्रोंका निर्माण किया—

कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुम्। को ह्यन्यो भुवि मैत्रेय महाभारतकृद् भवेत्॥ (विष्णुपुराण ३।४।५, पद्म०१।१।४५)

वस्तुतः सभी शास्त्रों, मन्त्रों, जप-तप, ध्यान-समाधि एवं अन्य धर्म-कर्मोंका भी एकमात्र यही उद्देश्य है कि साधक सभी दुःखोंसे मुक्त होकर कैवल्यका छाभ करे । पर वेद-वेदान्तादि शास्त्र दुरुह हैं, अतः तदुपबृंहण-स्वरूप पुराणोंका निर्माण हुआ, जिनमें भागवतादि सात्विक पुराणोंका प्रचार-प्रसार पर्याप्त है। पद्मपुराण (आ० सं०) उत्तरखण्ड २६३। ८३में श्री'वराह'पुराणको भी सात्विक बतळाया गया है—

वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं शुभम्। गारुडं च तथा पाद्मं वराहं शुभद्रश्ने। सात्त्विकानि पुराणानि विष्वेयानि शुभानि वै। (श्रीवेङ्कटेश्वरप्रेस तथा मोरके संस्करणोंमें ये ६।२३६के १८,२० श्लोक हैं), क्योंकि इनमें भगवान् श्रीहरिकी महिमा निरूपित है—

सार्त्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमिधकं हरेः॥
प्रायः सभी पुराणोंके अनुसार यह वराह या वाराहपुराण बारहवीं संख्यापर ही पिराणित हैं । किंतु इसकी श्लोक-संख्या उन पुराणोंमें भिन्न-भिन्न निर्दिष्ट है। कहीं इसे २५ हजार श्लोकोंका तो कहीं १४ हजार श्लोकोंका बतलाया गया है। श्लीमद्भागवत आदिमें इसे २५ हजार श्लोकोंका श्लोकोंका, किंतु अग्लिपुराणमें इसे १४ हजार श्लोकोंका ही बतलाया गया है—

चतुर्दशसहस्राणि वराहं विष्णुनेरितस्। भूमो वराहचरितं मानवाय प्रवर्तितस्। (२७२।१६)

पर अभीतककी भारतकी सभी उपलब्ध प्रतियोंमें श्रेष्ठ श्रीवेङ्कटेश्वरप्रेसके संस्करणमें भी प्रायः १० हजार क्षोक ही उपलब्ध हैं। अतः अनुमान होता है कि 'गीतामाहात्म्य' 'दुर्गाकवचादि' इसके खिळ-भागके अंश भी २५ हजारकी संख्यामें वहाँसे वैसे ही जोड़ लिये गये हैं—जैसे मार्कण्डेयपुराणमें अर्गळा, कीळक एवं प्राधानिक-रहस्यादि।

वराहपुराणका निर्देश तथा शोधकार्य इस वराहपुराणका स्पष्टरूपसे उल्लेख भविष्योत्तर-पुराणके १९४वें अध्यायमें— 'धरणि-वराह-संवाद के

भ समुद्र जिसकी करधनी—मेखला, निद्याँ उत्तरीय—दुपट्टा-खरूप हैं तथा सुमेरु-गिरि जिसका खर्णमुकुट है, ऐसी सम्पूर्ण पृथ्वीको जिन्होंने केवल एक दाढ़के सहारे ऊपर उठा लिया—उद्धृतकर धारण कर रखा था, मैं उन भगवान् आदिवराहकी शरण लेता हूँ। नृं (क) विमुच्चित यदा कामान् मानवो मनसि खितान्। तहींव पुण्डरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते।।

(भागवत ७।१०।९)

(ख) यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य द्वृदि श्रिताः । अय मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समस्तुते ॥ (कठोपनि०२।३।१४, वृहदार०४।४।७)

(ग) पह्वर्गसंयमैकान्ताः सर्वा नियमचोदनाः। तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहाः॥

(भागवत ७ । १५ । २८ ) ‡ इसी प्रकार इसमें बारह बाराहश्चेत्रों तथा द्वादश द्वादशीवतोंका उल्लेख भी वड़ा आश्चर्यपद हैं । भविष्यपुराण (प्रतिसर्ग ३ । १८ । १३ )में इसे मार्कण्डेय ऋपिद्वारा रचित कहा गया है—'मार्कण्डेयं च बाराहं मार्कण्डेयेन निर्मितम् । पर अनुमान होता है कि वह इस बराहपुरागसे भिन्न था; क्योंकि यह स्वयं भगवान् बराह या व्यासद्वारा कथित है ।

रूपमें हुआ है । नरसिंहपुराण १ । १४ आदिमें इसका वार-वार उल्लेख है, साथ ही इसी वराहपुराणके २४से३० अध्यायोंको ७वीं या ८वीं शतीके भारतीय विद्वान् जीमृतवाहनने नामोल्लेखपूर्वक अपने 'कालविवेक'में उद्भृत क्तिया है। इसी समयके विद्वान् नारायणभट्टने 'हितोपदेश'-में भी 'वराहपुराण'के १७०। ५२-५४ आदि स्लोकों-को ग्रहण किया है \*। इसी प्रकार १०वीं शतीके 'अपरा-दित्य'ने 'याज्ञवल्क्यस्मृति'की अपनी टीकामें वराहपुराणके ७०-७१ अध्यायोंके रलोकोंको, इसी समयके कान्यकुन्ज-नरेश गोविन्दचन्द्रके आश्रित विद्वान् पं० लक्ष्मीधरने अपने 'कृत्यकल्पतरं'के विभिन्न चौदह काण्डोंमें इसके २ ३से१८० तकके जिन-किन्हीं अध्यायोंको एवं 'अनिरुद्धभट्ट'ने अपनी 'पितृद्यिता' एवं 'हारलता'में, अध्याय १८७ को तथा ११ वीं शतीके आचार्य श्रीरामानुज तथा श्रीमध्वने अपने-

अपने गीताभाष्योंमें वराष्ट्रपुराणके श्लोकोंको और इसी समयके विद्वान् श्रीबल्लालसेनने अपने 'दानसागर'में अ० २०५ से २०७ तकके अध्यायोंको उद्धत किया है 🕇। १३वीं रातीके विद्वान् 'देवण्णभट्ट'ने अपनी 'स्पृति-चन्द्रिका'में में इसी वराहपुराणके अध्याय १९०के रलोकोंको तथा हेमाद्रिने अपने 'चतुर्वर्गचिन्तामणि'के विविधखण्डोंमें अध्याय १३से २११ तकके अधिकांश अध्यायोंको उद्धत किया है । इसी प्रकार श्रीदत्त उपाध्यायने ११६, २१० एवं २११ अध्यायोंको, श्रीमाधव विद्यारण्यने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पराशरमाधव'र्मे, १९०-२०२ अध्यायोंके क्लोकोंको, १ ४वीं शतीके विद्वान् चण्डेरवर ठाकुरने अपने 'कृत्य-रत्नाकर'में ३९-४१, ५८, १३६ तथा २११ वें अध्यायोंके क्लोकोंको वराहपुराणके नामोल्लेखपूर्वक उद्भृत किया है । यों ही १५ वीं

अन्यस्माद् ग्रन्थादाक्रव्य लिख्यतें की प्रतिज्ञासे 'हितोपदेश' १ । ६२के 'अतिथिय'स्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्ततें' आदि श्लोक वराहपुराणसे गृहीत दीखता है।

( अ ) द्रष्टन्य--- 'अपरार्क' भाग १ ( आ० सं० ) पु० ३०१-२०९ पर वराह्पुराणके ११२ । ३१-४० ফৌর্ক। ए० ३०३ पर वराहपुराण अ० १०२, ए० ४२६-२४ पर वराहपुराण १३।३३-३६, ए० ४३६ पर वराहपु० १३०।१०३-४, पृ० ५२५-२६ पर वराहपुराण १८८ । १२-३२ तथा 'अपरार्क' खण्ड २ पृ० १०५२पर वराहपुराण अध्याय ७० के २२-३९ तकके क्लोकोंको अपरादित्यने उद्भृत किया है। जिसमें-- 'कुहकानीन्द्राजालानि विरुद्धाचरणानि च' आदि १ स्लोकः अधिक है, जो वराहपुराण ७०।३७-३८के बीचमें होना चाहिये। इन्हीं ३६ से ३० तकके रहोकोंको प्रकारान्तरसे आनन्दतीर्धने अपने गीताभाष्य २ । ७२ ( पृ० १५२ । जिल्द १ गुजराती प्रेस ) पर उद्भृत किया है ।

ने पं ० लक्ष्मीधरके 'कृत्यकस्पतरुंग्में १४ बड़े-बड़े काण्ड हैं। अकेले 'तीर्थविवेचन' नामक ८वें काण्डमें पृ० १६३ से २२८ तक उन्होंने 'वराहपुराण'के प्रायः ८०० क्ष्रोक उद्भृत किये हैं। ए० १६३ पर 'विशालामाहात्म्य', पृष्ठ १८६ पर वराहपुराण मथुरामाहा०के १५२वें अध्यायके, पृ० २०६ पर वराहपुराणके १२६ वें अध्यायके, 'कुटजामक माहातम्य'की, पृ० २०९ पर 'कोकामुख'मा० ( व० पु० अ० १३७ ), पृ० २१५ पर वदरीमाहा० ( वराहपुराण अ० १४१ ), पृ० २१७ पर मन्दार-माहात्म्य ( वराहपुराण १४३ ), पृ० २१९ पर 'शालग्रामग्माहा० ( व० पु० १४४ ), पृ० २२२ पर (स्तुतस्वामी)माहा॰, २२५ पर द्वारकामा॰ तथा २२८ पर (लोहार्मल)माहा॰ (व॰ पु॰ अ॰ १५१)को उद्गा किया है। इसी प्रकार अन्य-दान, गृहस्थ, नियतकाल तथा श्राद्धादिकाण्डोंमें भी इन्होंने ढेर-के-ढेर श्लोक उड़त किय हैं, जिन्हें विस्तारभयके कारण यहाँ उद्भुत नहीं किया जाता।

‡ (क) 'अनिरुद्ध-भट्ट'ने अपनी 'हारलता' (ए॰ सो॰) ए॰ १२८ से १३१ तकमें वराहपुराण अ॰ १८७ (वंपटे॰ संस्कः ) में स्कों १०१ से १२० तक (ए० सोसा० के सं० में ये स्कों ० सं० ८८ से १०९ हैं ) उड़त किये हैं और 'पितृद्यिता' के पृ० ७५-७७ पर भी इन्हीं स्टोकोंको उद्गत किया है।

( ख ) 'दान-सागर'के चारों भागोंमें प्रायः वे ही क्लोंक पुनरावृत्त हैं।

(ग) दु॰ 'स्मृतिचन्द्रिका' भाग ४--श्राद्धकाण्ड पृ॰ १८९--यहाँ 'यत्नशीचादिकर्तव्यं' श्रादि वगहपुराव पु॰ १९०के भ्होक ११३-४ आदि उद्धृत हैं। (एशियाटिक सो॰के 'वराहपुराणाके संस्करणमें यह स्होक सं॰ १०३-४४, मैसूर गवर्नमेण्ट ओरयण्टल लाइब्रेरीके—हिकट Bisilothica Sanskrita No. 52 पर प्रकाशित)। इत्ती प्रकार अन्य प्राचीन विद्वानोंने भी इसके श्लोक उद्भृत किये 🕻। विस्तारभयते यहाँ उनकी संख्याएँ, नहीं लिखी है 🥬

शतिक मूर्ज्रन्य विद्वान् 'शूलपाणि,' गोविन्दानन्दकविङ्कणा-चार्य, विद्याधर वाजपेयी आदिने अपने 'दान-क्रिया-कौमुदी' आदि प्रन्थोंमें तथा १६वीं शतीके गोपालमह, सनातन गोखामी आदिने अपने-अपने 'हरिभक्ति-विलास'में तथा १७वीं शतीके पं ० नीलकण्ठमहने 'दानमयूख'में वराहपुराण-के ९७ से ११२ तकके अध्यायोंको (द्रष्टन्य—पृ०१९१ से २१४ गुजराती प्रेसका सं०) तथा अन्य मयूखोंमें अन्य अध्यायोंको तथा श्रीभास्करराय भारतीने 'त्रिशक्ति-माहात्म्य' आदिके श्लोकोंको 'सेतुबंध'में जहाँ-तहाँ तथा 'सौभाग्यभास्करभाष्य'में तो प्रायः प्रतिपृष्ठ—पग-पगपर वराहपुराणके नामोल्लेखपूर्वक उद्धृत किया है।

# वराहपुराणके वर्ण्य विषय

'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपग्रंहयेत्'— (पम०१।२।५१, नायु०१।२०१) से पुराणों का एक प्रमुख कार्य वेदोपगृंहण है। इस 'वराहपुराण' में भी वेदोक्त 'देव-ग्रुनी' सरमाका छुन्दर आख्यान उपगृंहित हुआ है। इसी प्रकार इसमें कठोपनिषद्के निवकेताके चिरत्रका अध्याय १९३ से २१० तक में उपगृंहण हुआ है। अधर्व० ८। २८ के पृथुदोहनकी भी चर्चा है। पिनत्र 'गजेन्द्रगोक्ष' भी अध्याय १४०, क्लोक ३४ से ५० तक में गणित है, जो वामनपुराण एवं भागवतसे थोड़ा भिन्न है। 'पन्नपुराणकी' प्रारम्भिक सृष्टि 'विष्णुपुराण'-मा श्राद्धग्रकरण तथा महाभारतकी धर्मन्याधकी कथा भी इसमें विशेष रूपसे चित्रित है । इसमें गीताके खोक तो बहुतेरे हैं । अकेले १८७वें अध्यायमें ही गीताके छठे तथा दूसरे अध्यायके बहुतसे खोक प्राप्त हैं। विचार करनेपर यह प्रन्थ विशेष प्राचीन लगता है। कुछ लोग—

अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीखुतः।
भारताख्यानमिखळं चके तदुपबृहितम्॥
इस देवीभागवत(१।३।१७)के वचनसे 'महाभारत'
की अपेक्षा भी पुराणोंको प्राचीन मानते हैं। जो हो,
इसमें 'महाभारत' और 'हरिवंश' के ही समान तुलसी, (राधा)
आदिका वर्णन प्रायः नहीं प्राप्त होता है; न मालाके रूपमें, न
पत्तेके रूपमें। एक जगह (अध्याय १२३ श्लोक ३६-७)
'गन्धपत्र'से उसका जैसे-तैसे माव व्यक्त किया गया है।
श्रीराधाजीका उल्लेख भी केवल १६४। ३५-३७ श्लोकोंमें
एक ही जगह 'राधाकुण्ड' निर्देशमें हुआ है। इसमें
पुरुषोत्तम (मल) मासका भी उल्लेख नहीं है। अतः
यह पुराण मूलतः महाभारतसे भी प्राचीन है। यह विषय
शोधकर्ताओंके लिये विशेष अन्वेष्ट्य है।

इसके अधिकांश भागमें विष्णुचरित है, अतः यह वैष्णवपुराण है। तथापि इसके २१-२२ एवं ९०— ९६के अध्यायोंमें 'त्रिशक्ति-माहात्म्य', 'शक्ति-महिमा', २३वें अध्यायमें 'गणपित-चरित्र', २५वें और ७१वें अध्यायमें 'कार्तिकेय-चरित्र' और वीच-चीचमें सूर्य-शिव† एवं ब्रह्माजीके भी चरित्र निरूपित हैं। इसके

'प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम् । अनन्तरं च वक्त्रेम्यो वेदास्तस्य विनिःस्ताः ॥ के अनुसार इस शास्त्रश्री परम प्राचीनता ही सिद्ध होती है।

क यद्यपि कुछ लोगोंका मत है कि वेदोंमें मलमास-सग्पातका उल्लेख है—'In the yajurveda and Brähmanas occur the expressions of Nalsatra—darga and Ganaka, and the adjustmet of the lunar to the solar year by the insertion of a thirteenth or intercalary month (malmäsa, adhimäsa) is probably alluded to in an ancicat hymn (Rigveda 1, 25, 8) and frequently in other (Vajasaneyi. 22, 30) & Atharveda Samhità (V. 6, 4 ft.). (Indian Wisdom p. 184) पर दूसरे अन्वेपक इसे और वादकी वस्तु मानते हैं। 'वराहपुराणक ३९से ४९तक अध्यायोमें द्वादश द्वादशीवतींका ही उल्लेख है, जो मार्गशिपेसे आरम्भकर कार्तिकमें समाप्त हो जाते हैं, पुरुषोत्तममासकी द्वादशियोंका उल्लेख नहीं है, जब कि एकादशी माहात्म्योमें सर्वत्र ही उसका उल्लेख है। इस दृष्टिश नारदपुराणक भोदिनी-आख्यानक सहयोगसे विचार करनेपर—

<sup>🕂</sup> इसमें भगवान् शंकरका सर्वाधिक आकर्षक एवं महत्त्वका चरित्र पुराणके अन्तमें भोकर्णः वर्णनमें हुआ है ।

गङ्गा सिंधुः सरस्वती शतद्वर्वितस्ता विपाशा चन्द्रभागा सरयूर्यमुना इरावती देविका कुहुर्गोमती धूतपापा वाहुदा दपद्वती कौशिकी निश्चीरा गण्डकी प्रभ्रमती लोहिता इत्येता हिमवनगदनिर्गताः ॥ ६॥ वेदस्मृतिर्वेदवती सिन्धुः पणीशा चन्दना नर्मदा कावेरी रोहिपारा चर्मण्वती विदिशा वेजवती अवन्ती इत्येता पारियात्रोद्भवाः ॥ ७ ॥ शोणो ज्योतीरथा नर्मदा सुरसा मन्दाकिनी दशाणी चित्रकूटा तमसा पिप्पला करतोया पिशाचिका चित्रोत्पला विमला विशाला वञ्जूका बालवाहिनी श्रक्तिमती विरजा पहिनी रात्री इत्येताः ऋक्षप्रस्ताः ॥८॥ मणिजाला युभा तापी पयोष्णी निर्विन्ध्या वेणा पाञा वैतरणी वैदिपाला कुमुद्वती तोया दुर्गा अन्तःशिलागिरा एता विनध्य-पादोद्भवाः ॥ ९ ॥ गोदावरी भीमरथी कृष्णावेणी वञ्जुला तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा वाह्यकावेरी इत्येताः सह्यपादोद्भवाः ॥ १० ॥ कृतमाला ताम्रपणीं पुष्पावती उत्पलावती इत्येता गलयजाः ॥११ ॥ त्रिसामा भ्राविक्रल्या ६५५ला त्रिदिवा लाङ्गलिनी वंशधरा महेन्द्रतनयाः॥ १२ ॥ त्राधिका क्रमारी मन्द्रगामिनी क्रपा पळाशिनी इत्येताः शुक्तिमत्यभवाः ॥ १३॥ इनका अर्थ तथा 'पारियात्र' आदि पर्वतोंका परिचय go १५२-५३ पर देखें । ] गण्डकी आदि नदियोंकी नामन्युत्पत्ति भी केवल इसी पुराणमें मिलती है।

इन परम पित्रत्र विश्वसंतापहारिणी, लोकमाता निद्योंको कमसे हिमाल्य, पारियात्र, ऋक्षमान्, विन्ध्याचल, सहाादि, मलयगिरि, महेन्द्रगिरि और शुक्ति-मान्—इन आठ श्रेष्ठ कुल-पर्वतोंसे उद्भूत बतलाया गया है— सर्वाः पुण्याः सरस्वत्यः सर्वा गद्गाः समुद्रगाः। विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्मृताः॥ (वायु॰ ४५। १०८ आदि पूर्वोक्त स्यल)

इनके स्थानोंका निर्देश तथा अन्य नामोंके साथ विशेष स्पष्टीकरण 'कल्याण'के 'तीर्थाङ्क,' गीताप्रेससे प्रकाशित 'महाभारतकी ( संक्षिप्त परिचयसहित ) नामानुकमणिका', देके 'प्राचीन भूगोल' बी. सी. लाके ऐतिहासिक भूगोल एवं एस. जी. कण्टवाल, शिवदास चौधरी तथा दिनेशचन्द्र सरकारके 'The Text of the Puranic list of rivers' (Indian Historical Quarterly XXVII 3, PP 22—28) इत्यादि निबन्धोंमें प्राप्त होता है, साथ ही इस अद्भूमें भी यत्र-तत्र निर्दिष्ट है । )\*

इन सबोंका वर्णन सभी पुराणोंमें परस्पर प्रायः सर्वथा मिलता-जुलता है। यहाँ वराहपुराणके अनुसार संक्षेपमें (अकारादिकामसे) इनका परिचय इस प्रकार प्राप्त होता है—†

वराहपुराण अ०८५ की गद्य-संख्या विशेष विवरण १-अन्तःशिला- ९ M. Williamsके संस्कृत-अंग्रेजी लोकमाता कोश'के अनुसार इसका नाम 'अन्त्रशिला', मह्माण्ड महक्षमान्, पु०१।१६।६३में 'अन्त्रशिला' तथा महाभारत ५।

अ F- E- Pargiterने प्रायः सभी पूराणोंकी सेंकड़ों इस्तलिस्तित एवं प्रकाशित प्रतियाँ एकत्रकर 'The Puripa Text of the Dynastics of the kings of Kali Age' (किल्युमी राजाओंकी वंद्यनामानुकमणिकाका मूलपीराणिक पाठ) तैयार कर डाला । इसी प्रकार उन का भाक्षेत्रेय प्रश्नेत अनेजी अनुवाद में पर्वत, निद्योंक नामानुसंभानका अम भी रलाप्य है। वस्तुतः पाधात्योंके विभावास्तान, लगन एवं अमको देखकर सर्वथा आधर्यचिक्त हो जाना पड़ता है। पर तथापि खेद है, अभीतक इन निद्योंके नाम-परिचयपर कोई पूर्ण संतीपप्रद हल नहीं निकल सका है।

<sup>्</sup>षां काल्याण पत्रकेषुराणातुनादकी शृङ्खलांगे सबसे अन्तमं 'नरसिंद्युराण प्रकाशित हुआ है । इसके १ । १४-१५, ३१ । ११०-१२ आदिमें 'नरसिंद्युराण' से 'नरसिंद्युराण' से सम्बद्ध तथा प्रभावित होनेकी बात है । इसमें वराद्युराणकी मंदिमा भी है । यर वराद्युराण है प्रापः अभिवांग सुद्रित संस्करण पर्यात प्रमाद्यमन है । वायु, मरलादि नभी पुगणे तथा 'सरकारण एवं मोतियर विलिप्ति एस निर्वारित पाट हे आचारप यहाँ निर्द्योंके नामोंका यत्र तत्र संशोधन किया गया है । इसके गय ६ में की स्वित निर्यों हिमालपत्रे अंशिनितिष्ट निर्वें पाणियात-वर्षते, ८की सहस्मान्ते, ९की विल्यान्यलं , १०की सहस्मान्ति, ११की मल्यान्यले, १२की तथा १३ में निर्वें निर्वें पालिसान् पर्वतः (विल्यका मध्यद्विष्यूर्व-माग ) से निक्की है । यहाँ मञ्जादि अध्यतः प्रस्थित निर्वें परिचयमें विशेष विवरण नहीं दिया जा रहा है ।

९ वड़ी कावेरी नदी कूर्मपुराण २। ३७

के अनुसार 'चन्द्रतीर्थसे' प्रकट

होती है, जो कुर्ग (मैसूर )में 'ब्रह्म-

गिरि'के पास है। पश्चिम समुद्रमें गिरती

है और दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी

है। पर यहाँकी निर्दिष्ट नदी छोटां-

९। ३० के अनुसार 'चित्रशिला' ८-कावेरी--भी है। यह विनध्याचलकी कोई छोटी नदी है। ६ पाणिनि अष्टा०२.२.८७,४.२.८६ २-इक्षमती--'मध्यादि 'गणमें परिगणित कुमायुँ, रहेळखण्ड, कन्नौज आदिमें बहनेवाळी इखान या 'काली' नामकी गङ्गाकी सहायक नदी । वाल्मीकीय रामायण RIECI ('India, as known to Panini', P-43-44) १२ (महाभारत भीष्म०९ । १७) उड़ीसा एवं मद्रासकी सीमापर बहनेवाळी नदी, (कूर्मपु० २।३) ६ (पंजाबकी रावी नदीका शुद्ध नाम) ४-इरावती--यह हिमाल्यसे निकलकर कुरुक्षेत्रमें बहती है। तक्षक एवं अश्वसेननाग इसीमें रहते थे ( महाभारत १ । 3 1 (88) ५-उत्पलावती-११ इस नामकी कई नदियाँ हैं। एक नैमिषारण्यके पास बहती है, पर यह पश्चिमीघाटके पासकी नदी है। ६-ऋषिका- १३ पलाम् जिलेकी कोइल नदी। ७-ऋषिकुल्या १२ कलिङ्ग ( गंजम ) नगर इसीपर (रासिकोइल) वसा है (ब्रह्माण्डपुरा० १।४८)। पर Thorntn's. Gazeteer तथा

कावेरी है, जो विन्ध्याचलसे प्रकट होकर 'ओंकारेश्वर मान्धाता'के पास नर्मदामें मिलती है। (नंदलाल दे) ९-करतोया--८ इस नामकी कई निदयाँ हैं। बंगाल-की करतीया नदी विशेष प्रसिद्ध है। पर यह मध्यभारतकी नदी है। १०-क्रमारी- १३ 'कौरहारी नदी' जो शुक्तिमान् पर्वतसे निकलकर राजगिरि ( विहार ) के पास बहती है। विष्णुपुरा० २। ३ में भी इसका उल्लेख है। निन्द-ळाळ देका भूगोळ, पृष्ठ १०७1] ६ नन्दलाल देके अनुसार यह कायुट ११-कुह---नदी है । वेदोंमें ( ऋग्वेदसंहिता ५।५३।९) यह कुमा नदी है। राल्फके भूगोलमें इसका (कोआ) है। लैसेन (Jassen) इसे पश्चिमभारतकी नदी मानते हैं। १२-कतमाला—११पहले मत्स्य भगवान् सत्यव्रतगं वाकी अञ्चलीमें, पुनः उनके क्लशमें परी आये थे। भागवत ५। १९। १८, १० । ८९ । १९ तथा ८। २४। १२, \*,वामनपुराण १३।

( श्रीमद्भागवत ८ । २४ । १२, १६ मा<sup>त्</sup>ः )

\* एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम् । तस्याञ्जल्युदके काचिच्छपः येकास्यपयत ॥
 ....। कलशाप्त्र निधार्यनां दयार्जनन्य व्याधमम् ॥

प्रायः जहाँ-जहाँ मत्स्यावतारकी कथा है, वहाँ इस नदीका भी उल्लेख है।

अन्योंके मतसे यह जपळाके पास

शोणमें मिलनेवाली कुइल नदी

है।(दे६।१६)

५ । ९ । २५में इसका नामान्तर

'हिरण्वती' भी बतलाया गया है।

६ यह हिमालयसे निकली 'वाग्मती'-

१९-गिरा--

३२, विष्णुपु० ३।२, चैतन्यचरिता-मृत ९आदिमें इसका उल्लेख है। यह दक्षिण भारतमें मदुराके पास बहने-वाली 'बेगई' नदी है | ( Indian quanterly Historical XVIII.4. P. 314, XX) १३ शुक्तिमान् पर्वत ( विहार )से १३-कृपा--निकली उड़ीसाके उत्तरमें बहने-वाली एक नदी। १४-कृष्णावेणी- १० 'कृष्णकर्णामृत'के रचयिता बिल्व-मङ्गल इसीके तटपर रहते थे। यह मछलीपदृम्से कुछ दूर 'बंगालसागर'में गिरती है । १५-कौशिकी-६ बिहारकी कोसी नदी । इसका वर्णन 'वराहपुराण'के 'कोकामुख' क्षेत्रके वर्णनमें भी आया है। ७ इसका शुद्ध पाठ 'शिष्रा' मानते हैं। कुछ लोग इन नामोंकी दो भिन्न-भिन्न निदयाँ भी मानते हैं। ६ इसपर 'कल्याण'के 'तीर्थाङ्क', पृष्ठ १७–गङ्गा---६६४-६७ तथा वर्ष ४७के ५ से ७ तकके सामान्य अङ्कोंमें भी धारा-वाहिक लेख प्रकाशित होते रहे हैं। १८-गण्डकी- ६ धवलागिरिसे 'सप्तगङ्गा' या 'सप्त-गण्डक' स्थानसे प्रकट होनेवाली उत्तर भारतकी प्रसिद्ध नारायणी नदी, जो आगे चलकर गण्डक नामसे प्रसिद्ध होती है। वराहपुराण, अध्याय १४४ स्लोक १२२-२३के अनुसार भगवान् विष्णुके (गण्ड---गाल) मुँहसे प्रकट होनेके कारण ही र्सका नाम गण्डकी हुआ है-वरा।भविष्यति न संदेहो यस्य गर्भे भविष्यति। महाभारत १२। १। ९

- 1 ا د ایالندام استان ماندان د ا د د د ایالندان د

नदी \* का ही नामान्तर है। इसका वर्णन वराहपुराणके २१५-१६ अध्यायोंमें विस्तारसे हुआ है। २०-गोसती--६.लखनऊके पाससे होकर बहती हुई काशीके पूर्व मार्कग्डेयेश्वरके पास मिलनेवाली उत्तर प्रदेशकी प्रसिद्ध नदी । मानस २।१८७।४; ३२१। भमें भी इसका उल्लेख है। २१-गोदावरी- १० नासिकसे २० मीलपर ब्रह्मगिरिसे निकलकर पूर्व सागरमें मिलनेवाली यह गौतमी या 'आदिगङ्गा' नामकी दक्षिण भारतकी सबसे बड़ी नदी है ( वाल्मी० रामा० ३-४ ) यहाँ भी १२ वर्षपर ( नासिकमें ) कुम्भ-मेला लगता है। वराहपुराण अ० ७१में भी इसका वर्णन है। २२-चक्षुमती- ६.यूनानी भूगोल-लेखकोंकी 'आक्सस' नदी या आमू-दरिया । 'भास्करा-चार्यं ने 'सिद्धान्तिशिरोमणि' केमुवन-कोश ३७-३८में इसे केतुमालवर्षकी नदी माना है। २३-चन्द्नाभा- ६. 'दे'के अनुसार सावरमती-आश्रमके पासकी 'साभ्रमती' या चन्दना नदी भी कहलाती चन्दना वाल्मीकिरामायण किष्कित्धा-काण्ड ४०।२०के अनुसार यह संथाल परगनाकी चन्दना है, जो गङ्गामें मिल जाती है । अधिकांश स्थलमें यह 'नन्दना' या चन्दना (महा० ६।९।१८) नदी है। गण्डस्वेदोद्भवा यत्र गण्डको सरितां २४-चन्द्रभागा—६. पंजावकी चनाव नदी, 'कालिका-पुराण'में इसका विस्तृत वर्णन एवं

बहुधा उल्लेख है । वैसे भारतमें

|                                                                     | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 'चन्द्रभागा' नामकी छोटी<br>कई नदियाँ हैं ।                          | -बड़ी                                   | नदी जो बेतवामें मिलती है।<br>(Oxf. Hist. P. 12, Geog        |
| प्वित्रक्टा ८. चित्रक्टकी पयखिनी नदी                                | d ) - d all &                           | Dict. N. L. Dey )<br>९• साबरमतीकी एक सहायक नदी              |
| :–चित्रोत्पळा—८. उड़ीसाकी प्रसिद्ध महानदी,<br>पुराण ४६, (Asiatic Re |                                         | —A Tributary of Sabar-<br>mati, in Gujarat, N.L. Dey.       |
| rches, XV.)                                                         | ३६-हषद्वती                              | ९. ऋग्वेद ३।२३। ४-,मनुस्रुति                                |
| 9-ज्योतीरथा—८. इसका विवरण लेखके अ<br>देखिये।                        | न्तमें                                  | २।१७, महाभा० ३।५।२,८३।                                      |
| दाखय ।<br>८- हस नामकी कई नदियाँ हैं,                                | ា្រ                                     | ४, २०४ यह कुरुक्षेत्रमें बहने-                              |
| यह गङ्गाके दक्षिण ओरकी                                              |                                         | वाली 'कग्गर,' घग्गर, चित्रांगया                             |
| है । इसीके तटपर म                                                   | ाह <b>ि</b>                             | रक्षी नदी है।                                               |
| वाल्मीकिका आश्रम था                                                 |                                         | ६ । इसका वर्णन लेखके अन्तमें देखें।                         |
| रामायणकी रचना हुई। (इ                                               | · ·                                     | -६ काशीके पास गङ्गाकी एक                                    |
| वाल्मीकिरामायणकी भूर्ग                                              |                                         | सहायक नदी तथा 'नैमिशारण्य'<br>का'घोपाप'तीर्थ एवं एक नदी है। |
| गीताप्रेस, तथा बालकाण्ड अ<br>२, श्लोक ३-४ आदि )।                    | थाय<br><b>३९-नर्मदा</b>                 | ८. मध्यभारतकी 'रेवा'नामकी अत्यन्त                           |
| ्९-तापी— ९. दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध न                                |                                         | प्रसिद्ध नदी, स्कन्दपुराणका                                 |
| ्०-ताम्रपर्णी—१३. ,, निकेवेळीके पास प्रवा                           | •                                       | रेवाखण्ड तथा 'कल्याण'का                                     |
| होनेवाली तिस्ता नदी।                                                |                                         | 'तीर्थाङ्क' देखें।                                          |
| ११-तुङ्गभद्रा- १०. दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी                       | ४०-निर्विन्ध्या                         | ८ मध्यप्रदेशकी कालीसिन्ध-नदी                                |
| ३२-जिसामा- १२. उड़ीसाकी प्रसिद्ध नदी ।                              |                                         | ( मेघद्त ) ।                                                |
| ३३-जिदिवा- १२ उड़ीसाकी ही एक नदी।                                   |                                         | ६. 'हिमालय'से निकली एक नरी<br>(महाभारत ६।९।२३ में           |
| ३४-दशार्णा ८. द्रष्टन्य पाणिनि अष्टाध्यायी ४।                       |                                         | यह कुशचीरा नदी है।)                                         |
| पर कात्यायनका वार्तिक, बुन<br>खण्डमें भोपाल जिलेकी 'घर              | ਫ਼ਲ-<br>ਜੜਾ <b>ਮ੨-ਹ</b> ਿੰ <b>ਜੀ</b>    | ८. 'ऋक्षमान्'पर्वतसे निकर्ण नदी।                            |
| क्ष 'दुर्गांशनदीका साहातम्य 'पद्मपुराण' उत्तरखण्ड                   | के ६०वें अध्यायमें प्राप्त होता         | है। 'ब्रह्माण्डपुराणा'के ४९वें अन्यायमें                    |
| भी समका उल्लेख हैं ।                                                |                                         |                                                             |

भी इसका उल्लेख है।

🕇 बराहपुराण १४८।१९में भी इसका उल्लेख है। पं॰ लक्ष्मीयरके मतानुसार यह नैमिपारण्यमें गोमतीके पाम १ स्तुतस्वामी ( वराहपुराण अ० १४८ । ९–३० ) भी यहीं हैं । यहीं घौतपापतीर्थ है । 'ऋत्यकल्पतरु'के निर्माता लक्ष्मीचार्व आश्रयदाता गहड़वाल राजे भगवान् वराह् हे ही उपासक थे । अतः 'कल्पतरु हे 'तीर्थकाण्डर्भ उनके तीर्थोंकी विशेष चर्चा 👉 'And Stutasvāmi, ( prze 222-24 ), which must have been in the present U. P., as it is said, to be only three miles from Dhutapāpa, ie. Dhopāpa, in Oudh. The family-leity of the Cahdawilst was Varaha ( Vinnu ), Introduction to the Tirtha-Kanda of KrtyaKalpataru ( Page 28, ). 'तीर्थोङ्क' पृ०१११ पर भी 'धौतपागका वर्णन है ।

४३-पयोष्णीश--८.दक्षिण भारतकी पैनगङ्गा नदी । ४४-पर्णाशा--८. बनास नदी, इस नामकी दो नदियाँ हैं, एक राजस्थानमें, दूसरी आरा जिलेमें (वर्तमान रोहतास ) सासारामके पश्चिम । धप-पळाशिनी-१३. 'गिरिनार'के 'रुद्रदामन'

शिलालेखके अनुसार काठियावाड्में 'गिरिनार'के पास बहनेवाली नदीका यह नाम है। पर वस्तुतः यह उड़ीसामें

'कलिङ्गपट्टम्'के पासकी 'पद्देर' नदी है । (दे, पृ० १४४) ( महाभारत ६ । ९ । २२ )में यहाँ 'पाशाशिनी' तथा 'मत्स्य'-पुराण १४४ । ३२ आदिमें 'पाशिनी' पाठ है ।

४६-पारा-७. कौशिकी या कोसी नदीकी एक शाखा नदी (म० भा०१।७१।३२)।

४७-पिप्पला--- ८. नन्दलाल देके अनुसार यह मालवाकी 'पार्वती' नदी है । 'मालती-माधव' ९, ब्रह्माण्ड-

पुराण १ । ४९।२०, देका भूगोल ए० १४९ । ४८-पिशाचिका--८. गोण्डवानाके पासकी एक नदी।

४९-पुष्पावती-११ मलयगिरिसे रामेश्वरमके पासकी एक नदी (महा० वन० ८५।१२), नामान्तर 'पुष्पवती' 'पुष्करावती' तथा 'पुष्कठावती' पाणिनि

४।२।९५, ६।१।२१९, ६।३।११९-- 'काशिका'। ५०-वालुवाहिनी-८. गोण्डवानाके पासकी एक नदी।

५१-बाहुदा-६. गोरखपुरके दक्षिण बहनेवाली राप्तीके जपरले भागकी एक सहायक नदी।

५२-भीमरथी-१० यह महाराष्ट्रकी प्रसिद्ध भीमा नदी है, जो कृष्णामें मिलती है ( गरुडपु० १।५५ )।

पण्डरपर इसीके तटपर है । 'दे'का मु० पृ० ३३ । ५३-मणिजाला--९. मध्यप्रदेशको एक नदी (भीप्म-

पर्व ११ । ३२ )

५४-मन्दगा-१३ दिक्षण विहारकी एक नदी।

५५-मन्दगामिनी--१३, यह भी शुक्तिमान् पर्वतसे प्रस्त दक्षिण बिहारकी ही एक नदी है।

५६-मन्दाकिनी--८. यह चित्रकूटकी प्रसिद्ध नदी है। नदी पुनीत पुरान बखानी । अत्रिप्रिया निज तप बल आनी ॥

सुरसरिधार नाउँ मंदािकनि। जो सब पातक पोतक डािकनि॥ ( द्रष्टव्य मानस २ । १३१ । ३, १३७ । ३ आदि भी )

५७-यमुना-६. उत्तर भारतकी प्रसिद्ध नदी। इसके तटपर मथुरा है । वराहपुराणमें मथुरा-माहात्म्यके ३० अध्यायोंमें इसका बहुधा उल्लेख है।

५८-रात्रि-८. गोण्डवाना जिलेकी एक नदी। ५९-लाङ्गलिनी-१२. यह आधुनिक लांगूलीया है

जो मद्रासके 'श्रीकाकुलम्'के उत्तरमें बहती है ।† ६०-छोहिता-६. आसामकी प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी। ६१-वञ्जुका\_\_८. गोण्डवानाकी प्रसिद्ध नदी।

(महा० भीष्मप० ९ । ३४ )

६२—चञ्जुला—१०.पश्चिमघाट-पर्वतमालासे निकली 'मंजीरा' नदी, जो गोदावरीमें मिलती है। महाभा० ६।९।५ में इसका नाम मञ्जुला है।

६३-वपन्ती--८. ऋक्षमान् पर्वतसे निकली मध्य-प्रदेशकी एक नदी।

६४-वंशधरा-१३. कलिङ्गगृहम्के दक्षिण चिकाकुलके पास बहनेवाली उड़ीसाकी एक प्रसिद्ध नदी। ६५-चितस्ता-६ .पंजाबकी व्यास नामक प्रसिद्ध नदी

६६-विदिशा—६. भेलसाके पासकी नदी। ( महा० सभाप० ९। १८, भीष्मपर्व ९। २८)

६७-विमला-१२. दक्षिणभारतकी एक नदी। (हरि० १०९ । ३३)

६८-विशाला—८. सरखतीकी एक शाखा नदी। ( महाभा०, शल्यपर्व ३८। २० )

६९-विरजा--८. उड़ीसामें जगन्नाथपुरीके पास वहनेवाली प्रसिद्ध नदी।

Madra. ( Indian Historical Quarterly, xxvii, 3, p. 227 )

<sup>·</sup> पयोष्णी नदीका उल्लेख श्रीमद्भागवत ५ । १९ । १७, पद्मनुराण ६ । ४१, मत्स्यनुराण २२ । २३मं भी है। महाभारत, ननपर्व अ० ६१,८५। ४०,८८।४—६, १२०। १ ३-३२,१२१। र आदिमें इसकी वड़ी महिमा है। Langulini is the modern Languliya, running past Chicacole ( Sri Kakulam ) in th

न्वेज्ञवती— ७. वेतवा नदी ।
 न्वेदवती या ६. (महाभा० ६ । ९ । १७)
 वेदश्रुति— यह आजकी विसुई नदी है,
 (वाल्मी० रा० २ । ४९ । १०)

!-वेदस्मृति-- ६. ,, गोमती एवं तमसाके बीच बहती है।

<u>्चैतरणी</u> ९. उड़ीसाकी प्रसिद्ध नदी।

-वैदीपाला- ९. विध्याचलसे निकलकर मध्य-प्रदेशमें बहनेवाली नदी।

-शतद्रु- ६. पंजावकी प्रसिद्ध सतलज नदी ।

-िश्चा- ७. किसी-किसीमें क्षिप्रा-शिष्रा दो अलग निद्याँ हैं । किसीमें यह उडजैनकी शिष्रा है ।

-शुचिष्मती—८. गोण्डवाना जिलेकी एक नदी।

-शुभा- १२. केरल प्रदेशकी एक नदी।

-शोण- ८. बिहारमें पटनाके पास गङ्गामें मिलनेवाला प्रसिद्ध सोन नद ।

सदानीरा— ८. यह 'करतोया'का ही नामान्तर है। (अमरकोश)

सरयू ६. पाणिनि ६।४।१७४, महाभा० १।१६९।२०, ३।८४।७०-७१, २२।२२२; १३।१५५। २३-२४ तथा वाल्मी० रामायण, अयोध्याके उत्तरमें बहुनेवाली रामायणकी प्रसिद्ध नदी ।

सरस्वती - ६. भारतमें इस नामकी ॥ १३ निदयाँ हैं। (विविधपुराण) कुरुक्षेत्रकी विशेष प्रसिद्ध है। ८२-सिन्धु— ६. पाणिनि अ० ४।३।९३ आति
निर्दिष्ट पंजाबकी सिन्ध नदी।
८४- ,,— ७. मध्य भारतकी काली सिन्ध।
८५-सुरसा— ८. उड़ीसाकी एक छोटी नदी।

८६-सुप्रयोगा—१०. केरल प्रदेशकी एक नदी। स्थल-निर्देश ( Location ) की समसा

यद्यपि गङ्गा आदि नदियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं, तपारि कुछ नदियोंके स्थल-निर्देश (Location) की समस्या अभी पर्याप्त जिटल है, जैसे देविका नदीकी। इसकी वराहपुराणमें वड़ी ही महिमा है। इसकी प्रार्थनारे अद्भुत कार्य हो जाते हैं। सत्यतपाकी प्रार्थनाप यह महर्षि दुर्वासाकी कुटियातक चेतनरूपमें मुड़ जाती है (अध्याय ३८। २४—३०)। इसके तटपर श्राह्मके लिये आकाशसे एक दिच्य थालीका गिरना, वृक्षोंमेंसे दिच्य पुरुषोंको निकलकर भिक्षा देना, सब आध्यंकर ही हैं। इसके तटपर साधना-भजन-तप एवं श्राद्धादि करनेकी अपार महिमा है।

श्रीनन्दलाल देके अनुसार भारतमें 'देविका' नामकी चार निदयाँ हैं, एक तो यह तथा दूसरी अवनकी सरयू, तीसरी सरयूका दक्षिण भाग, चौथी गोमती-सरयूके बीचकी कोई नदी (कालिकापुराण २३) और पाँचवी 'मुक्तिनाय'-पर्वतकी । पर अधिकांश पुराणोंमें देविकाके साय सरयूका नाम भी परिगणित है, अतः द्विरुक्ति ठीका नहीं। पाणिनि ७।३।१ पर महाभाष्यकारने पतञ्जलिके देविका तटवर्ती चानलकी बड़ी प्रशंसा की हैं। अतः पार्जिटर, डॉ० अप्रवाल आदि विद्वान् इसे पंजानकी 'दंग' नदी मानते हैं, जो जम्मूसे निकलकर स्थालकोट, शेन्वपुरा जिलेंक बीचसे बहुती हुई राबीमें गिरती हैं (वामनपुराण ८४)।

# यह कैलासपर्वतसे निकलकर ८०० मीलतक पर्वतपर बहती हुई दरद, काश्मीरसे होती हुई, गान्धार, शोहिन्द राण्ड ), लाहौर ( शालातुर पाणिनिकी जन्मभूमि ) आदिके पार्क्वसे प्रवाहित होती हुई अरवसागरमें गिरती है । *>*5

अन्योंने भी 'देग'को ही देविका माना है, जो ठीक लगता है। \* पर वराहपुराण अ० १४४-४५की 'देविका' तो स्पष्ट ही 'मुक्तिनाथपर्वत'की एक छोटी नदी है, जो आगे जाकर त्रिवेणीमें मिलती है। श्रीविष्णु-धर्मोत्तरमहा-पुराण १। १६७। १७ का भी यही मत है।

२७--ज्योतीरथा (या ज्योतिरथा)---गद्य ७ में इस नदीका उल्लेख है । इसका उल्लेख महाभारत ३।८५। ८, ६।९।२६, हरिवंश २।१०९।२६, मार्कण्डेयपुराण ५७ (पार्जिटर पृष्ठ २९४) आदिमें भी है। नन्दगीर्कर डॉ० अप्रवाल एवं रेवाप्रसाद द्विवेदीके अनुसार पहलेके रघुवंशके सभी संस्करणोंमें (७ । ३६ के मूलपाठ एवं संस्कृत व्याख्याओंके अनुसार भी ) 'ज्योतिरथा' पाठ ही था। 'भागीरथी' पाठसे यहाँ कोई भी अर्थ या हल नहीं निकलता; क्योंकि ज्योतीरथा शोणकी सहायक नदी है और गङ्गासे १७५ मील दूर दक्षिणमें निर्दिष्ट है । कुछ विद्वानोंका विश्वास है कि अज-युद्धके बहाने कालिदासने यहाँ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके दिग्विजय या 'क्रत्स्नापृथ्वीजय'का वर्णन किया है। इसी प्रसङ्गमें उक्त राजाने उदयगिरि-गुफामें भगवान् महावराहकी भी एक प्रतिमा अङ्कित करायी थी, जिसके चारों ओर समुद्र प्रदिष्ट हैं। इसका ब्याज-निर्देश रघुवंश ७। ५६के 'निवारयामास महावराहः कलपक्षयोद-वृत्तिमवार्णवास्भः' इन शब्दोंमें भी मिलता है। कहते हैं-इसी 'कुत्स्ना पृथ्वीविजय'का उल्लेख उदयगिरिके शिलालेखमें भी---

कृत्स्नपृथ्वीजयार्थेन राज्ञैव सहागतः । भक्त्या भगवतः शम्भोर्गुहामेतामकारयत् ॥ इस प्रकार हुआ है। प्रसिद्ध है कि उसने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ताका विवाह भी वाकाटकनरेशके साथ इसी यात्राक्रममें सम्पन्न कर, इस प्रकार साम-दानादिसे सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा एवं समग्र दक्षिण भारतको भी क्रमसे अपने पूरे वशमें किया था। अतः 'वराहपुराण'का यह पाठ बड़े महत्त्वका है। यहाँ श्राद्ध करनेकी बड़ी ही महिमा है— शोणस्य ज्योतिरथ्याश्च सङ्गमे निवसञ् शुचिः। तपंयेद्यः पितृन् देवानिग्निष्टोमफलं लभेत्॥ (महाभारत, वनपर्वे ८५। ८)

पार्जिटर तथा नन्दलाल देके अनुसार आज इसका नाम 'जोतिका' है । सागरसे सोहागपुर और विलासपुरकी ओर जानेवाली रेल सिंहवाड़ाके पास 'ज्योतीरथा'को पार करती है। यह प्रायः मध्यप्रदेशके मानचित्रोंमें अक्षांश २३। ५ और देशान्त० ८१के पास दिखायी पड़ती है।

इसके अतिरिक्त वराहपुराणके २१४ वें अध्यायमें 'अजिरवती' या 'अचिरवती'का उल्लेख है, जो गोरखपुरकी 'राप्ती'नदी है। ( 'देका भूगोल' पृ० १) वराहपुराणके २१५—१६वें नेपालकी वाग्मतीकी भी विस्तृत मिहमा है, जो उपर्युक्त अनुक्रमणीमें 'गिरा' नामसे परिगणित हुई है। वराहपुराणपर सभीक्षात्मक पाञ्चात्त्य दृष्टिकोण तथा उसका समुचित समाधान

यद्यपि 'अचल'-दान, रत्न-'तिल'-'गुड'-'घेनु'आदि दान, विविध वर्तोंके अनुष्ठान एवं दान 'मत्स्य,' 'पद्म,' भविष्यादि सभी अन्य पुराणों तथा महाभारत अनुशासनपर्वके भी विषय हैं, पर हाजरा आदि आधुनिक विद्वानोंने 'वराहपुराण'के इस

<sup>\*</sup> Pāṇini mentions the river Devikā and what grew on its banks (VIL 3. 1), which Pataūjali describes to be śāli rice—'दाविकाकुटा: शाल्यः'. Pargiter rightly identified it with river Deg (Mark. Purāṇa, P. 292). According to the Viṭṇu Dharmottara Purāṇa (1. 167. 17), the Devikā flowed through the Madra Country and joint the river Rávi. According to Vāman Purāṇa chapter 84 rising in Jammu Hills, the Deg flows through the Shyalkot and Sheikhpura districts and joint the Rāvi. In each rainy season it deposits on its banks layers of alluvium soil, which produce rice of fine quality that are famous all over the Punjab and exported from Murdke and Komeke towns (identification of Devika, Journal of U. P. Historical society, 1944 page 70 to 79,— 'India as known to Pāṇini' P. 45).

दृष्टिकोणकी आलोचना की है । और कुछने इन्हें प्रक्षित माना है । उन्होंने लिखा है— 'The methods of making the artificial cows, hillocks etc. in the ceremonial gifts testify to their highly expensive nature......One of the intentions underlying the above story is to raise the position of the Brahmanas in the

public eye.' ( Hazra, Purāṇic Records on Hindu Rights & customes P. 247—257) किंतु ये विद्वान् सत्ययुग, त्रेतादिके भारतीय त्रोंको भूळ जाते हैं।

महाभारतका भी कहना है कि रत्नदानका यन्त महान् है—

रत्नदानं च सुमहत्युण्यमुक्तं जनाधिप । ( अनुशासन०दान० ६८ । २९ )

मारतवर्षमें पहले रत्नों तथा धन-धान्यका कैसा ज़िय था, यह 'मत्स्यपुराणादि'के रत्नाचलवर्णनसे स्पष्ट होता है। वहाँ कहा गया है कि हजार तथोंका एक जगह देर करे। इसके पूर्वमें वज्र गोमेदका देर रक्खे, इनमें प्रत्येककी संख्या र० होनी चाहिये। इतनी ही संख्याकी इन्द्रनील एयाराग मणियोंको दक्षिण दिशाको ओर रखकर प्रमादनकी कल्पना करे। पश्चिममें वैद्र्य और एल (विद्रुम या मूँगों) का विमलाचल बनाये उत्तरमें पद्मराग और सोनेके देर रक्खे। धान्यके त भी सर्वत्र बनाये एवं जगह-जगहपर सोनेके एवं देवताओंकी रचना करे, फिर इनकी पुष्प-गादिसे पूजा करे एवं 'यदा देवगणाः सर्वे'

त्विजों या आचार्य आदिको दान कर दे— मुक्ताफलसहस्रेण पर्वतः स्यादनुत्तमः। चतुर्थोद्दोन विष्कम्भपर्वताः स्युः समन्ततः॥ पूर्वेण वज्रगोमेदैर्दक्षिणेनेन्द्रनीलकैः। पद्मरागयुतः कार्यो विद्वद्भिर्गन्धमादनः॥

॥दि मन्त्रोंको पद्दकर इस रत्नाचलको विधिपूर्वक

वैदूर्यविद्वुमैः पर्चात्सिमश्रो विमलाचलः।
पद्मरागैः ससौवर्णेरुत्तरेण च विन्यसेत्॥
धान्यपर्वतवत्सर्वमत्रापि परिकल्पयेत्।
तद्भदावाहनं कुर्याद् वृक्षान् देवांश्च काञ्चनान्॥
पूजयेत्पुष्पगन्धाद्यैः प्रभाते च विमत्सरः।
पूर्ववद् गुरुत्रहित्यस्य इमान् मन्त्रानुदीरयेत्॥
अनेन विधिना दद्याद् रत्नाचलमनुत्तमम्।
(मत्स्यपुराण ९०। १-९)

महाभारतका कहना है कि जो इन रालोंको बेचकर सौम्य प्रकारके यज्ञ करता है या प्रतिप्रह लेकर इन्हें किसी अन्यको दान कर देता है, उन दोनोंको ही अक्षय पुण्य होता है।

यत्तान् विकीय यजते ब्राह्मणो ह्यभयङ्करम् । यद्वै ददाति विषेभयो ब्राह्मणः प्रतिगृह्य वै ॥ उभयोः स्यात्तदक्षय्यं दातुरादातुरेव च । ( महा॰ अतु॰६८ । २९-३० )

'गरुडपुराण', 'युक्तिकल्पतरु', 'शैवरत्नाकर' आदिमें धर्माचरण तथा देवानुग्रहको दिव्य रत्नोंकी प्राप्तिका कारण माना है।

महर्षि वाल्मीकिने अयोध्यापुरीका वर्णन करते हुए लिखा है कि वह सत्र प्रकारके रत्नोंसे भरी-पूरी और विमानाकार गृहोंसे सुशोभित थी—— गीतावलीमें गोस्वामीजीने भी इसका खूव

गृह गृह रच हिंदी त्या परदा फटिक-पगार ॥
स्वा विचित्र चहु दिसि परदा फटिक-पगार ॥
स्वार विसाल विराजहीं विद्युम-संभ सुजोर ।
चारु पाटि पटी पुरटकी झरकत मरकत भीर ॥
मरकत भवर डाँडी कनक मनि-जटित दुति जगमिंग रही।

पटुली मनहु विधि निपुनता निज्ञ प्रगट करि राखी मही॥ वहुरंग लसत वितान मुकुतादाम-सहिन मनोहग। नव-सुमन-माल-सुगंघ लोभे मंजु गुंजन मणुकग॥ ( उत्तर० १९ । १, ३) जनकपुरीकी शोभा भी आपने ऐसे ही वर्णित की है। मण्डप-रचनाकी शोभामें तो आपने अपने अनूठे रत्नविज्ञानका ज्ञान प्रदर्शित किया है—

हरित मनिन्ह के पत्र फल पद्मराग के फूल। रचना देखि विचित्र अति मनु विरंचि कर भूल॥ बेनु हरित मनिमय कीन्हे। कलित अहिबेलि बनाई । कनक बिच विच मुकता दाम सुहाए॥ मानिक कुलिस पिरोजा । मरकत चीरि कोरि पचि सरोजा ॥ रचे

---आदिका वर्णन तत्कालीन भारतीय वैभवका सूचक है, कोरा काव्य नहीं । वाल्मीकिका लङ्का-वर्णन भी ऐसा ही है ।---

संचमुच भारतकी अन्तिम अलैकिक विभूतिकी बात पढ़-सुनकर आश्चर्यचिकत हो जाना पड़ता है। अतः उस समय इस प्रकार दान देनेकी बात साधारण थी। उस समय देनेवाले बहुतरे थे, पर लेनेवाले बहुत कम थे। इस सम्बन्धमें 'मनुस्मृति' आदिके (१२।१) तथा इन्हीं वराहादि पुराणोंमें 'दानप्रहण' एवं 'आद्ध-भोजन' की निन्दाके प्रकरण इष्टव्य हैं, जिनमें कहा गया है कि काम चलनेसे अधिक धन लेनेपर ब्राह्मण नरकमें जाता है और ब्राह्मणव्यसे भी च्युत हो जाता है—

'प्रतिग्रहरुचिर्न स्यात्', 'प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसङ्गं तत्र वर्जयेत्।' प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजः प्रशास्यति।'

(मनु०४।१९६), आदि तथा धनरोमे प्रसक्तस्तु ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्। स्थित्यर्थादधिकं गृह्धन् ब्राह्मण्यादेव हीयते॥ (पद्मपुराण, स्वर्गसण्ड ५७।४२)। वृक्षारोक्णकी महिमा भी अनन्त है । एक ः कहा गया है—

> अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोध-मेकं दश पुष्पजातीः द्वे द्वे तथा दाडिममातुलुङ्गे पञ्चाम्ररोपी नरकं न याति (वराहपु०१७२।

अर्थात्—एक पीपल, एक नीम, एक बड़, दस या अन्य फ्लदार लतावृक्ष, दो अनार, दो नारंगीत² आम्रवृक्षोंको रोपनेवाला मनुष्य कभी नरकमें नहीं

इसमें धर्मकार्यकी प्रशंसामें कहा गया है— क्रियातः स्वर्गवासोऽस्ति नरकस्तद्विपर्यः पुण्यरूपं तु यत्कर्म दिशो भूमि च संस्पृद्धे यावत् स शब्दो भवति तावत् पुरुष उन् पुरुषश्चाविनाशी च कथ्यते शाश्वतोऽन्य (वराहपु० १७७। ९

अर्थात् —धर्मिक्रयासे स्वर्ग और पापसे मिलता है। पुरुषके पुण्य-कर्म पृथ्वीसे स्वर्गतक हो जाते हैं। जबतक पुरुषकी प्रशंसा है, तबत पुरुष है और उसकी निन्दा उसके नरकका रूप अध्याय १६-१७ तथा १८०-८१की श्राद्धतर्प अत्यन्त प्रशंसनीय है। इसमें विधिहीन श्राद्धता बिल त्रिजटा आदिको प्राप्त होनेकी बात निर्दिष्ट (१८०। ६५—८०) २०७वें अध्यायमें दैविक एवं आव्यात्मिक कर्मोंके श्रेष्ठ फल हैं। कहा गया है कि तपस्याद्वारा स्वर्ग, यश, आयु, ज्ञान, विज्ञान, रूप, सौमाग्य सब कुछ मिलता है। आ सौन्दर्य एवं दीक्षासे श्रेष्ठ कुलमें जन्म, गुरु-सेवासे विद्य श्राद्धसे संतितकी प्राप्ति होती है—(२०७। ३६— अर्हिसया परं रूपं दीक्ष्या व्या

# श्रीवराहावतार-संदेह-निराकरण

( लेखक—पण्डित श्रीदीनानाथजी शर्मा सारस्वत, शास्त्री, विद्यावागीश, विद्यावाचस्पति )

यह किलयुगका समय वड़ा अद्भुत है। इसमें लोग वेद-पुराणादिपर भी अनेक आशङ्काएँ करते हैं। कहा जाता है कि वराहभगवान्की मूर्तिको पेड़ा, बर्फी आदिका भोग लगाना उचित नहीं; क्योंकि उनका वह भोजन नहीं है। इसपर हम 'कल्याण'के पाठकोंके समक्ष इसका वास्तविक रहस्य बतानेका प्रयत्न कर रहे हैं। पाठक व्यान देंगे। अवतारोंके लिये यह एक पद्य प्रसिद्ध है—

वनजौ वनजौ खर्वो रामौ रामः रुपोऽरुपः। अवतारा दशैते स्युः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ॥\*

दो अवतार वनज—वन्य हैं। वन जलको भी कहते हैं, जंगलको भी। अतः जलीय अवतार तो मत्स्य और क्र्म हैं, अन्य वनज-अवतार वन्य होते हैं। उनमें एक वन्य-अवतार वराह, दूसरा नृसिंह है—ये चार अवतार हुए। खर्वः—वामनको कहते हैं। इसे लेकर पाँच अवतार हुए। फिर तीन हैं—राम—परशुराम, रामचन्द्र और बलराम—ये इस प्रकार कुल आठ हुए। 'क्रपः'—कृपाका-अवतार बुद्ध नौवाँ हुआ। अक्रपः—म्लेच्छोंके लिये कृपारहित दसवाँ अवतार किक्का है।

जिस वराहको लक्ष्य कर इस प्रकारकी वात कही जाती है, वह वन्य नहीं होता, किंतु प्राम्य होता है। वनोंमें तो कन्दमूल-फल ही होते हैं। इसिलये प्राचीनतम प्रन्थ 'निरुक्त'में उसको वर-आहार अर्थात् अच्छे भोजनवाला कहा गया है। पुराणोंमें इन्हें 'आदिवराह' कहा गया है। अर्थात् ये सृष्टिके आदिमें हुए थे। ये आदिवराह ही पृथ्वीके उद्धारकर्ता हैं। आदिवराह पृथ्वीको दंष्ट्रापर रखा था। वह सूँड-जैसी दंष्ट्रा वन्य-सूकरमें ही होती है, प्राम्यमें नहीं। इस आदिवराह अपनी उसी दंष्ट्रासे

हिरण्याक्ष-दैत्यको भी विदीर्ण कर दिया था। अन्य बात यह है कि प्रलयमें तो केवल जल-ही-जल रहता है। साथ है उस समय पृथिवी उसके ऊपर नहीं होती, विक वह उस प्रलय-जलके भीतर डूबी रहती है। जलको कम करने वाला होता है ताप, जो सूर्यसे उत्पन्न होता है, पर सूर्य भी उस समय नहीं रहते। तब यज्ञाग्निरूप 'यज्ञ-वराह' की आवश्यकता पड़ती है। वेदोंमें कहा गया है—

'वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय विजिहीते मृगायें (अथर्ववेदसं० १२ | १ | ४८ पृथिनीस्क ) यहाँ वराहद्वारा पृथिवीकी प्राप्ति कही गयी है | फि

उसे 'मृग' अर्थात् सूकर—जंगली पशु भी कहा गया है पहले वताया जा चुका है कि वन्य-सूकारके आदिवराह कहा जाता है । पुराणोंमें उसके ब्राह्मणके

दान देनेकी विधि भी निर्दिष्ट है— आदिवराहदानं ते कथयामि ग्रुधिष्ठिर। धरण्ये तत् पुरा प्रोक्तं वराहवपुपा मया॥ ( भविष्यपुराण अ०१९४)

अतः उस 'आदिवराह'का तात्पर्य—भगवान विण्णुके 'वराहावतार'से ही है।' यह अवतार सृष्टिके आदिमें—प्रलय-जलमें निमग्न पृथ्वीके उद्धारार्थ—पृथ्वीदेवीको जलके ऊपर कर देनेके लिये हुआ था। उस समय मानुषी सृष्टि हुई ही नहीं थी। तव यह मानुषी-मलभक्षणकी आशङ्काके लिये स्थान नहीं। यह वराह तो महाकवि कालिवासकी —'विस्वर्धं कियतां वराहपितिभिर्मुस्ताक्षितः पत्यंतं' (अभिज्ञानशाङ्क० २।६)—इस उक्तिके अनुसार मुस्ता 'नागरमोथा' आदिकी जहें खाता है।

भ गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने भी एक दोहेमें कहा है—
 हुइ वनचर दुइ वारिचर चारि विप्र दो राउ । तुलसी दस जस गाइके भवसागर ति जाउ ॥

इसिलये निरुक्तकार श्रीयास्कने भी 'वराह'—के निर्वचनमें उसे 'वराहारः' (५।१।४) कहकर उसका अच्छा आहार ही माना है। श्रीयास्कने—'चृहति मूलानि वरं वरं मूलं बृंहति' (५।१।४) कहकर वराहका आहार—अच्छी जड़ें खाना माना है\*।

यद्यपि यहाँ तो अवतार खानेके उद्देश्यसे हुआ नहीं था, वह तो पृथिवीके उद्घारके उद्देश्यसे ही हुआ था। दिव्य होनेसे उसे लौकिक भोजनकी आवश्यकता भी क्या थी ! इसी प्रकारकी दूसरी शङ्का है—पुराणमें वराहका ब्रह्माजीकी छींकसे आविर्भृत होनेकी, जिससे उनकी अयोनिज उत्पत्ति भी सिद्ध होती है । पर अयोनिज-शरीरकी सिद्धि तो श्रीकणादमुनिकृत 'वैशेषिक-दर्शन' (४।२।५-११) तथा 'प्रशस्तपाद-भाष्य' (द्रष्टव्य—पृथिवी आदि निरूपण)में भी देखी जा सकती है। इस अयोनिज-उत्पत्तिमें असम्भावना भी क्या है !— 'निरुक्त'में तो 'नासत्यों नासिकाप्रभवों धमृवतुः' (६।१३)—अश्विनीकुमारोंकी नाकसे रुपष्ट ही अयोनिज उत्पत्ति मानी गयी है।

हम पहले लिख चुके हैं—'वराहेण पृथिवी संविदा-ना स्कराय वि जिहीते मृगाय'(अथर्ववे॰ १२।१।४८)। इस मन्त्रमें वराहको स्पष्ट करनेवाला 'स्कर' शब्द भी साथ पड़ा है। और फिर स्करका विशेषण पशुवाचक 'मृग' शब्द भी साथ पड़ा है, अतः इसमें वेदमें 'वराहावतार'का सुस्पष्ट संकेत है।

'सृष्टिके आदिमें वेदमें पीछेके वराहावतारका संकेत कें.से आया', यहाँ यह शङ्का भी नहीं करनी चाहिये। वराहावतारने प्रलयके बाद सृष्टिसे पूर्व जलके भीतर पड़ी हुई पृथिवीको जलके ऊपर कर दिया था। अतः वेदमें पृथिवी जल-सूर्य आदि सृष्टिके पदार्थोका वर्णन आनेसे सृष्टिकी पूर्व-अवस्थामें आविर्भूत वराहावतारका संकेत क्यों न आये! वस्तुतः इस वेदमन्त्रमें वेद एवं पुराणका समन्वय होनेसे उक्त 'पृथिवीसूक्त'का पृथिवीके आदि उद्धारक 'वराहावतार'का ही है—यह स्पष्ट हो रहा है।

वेदमें लिखा है—'येत् (या इत्) आसीद् भृ पूर्वा यामद्धातय इद् विदुः। यो वै तां विद्धान्नामथ मन्येत पुराणवित्' (अथर्ववेद ११ । ८ । ७ ) अबसे पूर्व पृथिवी थी, जिसे पुराने विद्धान् भलीमाँति न रूपसे जानते हैं—उसका वर्णन करनेवाले विद्धान् वेदानुसार 'पुराणवित्' माना जाता है । अतः वेदके संकेतसे तथा पूर्वके लिखे 'वराहावतार' (अथर्व० १ १ । २८)के मन्त्रसे वेदों तथा पुराणोंमें पृथिवं पूर्वावस्था सूकरावतारसे उद्धृत होनेसे वेद-पुराण् एकवाक्यता भी सिद्ध हो गयी।

'प्रोत्रीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया ... जहास च वनगोचरोमृगः' (श्रीमद्भा० ३।१८।२)। इत्यादि पुराणादिके उद्धरणसे भी यह 'वन्य वराहावतार'का ही व सिद्ध होता है,प्राम्यका नहीं। वन्य सूकरकी ही बाहर बर्ढ़ दंष्ट्रा होती है,जिसपर वराहने पृथिवीको धारण रखा था,प्रा को वह नहीं होती। तभी तो 'दुर्गासप्तशती'में भी कहा है

तुण्डमहारविध्वस्ता दंष्ट्राम्रक्षतवक्षसः। वाराहमूर्त्यो न्यपतंत्रचक्रेण च विदारिताः॥

अतः प्रतिपक्षका कथन प्रास्य-सूकरमें ही सम्भव है, स्करमें नहीं। पर यह वराहावतार तो (जंगली) वन्यसूअर नहीं, किंतु 'दिच्य वराह' है। यहाँ तो वराहकी आकृति ही थी, वस्तुतः वे तो साक्षात् विण्युभगवान् थे। तब इ प्रतिपक्षके सभी आक्षेप धराशायी हो जाते हैं।

विष्णुका भोजन पेड़ा-वर्पी होता ही है। 'यज्ञवर होनेसे 'यज्ञो वे देवानां मन्त्रम्' (शतपथ २।४।२। यज्ञह्रवि—पायस भी भोजन हो सकता है। शेष 'वराह्रभगवान्'को प्रतिपक्षका भोग ळगाना कह इसपर यह स्मरण रखना चाहिये कि मनुष्यका

क 'निरक्तः' ( मोर सं० )के भाग १, प्रष्ट ८३ तथा भाग ३, प्रष्ठ ४८१-८६ तक ७ प्रुष्ठोंमें 'वराह' शब्द्यर ह

उत्तम भोजन होता है, भगवान्को भी वह वही अर्पण करता है। जैसे कि वाल्मीकि-रामायणमें कहा है—

इदं भुङ्क्ष्य महाराज श्रीतो यदशना वयम्। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः॥ (२।१०३ |३०)

यह साक्षात् मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामका कथन है—'पुरुप जिस उत्तम अन्नका प्रयोग करता है, देवताओंके लिये भी वह वही समर्पण करता है।' तब प्रतिपक्षकी अपवित्र राङ्का निरस्त हो गयी।

'यजुर्वेद-काठक' संहितामें भी देखिये—

'आद्यो वा इदमासम् सिललमेव । स प्रजागितर्वराहो भूत्वा उपन्यमज्जत् । तस्य यावन्मुखमातीत्, तावतीं पृथिनीमुद्दरत् । सा इयम् (पृथिवी)
अभवत् । यद् वराहिवहतं भवित, वराहोऽस्यामन्नं
गइयति । तस्मै इयं विजिहीते, तदेव अञ्चमभवत्।
यत् वद् अति, तद् अदितिः । यद् प्रथते, तत्
पृथिवी । यद् अभवत्, तद् भूमिः ।

(21718)

यही बात अन्य मन्त्रभागोंद्वारा भी सूचित होती है।

प्रलयके समय अग्नितत्त्वके नष्ट हो जानेरे सम्पूर्ण पृथिवी जलमग्न हो गयी थी। जल भी वर्फ-रूपमें था, उसके उद्धारार्थ यज्ञाग्निरूप वराहने अवतार धारण किया (वराहपुराण ६ । १५-२७)। उस दिव्याग्निरूप वराहने जलका शोषण कर पृथिवीको प्रलयके जलसे बाहर निकाला (ब्रह्मपुराण ३६।१९-२१)। प्रजापतिने वराहरूप धारणकर अपनी दिव्याग्निमें अपार जलराशिद्धारा दिव्ययज्ञ सम्पादित किया। उसने इस प्रकार पृथिवीपरसे लुप्त अग्नितत्त्वको पुनः प्रतिभासित किया। इसीको स्मृतिके लिये मन्दिरोमें उस वराहमूर्तिकी स्थापना होती है।

उसी वराहर्स्तिका दान पूर्वके पुराणपद्यमें बतलाया गया है । वेदोंमें भी आया है—

शतं महिषान् क्षीरपाकमोदनं वराहिमन्द्र एमुपम्— ( ऋग्वे॰ ८ । ७७ ।१०) 'वराहो वेद वीरुधं ( ऋग्वेद )। यहाँ सूअरका एक जड़ी-बूटीको जानना कहा है— जिससे वैद्यलोग लाम उठा सकते हैं । विशेष जानकारीके लिये 'सनातनधर्मालोक' भाग ९ देखना चाहिये ।

# वेदोंमें भगवान् श्रीवराह

( लेखक -- डॉ॰ श्रीशिवशंकरजी अवस्थी, एम्॰ ए०, पी-एच्॰ डी॰ )

ऑकाराकारदंष्ट्राय कीडते श्रुतिपत्वले। स्थिरां धारयते शक्ति नमः प्रथमपोत्रिणे'॥ पातु वो मेदिनीदोला बालेन्दुद्युतितस्करी। दंष्ट्रा महावराहस्य पातालगृहदीपिकी॥

जयित धरण्युद्धरणे धन-घोणाघातघूर्णितमहीधः। देवो वराहमूर्तिस्त्रैलोक्य-महागृहस्तम्भैः॥

पृथ्वीके लिये झूला-सी वनी हुई, वालचन्द्रमाकी द्युतिको हरण करनेवाली, पातालरूपी धरकी दीपिका, भगवान महावराहकी दंष्ट्रा (दाढ़) आपलोगोंकी रक्षा करे।

१. ( शक-संवत् १३०५का ताम्रलेख-एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ३ ) ऑकाररूपी दंष्ट्रासे सम्पन्न, वेदातमक तलेयामें क्रीड़ा करनेवाले, स्थिर भूतधात्री शक्तिको धारण किये हुए आदिवराहको नमस्कार है।

२. ( सुभाषिताविल ३०, 'मातङ्ग-दिवाकर')---

३. घरणीके उद्धारके समय कठोर नथुनेके आवातसे पर्वतोंको चकवत् नचानेवाले वैलोक्यरूपी महाग्रहके सामगणा देवाधिदेव भगवान् वराहकी जय हो ।

ऋग्वेद, प्रथम मण्डलके ११४वें स्काके पाँचवें मन्त्रमें रुद्रवाचक 'वराह' शब्द मिलता है। मन्त्र इस प्रकार है—

दिवो वराहमरूषं कपर्दिनं त्वेपं रूपं नमसा नि ह्यामहे। हस्ते विश्वद् भेषजा वार्याणि शर्म वर्म चर्म चर्च रसस्यं यंसत्॥ (श्वक् १।११४।५)

मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है—

वराह—'(वराहार) श्रेष्ठ आहारसे सम्पन्न अथवा वराहके सदश दढ़ अङ्गोंवाले, सूर्यके सदश प्रकाशमान, जटाओंसे युक्त तेजस्वी रूपवाले रुद्रको हवि देकर अथवा नमनद्वारा हम युलोक्से यहाँ आनेके लिये उनका आह्वान करते हैं । वे अपने हाथमें वरणीय ओषियोंको लिये हुए हमारे लिये आरोग्य-रूप, सुख, रक्षा, कवच और आवास प्रदान करें ।'

'वराह' शब्द ऋग्वेदमें 'मेघ', अङ्गिरस (अग्निपुत्र ) और तन्नामक असुरके अर्थमें भी पाया जाता है । वराहो मेघो भवति वराहारः। वरमाहारमाहार्थीरिति च ब्राह्मणम्'॥ (निरुक्त, नैगमकाण्ड ५।१।४)

यहाँ 'निरुक्त'के नैगमकाण्डमें वर अर्थात् जलका आहरण करनेवाले—मेघको ही 'चराह' कहा गया है। (दुर्गाचार्य)।

विष्यद्वरादं तिरो अद्गिमस्ता। (सृ०६१।७)

'वज़के क्षेपण करनेवाले इन्द्रने मेघपर प्रहार किया' 'ज़ान्वेद' १०१६७में अङ्गिराके पुत्र भी 'वराह' कहे गये हैं— 'अङ्गिरसोऽपि वराहा उच्यन्ते।'

(निरुक्त, नैगमकाण्ड ५।१।४)

१. होकप्रसिद बराह ( स्कर )को इसीहिये 'बराह' कहते हैं; कि वह बर—श्रेष्ठ मुस्तादि 'नागर-मोथा' आदि तृणविशेष के मूल—जड़का आहार करता है, अथवा कसेल आदि मूलोंको खोदकर निकालता है—

'वरं शेष्ठं मूलाख्यं मुखादरीनामाहारमाहरत्येत्र । वरं वरं मूलं त्रृहति—उद्यच्छति ( धातुपाठ २८ । ५७ ) इति वराहः । ( भिवक्तः ५ । ४ की व्याख्यामें आचार्य दुर्ग )

पृथिको खोदकर मुस्ता ( नागरमोथा ) नामक जड़ खानेका वराहका खभाव होता है। यथा---धीयक्षं क्रियतां बराइनतिभि (पतिभिः ) मुस्ताक्षतिः पत्वते ।

-- हालिदासके 'अभिज्ञान-शाकुन्तल', अङ्क २, रलोक ६में निर्दिष्ट है।

ब्रह्मणस्पतिर्वृषभिर्वराहैः।

( ऋग्वेद १० | ६७ । ७ )

'वर्षा करनेवाले अङ्गिरसोंके साथ बृहस्पतिने मेवका विदारण किया। 'असुर' अर्थमें यह निम्नाङ्गित मन्त्रमें प्रयुक्त हुआ है—

'वराहमिन्द्र एमुषम्।' (ऋग्वेद ८।७७।१०)

'समस्त असुरोंके मध्यमें 'एमुष'—'मोहस्थानीय' वराहा-कार असुरको इन्द्रने नष्ट किया । सर्वप्रथम वराहावतारसे सम्बद्ध विवरण 'शतपथ-ब्राह्मण' १४ । १ । २ । ११ में उपलब्ध होता है—

'इयती ह वा इयमग्रे पृथिव्यास प्रादेशमात्री; तामेमूष इति वरीह उज्जघान ।'

सायणाचार्य इसका अर्थ करते हुए जो लिखते हैं, उसका भाव यह है—

'सृष्टिसे पहले सम्पूर्ण पृथ्वी जलके बीच निमन्न थी। प्रजापतिने वराह बनकर उसका दाँतोंसे उद्धार किया। उस स्थितिमें यह दश्यमान समस्त पृथ्वी वराह-के दाँतके अग्रभागमें समाविष्ट प्रादेशमात्र (वितस्तिमात्र) परिमित थी। 'ओ, पृथिवी! तुम चौरादिके समान क्यों छिप रही हो'—ऐसा कहते हुए इसके पतिरूप महीवराहने उसे जलके वीचसे ऊपर उठाया।"

'तैत्तिरीयसंहिता', काण्ड ७, प्रपाठक १, अनुवाक ५में वराह भगवान्के सम्बन्धमें कहा गया है—

'आपो वा इदमये सिळ्ळमासीत् । तस्मिन् प्रजापतिर्वायुर्भृत्वाऽचरत्ः स इमामपश्यत् । तां वराहो भृत्वाऽहरत् । तां विश्वकर्मा भृत्वा व्यमार्ट । साऽप्रथत सा पृथिव्यमवत् । तत् पृथिव्यै पृथिवीत्वम् ।

सृष्टिसे पूर्व यह सब जलरूप था । प्रजापति ब्रह्मा त्रायुरूप धारण करके उसमें विचरण कर रहे थे । उन्होंने उसमें पृथ्वीको देखा । वे वराह बनकर उसे ऊपर ले आये । तदनन्तर विश्वकर्मा या देवशिल्पी होकर उन्होंने उसे खच्छ किया। अब वह विस्तृत होकर पृथिवी बन गयी । प्रथन ( विस्तार ) ही पृथिवीका पृथिवीत्व है ।

इसी प्रकार तैतिरीयबाह्मण (१।१।३)-में वराहभगवान्के अवतरणकी निम्नाङ्कित कथा प्राप्त होती है। सृष्टिके पहले चारों ओर केवल जल था। फिर प्रजापतिने सृष्टि करनेका विचार किया । उसी समय उन्होंने लम्बे नालपर विद्यमान एक पुष्करपर्णको देखा । उसे देखकर प्रजापतिने सोचा कि इस पुष्करपर्णका कोई आधार होना चाहिये। उसकी खोजके लिये उन्होंने वराहका रूप धारणकर कमलनालके निकट ही जलमें डुबकी लगायी । नीचे जानेपर उन्हें पृथ्वी मिली। उसकी गीली मिट्टीको अपने दाँतसे उद्भुत करके ने ऊपर आये और उसे पुष्करपर्णपर फैला दिया। फैलानेके कारण ही वह पृथ्वी कहलायी। पश्चात् प्रजापितने कहा कि यह चराचर प्राणियोंका आधार हो जाय। ऐसा कहनेके कारण वह 'भवनाद-भूमिः' कहलायी।

वाल्मीकीय रामायण (अयोध्याकाण्ड)में महर्षि वसिष्ठने रामचन्द्रजीसे कहा है कि ब्रह्माजीने वराहका रूप धारण करके पृथ्वीका उद्घार किया था---

सर्वे सिललमेवासीत् पृथिवी तत्र निर्मिता । ततः समभवद् ब्रह्मा स्वयम्भूदैंवतैः सह ॥ स वराहस्ततो भृत्वा प्रोज्जहार वसंधराम्। असुजच जगत्सर्वे सह पुत्रैः कृतात्मिः॥ ( श्रीवाल्मी ० रामा० २ । ११० । ३-४ )

विष्णुपुराण, अंश १, अध्याय ४ में कहा गया है ब्रह्माने वेद-यज्ञमय वाराहरूप कि नारायणरूपी धारण करके प्रथ्वीका उद्धार किया था।

उत्तिष्ठतस्तस्य जलाईकुक्षे-र्महावराहस्य महीं विगृह्य। विधुन्वतो वेदमयं शरीरं रोमान्तरस्था मुनयः स्तुवन्ति ॥

जलसे भीगी हुई कुक्षिवाले वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीरको कँपाते हुए महीको लेका बाहर निकले, उस समय उनकी रीमावलीमें स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे।

महाभारत ( वनपर्व ), वायुपुराण ( अध्याय ६ ), मतस्यपुराण ( अध्याय २४८ ), श्रीमद्भागवत (प्रयम स्कन्ध ), लिङ्गपुराण ( पूर्वखण्ड ), अग्निपुराण ( अ० ४ ), गरुडपुराण ( पूर्वखण्ड, अ० १४२ ), पद्मपुराण ( उत्तरखण्ड, अ० २६४ ) और वराहपुराणमें वराहका विशेषण 'यज्ञ' उपलब्ध होता है—'भूत्वा यज्ञ-वराहो वै अपः स प्राविशत् प्रभुः।'

वैदिक साहित्यमें (१) एमूर्यं या एम्पवराह। पौराणिक साहित्यमें (२) यज्ञवराह, आगम-साहित्यमें भादिवेराह, नृवैराह, भूवैराह, प्रलेपवराह और वैज्ञवराह-की मूर्तियोंकी चर्चा मिलती है।

- १. आ+इम्+उप (वस निवासे) इसका पृथ्वीको चारों ओरसे घेरनेवाला—ऐसा कुछ लोग अर्थ करते हैं।
- २. आदिवराहं चतुर्भुजं शङ्कचक्रघरं शस्यश्यामनिभम् । (वैलानसागम, पटल ५६)
- नृवराहं प्रवस्थामि श्रुकरास्थेन शोभितम् । (शिल्परतः, पटल २५)
- ४. नारङ्गो वाथ कर्तव्यो भूवराहो गदादिभृत्। (अग्निपुराण, अ०५०, श्रीवेंकटेश्चर-संस्करण)
- ५. वस्ये प्रलयवराहं वामपादं समाकुञ्चय दक्षिणं प्रसार्थं सिंहासने समासीनम् ।(१भारतीय-अनुशीलनः नामकं ग्रन्थमे उद्भून)
- ६. अथ यज्ञवराहं स्वेतामं चतुर्भुजं शङ्कचकगदाघरम् ।

श्वेतवराह, कृष्णवराह और कपिलवराह—ये नाम उनके वर्णको लेकर प्रयुक्त हुए हैं। यह कल्प 'श्वेतवराह'के नामसे प्रसिद्ध है।

रसातलादादिभवेन पुंसा
भुवः प्रयुक्तोद्वहनिकयायाः'।
— रवुवंश, सर्गं १३, श्लोक ८

कालिदासके इस श्लोककी व्याख्यामें 'मिल्लिनाथ'ने तैतिरीयारण्यक १०।१।३०से एक पद्य उद्भृत किया है, जिसमें कृष्णवराहका उल्लेख है। यथा—तदुक्तम्—उद्भृतासि वराहेण कृष्णेन शतयाहुना। 'वराह-पुराण'के मथुरामाहात्म्यमें भी 'किपिलवराह'की विस्तृत महिमा वर्णित है।

मार्कण्डेयपुराणके 'देवीमाहात्म्य'में भी एक क्लोक प्राप्त होता है—

यक्षवाराहमतुलं रूपं या विभ्रतो हरेः। शक्तिःसाप्याययौतत्रवाराहीं विभ्रतीं तनुम्।१८।

यज्ञके अङ्गोंसे कल्पित वराहाकार रूप धारण करनेवाले श्रीहरिनारायणकी शक्ति भी वाराहीतनुको धारण किये हुए उपस्थित हुई । प्रायः सर्वत्र वराहको 'यज्ञ-वराह' अथवा वेदमय वराह कहा गया है । इस रूपमें वराहत्व और यज्ञत्व दोनों होना चाहिये । 'शतपथन्नाह्मण' (५ । ४ । ३ । १९)में भी कहा गया है ।

'अग्नौ ह वै देवा घृतकुम्मं प्रवेशयांचकुः। ततो वराहः सम्यभूवः तसाद्वराहो मेदुरो घृताद्वि सम्भूतः तसाद्वराहे गावः संजानते स्वमेवैतत्समिम संजानते।'

प्राचीन कालमें देवताओंने घृतकुम्भको अग्निमें डाला था। उससे वराह उत्पन्न हुआ। घृतसे उत्पन्न होनेके कारण यह अधिक मेदासे युक्त होता है; इसमें किरणें विद्यमान रहती हैं । अथवा स्वकीय रसभूत घृतसे उत्पन्न होनेके कारण इसकी तुलना गायोंसे की जा सकती है । अथवीवेद (१२ । १ । ४८) में स्पष्ट किया गया है कि पृथिवी वराहसे स्नेह करती है । अतः शूकररूप पशुके समक्ष वह अपनेको पूर्णरूपसे प्रकट कर देती है—'वराहेण पृथिवी संविदाना स्कराय वि जिहीते मृगाय।' इसके अतिरिक्त पशुओंका कोध ही वराहरूपमें प्रकट है, ऐसा भी कहा गया है—

पशूनां एव मन्युर्यद्वराहः। (तैत्तिरीय-त्राह्मण १।७।९।४)

यज्ञके सम्बन्धमें कहा गया है कि— पुरुषसम्मितो चै यज्ञः। यज्ञो वै विष्णुः॥

व्यष्टिपुरुषकी रचनामें जितनी सामग्री अपेक्षित है, उतनी ही बाह्य यज्ञमें भी देखी जाती है; इसीलिये यज्ञको पुरुषसम्मित कहा जाता है। लोक या समष्टि-पुरुष ब्रह्मा भी नारायणात्मक यज्ञ हैं। वे ही सम्पूर्ण सृष्टिमें व्याप्त होनेके कारण विष्णु (चेवेष्टि इति ) हैं। देवपूजा, सङ्गतिकरण और दान ही यज्ञत्व है। वराहत्व और यज्ञत्वको स्वीकार करनेके कारण पृथिवीके उद्धारक आदिवराहको 'यज्ञ पुमान्' या पुरुष कहा जाता है—

पादेषु वेदास्तव यूपदंष्ट्र दन्तेषु यज्ञाश्चितयश्च वक्त्रे। हुताशजिह्नोऽसि तनूरुहाणि दर्भाः प्रभो यज्ञपुमांस्त्वमेव॥ (विष्णुपुराण१।४।३२)

यूप ( यज्ञस्तम्म ) रूपी दाइोंबाले हे प्रभो ! आपके चरणोंमें चारों वेद हैं, दाँतोंमें यज्ञ हैं, मुखमें चितियाँ हैं, यज्ञाग्नि आपकी जिह्ना है और आपकी रोमराजि कुरा हैं; इस प्रकार आप ही यज्ञपुरुप हैं।

१. विष्ठ समय आदिवराह भगवान् रसातल्से पृथ्वीका उद्धार कर रहे थे, उस समय प्रलय-दशामें वहा हुआ समुद्र-का निर्मल वल जनभरके लिये उन्हें पृथ्वीके घूँवट-सा साम पढ़ा ।

# वराइपुराणमें मक्तियोग

( लेखक---श्रीरतनलालजी गुप्त)

महर्षि कृष्णद्वैपायन न्यासकी ऋषिचेतनाके समक्ष पुराण-चाडमय प्रतिभासित होकर लोकसमाजमें शारित हुआ, उसमें वराष्ट्रपुराणका स्थान अन्यतम । भगवान् आदिवराह और उनकी परम प्रियतमा ावती भूदेवीके संवादरूप इस महापुराणमें स्वयं गवान्के श्रीमुखसे अपने ऐक्वर्य एवं माधुर्यका प्रकाश भा है, उनके अवतारोंका तथा उनके अंशरूप गताओंकी ललित कथाओंके साथ इसमें क्रियायोगका ाविशद वर्णन हुआ है । यद्यपि पुराणोंकी परम्पराके नुसार सृष्टिरचना, सृष्टिविस्तार, सृष्टिकी आदि वंश-म्परा, मन्वन्तर एवं राजवंशोंका वर्णन भी इसमें स्तारपूर्वक किया गया है, किंतु रोचक कथाओंसे एवं सुबोध शैली ठंकृत इस पुराणकी सरस न्य पुराणोंकी अपेक्षा इसको एक पृथक् वैशिष्ट्य एवं चेत्र्य प्रदान करती है। नारदपुराणके अनुसार यह शनतः विष्णुके माहात्म्य-वर्णनसे सम्बन्धित है---

भ्राणु पुत्र प्रवक्ष्यामि वराहं वै पुराणकम्। भागद्वययुतं शभ्वद् विष्णुमाहात्म्यस्चकम्॥ मानवस्य तु करुपस्य प्रसङ्गं मन्छतं पुरा। निवबन्ध पुराणेऽसिम्धतुर्विशसहस्रके॥ (४।१९)

यत्स ! अव मैं वराहपुराणके विषयमें बतलाता हूँ । ह सनातन प्रन्थ भगवान् विष्णुके माहात्म्यका वर्णन ग्रनेवाला है । मानवकल्पका जो प्रसङ्ग पूर्वकालमें मेरे ग्रा उपदिष्ठ हुआ था, वही प्रसङ्ग व्यासदेवने इस ग्राणमें चौबीस हजार कोकोंमें प्रथित किया है । परंतु स चौबीस हजार कोकोंमें प्रथित किया है । परंतु स चौबीस हजार कोकबाले वराहपुराणके उपलब्ध न ग्रेनेसे वर्तमान संस्करणको मनीपीजन इसका पूर्वभाग गत्र मानते हैं; किंतु प्रस्तुत निवन्धके लघु कलेवरमें स विषयकी आलोचना युक्तिसङ्गत नहीं होगी। अस्तु! इस पुराणकी समन्वयात्मक शैलीके कारण स्वत्य पुराण केदारखण्डके प्रथम अध्यायमें इसको शैव पुराण मानकर वर्णित किया गया है, किंतु सूक्षतासे विचा करनेपर यह वैष्णव पुराणोंकी ही श्रेणीमें मानने योग प्रतीत होता है । क्योंकि इसमें वराहदेवने सगं देवताओंमें भगवान् नारायणकी सर्वोत्कृष्ट सत्ताव स्पष्टरूपसे उद्घोषित किया है—

नारायणात्परो देवो न भूतो न भविष्यति। एतद्रहस्यं वेदानां पुराणानां च सत्तम॥ (व० पु० ५२

'नरश्रेष्ठ! भगवान् नारायणसे उत्तम कोई देवता हुआ है, न होगा। वेदों एवं पुराणोंका सारभूत रहर यही है।' भगवान् नारायणके निर्गुण-निराकार रूपकें सर्वव्यापकता एवं वैष्णव अवतारोंके रूपमें उनर्क सर्गुण-साकार अभिव्यक्तिका इसमें चित्रण हुआ है—

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः। रामो रामश्च कृष्णश्च वुद्धः किक्करच ते दश ॥ इत्येताः कथितास्तस्य मूर्तयो भूतधारिणि। दर्शनं प्राप्तुमिच्छूनां सोपानानि च शोभने॥ यत्तस्य परमं रूपं तन्न पर्यन्ति देवताः। अस्मरादिस्वरूपेण पूरयन्ति ततो धृतिम्॥ (व० ५० ४। १-४

भूतधात्रि ! मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन श्रीराम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और किन्क--भगगा नारायणकी ये दस मूर्तियाँ कही गयी हैं। श्लोमने जो छोग इनका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिये ये सोपानरूप हैं; क्योंकि जो उनक निर्गुण-निराकार परमोत्तम रूप है, उसे देवता भी नर्र देख सकते। इसीलिये मेरे एवं अन्य अवतारोंके स्वरूप का दर्शन करके ही वे अपनी उत्कण्ठाको हान् करते हैं। इसके अतिरिक्त मुनियर गौरमुख्या प्रसन्त होकर भगवान् विष्णु अपने जिस रूपका उनको दर्शन कराते हैं, वह महाभारत-युद्धमें अर्जुनके समक्ष प्रदर्शित विश्वरूपसे सर्वथा अभिन्न है, यहाँतक कि उस रूपके वर्णनमें प्रयुक्त शब्दावली भी श्रीमद्भगवद्गीताकी भाषासे एकाकार हो उठी है—

तदा शङ्क्षगदापाणिः पीतवासा जनार्दनः।
गरुडस्थोऽपि तेजस्वी द्वादशादित्यसुप्रभः॥
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्यगपदुत्थिता।
यदिभाःसहशीसास्याद्भासस्तस्य महात्मनः॥
तत्रैकस्थं जगत्कृत्सनं प्रविभक्तमनेकथा।
ददर्शस मुनिर्देवि विसमयोत्फुल्ललोचनः॥
(वराहपु०१९।२४-२६)

'पृथ्वीदेवि! उस समय भगवान् नारायण शङ्ख-गदा आदि आयुवोंसे सुशोभित हो रहे थे, उनके श्रीअङ्गोमें पीताम्बर फहरा रहा था, वे गरुड़की पीठपर विराजमान थे। वे महातेजस्वी वारह सूर्योंसे भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे। और तो क्या, यदि आकाशमें हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जायँ तो भी शायद उनका सम्मिलित प्रकाश उन परमात्माकी प्रभाके समान हो जाय! मुनिवर गौरमुखने उन परमेश्वरके उस विराट् विग्रहमें सम्पूर्ण जगत्को अनेक रूपोंमें विभक्त होते हुए भी एक स्थानपर स्थित देखा। इससे उनके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे।'

इस प्रकार विष्णुपरक होते हुए भी यह पुराण विष्णु और शिवमें, लक्ष्मी और गौरीमें अभेददर्शनका उपदेश करता है। स्थान-स्थानपर ऐसे प्रकरण आये हैं. जिनमें विष्णु-शिवको अभिन्न सिद्ध किया गया है।

या श्रीःसा गिरिजा शोका यो हरिःस त्रिलोचनः। एवं सर्वेषु शास्त्रेषु पुराणेषु च गद्यते॥ (व० पु० ५७ । ३-४)

अहं यत्र शिवस्तत्र शिवो यत्र वसुंधरे। तत्राहमपिनिष्टामि आवयोर्नान्तरं कवित्॥ 'जो लक्ष्मी हैं, वही हैमवती उमा हैं, जो विष्णु हैं, वे ही ज्यम्बक महेश्वर हैं, ऐसा सभी शास्त्रों और पुराणोंमें कहा गया है। पृथ्वि! जहाँ मैं हूँ, वहीं शिव हैं और जहाँ शिव हैं, वहाँ मैं भी विराजमान हूँ, हम दोनोंमें किंचिन्मात्र भी भेद नहीं है।' अस्तु!

वराहपुराणमें भगवद्गक्तिके सभी अङ्ग-उपाङ्गींका विस्तृत वर्णन हुआ है। निम्नाङ्गित उदाहरणोंसे इसकी स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया जायगा।

### श्रवणारिमका भक्ति

गायन् मम यशो नित्यं भक्त्या परमया युतः। मत्त्रसादात् स शुद्धात्मा मम लोकाय गच्छति॥ (व० पु० १३९ । २८)

गीयमानस्य गीतस्य यावद्श्वरपङ्क्तयः । तावद् वर्षसहस्राणि इन्द्रलोके महीयते ॥ (व० पु० १३९ । २४)

'उत्तम भक्तिसे युक्त होकर नित्य-निरन्तर मेरे यशका गान करता हुआ मेरा भक्त शुद्ध अन्तः करणवाला होकर मेरे कृपाप्रसादसे मेरे लोकको प्राप्त होता है। उसके द्वारा गाये हुए गीतके जितने अक्षर-समूह होते हैं, उतने ही हजार वर्षोतक वह इन्दलोकमें सम्मानित होता है।

पतत्ते कथितं देवि गायनस्य फलं महत्।
यस्य गीतस्य शब्देन तरेत् संसारसागरम्॥
वादित्रस्य प्रवक्ष्यामि तच्छृणुष्य वसुंधरे।
प्राप्तवान् मानवो येन देवेभ्यः समतां स्वयम्।
नववर्षसहस्राणि नववर्षशतानि च॥
कुवेरभवनं गत्वा मोदते वै यहच्छ्या।
कुवेरभवनं गत्वा मोदते वै यहच्छ्या।
कुवेरभवनाद् भ्रष्टः स्वच्छन्दगमनालयः॥
सम्पादितालसम्पातैर्मम लोकं स गच्छिति।
नृत्यमानस्य वक्ष्यामि तच्छृणुष्य व दुंधरे।
मानवो येन गच्छेतु छित्त्वा संसारवन्धनम्॥
त्रिंशद्वर्षसहस्राणि त्रिंशद्वर्षशतानि च।
पुष्करद्वीपमासाद्य स्वच्छन्दगमनालयः।
पुष्करद्वीपमासाद्य स्वच्छन्दगमनालयः।
फलं प्राप्नोति सुश्रोणि मम कर्मपरायणः॥

रूपवान् गुणवाञ्छूरः शीलवान् सत्पथे स्थितः। मञ्जक्तरचैव जायेत संसारपरिमोचितः॥ (व० पु० १३९ । १०५–११२ )

'पृथ्वीदेवि ! मैंने तुमको मेरे यशोगानसे होनेवाले महान् पुण्यके विषयमें बतला दिया, जिसके उच्चारणमात्रसे मनुष्य संसार-सागरको तर जाता है । गानकी अब मैं वाद्ययक्त महिमा वतलाता हूँ, इससे मनुष्य देवताओंके समान हो जाता है । कुबेरके भवनमें जाकर वह नौ हजार नौ तौ वर्षतक इच्छानुसार आनन्दका उपभोग करता है। ादनन्तर क्रवेरभवनके भोग शेष हो जानेपर उसको सभी गेकोंमें स्वन्छन्द गमनकी शक्ति प्राप्त हो जाती है और ारी प्रतिमाके सम्मुख झाँप-ताल आदि वाद्योंके वादनके लखरूप वह मेरे लोकको प्राप्त होता है । वसुंधरे ! मेरी तिमाके सम्मुख नृत्य करनेवालेके पुण्यके विषयमें बतलाता , तुम ध्यान देकर सुनो । इसके प्रभावसे मनुष्य संसार-न्धनसे मुक्त होकर उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है। श्रोणि ! मेरी प्रसन्नताके लिये इस नृत्यकर्ममें परायण क तैंतीस इजार वर्षोतक पुष्करद्वीपमें विहार करके भी लोकोंमें खच्छन्द गतिसे युक्त होकर उत्तम हकी प्राप्ति करता है । मेरा भक्त रूप, गुण, शौर्य र शीलसे सम्पन्न होकर जन्म ग्रहण करता है और न जन्ममें भी वह सत्पुरुषोंके मार्गपर चलकर संसारसे ह हो जाता है।

यं पेयं श्रवणपुरके रामनामाभिधानं येयं ध्येयं मनसि सततं तारकब्रह्मरूपम्। राष्पञ् जल्पन् प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले राध्यां वीथ्यामरुति जिटलो कोऽपिकाशीनिवासी॥

"कर्णकुहरोंमें रामनामरूप अमृतका पान करना हेये। मनमें निरन्तर तारक ब्रह्मरूप रामनामका घ्यान ना चाहिये।" मृत्युकालमें सभी प्राणियोंके कर्णमूलमें बोलता हुआ कोई जटाज्द्रघारी काशीवासी (शिव) -गलीमें घूमता रहता है।"

## संकीर्तनाटिमका भक्ति

भगवन्नाम-संकीर्तनसे पाप-क्षयकी उद्घोषणा कर्र हुए भगवान् वराह कहते हैं—

अभक्ष्यभक्षणात् पापमगभ्यागमनाच्च यत्। नद्यते नात्र संदेहो गोविन्दस्य च कीर्तनात्॥ स्वर्णस्तेयं सुरापानं गुरुदाराभिमर्शनम्। गोविन्दकीर्तनात् सद्यः पापो याति महामुने॥ तावित्तप्रति देहेऽस्मिन् किलकलम्पसम्भवः। गोविन्दकीर्तनं यावत् कुरुते मानवो नहि॥

'महामुने ! अमक्ष्य-मक्षण और अगम्यागमनसे जो पाप होता है, वह 'गोविन्द' नामके संकीर्तनसे नए हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है । सोनेकी चोरी, सुरापान, गुरुतल्पगमन आदि पातक 'गोविन्द'-नामके कीर्तनसे तत्काल क्षीण हो जाते हैं । इस शरीरमें कलियुगजनित पापपुक्ष तमीतक टिकता है, जवतक मानव 'गोविन्द' नामका कीर्तन नहीं करता।'

किंतु स्मृत्युक्त प्रायश्चित्तोंके समान नाम-संकीर्तन पापक्षयमात्र ही नहीं करता, अपित तत्काल मुक्ति प्रदान करके अपनी विशिष्टता प्रमाणित करता है।

सक्कदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्। बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति॥

जिसने 'हरि'—इन दो अक्षरोंका एक वार भी उचारण कर लिया, उसने तो मानो मोक्षधाममें जानेके लिये सीढ़ी ही बाँध ली।

### सारणात्मिका भक्ति

दद्याज्जलाञ्जलि महां तेन मे प्रीतिहत्तमा।
तस्य कि सुमनोभिष्ट जाप्येन नियमेन किम्॥
महां चिन्तयतो नित्यं निभृतेनान्तरात्मना।
तस्य कामान् प्रयच्छामि दिव्यान् भोगान्मनोरमान्॥
(व० पु० १८३। १२-१३)

'जो भक्त अनन्यचित्त होका अपने सम्पूर्ण अन्तः-करणसे सदा-सर्वदा मेरा चिन्तन करता रहता है, यह मुझे जलाञ्चलि भी प्रदान करे, तो मुझे यहा संनोप होता है । मेरे ऐसे भक्तको पुष्पोंसे, जपसे या व्रत-नियमोंके पालनसे क्या लेना-देना है ? उस भक्तको तो प्रसन्न होकर मैं स्वयं ही मनोरम दिव्य भोग और यथाभिलियन द्रव्य-सामग्री प्रदान करता हूँ।

जाग्रतः खपतो वापि श्रण्वतः पद्यतोऽपि वा । यो मां चित्ते चिन्तयित मिच्चिन्तस्य चिकं भयम् ॥ रात्रिं दिवं सुहूर्तं वा क्षणं वा यदि वा कला । निमेपं वा त्रुटिं वापि देवि चित्तं समं कुरु ॥ मिच्चतः सततं यो मां भजेत नियतव्रतः । मत्पाद्वं प्राप्य परमं मद्भावायोपपद्यते ॥ (व० पु० अ० १४२)

देवि! सोते-जागते, देखते-सुनते—सभी समय जो वित्तमें मेरा चिन्तन करता है, उस मेरे चिन्तनमें लगे हुए भक्तको क्या भय है! रात-दिन, घड़ी, क्षण, कला, निमेष या क्षणभर चित्तको साम्यभावमें स्थित करके मुझमें लगाओ। जो दढ़त्रती भक्त निरन्तर चित्तको मुझमें लगाकर मेरा भजन करता है, वह मेरे समीप चेकुण्ठलोकमें पहुँचकर मुझमें ही लीन हो जाता है।

## पादसेवनात्मिका भक्ति

पादसेवनका अर्थ है भगवत्परिचर्या, श्रीभगवान्को चैंबर हुलाना, उनके निमित्त पर्व-महोत्सव इत्यादि मनाना आदि इसके अनेक रूप हैं। बराहपुराणमें इस पर्व-महोत्सवादिरूप पादसेवन भक्तिका अत्यन्त विस्तारसे उल्लेख है। 'बुमुदद्वादशी'के प्रसङ्गमें श्रीभगवान्के प्रत्रोधनोत्सवका यह गन्त्र देखिये—

हहाणा रहेण च स्त्यमानो
भवानुपिवन्दितो चन्द्रनीय
प्राप्ता हाद्द्रीयं न प्रतुष्यस्य
जाप्रस्य मेघा गताः
पूर्णकान्द्रः शारदानि पुण्याणि
लेक्द्रनाथ तुभ्यमहं द्द्रामि।
सर्वजोक्तन्द्रनीय जगन्त्य ! हज्ञा एवं स्द्र आपकी

करते हैं, यह आपकी द्वादशी तिथि आकर प्राप्त हो गयी है। आप प्रबोधको प्राप्त होइये, जागिये। इस समय आकाश मेघोंसे मुक्त होकर पूर्णचन्द्रकी किरणोंसे आलोकित हो रहा है। मैं आपको शरत्कालमें विकसित होनेवाले पुष्प समर्पित करता हूँ।

अर्चनात्मिका भक्ति

स्वनाममन्त्रेण सुगन्धपुष्पैधूपादि नैवेद्यफलैविचित्रैः।
अभ्यर्च्य देवं कलशं तद्ये
संस्थाप्यमालासितवस्त्रयुक्तम्॥
समन्दरं कूर्मरूपेण कत्वा
संस्थाप्य ताम्रे घृतपूर्णपात्रे।
पूर्ण घटस्योपिर संनिवेश्य
तद् ब्राह्मणं पूज्य तथैव द्यात्॥
एवं कृते विम समस्तपापं
विनश्यते नात्र कुर्याद् विचारः।
संसारचक्रं स विहाय शुद्धं

अपने इष्टदेवके नाम-मन्त्रसे श्रीभगवान्की चित्र-विचित्र गन्ध, पुष्प, धूप, नैवेध और फलोंसे अर्चना करके उनके सम्मुख कलशकी स्थापना करे । कलशको माला और श्वेत वस्त्रसे आदृत करके मन्दरपर्वत एवं कूर्मकी आकृतिका निर्माण करके ताम्र-पात्रको घृतसे पूरित करके उस पूर्ण कलशपर रक्खे । तदनन्तर ब्राह्मणकी पूजा करके वैसे-का-वैसा दे दे । भूदेव ! ऐसा करनेसे सारे पापोंका नाश हो जाता है, इसमें किसी प्रकारका सोच-विचार न करे । वह पूजक जनम-मृत्युके चक्रसे छूटकर श्रीहरिके परम निर्मल सनातन धामको प्राप्त हो जाता है ।

प्राप्नोति लोकं च हरेः पुराणम् ॥

वन्दनानिमक्षा भक्ति
पूजयेद् देवदेवेशं शानी भागवतः शुचिः।
निपतेद् दण्डवद्वमी सर्वकर्मसमन्वितः॥
कायं निपतितं कृत्वा प्रसीद्ति जनार्दनम्।
शिरसा चार्जील कृत्वा इमं मन्त्रमुदाहरेत्॥

मन्त्रेर्ल्डच्चा संज्ञां त्विय नाथ प्रसन्ने त्विद्रच्छातो ह्यपि योगिनां चैव मुक्तिः। यतस्त्वदीयः कर्मकरोऽहमस्मि त्वयोक्तं यत्तेन देवः प्रसीद्तु। इति मन्त्रविधि कृत्वा ममभक्तिच्यवस्थितः। पृष्ठतोऽनुपदं गत्वा शीव्रं यावन्न हीयते॥ (व० पू० अ० ११८)

'ज्ञानी भगवद्गत्त भगवान्से सम्बन्धित सव कर्मोंको करता हुआ पवित्र होकर देवाधिदेव श्रीहरिका पूजन करे। उनके सम्मुख भूमिपर दण्डवत् लेट जाय। शरीरको भूमिष्ठ करके 'भगवान् जनार्दन प्रसन्न हों' ऐसा कहता हुआ सिरपर अञ्जलि बाँधकर इस मन्त्रका उच्चारण करे—

"लोकनाथ! मन्त्रोंके अनुष्ठानसे आपके प्रसन्त होनेपर योगिजन चैतन्य-लाभ करके आपके कृपा-प्रसादसे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। मैं आपका कर्मकर दास हूँ, अतएव आप अपने वचनके अनुसार प्रसन्त हों। इस प्रकार मन्त्रपूर्वक प्रणामविधिको सम्पूर्ण करके मेरी भक्तिमें लगा हुआ मनुष्य पीछेकी तरफ एक-एक कदम उटाता हुआ वहाँतक चले, जहाँसे मेरी प्रतिमाका दर्शन न होता हो।

### दास्यभक्ति

दास्यका अर्थ है कियाद्देत अर्थात् जिस प्रकार दोक्तमें दासकी समस्त कियाएँ खामीके लिये होती हैं, अपने लिये नहीं, उसी प्रकार दास्यमक्तिका उपासक केवल भगवदर्थ ही कर्म करता है। भगवान् वराह ऐसे भक्तके लिये कहते हैं—

कर्मणा मनसा वाचा मिचतो योनरो भवेत्। तस्य व्रतानि वक्ष्येऽहं विविधानि निवोध मे ॥ अहिंसा सत्यमस्तेयं व्रह्मचर्यं प्रकीर्तितम्। एतानि मानसान्याहुर्वतानि तु धराधरे॥ एक्सुक्तं तथा नक्तमुपवासादिकं च यत्। तत्सर्वे कायिकं पुंसां व्रतं भवित नान्यथा॥ वेदस्याध्ययनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम् । अपैशुन्यं हितं धर्मे वाचिकं व्रतमुत्तमम् ॥

धरे ! मन-कर्म और वाणीसे जो मनुष्य मेरे पराषण हो जाता है, उसके लिये मैं विविध व्रतोंको बतलाता हूँ, सुनो । अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं ब्रह्मचर्य—ये मानस व्रत कहे गये हैं । 'एकमुक्त', 'नक्तमुक्त' तथा उपवास आदि—ये सभी कायिक व्रत कहे गये हैं । ये कभी व्यर्थ नहीं जाते । वेदोंका स्वाध्याय, श्रीहरिका संकीर्तन, सत्यभाषण, किसीकी चुगळी न करना, परोपकार—ये वाणीके व्रत हैं ।

### सख्य-भक्ति

कृष्णक्रीडासेतुबन्धं महापातकनाशनम्। बालानां क्रीडनार्थं च कृत्वा देवो गदाधरः॥ गोपकः सहितस्तत्र क्षणमेकं दिने दिने। तत्रैव रमणार्थं हि नित्यकाले च गच्छति॥ बलिहदं च तत्रैव जलक्रीडाकृतं शुभम्। यस्य सन्दर्शनादेव सर्वपापः प्रमुच्यते॥ (व० पु० १६०। ३२—३४)

भगवान् गदाधरने अपने साथी ग्वालवालोंके लिये जो कृष्णकीडा-सेतुवन्धकी रचना की थी, जहाँ वे गोपोंके साथ प्रतिदिन मुहूर्तभर खेला करते थे और जहाँ वे रमणके लिये अब भी नित्य जाते हैं, वह स्थान महापातकोंको भी नाश करनेवाला है। वहींपर 'विलहर' नामक सुन्दर सरोवर है, जहाँ भगवान् श्रीकृष्णने जल-क्रीडा की थी, उसके दर्शनमात्रसे ही मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

# आत्मनिवेदनात्मिका भक्ति

आत्मा अर्थात् अपना शरीर, उसका भगवान्तं प्रति समर्पण एवं चारों वर्णोकी विष्णुदीक्षाके प्रसारमें आन-निवेदनका उपदेश देते हुए वराहदेव कहते हैं—

एवं क्षत्रियस्य दीक्षायां सर्वे सम्पाद्य यन्तनः। चरणौ सम संगृह्य इमं मन्त्रमुदाह्रेन्। त्यक्तानि विष्णो शस्त्राणि त्यक्तं

मया क्षत्रियकर्म सर्वम् ।

त्यक्त्वा देवं विष्णुं प्रपन्नोऽथ

संसाराद्वे जन्मनां तारयस्व ।

(व० पु० अ० १२८)

इस प्रकार क्षत्रिय दीक्षाके समय अन्य सारी विधिका यत्नपूर्वक सम्पादन करके मेरे चरण पकड़कर इस मन्त्रको उच्चारण करे— -'भगवन् विण्णो ! मैंने समस्त अख्न-शस्त्रोंका परित्याग कर दिया है, यही नहीं, मैंने क्षत्रियके लिये विहित सभी कर्मीका त्याग कर दिया है । मैं सब कुछ त्याग करके आप भगवान् श्रीहरिके शरणागत हो रहा हूँ । मेरा इस जन्म-मरणरूप संसारसे उद्धार कीजिये।

अतएव सभी लोग येन-केन-प्रकारेण भक्तिके किसी भी मार्गका अवलम्बन करके मनको भगवान् नारायणमें निवेश करके मानव-जीवनकी धन्यता सम्पादन करें, यही बराहपुराणका तात्पर्यार्थ है ।

# उज्जयिनीकी वराह-प्रतियाएँ

( लेखक—डॉ॰ श्रीसुरेन्द्रकुमारजी आर्य )

श्रीमन्नारायणके श्रीवराह-अवतारकी अवधारणा अति प्राचीन है। 'ऋग्वेद' के १। ६१। ७ में भगवान् विष्णुके वराहरूपका उल्लेख है—'विष्यद् वराहं तिरो अदिमस्ता'। 'तैत्तिरीय-आरण्यक' का कथन है कि जलमें इत्री हुई पृथ्वीको सो भुजाओं वाले स्करने निकाला 'उद्भुतासि वराहण रुण्णेन शतवाहुना' (तैति० आ० १०। १। ३० अगरनारा; याज्ञिक्युपनिषद् १। ३०) वाहमीकिरामायण ६। ११०। १३ में पृथ्वीको उठानेवाला एक श्रङ्गके वराहरूपका वर्णन है। महाभारतमें कहा गया है कि संसारका हित करनेके लिये विण्युने वराहरूप धारणकर हिरण्याक्षका वध किया—

वराहरूपमास्थाय हिरण्यास्रो निपातितः। (महा० वन०)

रसातलमें प्रविष्ट पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये वे वराहरूपमें अवतरित हुए । 'श्रीमद्भागवत'में वर्णन आता है कि प्रलयकालमें जलमें इबी हुई पृथ्वीको निकालनेकी चिन्तामें लगे हुए ब्रह्माजीके नासा-लियसे अंग्रुटे के बरावर एक वराहिश हो निकल पड़ा, जो देखते-ही-देखते आकारमें हाथी-सदश हो गया । इस वराहरूपको देखकर सभी नरीचि, सनकादि अधिगण चिकत हो गये। वे यह न समझ पाये कि वह उत्पन्न होकर तत्क्षण इतना विशाल कैसे हो गया। वराहके भीषण गर्जनसे सभी लोक स्तुति करने लगे। रसातलमें धँसी पृथ्वीको अपनी दाढ़ोंपर उठा लिया—

खुरैः क्षुरप्रैर्दरयंस्तदाऽऽप उत्पारपारं त्रिपरू रसायाम्। ददर्श गां तत्र सुपुष्सुरप्रे यां जीवधानीं खयमभ्यधत्त॥ स्वदंष्ट्रयोद्धत्य महीं निमग्नां

> सं उत्थितः संरुच्चे रसायाः॥ (श्रीमद्भा०२।१३।३०-३१)

'विष्णुपुराण'में वराहको राह्व, चक्र, गदा तथा पद्म धारण करनेवाला, कमलके समान नेत्रवाला, कमल-दलके समान श्याम तथा नीलाचलके सदश विशालकाय और खुरोंवाला कहा गया है । 'विष्णुधर्मोत्तर'में वराहकी प्रतिमाको अनेक रूपोंमें वनानेका आदेश दिया गया है, जिनमें 'नृ-वराह', 'भू-वराह, 'यज्ञ-वराह' एवं 'प्रलय-वराह' प्रमुख हैं ।

उज्जियनीका प्राचीन इतिहास अति गौरवमय है। महाकालकी नगरीके रूपमें यह सर्वधर्मसमन्त्रयकी स्पछी धी और पुराणोंमें इसे 'द्वारावती', 'कुमुद्रती', 'अवन्तिका', 'अमरावती', 'अलका'-पुरी और 'विशाला' भी कहा गया

है । इसकी प्रधान सप्तपुरियोंमें परिगणना थी । यहाँकी पुरातात्विक सम्पदाएँ असंख्य देव-देवियोंकी प्रस्तरनिर्मित प्रतिमाएँ लिये हैं, जो ईसाके दो सहस्र वर्ष पूर्वसे बारहवीं ईखी राताब्दीतक निर्मित होती रहीं। यहाँ विक्रम आदिके समयमें शैव एवं वैष्णवधर्म समानरूपसे प्रसरित थे।\* यहाँ 'महाकालवन', 'कालकौरव', 'ओखलेश्वर', 'कालियदह', 'अंकपात', 'हरसिद्धि', 'गढ़कालिका', 'मङ्गलनाथ', 'भर्तृहरिगुहा', 'मत्स्येन्द्रनाथ-समाधि' आदि ऐसे स्थान हैं, जहाँपर प्राचीन मूर्तियाँ सुरक्षित रूपमें रखी गयी हैं। १९५०में 'विकाम विश्वविद्यालय'की स्थापना हुई और तबसे इस विश्वविद्यालयमें पुरातत्त्वसंग्रहालय निर्मित हुआ, उसमें लगभग १७५३ प्रतिमाएँ अवस्थित हैं, जो प्रस्तरकी हैं। शेष मृन्पात्र, आभूषण, सिक्के, मणि, ताम्रपात्र, प्रस्तर उपकरण आदि भी छगभग ५० हजारकी संख्यामें हैं। यहाँपर उज्जैनके विभिन्न स्थानोंमें वराह-प्रतिमाओंके कलात्मक सौन्दर्यको ही लिया गया है।

सन् १९७४ ई० में ही शिप्रासे प्राप्त यहाँकी एक वराह-प्रतिमा अपने लक्षणोंमें 'पशुवराह' रूपमें है । यह प्रतिमा ३ फीट ९ इंच लम्बी एवं एक फुट ४ इंच चौड़ी तथा एक फुट ६ इंच ऊँची है । प्रतिमाका पादस्थल भग्न है । पशुवराहके शरीरपर १३ वीं आवृत्तिमें मुनि, देवता एवं दिक्पाठ अङ्कित हैं । यह वही रूप है, जिसका विधान 'विष्णुधर्मोत्तरमहापुराण' के ३ । ४। २९ में किया गया है । प्रतिमा भग्न होते हुए भी अत्यन्त विशाल है । शरीरके पुनीत अंकनमें कलात्मक कार्य है । वर्तमानमें यह महाकाल-मन्दिर-प्राङ्गणमें सुरक्षित है ।

'विक्रमविश्वविद्यालय' के मूर्तिसंग्रहालयकी 'वैष्णव-दीर्धा'-में एक पशुवराहकी सुन्दर प्रतिमा है। इस प्रतिमाका अङ्कन वैष्णव पुराणोंके नियमके अनुसार है। पशुवराहके नीचे शेषशायी विष्णु और लक्ष्मी हैं और दोनोंपर सप्तमुखी सर्पकी छाया है। 'वराह'के शरीरमें गति है एवं पुष्ट शरीरपर मुनिगण एवं देवताओंका अङ्कन है। 'वराह'के चारों चरणोंको थामे चार आयुध-पुरुष हैं, जिनके पैरोंपर क्रमशः शङ्ख, चेक्र, गदा एवं पद्म अङ्कित हैं। यह मूर्ति आकारमें ३ फीट ३ इंच लम्बी, एक पुर २ इंच चौड़ी तथा २ फीट २ इंच ऊँची है और यह समीपके १४ कि० मी० दूर ग्राम कायथा (वराहमिहिस्की जन्मस्थली 'कपित्थपुर')से प्राप्त हुई है। इसका आनुमानिक निर्माणकाल ९वीं शताब्दी है।

तीसरी 'वराह'-प्रतिमा 'नृवराह'की है, जो भग्न है। इसका केवल शीर्षभाग बचा है। इस प्रतिमाके दन्ताप्रपर पृथ्वी सहारा लिये अङ्कित है। आकार १ फुट २ इंच × १ फुट ४ इंच । यह निकटके सौढंग प्रामसे आयी है। मूर्ति क्रमाङ्क १७३में पशुवराह है और आकार भी प्रथम प्रतिमाकी भाँति है।

'परमारकाल'में निर्मित पशुवराहकी एक सर्वाङ्गसुन्दर प्रतिमा उज्जैनके 'ओखलेश्वर' स्थानपर स्थित है । इसमें देवताओं तथा मुनिगणका शरीरपर स्पष्ट अङ्गन है । ये पशुवराह अपने दन्ताग्रपर लक्ष्मीको उठाये हुए हैं । पृथी नारीरूपा है और उसकी मुखाकृति यह सूचना देती है कि वह वराहके इस रक्षाकारी कार्यके प्रति आभारी है । कलाकृति भावात्मक है तथा एक विशिष्ट शिल्प-कलाको प्रकट करती है ।

इसके अतिरिक्त उज्जैनके 'रामघाट', 'काल्यिदह', 'ह्रसिद्धि' तथा 'अङ्कपात' स्थानोंपर १७ वराह-प्रतिमाएँ केंत्र हैं, जो प्रायः उपरके वर्णनके अनुसार ही हैं। विण्युंके दशावतारमें वराह-अवतारके अङ्कनकी लगभग ३२ प्रतिमाएँ उज्जैनमें सुरक्षित हैं। उज्जियनीकी उपर्युक्त वगह-प्रतिमाएँ मूर्तिशित्पके आधारपर लगभग ८वींने १४वीं शताब्दीके मध्यके समयमें निर्मित हुई जान पड़नी हैं।

<sup>\*</sup> यहाँके 'महाकाल' आदि शैवसेत्रोंमें वराइ-प्रतिमाएँ शैव-ग्रन्थों तथा सांदीपनी-आश्रम आदि विष्णा निर्मेत विष्णुधर्म आदिके अनुसार निर्मित हैं।

# वराहपुराणकी रूपरेखा

( लेखक-डॉ॰ श्रीरामदरशजी त्रिपाउी )

भारतकी वराह-प्रतिमाओंके तथा अनेक प्राचीन शिलालेखोंके इतिहास (Epigraphica Indica) के सर्वेक्षणासे पता चलता है कि कन्नौजके गहड्वाल नरेश तथा गुप्तराजा गण 'भूमि-वराह'के विशेष उपासक थे। उन्होंने कई वराहतीर्थोंकी स्थापना कर भगवान् त्रराहकी प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कीं और 'वराहपुराण'का भी विशेषरूपसे प्रचार किया । ( History of the Gahadwala Dynasty-Roa Niyogi, R. C. Magumdar, History of Indian people and Culture तीर्थ-विवेचनकाण्ड 'कल्पतरु', Introduction—K. Rangaswami Aiyangar) वी ०ए० स्मिथ,रायचौधरी, मजुमदार,हाजरा आदि अधिकांश आधुनिक ऐतिहासिक तथा रैप्सन आदि पौराणिक विद्वानोंके अनुसार गुप्तवंशी राजाओं-में चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्यने, जिसकी राजधानी उज्जैन थी--- 'पुराणों 'पर अनेक टीकाएँ, निबन्धादि प्रन्थ लिखवाये तथा शिव, विष्णु वराह आदि की प्रतिमाएँ भी प्रतिष्ठित कीं। सम्भव है, उन दिनों 'वराहपुराण'पर भी कुछ संस्कृतकी टीकाएँ भी रही हों तथा यह प्रनथ भी पूरे २० हजार क्लोकोंमें एकत्र प्राप्त रहा हो, जिनके आधारपर गोविन्द चन्द्रके आश्रित विद्वान् पं ० लक्ष्मीधरके 'तीर्थविवेचन' काण्डकी रचना की हो;क्योंकि इस काण्डमें 'वराहपुराण'का ही अंश अनुपाततः सर्वाधिक है । यद्यपि यह एक विस्तृत एवं गम्भीर ऐतिहासिक विवेचन तथा गवेषणाका विपय है, तथापि निष्कर्प यही है । साथ ही मार्कण्डेयपुराणके 'कोलांविष्वंसी' भूथोंसे भी क्या इनका कोई संकेत प्राप्त होता है यह भी एक शोधका विषय है।

## विपय-विश्लेपण

अस्तु ! प्रस्तुत वराहपुराण आदिपर 'हाजरा' आदिके शोध बड़े गौरवपूर्ण हैं, पर वे प्रायः आजसे ४० वर्ष पूर्वके हैं । अतः इसपर विशेष ध्रम अब भी अपेक्षित है। श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेससे प्रकाशित 'वराह पुराण'के आरम्भर्मे सर्वप्रथम सृष्टिका वर्णन है । इसके पश्चात् दुर्जनके चरित्रकी व्याख्या है, फिर सर्ग-प्रतिसर्ग वृत्तान्त तथा 'श्राद्धकल्पका' प्रसङ्ग है, जो कर्मकाण्डके लिये परम उपयोगी है, और प्रायः इसी रूपमें 'विष्णुपुराणमें भी उपलब्ध होता है। आदि-वृतान्तमें सरमाकी वैदिक कथा आयी है। इसके बाद महातपाकी तथा अग्निकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग है। तत्पश्चात अश्विनीकुमारों, गौरी, विनायक, नागों, स्कन्द, सूर्य, कामादिकों तथा देवीकी उत्पत्ति एवं कुबेरकी उत्पत्तिका वर्णन है, जिनका स्पष्ट तात्पर्य ज्योतिशोक्त तिथियोंके कर्तन्य निर्देशसे है। इसके बाद धर्म, रुद्र तथा सोमकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है, यह सब भी तिथियों-के खरूप कार्यविधि आदि ज्योतिष विधिसे ही प्रभावित है पर और अपरके निर्णयका विषय है। पृथ्वीकी उत्पत्तिका रहस्य संक्षेपसे कहकर महातपाके प्राचीन उपाख्यानका पुनः उल्लेख हुआ है। इसके पश्चात् सत्यतपाकी कथा है। फिर मत्स्य-द्वादशी, कूर्मद्वादशी, वराहद्वादशी, वृसिंहद्वादशी, वामनद्वादशी, भागवद्वादशी, श्रीरामद्वादशी, श्रीकृष्णद्वादशी. बुद्धदादशी, कल्किद्धादशी तथा पद्मनामद्वादशी आदि व्रतोंका वर्णन किया गया है । तदनन्तर 'धरणीव्रत' और 'अगस्त्यगीता'की कथा है। फिर पशुपालका उपाएयान एवं भर्तृप्राप्तित्रतका वर्णन है। इसके अनुसार पुन:शुभन्नत, धान्य-वत, कान्तिवत, सौभाग्यवत, अविप्रवत, शान्तिवत, कामवत, आरोग्यनत, पुत्र-प्राप्तिनत, शौर्यनत और सार्व-भौमनतोंका कथन है। तत्पश्चात् भगवान् नारायणद्वारा रुद्रगीताका विवेचन होकर पुरुप एवं प्रकृतिका निर्णय किया गया है। किर 'भुवनकोश'के वर्णनके अनन्तर जम्बूदीपकी मर्यादाका वर्णन तया भारत आदि वर्षोका उद्देश्य, सृष्टि-विभाग तथा नारदका महिपासुरकेसाथ संवाद बर्णित है। वाद में त्रिशक्तिके माहात्स्य-का कथन, महिपासुरका वच, सद्माहात्म्यका वर्णन तथा

पर्वाध्यायका प्रसङ्ग हैं, जो वड़ा ही मन्य एवं आकर्षक हैं। वादमें तिलचेनु, जलचेनु, रसचेनु, गुड़चेनु, शर्कराचेनु, मधुचेनु, दिधिचेनु, लवणधेनु, कार्पासचेनु तथा धान्यधेनु- के दानकी विधिका वर्णन किया गया है, जो मत्स्यपद्मादि, अन्य पुराणोंमें भी वर्णित है। फिर भगवच्छास्रके लक्षणका कथनकी मिहमा वताकर वहाँके तीर्थोंकी मिहमा एवं लौहार्गलतीर्थकी मिहमाका वर्णन है। तदनन्तर 'मथुरा-तीर्थका माहात्म्य तथा उसका प्रादुर्भाव एवं यमुनातीर्थका माहात्म्य कहकर 'अक्रूरतीर्थ'का प्रसङ्ग वर्णित है। बादमें देवारण्य, गोवर्द्धनकी मिहमा बताकर विश्वान्तिका परिचय बताया गया है। फिर गोकर्णक्षेत्र और सरस्वतीका माहात्म्य है। फिर यमुनोद्भेदकी महिमा,कालस्वरकी उत्पत्ति,गङ्गोद्भेदकी मिहमा तथा साम्बके शापके उपाख्यानद्वारा इस प्रकरण-का उपसंहार किया गया है। बादमें प्रतिमा-निर्माण तथा प्रतिमा-प्रतिष्ठा-विधिपर श्रेष्ठ प्रकाश है।

गुप्तकालीन 'प्रतिमाक्ला'के विषयमें डॉ॰ हैवेल, वनजीं तथा मजुमदार आदिने लिखा है कि यह मूलतः भारतीय पुराणोंपर आधृत थी। इसमें ऋषि-मुनियोंकी पिवत्रतम भावना, विश्वहितका सर्वोत्तम आदर्श, सूक्ष्म सौन्दर्यकी चरम सीमातक विकसित हुई प्रतिमा कला-योगियोंके ध्यान एवं लययोगकी साधना—इन सत्रका एकत्र सिम्मश्रण सुरपृष्ट है। इसप्र विदेशी संस्कृतिका लेशमात्र भी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। यह यहींकी मौलिक कला थी, जो विश्वके लिये एक अद्भुत देन है। (क्योंकि अरव तथा यूरोपके लोग प्रतिमा-विरोधी थे)। उस समय भारत विश्वका—विशेषकर एशियाका शिक्षक गुरु—'जगद्धर' था—'India was not then in a state of pupilage, but the teacher of whole Asia and she did not borrow any western snggetion to mould her way of

thinking.' ( Havel, Majunmdar &ce.) । श्रीविण्णुधर्मोत्तरमें यह प्रतिमा कला सर्वाधिक विस्तारसे निरूपित है। प्रस्तुत 'वराहपुराण'के भी १८१-८६ तकके अध्यायोंमें अत्यन्त सरल रूपमें महुएके काष्टरे बनी हुई प्रतिमाकी प्रतिष्ठा-विधि निरूपणके बाद पापाण और मिट्टीसे निर्मित विश्रहकी प्रतिष्ठाका विधान दर्शाया गया है। ताँबा, काँसा, चाँदी और सुवर्णकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके प्रकारका भी यहाँ सुन्दर वर्णन हुआ है। 'शिल्परल्नम्', 'मानसार', श्रीशिवतत्वरत्नाकर आदिमें यह कला तथा एतरसम्बन्धी अन्य विवरण वड़े सुन्दर हंगसे निरुपित हुए हैं।

वराहपुराणमें प्रतिमा-विधि निरूपणके बाद श्राइकी उत्पत्तिका कथन तथा पिण्डसंकल्प करनेका विधान है। पिण्डकी उत्पत्तिका विवेचन करके पितृयज्ञका निर्णय किया गया है। तत्पश्चात् मधुपर्कके दानका फल वर्णन करके संसार-चक्रका कथन तथा कर्मविपाक का सुन्दर वर्णन किया गया है। इसके बाद यमराजके दूतका कथन, उनके किंकरों और नरकोंका वर्णन किया गया है। तदनन्तर जिसने जैसा कर्म किया है, उसे वैसा ही फल इस लोकमें भी भोगना पड़ता है—यह स्पष्ट किया गया है। फिर अग्रुमकी शान्तिका कथन तथा शुभकर्म-फलके उदयका मार्ग प्रदर्शित किया गया है। इसके वाद 'पतिव्रता'की कथामें महाराज निमिका अद्धत आख्यान आया है। तत्पश्चात् पाप-नाशकी दिव्य कथा, गोकर्णेश्वरका प्रादुर्भाव, नन्दीको वरदान, जलेश्वर, शैलेश्वर और शङ्गेश्वरकी मिहमा है। इस प्रकार यह पुराण प्राचीन भारतीय चिन्तन एवं विचारधाराकी अमूल्य थाती है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति-आचार-विचारके साथ वर्तमान कर्तव्यका भी समुचित दिशा निर्देश करती है । वस्तुत: इसके द्वाग निर्दिष्ट मार्गपर चलकार हम आजभी अपना तया विधका परम श्रेय:सम्पादन कर सकते हैं।

'पुरञ्जनोपाख्यान', 'भवाटवी' आदिका वर्णन लाक्षणिक—रूपकमय (allcorogical) भी हैं, पर भ्रान्ति न हो, अतः इन्हें वहीं तुरंत स्पष्ट भी कर दिया गया है। सुतरां इनके प्रचारके लिये पूरी चेष्टा होनी चाहिये। प्रसन्नताकी बात है कि 'कल्याण' मासिक पत्रने अपने कतिपय विशेषाङ्कोंके रूपमें इन पुराणोंका प्रकाशन कर विश्वका—विशेषकर भारतीय संस्कृतिका पर्याप्त उपकार किया है। इसी शृङ्खलामें इस वर्ष 'कल्याण'का विशेषाङ्क संक्षिप्त 'श्रीवराहपुराण' प्रकाशित हो रहा है, जो अत्यन्त उपयोगी एवं उपादेय होगा।

वराहपुराणेकी यह विशेषता है कि इसके वक्ता

स्वयं भगवान् वराह हैं और श्रेत्री भगवती
पृथ्वी। पृथ्वीने मातृरूपसे अपने आश्रित मनुष्य संतानोंके कल्याणके लिये अनेक साधनों—त्याग, तपस्या,
तीर्य, वर्त, पर्व और अर्चन-पूजनके विषयमें रहस्थात्मक
प्रश्न कर भगवान् वराहके श्रीमुखसे उनका समुचित समाधान कराया है। निश्चय ही जीवनकी सिद्धि प्राप्त
करनेके इच्छुक श्रद्धालु पाठकोंके लिये यह पुराण
विश्वकोश है। पुराणोंकी प्रकृतिगणनामें इस पुराणकी
गणना सात्त्विक पुराणोंमें की गयी है। ब्रह्मा, विष्णु
और रुद्रकी अभिन्नताका जैसा कथात्मक रोचक वर्णन
इसमें प्राप्त होता है, वैसा अन्यत्र नहीं।

# वराहपुराणान्तर्गत व्रजमण्डल

( लेखक-श्रीशंकरलालजी गौड़, साहित्य-व्याकरण-शास्त्री )

वराहपुराणके मतानुसार व्रजमण्डलकी सीमा बीस ोजन है। जैसा कि स्पष्ट है—

वंशित योजनानां च माथुरं मम मण्डलम् । मत्र तत्र मरः स्नात्वा सुच्यते सर्वपातकैः ॥ (वराहपु॰ मथुरा॰ मा॰)

अर्थात् मेरा मथुरामण्डल बीस योजनमें है, जहाँके केसी तीर्थमें शुद्ध भावसे त्नान करनेसे प्राणी सब पापोंसे कुक्त हो जाता है। अब विचारणीय है कि व्रजके चौरासी कोस-यात्राकी परिपाटी जो चली आ रही है, वह कैसे भी तथा व्रजमण्डलकी सीमा कहाँतक थी। 'व्रज'शब्दका भर्थ है समूह—'समूहो निवहो ब्यूहः संदोहविसर-जाः।' (२) 'गोष्टाध्वनिवहा व्रजाः'—गोशाला, ॥र्ग या समूह।

अतः स्पष्ट है कि जो गोशाला, गोमार्ग या ोसमूहोंका निवासस्थान है, वही स्थान त्रज है। हुधा लोग भ्रमवशात् त्रज, वृज, वृज इत्यादि भी गेलते एवं लिखते हैं। खेद है कि 'त्रज-साहित्यमण्डल' शुरासे प्रकाशित शोधपूर्ण किन्हीं लब्धप्रतिष्ठ

पत्रिकाओंके मुखपृष्ठपर भी 'त्रज-भारती' आदिके स्थानपर कभी-कभी 'त्रजभारती' आदि लिखा रहता है। पुराणवेता कथावाचक आदि भी व्रजके स्थानपर विज ही बोलते हैं। भक्तलोग व्रजका महत्त्व इस प्रकार जानते हैं— 'व्रजन्ति अस्मिन् जनाः श्रीकृष्णपाप्त्यर्थमिति वजः' अर्थात् इस वज-मण्डलमें प्राणी श्रीकृष्णपरमात्मासे योग करनेके लिये जाते हैं, अतः यह 'व्रज' यहलाता है। व्रजमें १२ वन, १२ अधिवन, १२ प्रतिवन, १२ उपवन—इस प्रकार कुल ४८ वन हैं, परंतु यात्रामें भक्त छोग २४ वनोंकी ही यात्रा करते हैं। कभी एक वार मैंने एक विद्वान् डाक्टर 'पद्मश्री'के 'अमर उजारा'में प्रकाशित 'व्रजमण्डल और व्रजभापा' रुख्पर सुमीक्षा प्रस्तुत की, जिसकी मुळ लेखकने भूरि-भूरि प्रशंसा कर फिर उसे 'त्रजभारती'में प्रकाशनार्थ भेज दिया था। बाद्में मैंने उन लेखक महोद्यको पत्रद्वाग अपन निवासस्थान 'शंकर-सदन'पर बुलाया और व्रजम<sup>7373</sup> ब्रजभापापर दो घंटोंतक उनसे विचार-विनिमय किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मथुरासे बीस-बीस योजनतक बतामध्य

है; क्योंकि एटा—इटावाकी सारी जनता व्रजवासिनी ही थी। वहाँकी भाषा 'व्रजभाषा'से मिलती है। आगरा, भरतपुर, घौलपुर, मुरेना भी व्रजमें ही थे। आगराको ही छोग उस समय 'अग्रवन' कहकर पुकारते थे। अग्र शब्दका अर्थ है—प्रमुख—प्रधान वन। यथा— 'परार्घाग्रपाहरपाग्र्याग्याग्रीयमग्रियम्' (अमर-कोश, विशेष निप्नवर्ग ५८)

'रेणुका-क्षेत्र' ( रुनकुता ) जो इस समय आगरामें है, वह भी पहले मथुरामें ही था । क्योंकि संकल्पमें वहाँ अब भी पढ़ा जाता है—'मथुरामण्डलान्तर्गत-रेणुकासमीपक्षेत्रे' इत्यादि । प्राचीन युगमें वनोंमें भील जाति रहती थी । इस भील जातिका कथन 'रामचरित-मानस'में इस प्रकार है—

कोल किरात भिल्ल बनचारी। (रामच॰ मान॰ २।३२०।१)

्यह भील जाति भाण्डीरवनमें, किरात जाति 'किरात-वन'में रहती है, जो अग्रवनके समीप अधिवन था, और अब आगरा मण्डलान्तर्गत किरातावली प्राकृत व्रजभाषामें 'किरावली' पुकारी जाती है। कोल अलीगढ़के

पास है, वहाँ कोलजाति रहती है । कोलकाल-का अर्थ साहित्यमें इस प्रकार भी है—

'कोलं कुवल-फेनिले। सौवीरं बदरं घोण्टा' इस प्रकार बेरके फलका नाम कोल है तथा कोल सूअरका भी नाम है—

'वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः'

भाव रपष्ट है कि अलीगढ़के पास कोल-प्राममें जहाँ कोल वन था, कोल भील जाति, बेर-वनमें जहाँ जंगली सूअर घूमते थे, वहाँ रहती थी। 'किरातवन'के निकट सटा हुआ 'दुरध्व-वन' था। 'दुरध्व'का अर्थ— 'व्यच्चो दुरघ्वो विपथः कदच्वा कापथः समः'

—कण्टकाकीर्ण-खराव मार्ग है, जिससे इस वनकी 'दुरध्ववन' पुकारते थे। वनमें महर्षि दुर्वासाका निवास था (मथुरामाहात्म्य १६४)। क्योंकि उन्होंने अपनी राशिके अनुसार ही वनका चयन किया था तभी तो—कहा गया है—

'बन दुरध्व मुनि करहिं निवासा। जग बिख्यात नाम दुर्वासा॥' दुरध्यका अपभंश प्राकृत व्रजभाषाका शब्द दूरा है।

मुरैनाको उस काल (द्वापरयुग)में 'मयूरवन' पुकारते थे । इस वनमें मोरमुकुटधारी विपिनविहारी अपना श्रृङ्गार करते थे । वजमण्डलकी सीमाका प्रत्यक्ष प्रमाण 'गोहद' उपनगर है । यहाँतक भगवान् गोपगणोंने साथ गाय चराने आते थे । इस व्रजमण्डलकी सीम किंवदन्तियोंके आधारसे इस प्रकार है । यथा—

> कभी कभी भगवान से हो गई ऐसी भूछ। काबुलमें मेवा करी व्रजमें वोय बबूल॥

इसका—'काञ्चलमें मेवा करी वजमें कियो करीक' ऐसा भी पाठान्तर है । जहाँतक बबूल-करं।ल पाये जारें, वहाँतक वजमण्डल है । एक किंवदन्ती भी मथुरा

मण्डलकी सीमा स्पष्ट करती है-

इत बरहद उत सोनहद, उत स्रसेनको माम। वज चौरासीकोसमें सथुरामण्डल इयाम॥

भाव है कि बरहद अलीगढ़के पास और सोनहर (सोननदी) किरावली (आगरा)के पास है, जे तहसीलके नकरोमें भी देखी जा सकती है। उध श्रूरसेनके ग्राम 'वटेश्वर'तक मथुरामण्डल था। इसील्टिंग्वराहपुराणके अनुसार भी माथुर-मण्डल-चतुरशीरि कोशात्मक व्रजमण्डल ही था।

# वराहपुराणोक्त मथुरामण्डलके प्रमुख तीर्थ

( लेखक---श्रीस्यामसुन्दरजी श्रोत्रिय, 'अशान्त' )

मथुराके विषयमें लोकमें यह उक्ति अति प्रसिद्ध है— 'तीन लोक ते मथुरा न्यारी।'

पुराणोंके अनुसार यह भूमि सृष्टि और प्रलयकी व्यवस्था ( विधान )से परे दिव्य गोलोकभूमि है । भो-गोप-गोपीगण परिवेष्टित, कंदर्पकोटि कमनीय, निखिल रसामृतसिन्धु, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डपति, सर्वलोक-महेश्वर, अचिन्त्यसौन्दर्य-माधुर्यनिधि, मुरलीवादननिरत गोलोक-विद्यारी, श्यामसुन्दर श्रीकृष्णकी जो और जैसी ळीळाएँ गोळोकधाममें होती हैं वे और वैसी ही छीळाएँ इस मथुरा-( वज- ) मण्डलमें होती हैं'—ऐसा वैवर्त्तपुराण, गर्गसंहिता इत्यादि प्रन्थोंमें उल्लेख है । मथुराकी महत्ताके विषयमें किसी एक भक्त शिरोमणि महात्माने तो अपना अनुभवजन्य अटपटा अभिमत, हृदयोद्गार सहज नि:सृत भावमय प्रकार इस व्यक्त किया है---

मथुरेति त्रिवर्णीयं ज्यतीतोऽपि गरीयसी। सा धावति परं ब्रह्म ब्रह्म तामनुधावति॥

'म-थु-रा' ये तीन वर्ण वेदत्रयीसे भी बढ़कर (श्रेष्ट) हैं; क्योंकि वेदत्रयी तो ब्रह्मके पीछे दौड़ती

और ब्रह्म मथुराके पीछे दौड़ता है।

पद्मपुराण पातालखण्डमें उल्लेख है— मकारे च उकारे च अकारे चान्तसंस्थिते । माथुरः शब्दनिष्पन्नः धँकारस्य ततः समः॥

श्रयि — 'मथुरा' शब्दमें मकार, उकार, अकार श्रित हैं। इन्हीं (अउम) से 'मथुरा' शब्द निष्पन हुआ है। इससे यह 'ओंकार' (ॐ) शब्दके सम प्राप्य है। मकारमें महारुद्द, उकार

महाासंज्ञक तथा अकारमें विष्णुस्तरूप निहित है अतएव देवत्रय रूपिणी मथुरा अपने श्रेष्ठ खरूप नित्य-निरन्तर स्थित है ।\*

'वराहपुराण' में भगवान्के वचन हैं—
न विद्यते च पाताले नान्तरिक्षे न मानुषे !
समानं मथुराया हि प्रियं मम वसुंधरे ॥
सा रम्या च सुहास्ता च जन्मभूमिस्तथा मम ।
(१५२ | ८ | ९

'वसुंघरे ! पाताल, अन्तरिक्ष ( भूमिसे क स्वर्गादिलोक ) तथा भूलोकमें मुझे मथुराके सम कोई भी प्रिय (तीर्थ) नहीं है। यह अत्यन्त र प्रशस्त मेरी जन्मभूमि है।'

भारतवर्षमें अनेक तीर्थस्थान हैं, सबका माहात्म्य और भगवान्के अनेक जन्मस्थान भी हैं, तथापि 'मथुरा' बात ही निराली है, यहाँका आनन्द ही अनोखा है त महत्त्व ही कुछ और है। यहाँ नगर-प्राम, मठ-मन्दि वन-उपवन, लता-कुञ्ज, सर-सरोवर, नदी, (यमुना पर्वत आदिकी अनुपम शोमा मिन-मिन ऋतुम भिन्न-भिन्न प्रकारसे ( नित्य मनोहारी ) देखने मिळती है । अपनी जन्मभूमिसे सभीको प्रेम हो है, चाहे वह कैसी ही हो -- उजाड़ खण्डहर, श्रूर वन्य प्रान्त या सुरम्य स्थान । वह जनमस्थान है, य विचार ही उसके प्रति प्रगाद प्रेम होनेके ळिये पर्या है। इसीलिये भगवान्का भी इससे प्रेम ( एकात्मभाव। होना खाभाविक है। श्रीमद्भागवत(१०।१।२८)में आया है भ्रथुरा भगवान् यत्र नित्यं संनिहितो हरिः भगवान्के इस नित्य संनिवानका वर्णन 'वराहपुराण' इस प्रकार मिळता है—

मथुरायाः परं क्षेत्रं जैलोक्ये निह विद्यते। यस्यां वसाम्यहं देवि मथुरायां तु सर्वदा॥ (१६९।११)

भगवान् श्रीहरिका नित्य सांनिष्य मथुराको ही प्राप्त है। इसीलिये इसकी उपमा तीन लोकमें कहीं है ही नहीं। (इसीसे यह पुरी तीन लोकसे न्यारी है) इस भूमिका साक्षात् भगवान्से नित्य सङ्ग होनेसे ही इसका माहात्म्य विशेष है। यहाँ सर्वसाधारण तथा सामान्य प्राणियोंकी तो बात ही क्या; इस पुरीका वास बड़े-बड़े पुण्यात्माओंको भी दुर्लभ है। इस दिन्य भूमिका सेवन कोई विरले भाग्यवान् भगवद्भक्त, भगवान्के विशेष कृपापात्रजन ही कर सकते हैं—

न तत्पुण्यैर्न तहानैर्न तपोभिर्न तर्जापैः । न लभ्यं विविधैयैंबैर्लभ्यं मद्रमुभावतः॥ ( वराहपुराण )

'इस मथुरामण्डलका आवास न पुण्योंसे, न दानोंसे, न जपतप और न विविध यज्ञोंसे ही लभ्य है, वह तो केवळ मेरे अनुप्रहसे ही प्राप्तन्य है।'

> अहो मधुपुरी धन्या वैकुण्ठाच गरीयली। विना कृष्णप्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति॥\*

'यह मधुपुरी धन्य है और वैकुण्ठसे भी श्रेष्ठ है; क्योंकि वैकुण्ठमें तो मनुष्य अपने पुरुषार्थसे पहुँच सकता है, पर यहाँ श्रीकृष्णकी कृपाके बिना एक क्षण भी उसकी स्थिति नहीं रह सकती।' इसीकी पुष्टि वराहपुराणमें इस प्रकार की गयी है।—

श्रीविष्णोः रूपया नूनं तत्र वासो भविष्यति । विना कृष्णप्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति ॥

'भगवान् श्रीविष्णु (श्रीकृष्ण) की कृपासे ही वहाँ (मथुरामें) निश्चय ही वास मिलता है, किंतु कोई मनुष्य श्रीकृष्णकी कृपाके बिना एक पल भी वहाँ नहीं ठहर सकता।'

आज यदि उस पुण्य-सूमिकी रही-सही नैसर्गिक छराके दर्शनके लिये-उस छटाके लिये, जिसकी एक झाँकी, उस महनीय पवित्रयुगका, उस जगद्गरु (कृष्णं वन्दे जगहुरुम् )का उसकी लौकिक रूपमें की गयी अलौकिक लीलाओंका अद्भुत प्रकारसे स्मरण कराती है, अनुभवका आनन्द देती तथा मिलन मन-मन्दिरको सर्वथा खच्छ करनेमें सदा सहायता प्रदान करती है-भावक भक्त निरंतर तरसते हैं तो इसमें आश्वर्य ही क्या है ? यदि यहाँ कोई नैसर्गिक शोभा भी न होती, प्राचीन लीलाचिह्न भी न मिलते तो भी केवल साक्षात् परब्रह्मकी जन्मभूमि होनेके नाते ही यह स्थान हमारे लिये महान् तीर्थ ही है। यहाँकी भृमि जन-जनके लिये वन्दनीय है । यहाँकी पावन रजको महाज उद्भवने अपने मस्तकार धारण किया था। वे व्रजवासी भी दर्शनीय तथा पूजनीय हैं, जिनके पूर्वजोंके बीचमें साक्षात् भगवान् अवतरित हुए थे। उनके भाग्यकी सराहनाका मार्मिक विश्लेषण भक्तप्रवर सूरदासजीके शब्दोंमें देखिये---

व्रजवासी पटतर कोउ नाहिं।

वहा-सनक-सिव ध्यान न आवे इनकी जूँठन है है साहि॥ हरूधर कहत छाक जेवत सँग, मीठो लगत सराहत जाइ। 'सूरदास' प्रभु विश्वस्भर हिर, सो ग्वालन के कीर अधाइ॥ (सूरतागर १०८७)

जो तत्त्व वड़े-बड़े देवताओं, ऋषि-मुनियों (ब्रह्मा, शिव, सनकादि )का ध्येय और सेव्य (विषय) होकर भी उनकी ध्यान-समाधिद्वारा प्राह्म (आकृष्ट) नहीं होता, वही (परात्पर परब्रह्म) जब व्रजमें (सगुण-साकार रूपमें) गोपबालकोंके मध्य बैठकर (प्रेम-पराधीन हो ) उनका उन्छिष्ट खाने (भोग

<sup>#</sup> यह श्लोक भी सम्भवतः बराएपुराणका ही हो | व्राहपुराणके उपर्युक्त श्लोकते इसका प्रायः सम्य है | धान्तिम पाद तो समान है ही, अर्थ और भावकी दृष्टिसे भी समता है | दोनोंगे पाठ-भेदसे अन्तर प्रतीत होता है |

ळगाने ) लगता है तो उस कालमें समस्त जीव जगत्का पालक वह (विश्वम्भर प्रमु ) वज-गोपकुमारोंके हाथोंसे ( भोज्य पदार्थोंके ) उन प्रासोंको प्रहण करके अपनी पूर्ण परितृप्ति ही नहीं मानता; अपितु अपनेको धन्य भी मानता है। साथ ही उसके माधुर्य और स्वादका गुणगान करते हुए ही वह नहीं थकता। ऐसे व्रजवासियोंके इस देवदुर्छम, अनन्त सौभाग्यपर

भला किसे ईर्प्या न होगी ! यदि ब्रह्मादि देवताओंको

उनसे स्पृहा हो तो फिर इसमें आश्वर्य क्या है !

'व्रज' शब्दसे साधारणतया अभिप्राय मथुरा जिळा और उसके आस-पासके भू-भागसे समझा जाता है। वर्तमान मथुरा तथा उसके आस-पासका प्राचीन कालमें 'शूरसेन'-जनपदके नामसे प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मथुरा या मथुरानगरी थी । शूरसेन\* जनपदकी सीमाएँ समय-समयपर बदलती हीं । कालान्तरमें वह जनपद मथुरा नामसे ही विख्यात

है, परंतु वैदिक-साहित्यमें भी इसका प्रयोग प्रायः पशुओं के समृह, उनके चरनेके स्थान ( गोचरभूमि ) उनके रहनेकी जगह (गोष्ठ या बाड़े) इत्यादिके अर्थमें मिलता है। सारांश-जिस स्थानमें पशु अधिक हों उसे 'व्रज' कहते हैं। अथवा 'वजनित अस्मिन् जनाः श्रीकृष्णप्राप्त्यर्थमिति वजः'

हुआ । नन्दके 'त्रज'का प्रयोग'श्रीमद्भागवत'में वार-वार हुआ

अर्थात् जिस प्रदेशमें भगवान् श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये जीव आते हैं वह वज है। वजके सम्बन्धमें

सबसे अधिक वर्णन पुराणोंमें मिलते हैं। जिन पुराणोंमें व्रजके उल्लेख अधिक मिलते हैं उनमें

 \* हरिवंश, विष्णु आदि पुराणोंमें तथा परवर्ती संस्कृत साहित्यमें वसुदेवजी तथा श्रीकृष्ण आदिके लिये 'शीरि' विशेषण प्राप्त होता है, क्योंकि श्रीकृष्णके पितामहका नाम 'शूर' था। इसीलिये यह जनपद 'शूर्शन' कहलाया। ऐसा उल्लेख भी प्राचीन प्रन्थोंमें देखनेमें आता है ।

- पदे पदेऽश्वमेधानां फलं प्राप्नोत्यसंशयः । ( वराहपु॰ )

यत्र तत्र नरः स्नात्वा मुच्यते सर्वपातकैः। (वराहपु०)

विभिन्न प्रतियोंमें ऐसा पाठमेद भी मिलता है।

हरिवंश, विष्णु, मत्स्य, श्रीमद्भागवत, पद्म, वराह तथ ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रमुख हैं। वराहपुराणमें तो मथुराखण

यह व्रजभूमि मथुरा और वृन्दावनके आस-पास चौरासी कोसोंमें फैली हुई है। 'वराहपुराण'में इसक विस्तार बीस योजन ( अस्सी कोस ) माना गया है।

जैसे कि---विंशतियोजनानां हि माथुरं मम मण्डलम्। पदे पदेऽस्वमेधानां फलं नात्र विचारणम् ।

(१६८ । १०) अर्थात् भरा मथुरा-मण्डल बीस योजन है । जह पद-पदपर अश्वमेध यज्ञोंके फलकी प्राप्ति होती है। इसमे कोई संशय (विचार) नहीं है।'

उपर्युक्त बीस योजन ( अस्सी कोस )में मथुरापुरी के चार कोस मिला देनेसे चौरासी कोस होते हैं सूरदासजीने भी चौरासी कोसवाले वज-मण्डलका ही उल्लेख

'चौरासी वजकोस निरंतर खेळत हैं बळमोहन।' आदि । मथुरामण्डलकी भौगोलिक स्थिति तथा परिसीमन

किया है---

मथुरा वजके केन्द्रमें है। यह महान् मथुरापुरी उस महान् विभुका जन्म-स्थान होनेके कारण धन्य हो गयी । मथुरा ही नहीं, समस्त श्रूरसेन जनपद या व्रज-

मण्डल, आनन्दकन्द, ब्रजचन्द्र, लीलाविहारी श्रीकृष्णचन्द्र-की मनोहर लीला-भूमि होनेके कारण ही गौरवान्वित है

नामसे ही लगभग तीस अध्यायोंमें मथुरामण्डल और उसने माहात्म्यका विस्तृत वर्णन मिलता है।

और न जाने आगे भी कितने (अनन्त) समयतक महिमामण्डित रहेगा।

वर्तमान मथुरा जिलेके उत्तरमें गुड़गाँव और अलीगढ़ जिलेके भाग हैं। पूर्वमें अलीगढ़ अौर एटा, दक्षिणमें आगरा तथा पश्चिममें भरतपुर तथा गुड़गाँवका कुछ भाग है। एक 'व्रज-भाषा'के कविके अनुसार—

इत बरहदां उत सोनहद, उत स्रसेन को गाम।

का चौरासी कोसमें मधुरा मंडल धाम॥

वराहपुराण (अध्याय १६५। २१)से ज्ञात होता
है कि किसी समय मधुरापुरी गोवर्धन पर्वत और यमुना

नदीके बीच बसी हुई थी और इनके बीचकी दूरी अधिक

नहीं थी। हरिवंशपुराणमें भी कुछ इसी प्रकारका

संकेत प्राप्त होता है—

'गिरिगोवर्धनो नाम मथुरायास्त्वदूरतः।'

( हरिवंश० १ । ५५ । ३६ )

वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि अब गोवर्धन यमुनासे पर्याप्त दूर है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय गोवर्धन और यमुनाके बीच इतनी दूरी न रही होगी, जितनी कि आज है।

मथुरा अति प्राचीन नगर है। इसका नाम मधुरा या मधुवन भी है, जो मधु दैत्यके नामसे पड़ा हुआ प्रतीत होता है। ‡ भगवान् श्रीकृष्णने तो यहाँ द्वापरके अन्तमें अवतार लिया था; किंतु यह क्षेत्र तो आदिकालसे परम पावन रहा है—'पुण्यं मधुवनं यत्र सांनिष्यं नित्यदा हरेः।' इस परम पवित्र मधुवनमें श्रीहिर नित्य निवास करते हैं।

ध्रुवने यहाँ तपस्या करके भगवदर्शन प्राप्त किया था । ऐसा प्रतीत होता है कि कालान्तरमें मधुराका परिवर्तित नाम 'मथुरा' प्रचलित हो गया । मथुरा-मण्डल ( वजप्रदेश ) अपनी प्राकृतिक छटा और वनोंके लिये प्रसिद्ध है। प्राचीन कालमें यहाँ अनेक बड़े वन थे, जिनके नाम प्राचीन साहित्यमें मिलते हैं। इन उल्लेखोंके अनुसार वजमें बारह वन और अनेक उपवन हैं। जो इस प्रकार हैं—

#### वन-उपवन

महावन—१—मधुवन, २—तालवन, ३—कुमुद्वन, १—बहुलावन, ५—काम्यवन, ६—खदिरवन, ७—भद्रवन, ८—भाण्डीरवन, ९—वेलवन, १०—वृन्दावन, ११—लोह-वन (लॉहजङ्कवन) और १२—महावन।

उपवन—१—गोकुल, २—गोवर्धन, ३—नन्दगाँव, १—बरसाना, ५—बच्छवन, ६—कोकिलावन, ७—रावल आदिबद्री आदि अनेक उपवन हैं।

वर्तमान समयमें बड़े वन तो नहीं रहे; किंतु उनकी स्मृतिके रूपमें अब भी महावन, काम्यवन, वेलवन, वृन्दावन, भाण्डीरवन आदि विद्यमान हैं । प्राचीन व्रजमें कदम्ब, अशोक, चम्पा, नागकेशर आदिके वृक्ष बहुत होते थे । इसका प्रमाण व्रजके विभिन्न स्थानोंसे प्राप्त हुए उन कलावशेषोंसे मिलता है, जिनपर इन वृक्षोंके चित्र उत्कीर्ण हैं । वर्तमान व्रजमें कदम्ब, करील, पीलू, शीशम, ढाक आदि वृक्ष अधिकतासे मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इमली, नीम, जामुन, खिरनी, पीपल, बरगद, छोंकर बेळ और बबुळ आदिके वृक्ष भी विभिन्न स्थानोंमें उपलब्ध हैं। सुखद विषय है कि इधर शासन तथा जनताका ध्यान व्रजकी प्राचीन वनस्पतियोंके पुनरुद्धारकी ओर गया है । उल्लेखनीय है कि इस समय न केवल पुराने वृक्षोंकी रक्षा की जा रही है, अपितु नये-नये षृक्ष लगाकर वजप्रदेशकी सौन्दर्य-वृद्धि भी की जा रही है। ऐसा करनेपर ही पश्चिम (राजस्थान)की

अलीगढ़ जिलेका बरहदगाँवसे तात्पर्य है ।

<sup>†</sup> गुड़गाँव विलेके सोन-नदीके किनारेतकका प्रदेश । विशेष द्रष्टव्य-'व्रजका इतिहास पृष्ठ-संख्या २-४ ‡ हरिवंशपुराणमें उल्लेख है कि मधु नामक राज्ञस गिरिवर या गिरिव्रजको अपनी राजधानी वनाकर 'ाज्य करता या ।

भोरसे बढ़ते हुए सम्भावित रेगिस्तानके वेगको रोककर वज-प्रदेशकी सुरक्षा की जा सकती है।

### सर-सरिताएँ

व्रजमण्डलमें पहले कई सिरताएँ थीं । अब यहाँकी प्रधान नदी यमुना है । धार्मिक दृष्टिसे समस्त मथुरा-मण्डल तथा उसके सुदूरवर्त्ता प्रदेशोंमें भी यमुनाका भत्यधिक महत्त्व है \*। यमुनाके सिहत यहाँ कृष्ण-गङ्गा, चरणगङ्गा और मानसीगङ्गा—ये चार निर्देशों ही प्रकट हैं । सरखती प्रकट नहीं हैं । मथुरामें जहाँ पहले सरखती बहती थीं †, वहाँ अब सरखती-नाला और जहाँ सरखती यमुनाजीमें मिलती थीं, वहाँ सरस्ती-सङ्गमंतीर्थ अब भी प्रसिद्ध है ।

यहाँ सरोवर पाँच हैं—मानसरोवर, पानसरोवर, चन्द-सरोवर, हंससरोवर और प्रेमसरोवर । इनके अतिरिक्त अनेक कुण्ड और जलाराय (तालाव) हैं, जिनको भगवान् (श्रीकृष्ण) की वज-लीलाओंसे सम्बन्ध होनेके कारण विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त है ।

### पर्वत

यहाँ मुख्य पर्वत चार हैं—(१) गोवर्धन, (२) बरसानु, (३) नन्दीश्वर, (४) चरणपहाड़ी। व्रजमें पहाड़ोंकी संख्या ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूपमें तीन ही मानी

जाती हैं। गोवर्धन विष्णुस्तरूप, बरसातु ( बरसा ब्रह्मारूप तथा नन्दीश्वर ( नन्दिग्राम ) शिव ( सर का प्रतीक है। चरण-पहाड़ीकी गणना साधारण पर्वतोंमें नहीं की जाती। वजमें प्राचीन वस्तुएँ ही हैं—पर्वत, नदी और भूमि। अन्य प्राचीन वर या तो नष्ट हो गयीं या नष्ट कर दी गयीं और उप्थानपर नयी बन गयीं अथवा पुरानीका जीगों हो गया।

## मार्ग तथा गमनागमनके साधन-

मथुराके चारों ओर व्रजके तीर्थ हैं। इन तीर्थ जानेके लिये (व्रजमण्डलके केन्द्रमें अवस्थित होने कारण) प्रायः मथुरा होकर ही जाना पड़ता है। अव व्रजके सभी मुख्य तीर्थोंमें अधिकांशतः सड़कें। गयी हैं और वहाँ मोटर-वसों तथा अन्य सवारियोंहा जाया जा सकता है। मथुरा पक्के तथा प्रशस्र राजपथ (सड़कों) और रेलमागोंद्वारा, कई प्रमुख नगरं दिल्ली, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, जलेसर, भरतपु आदिसे भी संयुक्त है। मथुरा-जंकशन तथा मथुरा छावनी—ये दो मथुराके मुख्य स्टेशन हैं।

### मधुरा-जंक्शन--

यह पूर्वेत्तर, मध्य तथा पश्चिम तीन रेळगागाँका प्रधान केन्द्र है । दिल्लीसे मधुरा-आगरा होकर (मध्य रेल्द्रे

\* प्राचीन साहित्यमें 'कलिन्दजा' सूर्यतनया' 'त्रियामा' आदि अनेक नामोंसे यमुनाका उल्लेख मिलता है। द्रष्टव्य— त्रृप्वेद १०, ७५; अथर्व० ४, ९, १०; ज्ञातपथब्राह्मण १३, ५, ४, ११; ऐतरेय ब्राह्मण १३; रामायण, महाभारत, परवर्ती संस्कृत एवं प्राकृत-साहित्य तथा पुराण-साहित्यमें 'यमुना' की महिमाका वर्णन वहुत मिलता है। उदाहरणार्थ— गङ्गा ज्ञातगुणा प्रोक्ता माथुरे सम मण्डले। यमुना विश्रुता देवि नात्र कार्या विचारणा।

(वराहपु॰ १५२ | ३० ) हुद्रा भद्राणि पस्यति ॥

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च यमुनायां युघिष्ठिर । कीर्त्तनाल्लभते पुण्यं दृष्ट्वा भद्राणि परयति ॥ ( मतस्यपु० युधिष्टिर-मार्वण्डेयसंवाद )

यमुनाजलकल्लोले कीडते देवकीसुतः । तत्र स्नात्वा महादेवि सर्वतीर्थंपलं लभेत् ॥ अहो ! अभाग्यं लोकस्य न पीतं यसुनाजलम् । गो-गोपगोपिकासङ्घे यत्र कीटति कंग्रहा ॥ (पद्मपु० पाता० हर्गीरीसंवादे )

े कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि यसना पहले सरस्वती नदीमें मिन्द्र्ती थीं । प्रासैतिदासिक कालमें सम्प्रांकि मृद् अनिपर यसना भक्षामें मिली (देखें — बर्नक खाफ रॉथल एशियाटिक संसाहरी, १८९३ पृष्ठ ४९ थीर आने) द्वारा ) बम्बई जाने और आनेके लिये यहाँसे मार्ग है । इसी प्रकार दिल्लीसे नागदा, रतलाम होते हुए भी ( पश्चिमरेलवेद्वारा ) बम्बई जानेका यह सीघा माध्यम है ।

## मथुरा छावनी ( कैण्ट )—

यह स्टेशन पूर्वोत्तररेलवेकी छोटी लाइनपर है। यह लाइन अछनेरासे आरम्भ होकर, मथुरा-छावनी, हाथरस, कासगंज, फरखाबाद होते हुए कानपुरतक गयी है। मथुरा जंक्शनसे इसी लाइनकी एक शाखा बृन्दावनतक गयी है। मथुरा-छावनी मथुरा नगरके समीप है। मथुरा जंक्शनसे मथुरा डेढ़ मील है। दोनों स्टेशनोंपर नगरतक जानेके लिये सवारी (स्क्शे, तांगे आदि)का प्रबन्ध है।

कलकत्ताकी ओरसे उत्तर रेलवेद्वारा मथुरा आनेवाले यात्रियोंको टूँडला या हाथरसमें गाड़ी बदलनी पड़ती है। टूँडलासे आगरा होते हुए तथा हाथरससे पूर्वोत्तर रेलवेकी छोटी ळाइन होकर मथुरा आना पड़ता है।

## मथुरा-दर्शन---

इसमें कोई संदेह नहीं कि मथुरा बड़ा ही खच्छ, सुन्दर तथा रमणीक नगर है। अयोध्या और काशीकी तरह यहाँ अनेक मन्दिर तथा पक्के घाट हैं। मन्य भवनों, सुरम्य घाटों तथा उच्च शिखरोंवाले विशाल और आकर्षक देवमन्दिरोंसे युक्त मथुराकी शोभा देखते ही बनती है। श्रीयमुना यहाँ अर्घचन्द्राकार ( रूप )में बह रही हैं\*, जिनके किनारे अनेक सुन्दर, पक्के तथा प्रशस्त घाट हैं। इन घाटोंका (कमबद्ध ) सिलसिला बराबर एक दूसरेसे लगा है। जिससे यमुनासहित यहाँके घाटोंका दश्य, बड़ा ही नयनाभिराम दृष्टिगोचर होता है।

यहाँके श्रधिकांश घाट (तीर्थ) यमुनाजीके दाहिने किनारे-पर ही हैं, जिनमें २४ घाट मुख्य माने जाते हैं । विश्रान्तिघाट या विश्रामघाट यहाँका सुप्रसिद्ध प्रमुख घाट है, जो सबके मध्यमें है । विश्रामघाटसे (गणना करनेपर) दक्षिणमें १२ तथा उत्तरमें १२ घाट अवस्थित हैं । उनके नाम हैं—(१) विश्रामघाट.

(२) प्रयागघाट, (३) कनखलघाट, (४) किन्दुघाट, (५) बंगालीघाट, (६) सूर्यघाट, (७) चिन्तामणिघाट, (८) ध्रुवघाट, (९) ऋषिघाट, (१०)

मोक्षघाट, (११) कोटिघाट और (१२) बुद्धघाट-ये दिक्षणावर्ती हैं। उत्तरके घाट हैं—(१३) गणेशघाट, (१४) मानसघाट, (१५) दशाखमेधघाट, (१६) चक्रतीर्थघाट, (१७) कृष्णगङ्गाघाट, (१८) सोमतीर्थघाट, (१९) ब्रह्मलोक्षघाट, (१९) महालोक्षघाट, (१०) क्ष्णगङ्गाघाट, (१८) सोमतीर्थघाट, (१९) धारापतनघाट, (२३) सङ्गमतीर्थघाट, (संयमन या वासुदेवघाट), (२३) नवतीर्थघाट और (२४) असिकुण्डाघाट।

पद्मपुराणके पातालखण्डमें हरगौरीसंवादमें वर्णन है कि 'यमुनाका तट परम पवित्र तथा श्रीकृष्णकी कीड़ा-स्थली है। जहाँ समस्त पापनाशिनी, परमपवित्र मथुरा (मधु) पुरी विद्यमान है!——

कृष्णक्रीडाकरं स्थानं यमुनायास्तटं शुचि । पुण्या मधुपुरी यत्र सर्वपापप्रणाशिनी ॥ यथा तृणसमूहंतु ज्वलयन्ति स्फुलिङ्गकाः । तथा महान्ति पापानि दहते मथुरापुरी ॥ ( पद्म० पा० )

'जिस प्रकार अग्निकण ( तृणराशि ) तिनकोंके समूहको जलाकर नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मथुरापुरी

<sup>\*</sup> प्राचीन पौराणिक वर्णनोसे भी इसकी पृष्टि होती है कि मथुरा नगरी यमुना नदीके तटपर वसी हुई थी और उसका रूप—'अर्धचन्द्राकार' (अष्टमीके चन्द्रमा-जैसा) था । देखें — हरिवंश-पुराण (पर्व१ अ० ५४ । ५७ से ६१ ) मथुरावर्णन । यथा—
'अर्धचन्द्रप्रतीकामा यमुनातीर शोभिता।' (हरिवंश १ | ५४ | ६० )

घोर पापोंको जलाकर भस्म कर देती है। 'वराहपुराण'में भगवान् वराह पृथ्वीसे कहते हैं—

सर्वेषां देवतीर्थानां माथुरं परमं महत्। कृष्णेन कीडितं यत्र तच्च शुद्धं पदे पदे॥

इस प्रकार शास्त्रों तथा पुराणोंसे सिद्ध हो जाता है कि भगवान् श्रीकृष्णकी जन्मभूमि-मथुरापुरी सभी तीर्थोंमें अद्वितीय है। यह पद-पदपर परम पित्र है। मथुरा आदि-त्रराह-भूतेश्वर-क्षेत्र कहलाती है। भूतेश्वर महादेव नथुराक्षेत्रके क्षेत्रपाल (रक्षक) रूपमें विराजमान हैं।\* मथुराके मन्दिर तथा देवस्थान—

मथुराके चारों ओर चार शिवमन्दिर हैं— श्चिममें भूतेश्वर, पूर्वमें पिप्पलेश्वर, दक्षिणमें रङ्गेश्वर भीर उत्तरमें गोकर्णेश्वर । चारों दिशाओंमें स्थित होनेके तारण भगवान् शंकरको मथुराका 'क्षेत्रपाल' या कोतवाल हा जाता है।

असिकुण्डाघाटके ठीक सामनेकी गळी मानिक-गैक मुहल्लेमें 'आदिवराह'के मन्दिरमें नीलवराह, था उसके निकट अलग मन्दिरमें खेतवराहकी प्राचीन र्शानीय मूर्तियाँ हैं। वजमें (मथुरामण्डलमें) भगवान् राहके पाँच विप्रह अलग-अलग स्थानोंमें पाये जाते । (१) आदिवराह या नीलवराह, (२) खेतवराह मानिकचौक), (३) वराहदेव (भूतेश्वर), (४) गोपीवराहदेव (वराहघाट, रमणरेती, वृन्दावन) और (५) वराहजी (गोकुल) में हैं। लेकिन इनमें सबसे प्राचीन, शास्त्रों तथा पुराणोंद्वारा आदिवराहदेव मने गये हैं, किंतु वराहपुराणके १६३ वें अध्यायके 'कपिटवराह'-माहात्म्यमें (आदिवराहके पासवाले) श्वेतवराहदेव मने वराह'-माहात्म्यमें (आदिवराहके पासवाले) श्वेतवराहदेव मने प्राचीन प्रतिमा भी (मानिकचौकमें) इस समय आदिवराह-मन्दिरके पास ही स्थित है। 'वराहपुराण'में कहा गया है कि यह प्रतिमा महर्षि कपिलद्वारा सेवित तथा पूजित रही है। वे ही इसके आदि-प्रतिष्ठापक थे। कालान्तरमें यह इन्द्र, रावण तथा मगवान् रामद्वारा पूजित होकर, भगवान् रामकी कृपासे लवणासुरवधके पश्चात् श्रीशतुम्नजीको प्राप्त हुई और उन्होंने ही इस वराही प्रतिमाको मधुरामें स्थापित किया था। †

### आदिवराहदेवका स्वरूप-

श्यामवर्ण और शङ्क, चक्र, गदा तथा पद्मसे सुशोभित चतुर्भुजरूप है। दोनों पैरोंके नीचे दैत्य हिरण्याक्ष पड़ा हुआ है, भगवान् वराहकी दाइपर पृथ्वी और पृथ्वीपर छत्रवद् शेषनाग हैं।

#### क्वेतवराहका स्वरूप---

गौरवर्ण, चारभुजा—शङ्ख, चक्र, गदा तथा एक हाथमें हिरण्याक्ष दैत्यकी चोटी है एवं चरण उसके बक्षपर स्थित हैं। दाढ़ोंपर पृथ्वी धारण किये हुए हैं।

\* मथुरायां च देवत्वं क्षेत्रपालो भविष्यसि । त्विय हष्टे महादेव ! मम क्षेत्रफलं लमेत् ॥(वराहपुराण) । इन्द्रेणाराथितो देवि किपलो मुनिसत्तमः । तस्य प्रीतो ददौ देवं वराहं दिव्यरूपिणम् ॥ ततः कालेन महता रावणो नाम राक्षसः । इन्द्रलोकं गतः सोऽथ स्वर्ग जेतुं महावलः ॥ हृद्रु किपलवाराहं शिरसा घरणीं गतः ॥ तेन सम्मोहितो देवि रावणो लोकरावणः । अनेन नास्ति मे कार्य तव रक्षो विभीपण । देवो मे दीयतां रक्षः शकलोकाद्य आगतः ॥ अयोध्यायां स्थापित्वा पूज्यामास तं तदा ॥ राघवस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघो वाक्यमत्रवीत् । यदि तुष्टोऽसि मे देव वराहो यदि वाप्यहम् । दीयतां मम देवोऽयं यदि मे वरदो भवान् ॥ शत्रुघस्य वचः श्रुत्वा राघवो वाक्यमत्रवीत् । नय शत्रुघ देवं त्वं दिव्यं वागहरूपिणम् ॥ देवमादाय शत्रुघो जगाम मथुरां पुरीम् । ब्रह्माणं स्थापित्वा तु आगच्छन् मम गंनियी ॥ देवमादाय शत्रुघो जगाम मथुरां पुरीम् । ब्रह्माणं स्थापित्वा तु आगच्छन् मम गंनियी ॥ (वराहगु० १६३ । २७, ३०, ३२-३३ ४८, ५१, ५८, ५२, ६०-६४)

# वराहपुराण-संकेतित वराहक्षेत्र—स्थिति और महत्त्व

( लेखक-प्रो॰ श्रीदेवेन्द्रजी व्यास )

वैदिक कालसे लेकर अबतककी सम्पूर्ण भारतीय आस्तिक विचारपरम्पराने एक मतसे स्वीकार किया है कि परमेश्वर धर्म-स्थापनार्थ और सत्पुरुत्रोंकी रक्षा तथा विश्वको पाप-ताप एवं अनाचारसे मुक्त करनेके लिये समय-समयपर लीला-विप्रह धारण करते हैं। ईश्वरके इस लीला-शरीरको अवतारकी संज्ञा दी जाती है और इस तरहके तीसरे अवतार हैं—सूकर या वराह—'तृतीयः स तु वाराहः।' (वायुपु० ९७।७४) सूकर या वराहावतारके पूर्ण चरितको लेकर 'वराहपुराण'-जैसा बृहत् पुराण प्रन्थ लिखा गया।

ईश्वरने विभिन्न समयों और अनेकानेक प्रयोजनोंसे सूकर आदि अवतार धारण किये। ये सभी रूप लीला-वपु हैं। वराहके रूपमें ईश्वरने अनेक बार इस पृथ्वीकी रक्षा की और पुनः स्थापना की। ईश्वरने 'महावराह', 'रवेत-वराह', 'यज्ञ-वराह' और 'नर-वराह'के रूप धारण किये। कृष्ण-यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिताके ७।१। प अजुवाकमें 'महावराह'के विषयमें कहा गया है—

आपो वा इदमग्रे सिललमासीत् तस्मिन् प्रजापितबीयुर्भृत्वाऽचरत्। स इमामपश्यत् तां वराहो भ्त्वाऽहरत् ।

'वायुपुराण'के आठवें अध्यायमें भी इन्हीं महावराहका कथन है कि आदिविष्णु (आदिवाराह ) स्कररूप धारण-कर परमाणुरूप पृथ्वीकी खोज करने छगे और अनुमानतः भूमिके स्थानका संकेत पाकर उसके उद्घारमें संनद्ध हो गये । ऐसे महावाराहकी विशाल दंष्ट्रापर सम्पूर्ण पृथ्वी स्थित हुई है । पृथ्वीपर बड़े वेगसे १ मिनटमें ६ हजार उल्काएँ गिरती हैं, जिन्हें १०० मील ऊपर ही भगवान् वराहकी 'वाराही शक्ति' रोककर उन्हें चूर्ण कर देती है ।

श्वेतवाराह्की कथा शिवपुराणकी रुद्धसंहिताके प्रथम खण्डके सप्तम अध्यायमें भी है, जहाँ शिवलिङ्गके परिमाणके ज्ञानहेतु ब्रह्माजीसे विवादमें पड़कर विष्णुने 'श्वेतवाराह'-का रूप धारण किया । उनके इस रूपकी प्रतिमा आज भी 'सूकरक्षेत्र'में प्रतिष्ठित और सुपूजित है । तीसरे 'यज्ञ'-वाराहका उल्लेख श्रीमद्भागवत महापुराण, तृतीय स्कन्धके त्रयोदश और चतुर्दश अध्यायोंमें है । इनका सम्बन्ध भी सूकरक्षेत्रसे है; क्योंकि धरित्रीके उद्धारके पश्चात् इन्होंने सृकरक्षेत्रमें ही खरूपका विसर्जन किया था ।

चौथे 'नर-वाराह' आज सर्वाधिक सुपूजित हैं। नारायणके द्वारपाल जय-विजय जब सनकादिके शापवश प्रथम राक्षसयोनिमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुके रूपमें उत्पन्न हुए और जब दुर्धर्ष दैत्य हिरण्याक्षने पृथ्वीको जलमें अनिश्चित स्थानपर छिपा दिया, तब भगवान् विष्णुने वाराहरूप धारणकर इस दैत्यका वध किया और पृथ्वीको मुक्तकर पुनः स्थापित किया । दैत्यवधसे उत्पन्न खिनता और श्रमकी थकानको दूर करनेके छिये नर-वाराहने भागीरथीके तटपर मार्गशीर्ष शुक्का एकादशी-को जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं. व्रत किया और भागीरथी-तटपर ही अवस्थित सुकरक्षेत्रमें दूसरे दिन द्रादशीको आत्मविसर्जन किया । जिस स्थानपर प्रभने विग्रहको अन्तिहत किया, वह स्थान स्व दिव्य 'हरिपदी'के नामसे 'सूकरक्षेत्र'में अवतक विद्यमान है। पर अब देखना यह है कि वह 'स्करक्षेत्र' है कौन-सा !

भगवान् वाराहने पृथ्वीसे अपने विश्रामस्यळ और निर्वाणस्थानकी स्थितिको बताते हुए निम्न क्लोक कहा है—

यत्र भागीरथी गङ्गा मम सौकरवे स्थिता। यत्र संस्था च मे देवि द्युद्धतासि रसातलात्॥ (वराह्युराण १३७।७) इस क्लोकसे सूकरक्षेत्रकी स्थितिका किंचित् संकेत मिलता है। यहाँ सूकरक्षेत्र शब्दके स्थानपर 'सौकरव' शब्दका व्यवहार किया गया है। स्पष्ट बात यह है कि तबका 'सौकरव' अबके क्षेत्रसे किसी अन्य रूपमें ही रहा होगा, पर 'सौकरव' से सम्बन्धित अवश्य होगा। अतः आजके सूकरक्षेत्रको खोजनेके लिये गङ्गातटावस्थित सौकरवसम्बन्धित स्थानको खोजना होगा। इस क्लोकके आधारपर सौकरवक्षेत्रका निम्न रूप होना चाहिये।

१--वह गङ्गातटपर अवस्थित हो।

२—वाराहक्षेत्रके रूपमें प्रसिद्ध हो, यदि मन्दिर हो तो और अधिक प्रामाण्य है ।

३—उस स्थानका अभिधान 'सौकरव' राज्दसे ही सम्बन्धित या विकसित हो ।

इस समय भारतभूमिपर प्रसिद्ध दो-तीन स्करक्षेत्र या वराहक्षेत्र हैं, पर इनमेंसे यदि किसीकी स्थित गङ्गातटपर है तो वहाँ भगवान् वराहका मन्दिर नहीं है, या सौकरवसे कोई सम्बन्ध नहीं है और यदि किसी स्थलपर वराह-मन्दिर है तो उसका'सौकरव'से कोई सम्बन्ध नहीं और वहाँ गङ्गातट नहीं। इन तीनों ही बातोंकी पूर्ति करनेवाला कोई वास्तविक स्कर-क्षेत्र है तो वह उत्तरप्रदेश राज्यमें जिला एटाका 'सोरों' नगर है। यह एक प्रसिद्ध सूकरक्षेत्र नामक तीर्थ है, जिसका उल्लेख 'कल्याण'के तीर्थाङ्कमें भी दिया गया है।

पुराणकथित तीनों शर्ते यहाँ पूरी हो जाती हैं। यहाँ 'श्वेत-वाराह' और 'श्याम-वाराह' इन दोनोंके ही विशाल और मन्य मन्दिर हैं और वराह यहाँके सुपूजित क्षेत्राधीश हैं। गङ्गातटपर अवस्थित इस नगरके अभिधान 'सोरों'से सौकरवका सम्बन्ध है। 'सौकरव'से सोरों शब्दका विकास चान्द-पाकृत-व्याकरणानुसार इस सूत्रसे प्रमाणित है—'क, ग, च, ज, त, द, प, य, वा प्रायो छुक् इति'। सिके अतिरिक्त सूकरसे सम्बन्धित होनेके कारण इस

शब्दकी अन्य न्युत्पित्त भी है, जो इसे सौकरव ही सिंद्र करती है । सौकरव अर्थात् स्करसम्बन्धी । स्करको अरबी और फारसीमें स्थर कहा जाता है । उसका बहुवचन हिंदीमें बना सुअरों और इससे विकसित हुआ सोरों ।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाण भी इसे ही 'स्का-क्षेत्र' सिद्ध करते हैं । सोरोंका गङ्गा-तटपर अवस्थित होना,वाराह-मन्दिरका होना और सौकरवसे सम्बन्धित होना आदि प्रमाण ऐसे हैं जो पुराणानुमोदित हैं । सोरोंकी तुळनामें कोई भी अन्य तथाकथित 'स्करक्षेत्र' इतना प्रसिद्ध नहीं है । स्करक्षेत्र श्रीवराहका निर्वाणस्थळ है, अतः यह सांसारिक मनुष्योंके अवसानोत्तर कर्मका भी क्षेत्र है । यही कारण है कि भारतके—तीन पिण्डोदकार्थ तीर्थोंमें—प्रयाग-राज और गयाजीके साथ तीसरा नाम इस सोरोंका ही है । यहाँ पिण्डोदक-कर्मद्वारा मुक्ति-प्राप्ति होनेका कारण श्रीवाराह-निर्वाण-क्षेत्र अथच स्करक्षेत्रका होना ही है । जिस 'हरिपदी'-कुण्डमें भगवान्ने देहत्याग किया, भागीर्यी-से जुड़े उस कुण्डका अब भी यह चामरकारिक वैशिष्ट्य है कि यहाँ विसर्जित अस्थि तीसरे दिन जळहरपमें परिणत

यह सोरों सूकरक्षेत्र ही है जो गुजरात, माल्या, राजस्थान, सिंध, कच्छ, काठियावाड आदि सुद्रवर्ती प्रान्तोंमें 'गङ्गा-वाट'के नामसे प्रसिद्ध है और वहाँके लोग पिण्डदान-कर्मके लिये नित्य सैकड़ोंकी संख्यामें यहाँ आते रहते हैं।

हो जाती है।

भगवान् वाराह्या मन्दिर, जिसमें 'श्वेत-वाराह'यी प्रितमा है, इसी स्थानपर है। केवल भारत ही नहीं अपितु इसके उत्तरवर्ती राष्ट्र नेपालसे भी इस मन्दिरका सम्बन्ध है। नेपालके राजवंशीय उत्तराधिकारियों और मन्दिरके महामण्डलेखर खामी केंग्रासानन्द गिरिजीका भव्य चित्र इस मन्दिरमें लगा है, जो इस बातका प्रमाण है। उसकी 'मुगलिया' यत्या- शैली उसे मध्यकालका सिद्ध करती है। प्रतिमाके रीक

सामनेवाली कला-शैलीमें निर्मित एक अष्ट्रधातुका विशाल घण्ट, जिसपर इसका स्पष्ट उल्लेख है कि यह घण्टा नेपाल राज्यके महामन्त्रीने अपने पुत्र-जन्मके उपलक्ष्यमें १६वीं शतीमें मेंट किया था। इन विविध प्रमाणोंसे सर्वतोविधि यह सिद्ध होता है कि पुराण-संकेतित सूकरक्षेत्र( सौकरव) सोरों ही है, अन्य नहीं।

अव थोड़ा-सा इसके महत्त्वपर भी विचार कर लिया जाय । यद्यपि इसकी अन्ताराष्ट्रिय ख्याति और स्थिति, अस्थियोंका जलरूपमें परिणत होना आदि अपने आपमें इसकी महत्ता प्रकट करते ही हैं, पर एक तीर्थ होनेके

小いのかのからなんのかのからなるなのかのからなんなんなんなんなん

नाते पुराणसाहित्यने भी इसके महत्त्वको प्रकट किया है । 'वायुपुराणमें' उल्लेख है—

षष्टिवर्षसहस्राणि योऽन्यत्र कुरुते तपः। तत्फलं लभते देवि प्रहराईंन सुकरे॥

'वराहपुराण'में इसके महत्त्वको बताते हुए खयं भगवान् वराहने कहा है कि ''मेरा 'सौकरव' स्थान सर्वोच्च और सर्वोपिर है और मोक्ष प्रदान करनेकी दृष्टिसे तो सबसे अधिक महत्त्वका है''—

परं कोकामुखं स्थानं तथा कुन्जाम्रकं परम्। परं सौकरवं स्थानं सर्वसंस्थानमोक्षणम्॥ (वराहपुराण, अ०१४५)

少の今のなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなん

## आये कर गर्जना वराह भगवान् हैं

( रचियता--पं० श्रीउमादत्तजी सारस्वत, दत्ता, कविरता)

चारों वेद जिनके हैं, चारों पद पूजनीय, जिनके कराल दन्त कालके समान हैं। प्रकट हुए जो चतुराननकी नासिकासे, लघु-चपु-धारी, पर शौर्यमें महान् हैं।

देखते-ही-देखते वे हुए गिरि-राज तुल्यः तुण्ड है भयानक और विशाल दोनों कान हैं।

पुथ्वीको उवारने व ळानेको रसातळसे, आये कर गर्जना वराह भगवान हैं

× × x x

ऊँची कर पूँछ, श्रीव-धालोंको झटकके वे खुरोंकी सिन्धु-वेग हरने चोटसे लगे। चारों ओर सूँघ-सूँघ पहुँचे, जहाँ थीं 'भूमि' 'घुर-घुर' शब्दसे दिशाएँ भरने लगे। दाढ़ों पै उठा 'वसुधा'को अति उछले शीघ्र, समान वे खेल करने गजराजके लगे। प्रहारसे छातीके

अर्ताके प्रहारसे 'हिरण्यनेत्र'-दानवका, अन्त किया, 'प्रभु'ने, प्रसृन झरने लगे।

## वराह-महापुराणमें नेपाल

( लेखक—पं० श्रीसोमनाथजी शर्मा, घिमिरे, 'व्यास', साहित्याचार्य )

पृथ्वीके पार्थिव-शरीरकी व्याख्या करते हुए भगवान् वराह या बादरायणने नेपाल अथवा पर्वतराज हिमालयको पृथ्वीका शिरोभाग बताया है—

पौण्ड्रवर्धननेपाले पीठे नयनयोर्युगे। (वराहपु०)

जितनी भी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, सब सिरमें ही होती हैं। देखना-स्रॅंघना, सुनना-बोलना, विचार करना शिरःस्थित इन्द्रियोंका ही कार्य है। हस्त-पादोदरादि इन्द्रियोंके विकृत हो जानेसे अथवा कट जानेसे भी मनुष्य यथाकथंचित् निर्वाह कर लेता है, पर सिर कटनेसे वह जीवित नहीं रह सकता। वैसे ही हिमालय पृथ्वीका सर्वोत्तम परमावश्यक 'शिरोदेश' है।

हिमालयसे निकलनेवाली 'सुवर्णकोशिकी,' 'ताम-कौशिकी,' 'कृष्णा', 'गण्डकी' आदि नदियोंके आसपासमें हिनेवाले ग्रामीण स्नी-बाल-बच्चे नदीकी रेतीसे बालुओंको चालकर सुवर्णके परमाणु एकत्र करते हैं। इस प्रकार सुवर्णको गर्भमें धारण करनेवाला यह पर्वतराज हिमालय एक प्रकारसे द्वितीय 'हिरण्यगर्भ' ही है, जो प्रसिद्ध वैदिक मन्त्रके अनुसार ( भूतस्य ) समस्त भूत-प्राणियोंका ( एकः पतिः ) एकमात्र पिताखरूप, मालिकखरूप, संरक्षकखरूप ( आसीत् ) बन गया था । ( स पृथ्वीं दाधार ) उस हिमालय पर्वतने पृथ्वीसे लेकर खर्गलोकतकको, जिसे 'त्रिविष्टप' भी कहते हैं, धारण किया है। ( कस्मे देवाय ) पृथ्वीका शिरोभाग मुकुटमणि देवताला हिमालय नामक किसी देवताको, \* हम ( हविषा ) हिन्ह्वनीय पूजनीय समस्त पदार्थसे ( विधेम ) विधिपूर्वक पूजा करते हैं, हवन करते हैं। 'वराहपुराण'में कहा है—

'शिखरं वै महादेव्या गौर्यास्त्रैलोक्यविश्रुतम् ।' ( अ० २१५ )

महादेवी गौरी ( गौरीशंकर या पार्वतीपर्वत )की खर्ग-मर्त्य-पाताल तीनों लोकमें ख्याति है। इससे पूर्ववर्ती सर्वोच्च पर्वतिशिखरको नेपाली भाषामें 'अभिसारमा' कहते हैं। इसी पर्वतको संस्कृतमें 'शंकरपर्वत' कहते हैं। इसी पर्वतको संस्कृतमें 'शंकरपर्वत' कहते हैं। दोनों पर्वतोका एक साथ समिष्ट नाम 'गौरी-शंकर' पर्वत है। इसी पर्वतके नीचे समतल भूभागमें (स्तनकुण्ड†) दुग्धकुण्ड है। उसी दूधकुण्डसे उद्गम लेकर 'दूधसी' नदी प्रवाहित होती है। उस कुण्डमें जाकर श्राद्ध करे। इससे पितरोंका उद्धार तथा पुत्र-पौत्रोंका सुधार हो जाता है। यह 'दूधपोखरी' नामकी 'पुष्करिणी' 'नामचे'से कुछ ही दूरपर है।

मनु महाराजने पाश्चाचोंके लिये कहा था— शनकैस्तु कियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः। वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणानामदर्शनात्॥ (मनु०१०।४३)

दैव-वशात् इन्हें कालान्तरमें जब पूर्व-पूर्वज उपभुक्त शुद्ध जलवायुका स्मरण आता है और वह जब विज्ञानके उपकरणोंसे भी उपलब्ध नहीं होता है तब विश्वकी तथा पाश्चात्त्य मानवजाति पुनः हिमालयमें आना प्रारम्भ करती है, कहा भी है—

कौशिकान् प्रतिपद्यन्ते देशान् भुद्भयपीडिताः। (लङ्गपु० ४० । ३७)

कल्यियमें जब अन्यत्र निस्तार न होगा तो क्षुधा-तृषासे व्याकुल मनुष्य कौशिकीयुक्त प्रदेश हिमालयमें पुन: जाना आरम्भ करेंगे।

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाघिराजः । इत्यादि कु॰ एं॰

<sup>†</sup> स्तनकुण्डे उमायास्तु यः स्नायात् खळ मानवः। इत्यादि (वराह २१५। १००)

मराहपुराणमें कहा गया है— गौर्यास्तु शिखरं पुण्यं गच्छेत् सिद्धनिषेवितम्। तस्य सालोक्यमायाति दृष्टा स्पृष्टाऽभिवाद्य च ॥

काष्ठमण्डपक्ष (काठमाण्ड्र) नेपालकी राजधानी है । राजधानीसे पूर्व ३ नम्बरमें 'ओखलडुंगा' जिला है । उसी क्षेत्रमें 'नामचे बाजार' है । इसी क्षेत्रमें २९१४० फीट ऊँचे पर्वतसे 'दूधकोसी' (दुग्धकोशिकी अथवा 'पयिखनी') नदी निकलती है । इसके पश्चिम भागमें रामचाप (रामेछाप) पूने जिला पड़ता है । वर्तमान समयमें उस क्षेत्रका जनकपुर अंचल नामकरण हो गया है । इसी हिमालयके उत्तरी भागका उच्चतम पर्वत-शिखर वराहपुराणमें गौरीपर्वत (गौरा पार्वता) नामसे प्रसिद्ध है।

१८५७ सन्में जार्ज एवरेस्टने सर्वप्रथम इस पर्वत-का सर्वेक्षण किया था। उसके बाद जार्ज एवरेस्टने उस पवित्र शंकर पर्वतका नाम बदलकर अपने नामपर 'Mount Everest' रख दिया।

जनकपुरधामसे ५० मील उत्तर 'ठोसे मेगजेन' नामका बाजार है। वहाँ १९ मील लम्बा 'लौहमय' पर्वत है, जहाँ सर्वत्र लोह-पाषाण आदि धातुओंकी खानें भरी पड़ी हैं। आस-पासके प्रामीण उसी फौलाद से कृषि-उपयोगी औजार (कुदाल, फाल, हर-हसिया-खुकुरी) बनाते हैं। उसी पर्वत-शृङ्खला-उच्चस्थलमें 'जटापोखरी' नामक षटकोणाकार डेढ़ मील लम्बी एक पुष्करिणी है। तालाबके मध्यभागमें भूतभावन भगवान् नीलकण्ठ श्रीमहादेवके स्फटिक-जैसे शुक्कवर्ण विशालरूपका दर्शन होता है। मूर्तिके सिरमें लम्बी-लम्बी जटाएँ हैं। यहाँका जल

अत्यन्त खच्छ और अथाह है। कहते हैं 'कालकूट-विषपान करके विषमत्त होकर शंकरजीने यहाँ विश्राम किया था। श्रावणी पूर्णिमाको यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है।

वराहपुराणमें वर्णित 'श्वेतगङ्गा', 'गोकुलगङ्गा,' 'हिम-गङ्गा' अब क्रमशः 'खिम्तिखोलो', 'चरगे खोलो', 'लिखु खोलो' नामसे प्रसिद्ध हैं। ये सब नदियाँ उसी पर्वतसे निकलती हैं।

पूर्वी नेपालमें विराटनगर धरानके पास 'सुवर्ण-कौशिकी' या कोकानदीके संगमपर 'वराहक्षेत्र' नामका तीर्थस्थल है । इसमें प्रसिद्ध 'आदि-वराह', 'भू-वराह' आदि वराहकी चार मूर्तियाँ विद्यमान हैं । लोग इन सभी मूर्तियोंको प्राचीन वैदिक युगमें स्थापित बताते हैं । उसके पास एक पर्वत-श्रृह्खला पत्थरोंका भृगु-(भीर)-शिखर है । उसमें अपने-आप बनी एक कोकपक्षीकी मूर्ति है, उससे कुछ दूरपर वराहकी मूर्ति है । यहाँ पृथ्वी वराहके दाँतमें नहीं है, किंतु वह वराहके कन्धा कुहरपर उठी दीखती है ।

नेपालकी राजधानीके पास 'धूम्रवराह' नामक एक मुहल्ला है । उसमें 'धूम्रवराह'की सूर्ति है । मन्दिर छोटा-सा है । उसमें एक प्राचीन शिलापत्र है, जिसपर— 'विष्णोर्बाहुलताकफोणिशिखरेणोद्धारिता मेदिनी'— लिखा है । वराहपुराण एक प्रकारसे हिमालय-पर्वतका ही इतिहास है । हिमालय-पर्वतका अनुसंधान करना तथा उसका सचा इतिहास लिखना समाजमें उसका महत्त्व बोध कराना अब भी शेष है ।†

हिमाद्रेस्तुङ्गशिखरात्पोद्भूता वाग्म(झा)ती नदी। भागीरय्याः शतगुणं पवित्रं तज्ञलं; स्मृतम् ॥ ( वराहपुराण २१५ । ५०-५१ )

<sup>\* &#</sup>x27;स्वयम्भू-पुराण' तथा 'Wright' के 'History of Nepal' में काठमाण्ड्रका 'काष्ठमण्डप' नाम आता है। राजा 'गुण-कामदेव'ने इस नगरकी ७२३ ई०में स्थापना की थी।

<sup>ं &#</sup>x27;हिमालय पर्वतः', 'नेपाल' तथा वराहपुराण १४५, २१५ व्यथ्यायोंसे सम्बन्धित तीर्थों के विषयमें विदाद वर्णन 'स्वयम्भू-पुराण', राइट (Wright) के 'History of Nepal' के अतिरिक्त बौद्ध-प्रन्थोंमें भी प्राप्त होता है। इनका एकत्र संग्रह Hodgson के 'Literature and Religionn of Buddhist', तथा Monier Williams 'Rhys Dayvids के 'Buddhism' में भी प्राप्त होता है। इनमें 'विष्णुमती', 'वाग्मती' आदि निद्यों तथा इनके तटवर्ती प्रसिद्ध तीर्थोंका भी उल्लेख है। 'वराहपुराण'में 'वाग्मती'की तुल्नामें गङ्गाकी उपमा दी गयी है और कहा गया है—

## मध्यकालीन कवियोंकी दृष्टिमें भगवान् वराह

( लेखक--पं० श्रीलिलताप्रसादजी शास्त्री )

महाकित कालिदासने अपने परमग्रसिद्ध 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' नाटक २। ६ के 'विश्वव्धः कियतां वराह-तितिभिर्मुस्ताक्षतिः परचले'में 'वराह' शब्दका प्रयोग वन्य वराहके ही लिये किया है; पर वह मन्मट (काव्यप्रकाश वामनी,पूना, पृष्ठ ३७३\*), 'भोजराज' (सरखती कण्ठा-भरण, पृष्ठ ५९), 'व्यक्ति-विवेक' 'साहित्यदर्पण' आदिके निर्माताओं तथा अलंकार-विवेचक-शेखरोंके लिये शिवजीका 'पिनाक' धनुष बन गया, जिसपर इन लोगोंने अपने-अपने प्रनथोंमें विभिन्न दृष्टिकोणोंसे विशद विवेचन किया है। इसी प्रकार उन्होंने 'रघुवंश' ७। ५६में—

#### 'निवारयामास महावराहः कल्पक्षयो**द्वृ**त्तमिवाणवाम्भः।'

'महावराह'का प्रयोग आदिवराह यज्ञ-पुरुष भगवान् नारायणके लिये किया है। पर यहाँ ऐतिहासिकोंके लिये मानो ऊपरसे आकाश टूट पड़ा है। इसमें लोगोंने गुप्त-साम्राज्यकी विजयपताका आदिकी अनेक कल्पनाएँ की हैं। (देखिये प्रस्तुत अङ्ग, पृष्ठ ४०५)।

स्ववंश १३ | ८में स्वयं भगवान् श्रीराम 'वराह-अवतार'के सम्बन्धमें अपना भाव इन शब्दोंमें व्यक्त करते हैं—

रसातलादादिभवेन पुंसा भुवः प्रयुक्तोद्वहनिकयायाः । अस्याच्छमम्भः प्रलयप्रवृद्धं मुहूर्तवक्त्राभरणं वसूव ॥

'श्रीनन्दर्गीकर'के अनुसार रघुवंशके सर्वाधिक प्राचीन टीकाकार हेमादि इस स्रोककी टीकामें लिखते हैं— 'अस्य अन्धेः अच्छं-प्रलयप्रवृद्धम् अम्मः, मुहूर्तं वक्त्राभरणं वभूव । त्रिष्वगाधात् प्रसन्नोऽच्छः' (अमरकोशः) । आदिभवेन-वराहरूपेण विष्णुना रसातलात् प्रयुक्ता उद्वहर्तिकया यस्याः तस्याः ।'

'रघुवंश' के प्रसिद्ध व्याख्याता आचार्य मिल्ठिनायका यहाँ कथन है—

-अत्र विवाहिकया च व्यज्यते। वक्त्राभरणं-लज्जा-रक्षणार्थं मुखावगुण्डनं वभूव । तदुक्तम्-उद्भृतासि चराहेण कृष्णेन शतबाहुना।'(तैत्तिरीयारण्य०१०।१०।१)

अर्थात् आदित्रराहने पृथ्वीका जब उद्घार कर उससे परिणय किया तो समुद्रका बढ़ा हुआ जल क्षण-भरके लिये पृथ्वीका अवगुण्ठन बन गया । यहाँ 'वराहावतार' की सर्वप्रथमताके संकेतके साथ ही कालि-दासकी थोड़ी शृङ्गारिक भावना भी अभिन्यक्त हुई है।

इसी प्रकार महाकवि 'जयदेव'ने अपने गीत-गोविन्द के—'वस्ति दशनशिखरे धरणी तब लग्ना। शिशानि कलङ्ककलेच निमग्ना॥ (१।२।३)में जो वराहको लक्ष्यकर स्तृति की, ठीक उसीके आधारपर कविवर 'भारतेन्दु'ने—

'के वाराह विशाल-वदन के दाद माहि इक। वक्रदन्त द्युतिमन्त अन्तकारक तम दश दिक॥' आदि की कल्पना कर डाली।

स्रदासजीने भी— हिरण्याक्ष तब पृथीकीं, लें राख्यो पाताल । ब्रह्मा बिनती करि कह्यो, दीनबंधु सोपाल ॥ तुम बिनु द्वितीया और कीन, जो अमुर संहारें। तुम बिनु करनासिधु और को पृथी उधारे॥

 <sup>(</sup>क) आचार्य 'मम्मट' इसमें कारक-दोप दिखलाकर—
 (विश्रव्या: रचयन्तु सूकरवरा मुस्ताक्षतिम्) ऐसा पाठ चाहते हें तो इनके ही नागेदा-भट्ट आदि टीकाकार—
 (स्कूरपदस्य माम्यत्वाद्वन्धशैथिल्याच—'विश्रव्धा: कुरुतां वराइनिवहो मुस्ताक्षतिम्। इत्यादि पाठ चाहते हैं (द्रष्टस्य—काव्य-प्रकाश ७। २५०की उद्योत एवं वालवोधिनी व्याख्याएँ)
 (ख) द्रष्टव्य—'सरस्वती-कण्ठाभरण', जैनप्रभाकर प्रेस, पृष्ठ ५२।

तब हिर धिर वाराह चपु ल्याए पृथी उठाई।
हिरण्याक्ष केकर गदा तुरतिह पहुँचे जाई॥
असुर बुद्ध है कहाँ, बहुत तुम असुर संहारे।
अब लेहों वह दाऊँ, छाड़िहौं निह बिनु मारे॥
यह कहिके मारि गदा, हिर्जू ताहि सँभारि।
गदा-युद्ध तासों कियो असुर न माने हारि॥
तब ब्रह्मा करि विनय, कहचौ हिर, याहि सँहारो।
तुम तो लीला करन, सुरनि-मन परयौ सँभारो॥
मारचौ ताहि प्रचारि हिर सुर मन भयौ हुलास।
सूरदासके प्रभु बहुरि गए धेकुण्ठ निवास॥
(सूरसागर ३। ३९२)

इन शब्दोंमें वराहावतार एवं हिरण्याक्ष-वधवा बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है ।

'निगमागम-सारभूत'—

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने अपनी 'विनयपत्रिका'में

'सकल यज्ञांस-मय उग्र विग्रह को **र म**िं द्नुजेस उन्दरन डवीं' (विनय० ५२ | २ )

लिखा तो इसपर पीयूषकार आदिने कई पृष्ठ रँग डाले। मानसमें गोखामी श्रीतुलसीदासजीने—बराहँ (२।२९६।४), बराह (१।१२१।७), (बराहा—२।२६५।३), बराहु (१।१५६), बराहू—(१।१५५।५) आदिमें सात बार 'वराहृ' शब्दका प्रयोग किया है। एक जगह—

'मीन कमठ स्फर नरहरी'में-

भूकर' शब्द भी अवतारार्थमें प्रयुक्त है ।

अवतार-अर्थमें 'धरि बराहवपु एक निपाता' (रा० च० १ । १२२ । ४ )में परम सात्त्रिकरूपमें वराह अवतारका वर्णन हे तो 'भरत बिबेक बराह विसाला' (रा० च० २ । २९६ । ४ ) की 'परम्परित-स्वपक' के रूपमें

कल्पना उससे भी अद्भुत है। 'मानसपीयूष'कारने यहाँ सभी रान्दोंपर प्रायः २० प्राचीन टीकाकारोंके मत उद्भृत किये हैं, जो अत्यन्त हृदयाह्लादक एवं मननीय हैं।

वस्तुतः 'श्रीमद्भागवत' १।२।११के—-'ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते'—से 'विशुद्धबोध' ज्ञान ही परमात्मा 'श्वेतवराह' है। निर्गुण ब्रह्म भी यह 'विवेक' या 'वराह' ही है—

श्रानमेकं पराचीनैरिन्द्रियेर्ब्रह्म निर्गुणम् । अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा ॥

वही शब्दधर्मी ज्ञान अर्थरूपसे विश्वप्रपञ्चके रूपमें प्रकट हैं।

यह विशुद्ध बोधरूपी इनेतनराह सगरत पापोंके क्षयपूर्वक कुण्डिलनी-जागरण आदिके द्वारा प्रकट होता है—'श्वानमुत्पचते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः।' 'तद्धास्य विज्ञश्लो।' यही सबका प्रकाशक या अवभासक भी है—

तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

( मुण्डकोपिन० २।२।१०, कौषीतिकादाणोप० २।५।१५, ब्र॰ सू॰ शा॰ भा०१।१।२४,३।२२ आदिमें उद्भृत) ये ही गोखामी तुलसीदासजीके भगवान् राम हैं——

जगत प्रकास्य प्रकासक राम् । मायाधीस ग्यान गुन धाम् ॥ विषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचैता ॥ सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ तथा—

'ग्यान अखंड एक सीताबर'। 'वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्'! वस्तुतः इसी दृष्टिसे ज्ञानमोक्षप्रद शुद्ध ब्रह्म स्टब्ह्न वसाह विधिपूर्वक परमाराष्य हैं।

## पुराण-परिवेशमें वराहपुराण

( लेखक---आचार्य पं० श्रीराजबलिजी त्रिपाठी, एम० ए० )

पुराण प्राच्य आर्य-संस्कृतिकी निधि है। इतिहास-पुराणोंमें अनुस्यूत पूर्वपरम्परामें प्रचलित आख्यान और उपाख्यानों-के अभीतर निहित जिन रहस्यात्मक तत्त्वोंका सरल, पर विशद विवेचन किया गया है, वे क्रान्तदर्शी ऋषि-मुनियोंद्वारा अन्विष्ट अथच चिन्तित वास्तव-तथ्य हैं---यह नि:संदिग्ध है। पुराणोंमें जो कुछ है, वह सब ज्ञातव्य है, श्रद्धेय है, मन्तव्य है। पुराणोंसे साधारण जनताका जितना उपकार हुआ है और हो सकता है, उतना हमारे अन्य सांस्कृतिक प्रन्थोंसे नहीं । वेदोंकी अगमता, शास्त्रोंकी दुरूहता और स्मृतियों-की जटिलताको पीछे कर उनसे सारतत्त्व निकालना असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवस्य ही है; और उनकी अगमता, दुरूहता और जटिलतासे भिड़कर स्वारस्य निकालना लोहेके चनेसे स्वाद निकालनेके समान है। फिर भी इतिहास-पुराणोंमें उन रहस्यात्मक तत्त्वों-का विश्लेषण अथवा विस्तार होनेसे उन्हें सुगमतया आत्मसात् करनेका अनुभव हमारी संस्कृतिमें व्याप्त हो चुका है । निदान, स्वयं भगवान् व्यासदेवने श्रीमद्भागवत (१।४।२९)में कहा है कि वेदोंका यथार्थ महाभारतके द्वारा दर्शित किया गया है।---'भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः।'

इसी प्रकार महाभारत (१।१।८६)में कहा गया है कि इस महाभारतरूपी पूर्ण चन्द्रमाने श्रुतियोंकी चाँदनी छिटका दी है—ज्योत्स्ना प्रकाश्चित कर दी है और इसने मनुष्योंकी बुद्धिरूपी कुमुदों-

को प्रकाशित कर दिया है —

पुराणपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्नाः प्रकाशिताः । नृबुद्धिकैरवाणां च कृतमेतत्प्रकाशनम्॥ छान्दोग्य० (७ | १ | २)में 'इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्' तथा श्रीमद्भागवत(१ | ४ | २९)में 'इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते' कहकर उक्त तथ्यका समन्वय प्रदर्शित किया गया है | बात यह है कि वेदोंने विश्वको कल्याण-पथ

दिखळा भर दिया, परंतु पुराणोंमें पथ-प्राप्तिकी पद्धति धर्माचारको प्रशस्त और प्रसिद्ध (प्रकाशित) किया—

वेदेन दृष्टो जगतां हि मार्गः पौराणधर्मोऽपि सदा वरिष्ठः।

इसी तत्त्वपर महाभारतकारने आदिपर्व (१ । २६७) में—'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुप् चंहयेत्'—इतिहास और पुराणोंके द्वारा वेदोंका विस्तार—विवेचन करना चाहिये; इसका सिद्धान्त निर्दिष्ट कर दिया है।

पुराण और वेदोंमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है वेदोंमें सूक्तोंद्वारा देवताओंकी स्तुतियाँ हैं तथा यत्र तन्त्व-जिज्ञासाके बोधके लिये आख्यायिकाओं अथवा उपाख्यानोंकी भी झलक मिलती है । वेदोंचे 'ब्राह्मण-भागमें' यज्ञादिके संदर्भमें कहीं-कहीं कथा पुराणका प्रसङ्ग संक्षेपमें आया है, परंतु मन्त्रोंके देव तथा कथा-पुराणके तथ्योंको सुचारताके सा विश्वादता देनेका काम पुराणोंने ही किया है उसके परिप्रेक्ष्यमें ही हमें पौराणिक वस्तु-विपयको देखने सुनने और समझनेका प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रका पुराणोंकी सामान्य प्रवृत्ति ज्ञात कर ही वराहपुराणयं विशेष विवृति समझी जा सकती है । पुराणोंके धर्मप्रविशेष विवृति समझी जा सकती है । पुराणोंके धर्मप्रविश्वास सम्बन्धिय स्वर्णाय परिनिष्ठित हो जाती है हि

<sup>\*</sup> स्वयं दृष्टार्थकथनं प्राहुराख्यानकं बुधाः। श्रुतस्यार्थस्य कथनमुपाख्यानं प्रचक्षते॥ (वि॰ पु॰३।६।१५ की टीकामं श्रीधरस्वामी)

'श्रुतिस्मृतिपुराणप्रतिपादितो धर्मः सनातनधर्मः।' सनातनधर्मका कर्मविपाक स्वर्ग और नरककी पौराणिक उपवर्णनामें अद्वितीय विश्वजनीनता प्राप्त कर चुका है । पौराणिक स्वर्ग और नरकके वर्णन स्पृहाके विषय हैं।

पुराणों ने आख्यान, उपाख्यान और कथाओं के आश्रयसे विखरी वैदिक तत्त्वराशिको समेटा-सँवारा है । उनसे हमें तत्त्वों, तात्त्विक विषयों और सामाजिक, वैयक्तिक आचार-विचारोंकी दिशाका निर्देशन मिलता है । फलतः हमारी संस्कृतिकी ये अनमोल निश्चियाँ सिद्धान्त और व्यवहारकी तुलापर समान मानवाली सिद्ध होती हैं । पुराणों ने व्यवहारसंहिताके (धर्मशास्त्रीय) नियमोंको सटीक दृष्टान्त मेंट किये हैं, जो हमारे पथ-प्रदर्शक हैं । उनकी प्रकृत प्रवृत्तिका मूल उद्देश्य यही है । इनमें सिद्धान्तोंका विवेचन व्यवहारोंके आधाररूपमें हुआ है ।

पुराणोंमें प्रतिष्ठित चार वर्ण और चार आश्रमसे विभूषित सनातनधर्मकी प्रशस्त विशेषताओंमें सत्य, ज्ञान और दयाके विशिष्ट योगका विशेष महत्त्व है।

श्रुतिस्मृतिपुराणोको वर्णाश्रमिवभूषितः। सत्यज्ञानदयोपेतो धर्मः श्रेष्टः सनातनः॥

(Ho Ho)

इनका जैसा सुप्टु तथा सरल निदर्शन पुराणोंमें उपलब्ध है, वैसा अन्यत्र कुत्रापि नहीं । अतः यह निर्विवाद है कि पुराण सनातनधर्मके मौलिक धार्मिक-तत्त्व-प्रन्थोंका व्यापक प्रतिनिधित्व करते हैं । किंतु पुराणोंकी वर्णन-पद्भतिकी अवगतिके लिये हमें उनकी शैलीका परिचय कर लेना होगा । तभी हम पुराणोंके प्रकृत रहस्यको समझ सकेंगे । इसके समझे विना पौराणिक रहस्योंको तत्वतः समझना सम्भव नहीं है । अतः अनुसंगतः उनकी अल्प चर्चा यहाँ अपेक्षित हो जाती है ।

पुराण प्रायः समाधि-बोध्य दार्शनिक विषयोंका वर्णन अन्यापदेशात्मक शैलीसे करते हैं, यथा—धर्माधर्मका सूक्ष्म निर्णय, आत्मा, प्रकृति और कर्मके खरूपका निर्वचन इत्यादि । उदाहरणके लिये भागवतादि पुराणोंमें गुम्फित गज-ग्राहके दिव्य सहस्र वर्षीके युद्धका अन्याप-देशात्मकरूपमें वर्णन उपन्यस्त किया जा सकता है,

जो 'जीव' और मोहका शाश्वतिक संघर्ष है। यह समाधिभाषाके आप्तप्रन्थ श्रीमद्भागवतमें और वामनपुराण, विज्युधर्मोत्तर आदिमें तो अनुस्यूत है ही, प्रकृतपुराणके

१४४वें अध्यायमें भी है । किंतु जब समाधिगम्य आध्यात्मिक और आधिदैविक रहस्यको रूपकालंकारमें

समेटकर प्रदर्शित करते हैं एवं श्रोताओंकी मित सत्य-

तखमें पहुँचा देते हैं तो वहाँकी उस भाषाको लौकिकी भाषा कहना चाहिये। उदाहरणार्थ—हम जगज्जननीके जन्म, कर्म, विवाह, विकासादिके वृत्तान्तको पुराणोंमें

गुम्फित होना कह सकते हैं। जगदम्बा-तत्त्व वस्तुतः अलौकिक एवं समाधिगम्य विषय है, पर पुराणोंमें मध्यमाधिकारियोंके लिये इसे लौकिक पद्धतिसे निरूपित

किया गया है । वर्णनके मध्यकी तात्त्विक सूचनाएँ अलौकिकताका (समाधि-गम्यताका) संकेत करती जाती हैं । मनोयोगसे पुराणोंका अध्ययन करनेवालोंको विशेषणों

और स्तुतियोंमें उनका वहाँ निद्दीन स्पष्ट प्रतीत होता जाता है। तृतीया परकीया भाषा वहाँ प्रयुक्त हुई है, जहाँ समाधिभाषा और लौकिक भाषाकी पकड़के विषयों-

को दृढ़ करनेके लिये भिन्न-भिन्न युगों अथवा भिन्न-भिन्न कल्पोंकी घटनाएँ गाथारूपमें अभिन्यक्त की गयी हैं। ऐसे स्थलोंपर परमार्थतः परकीयाभाषा-वर्णन ही कहना

उचित हैं । ऐसी गाथाएँ न तो लैकिक कथाएँ हैं और न इति-मृत्तात्मक 'इतिहास' ही । इसलिये दोनों दृष्टियों-

तः उनकी अल्प चर्चा यहाँ अपेक्षित हो जाती है। से गाथाआका ममं नहीं सूझ सकता। इसके लिये पर-॥ १—ध्माथास्तु पितृपृथिबीप्रभृतिगीतयः। १ (विष्णुपृगण ३।६। १५ की टीकामें श्री श्रीधरस्वामी)

ு நடிங்க

गया है।

कीया भाषाकी दृष्टि चाहिये । उनके मर्भकी दिशा भगवान् व्यासकी बहुशः व्यवहत निम्नाङ्कित पङ्किसे संकेतित है—

### 'अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।' ( श्रीवि० धर्म० १ । १९३ । १ )

इस विषयमें भी यह एक पुराना इतिहास—इति (ह) आस—सुना जाता है कि ऐसा था, उद्धृत किया जाता है। 'पुरातन'का तात्विक मर्म उपर्युक्त पद्धितसे पुरा-भवं-पुराणम् अथवा पुरापि नवं पुराणम्' ही समझते और समझाते हैंं। इसीलिये वायुपुराणमें कहा

'यस्मात्पुरा ह्यनतीदं पुराणं तेन तत्स्मृतम् । निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥'

(बायुपु० १। २०३)

अतः पुराण पुरानी परम्पराकी बातें कहते हैं; इसलिये उन्हें 'पुराण' कहते हैं। जो लोग इसकी इस निरुक्ति (निर्वचन) को जानते हैं, वे सभी पापोंसे छूट जाते हैं—मुक्त हो जाते हैं। इँसीलिये पुराणोंकी महिमा वेदों से भी बढ़कर और अद्वितीय है। ऐसे विक्लेपित महिमामय पुराणोंके परिवेशमें गणनागत बारहवीं संख्या वाले वराहपुराणकी कतिपय विशेषताओंकी विवेचना नहीं, चर्चा—अपेक्षित प्रकृत शेष विषय है। अस्तु!

'मत्स्यपुराणके अनुसार, महावराहके माहात्म्यको अधिकृत कर विष्णुभगवान्ने पृथ्वीसे जो कुछ कहा है, वही वराहपुराण कहा जाता है । उसीके अनुसार उसकी क्लोकसंख्या चौवीस हजार होनी चाहिये थीं । और नारदपुराणके अनुसार विष्णुके माहात्म्यवाले उस (वराहपुराण) के दो भाग—(१) पूर्व और (२) उत्तर होने चाहिये। गोकर्ण-माहात्म्यतक पूर्वभाग और पुल्क्त्य तथा कुरुराजके संवादमें पौष्कर आदि सभी तीर्थोंका पृथक-पृथक् विस्तारसे वर्णन प्रमृति उत्तरभाग-में दिशेंत हैं । किंतु, खेद है कि सम्पूर्ण क्लोक और पृथक-पृथक् अथवा साथमें भी दो भाग नहीं मिलते।

१--- 'पुराणः की अमरकोषकी प्रसिद्ध टीका रामाश्रमीमें ये व्युत्पत्तियाँ हैं--

पुराभवम् ('सायंचिरम्--' पा० सू० ४।३।२३) इति टयुटयुळौ । पूर्वकाळैक--(२।१।४९) इति सूत्रे निपातनात्तुड्भावः। यद्वा--पुराणि नवं पुराणम् । पुराणप्रोक्तेषु---'(४।३।१०५) इति सूत्रे निपातितम्। यद्वा---पुरा अतीतानागतावर्थावर्णात । 'अण् शब्दे( म्वा० प० से०) पचाद्यच् ।'

पुराणको पञ्चलक्षणम् भी कहते हैं—पुराणं पञ्चलक्षणम् । (अ०१।६।८) २-शृणुष्वाहितो भृत्वा कथामेतां पुरातनीम् । प्रोक्तां ह्यादिपुराणेषु ब्रह्मणाऽन्यक्तमृर्तिना ॥ (वराहपु०१।२०)

तथा---

शृगुष्त्रादिपुराणेषु देवेभ्यश्च यथाश्रुतम्। (पद्मपु०१। ३९।११)

३-नारदीयके अनुसार—

वेदार्थादिषिकं मन्ये पुराणार्थे वरानने । वेदाः प्रतिष्ठिता देवि पुराणेनात्र संशयः ॥

४-चराहपुराणके ११२वें अध्यायमें पुराणोंकी गणना है। उसके प्रसङ्गमें भी यह पुराण १२वाँ है।

५-महावराहस्य पुनर्माहात्म्यमधिकृत्य च । विष्णुनाऽभिहितं क्षोण्ये तद्वाराहभिहोच्यते ॥ ( मत्स्यप्० ५३। २-८ )

६-मानवस्य प्रसङ्गेन कल्पस्य मुनिसत्तमाः ॥ चतुर्विश्वतिसाहस्रं तत्पुराणमिहोच्यते । ( वही ३ । ३ )

७-ब्रह्माने सनत्कुमारसे कहा है— पुल्रह्तयो वक्ष्यते शेपं यदतोऽन्यन्महामुने। सर्वेषामेव तीर्थानामेपां फल्रविनिश्चयम् ॥ कुरुराज पुरस्कृत्य मुनीनां पुरतो चने। (वराहपु०२१७।४।५) उपलब्ध पोथियोंमें १० हजारसे कुछ ऊपर क्लोर्क तथा २१० अध्याय हैं। इनमें उक्त संवाद और पौष्कर पुण्यक्रमीदिका वर्णन नहीं मिलता। लगता है, पूर्वार्क्स ही उपलब्ध है—उत्तरार्क्स नहीं। अन्तिम उपसंहाराध्याय अर्वाचीन है। जिसे काशीके किन्हीं श्रीविश्वेश्वर माधव भइने संकलित किया है। हाँ, परम्परामें वराहपुराणसे संदर्भित चातुर्मास्य, त्रयम्बक, भगवद्गीता, वेंकटगिरि, विमान, व्यतीपातके माहात्म्यवाली एवं मृतिका-शौच-विधान-प्रभृतिकी छोडी-छोटी पुस्तकोंके क्लोकोंको वराहपुराणाङ्ग मान लेना चाहिये। अनुमान होता है कि उत्तर भाग छप्त है, उसीमें ये उपनिबद्ध रहे होंगे।

अन्तरङ्ग दृष्टिसे यह पुराण पद्मपुराणके अनुसार (प्रकृतिसे) सान्त्रिक पुराणोंमें परिगणित है । इसके वक्ता खयं भगवान् वराह हैं और मुख्य श्रोत्री भगवती पृथ्वी हैं, जिन्हें उन्होंने अनन्तजलौषसे उद्भृत किया है । यह भगवत्-शास्त्र है ।

पहले समयमें भगवान् नारायणके द्वारा एकार्णवकी अनन्त जलराशिमें निमम्न पृथ्वीके उद्धार किये जानेपर पृथ्वीने उनसे विश्वकल्याणार्थ अनेक प्रश्न किये हैं और उन्होंने पृथ्वीके प्रश्नोंके सम्यक् समाधान प्रस्तुत किये हैं । ये ही प्रश्नोत्तर प्रकृत वराहपुराण है । प्रश्नोत्तरक्रममें पुराणोंके पञ्चलक्षेणोंके अनुसार न्यूना-तिरिक्त रूपमें पुराण-विपयोंके सरल और रोचक वर्णन हुए हैं । फिर भी तिथि, पर्नों और तीर्थ-माहात्म्योंके वर्णनमें विस्तार तथा अतिरक्षकता विशेप है । पुराणके आरम्भमें ही पृथिवीको भगवान्के उदरमें विश्वव्रह्माण्ड-का दर्शन एक अन्नुत घटना-वैशिष्ट्य है ।

'गीता-माहात्म्य' यद्यपि प्रकृतपुराणमें अनुपलन्य है, फिर भी हम उसे उत्तरभागते संदर्भित और लुप्तांशका एक भाग मानते हैं। गीता-माहात्म्यके उपक्रमसे प्रकृत मान्यता स्पष्ट हो जाती है। उसके दो श्लोक ये हैं— धरा—भगवन् ! परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी। प्रारब्धं मुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो॥ विष्णुः-प्रारब्धं मुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा। स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते॥

पृथ्वीने पूछा—भगवान् परमेश्वर ! जन्म लेकर अपने प्रारब्ध कर्मका भोग करनेवाले (मनुष्य)को आपकी अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ?'

श्रीविष्णुने कहा—'प्रारन्थका भोग करनेवाला यदि गीताभ्यासमें लगा हुआ है तो वह निष्काम कर्म-द्वारा हमारी अनन्य भक्ति ही करता है अतएव वह लोकमें सुखी रहता है तथा लौकिक कर्मोसे लिप्त नहीं होता है; वह सदा मुक्त है।'

माहात्म्यकी मामिकता और महत्ता भी अन्तर्दर्शनीय है। यहाँ हम नम्नेके लिये एक श्लोकको उद्धृत कर उसकी व्याख्या कर रहे हैं---

गीता में हृद्यं पृथ्वि ! गीता में चोत्तमं गृहम् । गीताज्ञानमुपाश्चित्य त्रींख्लोकान् पालयाम्यहम् ॥

'पृथ्वि ! गीता (श्रीमद्भगवद्गीता ) मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम गृह है । गीता-ज्ञानके ही सहारे मैं तीनों लोकोंका पालन करता हूँ ।'

गीता १५ । १५के—'सर्चस्य चाहं हृदि संनि-चिष्टः'के और १८ । ६१ के ईश्चरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्टति'के अनुसार भगत्रान् सबके

१-एशियाटिक सोसाइटी कलकत्तेकी प्रकाशित पोथी में १०,७०० तथा वेंकटेश्वर प्रेस वंबईवालीमें १०,५११ हैं।

२-वैंध्यवं नारदीयं च तथा भागवत ग्रुभम् । गाम्हं च तथा पाद्मं वराहं ग्रुभदर्शने । साच्चिकानि पुराणानि विशेषानि ग्रुभानि वैं ॥ (पद्मपु० २६ । २-३ )

३-सर्गक्ष प्रतिसर्गक्ष वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥ ( वराह०२ । ४ )

हृदयमें रहते हैं, किंतु भगत्रान्के हृदयमें गीता रहती है। यही नहीं, अपितु गीता ही भगत्रान्का हृदय है। हृदय भक्ति या उपासनाका आधार-प्रतीक है। 'गृलाति—इति गृहम्' कर्मका प्रतीक है। गीतामें भगत्रान्का कर्म निःकाम कर्म है और गीताका 'ज्ञान' निष्कामताके साथ मोञ्च-प्रद है, जिससे तीनों लोकोंका, पूरे विश्वका पालन-पोषण होता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान संसारके प्रतिष्ठापक, प्रतिपालक और संचालक है। इनका समुद्दित रूप गीता-ज्ञान है।

प्रकृत छोटे-से श्लोकमें भगवान्ने श्रीमुखसे उपासना, कर्म और ज्ञानके त्रिकाण्डके सुन्दर समन्वयवाली गीताकी उपादेयताका कैसा सरल सुन्दर चित्रण कर दिया है—इसे गीता-त्रिवेगीमें गोता लगानेवाले मनोरमरूपमें देखते हैं। वराहपुराणकी यह एक विशेषता है।

इस प्रकार पुराणोंमें वराहपुराणकी महिमा विशिष्ट हैं । यह भगवच्छास्न है । इसके उपसंहारके २१७ वें अध्यायमें स्वयं ब्रह्माने सनत्कुमारसे कहा है—"यह माङ्गल्य, शिव और श्री—विभूति-जनक है । यह धर्म, अर्थ, काम और यशका साधक, पुण्यप्रद, आयुष्यप्रद और विजयदायी है । कल्याणकारक है । यह पापोंको दूर कर देता है और इसको सुन लेनेपर कभी दुर्गति नहीं होती है। जो मनुष्य इसको कहता अथवा सुनता है, वह सभी पापोंसे छूटकर परमगति प्राप्त करता है।"

उपर्युक्त ब्रह्म-माहात्म्य-दर्शनको उपजीव्य मानकर पौराणिक सूतजीने भी शौनकादि ऋषियोंसे सम्पूर्ण तीथों, दानों, अग्निष्टोम और आतिरात्रप्रमृति यज्ञोंसे भी बढ़कर इसके पठन-श्रवणका फल कहा है । भगवान् वराहके ह्वालेसे यह भी कहा है कि इसका पढ़नेवाल यदि अपुत्र है तो पुत्रवान् और यदि पुत्रवान् हैं तो सुपौत्रवान् हो जाता है । सुननेवालोंके लिये विष्णुके समान गन्ध-पुष्पादिसे इस पुराणका पूजन भी विहित है । पुराण-वाचककी भी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिये । इससे मनुष्य सभी पापोंसे विनिर्मुक्त होकर विष्णुसायुज्य प्राप्त करता है ।

फलश्रुतिकी ऊपर वर्णित बातोंसे निदर्शित हो जाता है कि 'ब्रह्म' से ब्रह्माण्ड' तक १८ पुराणोंके परिवेशमें वारहवें स्थानपर संनिविष्ट पूर्वापरके विषयोंको संक्षेपमें तत्त्वतः कुक्षिस्थ करनेवाला वराहपुराण भगवत्-शास्त्र होनेसे सर्वथा अद्वितीय है। इसका पठन-श्रवण और पूजन-अर्चन विश्वजनीन है।\*

अन्यापदेशका अर्थ अन्योक्ति है । श्रीकण्टमत-प्रतिष्ठापक चतुरिषकशत-प्रयन्ध-प्रणेता अप्पय्यदीक्षितं भ्रातृपुत्र प्नीलकण्टं तथा उनके तीसरे पुत्र पीर्वाण दोक्षितं विभिन्न (अन्यापदेशशतकः प्रसिद्ध ही हैं । इनके कुछ क्लंक तो परस्पर मिलते भी हैं । 'भल्लटशतकः' जिसका अधिकांश 'अप्पायाजीं'ने 'कुवलयानन्द' आदिमें उधृत किया है, ऐसा ही हैं । इनमें 'अन्योक्तियाँ' ही हैं, जैसे 'भल्लटशतकः' हिसका अधिकांश 'अप्पायाजीं'ने 'कुवलयानन्द' आदिमें उधृत किया है, ऐसा ही हैं । इनमें 'अन्योक्तियाँ' ही हैं, जैसे 'भल्लटशतकः ६६में कुत्तेके व्याजसे मूर्खिनन्दाका ही तात्पर्य है । इसी प्रकार कुछ प्रश्रात्यियारकेलोग पुराणोंको भी myth ( Purely fictitious, allegorical, Oxf. Dic. P. 798 ) या 'अन्यापदेश' युक्त पश्चात्यविचारकेलोग पुराणोंको भी myth ( Purely fictitious, allegorical, Oxf. Dic. P. 798 ) या 'अन्यापदेश' युक्त पश्चात्यविचारकेलोग पुराणोंको भी myth ( Purely fictitious, allegorical, Oxf. Dic. P. 798 ) या 'अन्यापदेश' युक्त पश्चात्यविचारकेलोग पुराणोंको भी व्यापदिश 'अन्यापदेशशतकः'को भूमिकामं इस मतका खण्डन किया है । परप्यारे सभी काव्यालंकारकर्ता विद्वान् भी इन्हें यथार्थनिर्देशका सुहत्त्वायः। अय तो 'भगवद्यत्वारे'-जैसे आर्यक्षमाजी विद्वान् भी मानते हैं—'कान्तासम्मितो हृदयावर्जको ह्यान्यापदेशस्तृतीयः। अय तो 'भगवद्यत्वारे'-जैसे आर्यक्षमाजी विद्वान् भी पुराणकी कथाओंको अक्षरशः सत्य मानने लगे हैं । ( द्रष्टव्य-अग्निपुराण-परिशिष्टाङ्क पृष्ठ ७१३-१५ ); क्योंकि 'प्रजावार', पुराजनः आदि एक दो उपाल्यानोंकी रूपकताको तो वहीं स्पष्ट किया है । आगे इसपर खण्डन-मण्डन इप्ट नहीं ई । इसीलिये सामान्य टिप्पणीसहित इस लेखको प्रकाशित किया जा रहा है ।

## संक्षिप्त वराहकोश

यास्कीय 'निरुक्त' तथा 'महेश्वर', 'मेदिनीकर', 'हेम'
आदिक कोशोंमें 'वराह' शब्दकी अनेक व्युत्पत्तियाँ;
व्याख्याएँ की गयों एवं अर्थ दिये गये हैं। 'निरुक्त,
नैधण्टुककाण्ड' १। १०। १३ तथा 'नैगमकाण्ड' ५।
११ १के आरम्भमें 'वराह' शब्दकी प्रथम व्युत्पत्तिमें
—वृज्ञ धातु (स्वादि, परस्मै०)में पाणि०३। १।
५९ सूत्र—'प्रह, वृ, द्र, निश्चिगमश्च' इस सूत्रसे अकार
प्रक्लेषसे निष्पन्न 'वर' अर्थात् जल लानेवाले 'मेघ' आदिको
वराह कहा गया है। फिर वहीं 'श्रेष्ट आहारवालेको
भी वराह कहा गया है — 'वरमाहारमाहार्षी: इति
च ब्राह्मणम्' और इसके अनेक भेद तथा वराह अवतारादि
अनेक अर्थ किये गये हैं—
'वाराहो नाणके किटो।

मंघे, मुस्तौ, गिरौ विष्णौ वाराही गृष्टि भेपजे॥ मातर्यपि' (अनेकार्थ सं० ३।८१२) आदिसे इसके वन्य-प्राम-शूकर, श्रेष्ठ, वराहविष्णु, मेघ, वृषम, भेंड़ा, वराह-व्यूह\*, औषध, नागरमोथा, एक माप, इस नामका एक प्रसिद्ध राक्षस आदि अनेक अर्थ हैं\*। वैसे इस

यक्ष तथा राक्षस भी हुए हैं। इस नामके एक 'कोश'-कार भी हुए हैं, जो 'शाश्वत-कोश'के रचयिताके सम-सामयिक थे। (Catalogus Catalogrum) पाणिनि 'उणादि-कोश' तथा 'व्याव्यादिगण'में इसके उपमादिमें दूसरे भी अर्थ हैं। वराहद्वीप और वराहिगिरि भी प्रसिद्ध हैं। विशेष जान-

नामके अनेक व्यक्ति, मुनि (महाभारत २। ४। १७),

कारीके लिये यहाँ संक्षेपमें उनका एक कोश दिया जा रहा है। चराहक-(१) हीरा, २—शिशुमार (सूँस) चराहकन्द-एक ओपिंव, वराही कन्द।

वराहकर्ण-(१) एक प्रकारका वाण (२) एक यक्ष, जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा

जा कुबरका सभाम रहकर उनका सवा करता है।(महाभा०२।१०।१६) वराहकर्णिका-एक अस्र।

वराहकर्णा-अश्वगन्वा (Physalis flexuosa वराहकरप-जिसमें भगवान्ने पृथ्वीका उद्घार व

> उन्हें वराहपुराण सुनाया। वायुपुराण ६ ११, १३, २३ आदिके अनुस

यहीं 'स्वेत-कल्प' भी कहा गया है। चराहकवच-स्कन्दपुराणमें प्राप्त होनेवाला भगवा

वराहका एक प्रसिद्ध स्तोत्र । वराहकान्ता-एक ओषधि (yam)।

वराहकाली-सूर्यमुखी फूल । वराहाक्रान्ता-ओषधि, लजालु, लजोनी पौथा, शूक वराहक्षेत्र-नाथपुर या सोरों (द्रष्टन्य-नराहपुराव

वराह-गायत्री-द्रष्टव्य-पृ० ४४९ । वराहगिरि-वेङ्कटगिरि पर्वत तथा मानसरका केस

अङ्क पृष्ठ ३४०)।

चल*ो द्रष्टव्य—स्कन्दपुराणका*।मूमिवर खण्ड ।

वराहगृह्यसूत्र-कृष्ण यजुर्नेदकी मैत्रायणी शाख धर्मप्रन्य, जिसमें १६ संस्कारे वर्णन है । यह गायकवाड़ र सी० से प्रकाशित है ।

वराह-ग्राम-महाराष्ट्रके वेलगाँव जिलेका एक कर वराह तीथ-कूर्म तथा वराहपुराणमें प्रसिद्ध एक तं

वराहदंष्ट्रा-स्करकी दाढ़। वराहदत् दन्त-ऐसा मनुष्य जिसके दाँत वरा समान हो।

वराहदत्त-एक व्यापारी, जिसकी कथा 'कथार त्सागर' (३७।१००)में आती

वराहदानविधि-भविष्यपुराणके उत्तरपर्वका १९ अथ्याय, जिसमें २२ इलोक हैं

 <sup>(</sup>क) वराहः श्रूकरे विष्णौ मानभेदेऽद्रिमुस्तयोः । वराही मातृभेदे स्याद् विष्वक्सेनिप्रयौपधौ ॥ (मेदिनी ३३ ।
 (ख) वराही मातृभेदे स्यात् गृष्टिनामौपधेऽपि च

Hazra-'Puranic Records on Hindu Rites and customes. Page 14, Ftnt. 15.

वराहदेव-राजतरङ्गिणीमें निर्दिष्ट एक राजा। वराहद्वादशी-माघ शुक्क द्वादशीका वराह वत । 'निर्णयसिन्धु'में ३ वराह-जयन्तियाँ हैं। द्रष्टव्य-वराहपुराणका ४१वाँ अध्याय, प्रस्तुत अङ्कका पृ० १००-१०२। वराहद्वीप-वायुपराणमें वर्णित एक द्वीप । वराहनामाप्रोत्तरशतस्तोत्र-स्कन्दपुराणका एक स्तोत्र। वराह नगर-वंगालके २४ परगनाका एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध व्यापारिक नगर, गङ्गा-भक्ति-तरङ्गिणीमें इसका वर्णन है। वराहपत्री-एक लता । (Physalis flexuosa) वराहपुराण-प्रस्तुत ग्रन्थ। वराहप्रतिमा-वराह-मूर्ति, द्रष्टन्य-पृष्ठ ४४९-५० वराहमन्त्र-द्रष्टव्य-पृष्ठ ४४८-४९। वराहमिहिर-भारतके परम प्रसिद्ध ज्योतिषी, जिन्होंने बृहत्संहिता, बृहजातक, पञ्चसिद्धा-न्तिका आदिकी रचना की थी। वराहमूल-वह स्थान, जहाँ भगवान्ने पृथ्वीको समुद्रसे बाहर निकाला था। वराहवद्गी-शूकरदारा खोदा गहुा। वराहव्यूह-प्राचीन युद्धमें एक प्रकारकी सैन्यरचना।\* वराहशिम्बी-वराहभोज्य एक कंद । वराहश्रङ्ग-पशुपतिनाथ ( वराहपुराग ११५ ) वराहरौल-वराहगिरि पर्वत वेङ्कटाचल ।

**वराहस्तुति-**ब्रह्माण्डपुराणका अध्याय । वराहस्वामी-कथासरित्सागरमें वर्णित एक औपयासिक

वराहायु-सूअरके शिकारमें लगा रहनेवाला व्याघादि। वराहोपनिषद्-एक श्रेष्ठ उपनिषद्, जिसके अधिकांश श्लोक योगवासिष्ठमें भी मिलते हैं-

वराहोपानह-वराहचर्मका जुता।

वराही-भगवान् वराहसे उत्पन्न एक विशिष्ट देवीकी शक्ति (द्रष्टव्य-दुर्गासप्तशती तथा समयमत) वराहीनिग्रहाएक-अनुग्रहाएक आदि (तान्त्रिकों-की परम प्रधान स्तुति )।

यहाँ वराहके पर्याय एमूष ( शतप० ब्रा० १४।१। २।११†) कोल,‡ शूकर, क्रोड, घोणी आदिसे निर्मित समस्त शब्दोंका संग्रह नहीं किया गया है; क्योंकि---

वराहः सूकरो चृष्टिः कोलः पोत्री किरः किटिः। द्रंष्ट्री बोणी स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि॥

इस अमर २१५१२ तथा रत्नमाला आदिके अनुसार इसके प्रायः २५ पर्याय हैं; क्योंकि इससे कोश बहुत बड़ा हो जायगा। इसी प्रकार कपिलवाराह, नृ-वराह, प्रलय-वराह, भू-वाराह, भूमि-वराह, यज्ञवाराह, स्वेत-वाराह आदि शब्द हैं, जिनमें कुछका विस्तृत वर्णन इस अङ्कमें हे और कुछ कल्पों तथा वराह भगवान्की विशिष्ट प्रतिमाओंके नाम हैं। (Rao, Hindu Iconography 1-1 Pages 135-45)

यायात्तु शकटेन वा। वाराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा॥ ( मनुस्मृति ७ । १९७ ) इण्डव्यूहेन तन्मार्ग

कुल्द्कभट्टने इसकी टीकामें---(सूक्ष्ममुखपश्चाद्भागः पृथुमध्यो वराह्व्यूहः) कहा है। अर्थात् जिस सेनाका मुखभाग तथा पिछला भाग पतले,—और बीचमें बहुत मोटा हो, उसे 'वाराहन्यूह' कहा गया है। 'कामन्दक-नीतिसार' १९मं इनका विस्तार है। 'वैशम्पायन-नीतिप्रकाशिका' ६। ९में 'वराह' व्यूहको मुख्य 'प्रदरादि' ३० व्यूहोंसे भिन्न कहा र-'वराहो मकरन्यूहो गारुडः क्रौञ्च एव च । पद्माद्याश्चाङ्गवैकल्यादेतेभ्यस्ते पृथक् स्मृताः ॥'

इससे सत्ययुग एवं द्वापरयुगके मतवैविध्यका भी संकेत प्राप्त होता है।

† यहाँ भी वराहावतारकी कथा आयी है। ्रीमचरितमानस १ । २६९ । १के 'दिसि कुंजरहुँ कमट अहिकोला' तथा १ । २६०के छन्द्रमें 'अहि कोल

क्रम कलमलेभी भी पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २३७ । १८के—

पतितां घरनीं दृष्ट्वा दंष्ट्रचोद्धृत्य पूर्ववत् । संस्थाप्य धारयामास द्येपं कूर्मवपुस्तदा ॥ —इस वचनके आधारपर (नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् ) बतलाया गया है कि श्रीवराह भगवाननं हिंग्ण्याः

दैत्यका वध कर पृथ्वीको शेपपर स्थापित कर कूर्मको स्वयं धारण किया ।

## श्रीवराहपुराणकी अद्भुत विलक्षण महिमा

[ एक वीतराग ब्रह्मनिष्ठ संतजी महाराजके चेतावनीयुक्त महत्त्वपूर्ण सदुपदेश ]

( प्रेषक---भक्त श्रीरामशरणदासजी )

अभी उस दिन पिलखुत्रा हमारे स्थानपर एक बड़े ही महान् उच्चकोटिके त्रीतराग ब्रह्मनिष्ठ पुराणमर्भन्न संतजी महाराज कृपाकर पधारे थे और उन्होंने जो अपने महत्त्वपूर्ण चेतात्रनीमय सदुपदेश लिखत्रानेकी कृपा की थी, त्रे यहाँपर दिये जा रहे हैं। आशा है, 'कल्याण'के धार्मिक पाठक इन्हें ध्यानसे पढ़नेकी कृपा करेंगे। इसमें जो स्लसे कुळ गलती रह गयी हो, वह सब हमारी ही समझेंगे, पूज्यपाद संतजी महाराजकी नहीं।

## पुराणोंको कैसे पढ़ना चाहिये ?

प्रश्न-पूज्यपाद महाराजजी ! 'कल्याण'का विशेषाङ्क 'श्रीवराहपुराण' प्रकाशित होने जा रहा है ।

पूज्य संतजी—यह तो बड़ी ही प्रसन्नताकी बात है कि 'कल्याण'का विशेषाङ्क 'श्रीवराहपुराण' रूपमें निकलने जा रहा है। परंतु साथमें यदि निम्नलिखित वातोंपर ध्यान दिया जाय तो यह श्रीवराहपुराणका प्रकाशित होना विशेष कल्याणकर एवं पुण्यप्रद कार्य होगा।

१—यह ध्यान रहे श्रीवराहपुराण कोई पुस्तक, किताब या Book नहीं है, कोई सामान्य ग्रन्थ भी नहीं है, अपितु यह श्रीवराहपुराण साक्षात् भगवान्का श्रीश्रीवाङ्मय-खरूप है । अतः इसे बड़ी श्रद्धा-भक्तिकी दृष्टिसे देखना चाहिये और हाथ जोड़कर इसके सामने नतमस्तक होना चाहिये।

२-श्रीवराहपुराणको मूलकर भी कभी गंदे, जुँठे या अपवित्र हाथोंसे नहीं छूना चाहिये। हाथ घोकर तव इसका स्पर्श करना चाहिये। ३—पुराणोंके सुनते-पढ़ते समय सामने उनकी ओर कभी भूलकर भी पैर करके नहीं बैठना चाहिये, अन्यथा बड़ा पाप लगता है। ४—श्रीवराहपुराणको पढ़ते समय भूलकर भी अपनी

अँगुलीके जपर थूक लगाकर पन्ने नहीं पलटने चाहिये। ५-श्रीवराहपुराणको नीचे पृथ्वीपर नहीं डालना चाहिये, इसे उच्चासनपर विराजमान करना चाहिये।

६-श्रीवराहपुराणको अनधिकारीके हाथोंमें कभी नहीं देना चाहिये।

७--जो पुराण-निन्दक हैं, उन्हें कभी भूळकर भी

श्रीवराहपुराण नहीं देना चाहिये।

८-श्रीवराहपुराणको रदी समझकर रदीमें बेचना
वडा घोर पाप है और भीषण अपराध है और शास्त्रोंका

घोर अपमान करना है।

९-श्रीवराहपुराणको वीड़ी, सिगार, सिगरेट, तम्बाकू
पीते हुए कभी नहीं पहना चाहिये।

१०-श्रीवराहपुराणकी वातोंमें कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिये।

११ -श्रीवराहपुराणको पूज्य भूदेव ब्राह्मणोंके श्रीमुख-से सुननेसे महान् पुण्योंकी प्राप्ति होती है अतः उनके श्रीमुखसे श्रवण करना चाहिये।

१२—श्रीवराहपुराणको सांसारिक अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदिकी कितावोंके साथ भूलकर भी नहीं रखना चाहिये। १३-श्रीवराहपुराणको पढ़कर और सुनकर उनमें जो कुछ लिखा है, यथाशक्ति उसके अनुसार चलनेका प्रयत करना चाहिये और उनकी आज्ञाका पालन करना चाहिये।

१४-श्रीवराहपुराणको सूलकर उपेक्षाकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये और उसे यों ही इघर-उघर नहीं डाल देना चाहिये और उसके ऊपर हिंसाब-किनाब भी नहीं लिखना चाहिये।

१५-यदि श्रीवराहपुराण अपने पास न रखना होतो उसे किसी विद्वान् ब्राह्मणको दे देना चाहिये।

१६-श्रीवराहपुराणको सुन्दर रेशमी वस्त्रमें लपेट-कर पूजाके स्थानमें रखना चाहिये और उसपर पुष्प-चन्दनादि चढ़ाना चाहिये ।

१७-वन सके तो श्रीवराहपुराहको विद्वान् बाह्मण-

को दान देना चाहिये और वड़े समारोहके साथ श्रीवराहपुराणकी कथा करानी चाहिये।

१८—श्रीवराहपुराणके सामने जो गन्दी बातें करते हैं और जो इसे जूते पहनकर पड़ता है और जो तिनक भी अपशब्दोंका प्रयोग करता है, वह घोर पाप करता है।

१९—जो अण्डे, मांस, मळली, प्याज, लहसुन, रालजम, राराव आदिका सेवन करते हैं वे इस श्रीवराह-पुराणके स्पर्श करनेके अधिकारी नहीं हैं, उन्हें इससे दूर रहना चाहिये।

२०-श्रीवराहपुराणकी न कभी निन्दा करनी चाहिये और न कभी निन्दा सुननी चाहिये और न निन्दकोंको इसे सुनानी चाहिये।

२१-श्रीत्रराहपुराण घरपर आते ही मारे प्रसन्तताके फूला न समाना चाहिये और अपना परम भाग्योदय हुआ मानना चाहिये।



### भगवान् 'यज्ञवराह्'की यूजा एवं आराधन-विधि

[ पृष्ठ १६का शेष ]

नृसिंहार्कवराहाणां प्रासादप्रवणस्य च । सिपण्डाश्चरमन्त्राणां सिद्धादीन्नैव शोधयेत्॥ स्वप्नटच्चे स्त्रिया दत्ते मालामन्त्रे च न्यक्षरे। वैदिकेषु च मन्त्रेषु सिद्धादीन्नैव शोधयेत्॥ (सिद्धसारस्वत तन्त्र, तन्त्रसार १ । १००-१०१, चौखं० सं० पृ०६)

वेदोंमें कई वराह-मन्त्र निर्दिष्ट हैं, यथा— 'एक दंष्ट्राय विदाहे महावराहाय धीमहि तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्।'

आगमोंमें वराहमन्त्रका खरूप इस प्रकार है— 'ॐ नमो भगवते वराहरूपाय भूभुंचःखःपतये भूपतित्वं में देहि च दापय खाहा।' 'शारदातिलकः' १५ । १०८ में इस मन्त्रके परशुराम ऋषि तथा इसका छन्द अनुष्टुप् कहा गया है । इनका ध्यान इस प्रकार वतलाया गया है — आपादं जानुदेशाहरकनकतिभं नाभिदेशादधस्ता-मुक्ताभं कण्डदेशात्तरणरविनिभं मस्तकाक्षीलभासम्। ईडे हस्तैर्द्धानं रथचरणदरी खद्गखेटी गदाख्यां शक्ति दानाभये च क्षितिचरणलसदृष्टमाद्यं वराहम् ॥

'अर्थात् जिनका घुटनेसे पैरतकका शरीर सुनहले रंगका, नामिसे नीचेका शरीर मुक्ताके रंगका (उजला लिये मटमैटा), कण्ठसे ऊपर बालसूर्यके समान लाट और मस्तक नीले रंगका है तथा जो हाथमें चक्र, ग्वह, खेट, गदा, शक्ति इन अस्त्रोंको तथा अभय एवं बरट मुटा धारण किये हुए हैं, मैं उन भगवान् वराहका ध्यान करता हूँ।

ऊपरके मन्त्रका एक लाख जप करनेपर पुरश्चरण समाप्त होता है । पुरश्चरण पूरा होनेपर मधुमिश्रित कमलसे हवन करना चाहिये और पीठपर भगवान् वराह विष्णुकी एवं अष्टकोणोंमें चक्र, खेटक (ढाल), गदा, शक्ति, शङ्ख आदि अल्लोंकी पूजा करनी चाहिये । इससे साधकको अखण्ड पृथ्वीकी प्राप्ति होती है ।

इसी प्रकार भगवान् वराहका स्कन्दपुराणके भूमिवराहखण्ड अध्याय २ में—'ॐ नमः श्रीवराहाय धरण्युद्धारणाय स्वाहा'—यह मन्त्र बतलाया गया है । इसके ऋषि संकर्षण, देवता वराह, श्री बीज और पङ्क्ति छन्द निर्दिष्ट हैं । इसके दीक्षा-प्रहणपूर्वक चार लाख जप करने और मधु-घृत-मिश्रित पायसद्धारा हवन करनेसे सार्वभौम तथा वैष्णवपदकी प्राप्ति होती है । इस मन्त्रका ध्यान इस प्रकार है—

शुद्धस्फटिकशैलामं रक्तपद्मदलेक्षणम्। वराह्वदनं सौम्यं चतुर्वाहुं किरीटिनम् ॥ श्रीवत्स्वक्षसं चक्रशङ्काभयकराम्बुजम् । वामोरुस्थितया युक्तं त्वया मां सागराम्बरे ॥ रक्तपीताम्बरधरं रक्ताभरणभूपितम् । श्रीकूर्मपृष्ठमध्यस्थशेषमूर्त्यं ज्ञसंस्थितम् ॥ मध्यभागमें शेषनागकी मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्रदल कमलका आसन है और उसपर भगवान् वराह विराजमान हैं।

### भगवान् वराहकी प्रतिमा कैसी हो ?

प्जाके लिये प्रतिमा आवश्यक है। 'अग्निपुराण' अध्याय ४९के अनुसार पृथ्वीके उद्धारक भगवान वराह ( गृ-वराह )की आकृति मृनुष्यके समान बनायी जानी चाहिये। उनके दाहिने हाथोंमें गदा और चक्र तथा वायीं ओरके हाथोंमें शङ्ख एवं पद्म सुशोभित हों। अथवा पद्मके स्थानपर पद्मा लक्ष्मी बार्य कोहनीका सहारा लिये हों और पृथ्वी तथा अनन्त उनके चरणोंके अनुगत हों। ऐसी प्रतिमाके संस्थापनसे प्रतिष्ठाताको राज्यकी प्राप्ति होती है और वह भवसागरसे पार पा जाता है—

नराङ्गो वाथ कर्तन्यो भूवराहो गदादिश्वत्। दक्षिणे वामके शङ्खं लक्ष्मीर्वा पद्ममेव वा॥ श्रीवीमकूर्परस्था तु क्ष्मानन्तौ चरणाबुभौ। वराहस्थापनाद्वाज्यं भवान्धितरणं भवेत्॥ (अग्निपु० ४९। २-३)

'हरिभक्ति-विलास'में भी वराहमूर्तिका लक्षण प्रायः इसी प्रकार निर्दिष्ट है। यथा—'वराहमूर्तिके मुखका विस्तार अष्टकला, कर्ण द्विगोलक, हनुदेश लक्ष्मी, रित, कान्ति ढाल-तलबार लिये उन्हें घेरे हुए खड़ी हैं। हम ऐसे बराहका अहर्निश ध्यान करते हैं। तन्त्रप्रन्थोंमें एक 'चक्रबराह'-मन्त्र भी निर्दिष्ट है, जो इस प्रकार है—

परजातमहाराव वराहाङ्गावनेर्धव ! वर्धते योऽन्वहं देवं वन्देऽहं वालिजाधवम् । साधक शुक्रवारको प्रातः जिस क्षेत्रकी मृत्तिकाको लेकर जल मिलाकर चरुके साथ पकाकर घी-दूधसे हवन करता है, वहाँकी पृथ्वी उसके अधिकारमें हो जाती है ।

### यज्ञ-वराहकी संक्षिप्त पूजाविधि १-पाद्य

अर्धेमें जल लेकर भगवान् वराहका ध्यान करे और—

क यद्गिति होसम्पर्कात् परमानन्दसम्भवः । तस्म ते चरणान्जाय पाद्यं गुद्धाय कल्पये॥ क भूर्भुवः खःश्रीमहावराहाय नमः, पाद्यं समर्पयामि। यह कहकर पाद्य-जल अर्पण करे।

#### २-अर्घ्य

क तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम् । तापत्रयविमोक्षाय तवाच्यं कल्पयाम्यहम् ॥ क भूर्भुवः स्वः श्रीमहावराहाय अर्घ्यं समर्पयामि । कहकार अर्घ्य प्रदान करे ।

#### ३-आचमन

कँ उच्छिप्रोऽप्यशुचिर्वापि यस्य सारणमात्रतः। शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम्॥ कँभू० आचमनीयं सम०।

कहकर आचमन-जल अर्पण करे।

#### ४-स्नान

भं गङ्गासरस्वतीरेवापयोष्णीनर्मदाजलैः । स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्ति कुरुष्व मे ॥ ३ भूर्भुवः स्वः वराहाय नमः स्नानं समर्पयामि । वहकर स्नान वराये ।

#### ५-वस्

ॐ मायाचित्रपटाच्छन्ननिजगुद्योस्तेजसे । निरावरणविज्ञानवासस्ते कल्पयाम्यहम् ॥ ॐ भू० रक्तवस्त्रं समर्प० ।

### उपवस्त्र, यज्ञोपवीत

र्के नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् । उपवीतं चोत्तरीयं गृहाण परमेश्वर ॥ रुभ्यु यक्षोपवीतं चोत्तरीयं समर्प०।

#### ६-आसूषण

स्वभावसुन्दराङ्गाय भूमिसत्याश्रयाय ते । भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि सुरार्चित ॥ ॐ भू० भूषणानि समप० ।

#### 6-21-3

श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाख्यं सुमनोहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृद्यताम्॥ ॐ भू० चन्दनं समप्०।

(यहाँ अङ्गुष्ठ तथा किनिष्ठिकाके मूलको मिलाकर गन्धमुद्रा दिखानी चाहिये।)

#### अक्षत

अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुभाक्ताः सुशोभिताः। मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर॥ ॐ भृ० अक्षता० सम०।

( अक्षत सभी अँगुलियोंको मिलाकर देना चाहिये।)

### ८-पुष्प एवं पुष्पमाला

माल्यादीनि सुगन्वीनि माल्रत्यादीनि वै प्रभो। मयानीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर॥ ॐ भू० पुष्पमाल्यं सम०।

( तर्जनी-अङ्गुग्र मिलाकर पुष्पमुद्रा दिखानी चाहिये।)

### ८-र्वेत

वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाख्यो गन्य उत्तमः। आञ्रेयः सर्वदेवानां भूपोऽयं प्रतिगृद्यताम्॥ ॐ भृ० धृपमाञापयामि। (तर्जनी-मूल तथा अङ्गुष्ठके संयोगसे धूपमुद्रा बनती है। नासिकाके सामने धूप दिखाकर उसे भगवान् वराहकी वायीं ओर रख देना चाहिये।)

### १०-दीप

सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः । सवाह्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृद्यताम् ॥ ॐ भृ० दीपं दर्शयामि ।

### ११-नैवेद्य

सत्पात्रसिद्धं सुह्विविधानेकभक्षणम् । निवेदयामि यहेश सानुगाय गृहाण तत्॥ ॐ भू० नैवेद्यं निवेदयामि ।

( अङ्गुष्ठ एवं अनामिका-मूळके संयोगसे ग्रासमुद्रा दिखानी चाहिये । )

### (पीनेका जल)

नमस्ते सर्वयन्नेश सर्वतृप्तिकरं परम् । परमानन्दपूर्ण त्वं गृहाण जलमुत्तमम् ॥ ॐ भू० पानीयं सम० ।

#### १२-आचमन

डिन्छप्टोऽण्यग्रुचिर्वापि यस्य सारणमात्रतः। ग्रुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम्॥ ॐ भू० नैवेद्यान्त आचमनीयं सम०।

#### ताम्बल

पूर्गोफलं महिंदिव्यं नागवल्लीद्लैर्युतम्। पलाचूर्णोदिकैर्युक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्॥ ॐ भू० ताम्बूलं सम०।

#### १३-फल

ह्दं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव । तेन मे सुफलावाहिभे वेज्जन्मिन जन्मिन ॥ ॐ भू० फलं सम० ।

#### १४-आरात्रिक

कद्लीगर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपितम्। आरात्रिकमहं कुर्वे वराह् ! वरदो भव॥ ॐ भू० आरात्रिकं सम०।

#### प्रदक्षिणा

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि वै। तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे॥ (भगवान् वराहकी चार बार प्रदक्षिणा करनं

१५-पुष्पाञ्जलि

चाहिये।)

नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोक्स्वानि च । पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ ॐ भू० पुष्पाञ्जलि समर्प०।

### १६<del>-स्</del>तुति

तत्पश्चात् निम्निळिखित स्तोत्रसे स्तुतिकर साष्टाङ्ग प्रणाम कर क्षमा-याचना करे ।

## सनकादिकृत भगवान् वराहकी स्तुति

जितं जितं तेऽजित यह्मावन त्रयीं तत्तुं खां परिधुन्वते नमः।
यद्गोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणस्कराय ते॥१॥
कर्णं तवैतन्नतु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यद्ध्वरात्मकम्।
छन्दांसि यस्य त्वचि वर्हिरोमस्वाज्यं दृशि त्विङ्घपु चातुर्होत्रम्॥२॥
स्नुक् तुण्ड आसीत् स्नुव ईश नासयोरिडोदरे चमसाः कर्णरंधे।
प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यद्यवणं ते धगवन्नगितहोत्रम्॥३॥

दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्टः। जिह्ना प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं कतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवो हि ते ॥ ४ ॥ सोमस्त रेतः सवनान्यविश्वितः संस्थाविभेदास्तव देव धातवः। शरीरसंधिस्त्वं सर्वयन्नकतुरिष्टिबन्धनः॥ ५॥ सत्राणि सर्वाणि नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवताद्रन्याय सर्वकतवे क्रियात्मने । वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो दंशप्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते मूधर मूः सभूधरा। यथा वनान्निःसरतो दता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपदमिनी॥ ७॥ त्रयीमयं रूपिमदं च सौकरं भूमण्डले नाथ दता धृतेन ते। चकास्ति श्रङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः॥८॥ संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता। विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां खतेजोऽग्निमवारणावधाः ॥ ९ ॥ कः श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विबर्हणम्। न विसायोऽसौ त्विय विश्वविसाये यो माययेदं सस्जेऽतिविसायम् ॥ १०॥ विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपःसत्यनिवासिनो सटाशिखोद्भृतशिवाम्बुविन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः ॥ ११ ॥ वत भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः। यद्योगमायागुणयोगमोहितं विद्वं समस्तं भगवन् विधेहि शम्॥१२॥ । इति श्रीमद्भागवतान्तर्गतं वराहस्तोत्रं समाप्तम ।

सनकादि ऋषियोंने कहा—भगवान् अजित ! आपकी जय हो, जय हो । यज्ञपते ! आप अपने दिल्लयीरूप विग्रहको फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है । आपके रोम-कूपोंमें सम्पूर्ण यज्ञ लीन हैं, आपने पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये ही यह सूकररूप धारण किया है, आपको नमस्कार है । देव ! दुराचारियोंको आपके इस रिरिका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि यह यज्ञरूप है । इसकी त्वचामें गायत्री आदि छन्द, रोमावलीमें कृश, नेत्रोंमें घृत तथा चारों चरणोंमें होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा—इन चारों ऋत्विजोंके कर्म हैं । ईश ! भापकी थूथनी ( मुखके अग्रभाग ) में सुक् है, नासिकाछिद्रोंमें सुवा है, उदरमें इडा ( यज्ञीय भक्षणपात्र ) है, कानोंमें चमस है, मुखमें प्राशित्र ( ब्रह्मभागपात्र ) है और कण्ठछिद्रमें ग्रह सोमपात्र हैं । भगवन् ! आपका जो व्याना है, वही अग्निहोत्र है । वार-वार अवतार लेना यज्ञस्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि हैं, गरदन उपसद ( तीन हियाँ ) हैं, दोनों दाढ़ें प्रायणीय ( दीक्षाके वादकी इष्टि ) और उदयनीय ( यज्ञसमाप्तिकी इष्टि ) हैं, जिह्ना प्रवर्ग प्रत्येक उपसदके पूर्व विश्वा जानेवाला महावीर नामक कर्म ) है, सिर सभ्य ( होमरहित अग्नि ) और आवस्त्रथ्य

( औपासनाग्नि ) हैं तथा प्राण चिति ( इष्टकाचयन ) हैं । देव ! आपका बीर्य सोम है, आसन ( बे प्रातः सवनादि तीन सवन हैं, सातों धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र आतोर्याम नामकी सात संस्थाएँ हैं तथा शरीरकी संधियाँ ( जोड़ ) सम्पूर्ण सत्र हैं । इस प्रकार आप सम्पूर (सोमरिहत याग) और कतु (सोमसिहत याग) रूप हैं। यज्ञानुष्ठानरूप इष्टियाँ आपके अङ्गोंको रखनेवाली मांसपेशियाँ हैं । समस्त मन्त्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही खरूप हैं, आपको नमस्कार वैराग्य, भक्ति और मनकी एकाप्रतासे जिस ज्ञानका अनुभव होता है, वह आपका खरूप ही है तथा आ सबके विद्यागुरु हैं, आपको पुनः-पुनः प्रणाम है। पृथ्वीको धारण करनेवाले भगवन् ! आपकी दाढ़ोंकी ने रक्खी हुई यह पर्वतादिमण्डित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है, जैसे वनमेंसे निकलकर बाहर आये हुए गजराजके दाँतोंपर पत्रयुक्त कमिलनी रक्खी हो । आपके दाँतोंपर रक्खे हुए भूमण्डलके सिहत आपका यह है वराह्विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है, जैसे शिखरोंपर छायी हुई मेघमालासे कुलपर्वतकी शोभा होती है। न चराचर जीवोंके सुखपूर्वक रहनेके लिये आप अपनी पत्नी इन जगन्माता पृथ्वीको जलपर स्थापित कीजिये। जगत्के पिता हैं और अरणिमें अग्निस्थापनके समान आपने इसमें धारणशक्तिरूप अपना तेज स्थापित किया हम आपको और इस पृथ्वीमाताको प्रणाम करते हैं। प्रभो ! रसातलमें डूबी हुई इस पृथ्वीको निकालनेका स आपके सिवा और कौन कर सकता था। किंतु आप तो सम्पूर्ण आश्चर्योंके आश्रय हैं, आपके लिये यह आश्चर्यकी बात नहीं है। आपने ही तो अपनी मायासे इस अत्याश्चर्यमय विख्वकी रचना की है। जब आप अ वेदमय विप्रह्को हिलाते हैं, तव हमारे ऊपर आपकी गरदनके बालोंसे झरती हुई शीतल जलकी बूँदें गिरती । ईश ! उनसे भीगकर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोकमें रहनेवाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं । पुरुष आपके कर्मोंका पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गयी है, क्योंकि आपके कर्मो कोई पार ही नहीं है । आपकी ही योगमायांके सत्त्वादि गुणोंसे यह सारा जगत् मोहित हो रहा है । भगवन आप इसका कल्याण कीजिये ।

# वराहपुराणोक्त मथुरामण्डलके प्रमुख तीर्थ

( पृष्ठ ४३२ का शेष )

केशवदेवजीका मन्दिर—

(इस मन्दिरको नष्ट किये जानेके पहले ) यह र्

यह मथुराका सबसे प्राचीन मन्दिर है। भगवान् यहाँसे हटाकर कहीं अन्यत्र भेज दी गयी।\* प्राच केशव-मन्दिरके स्थानको 'केशव देव-कटरा' कहते हैं । है कृष्णके प्रपौत्र वज्रनाभने भगवान् केरावकी यह मूर्ति मान्यता है कि प्राचीन मथुरा इसी क्षेत्रमें ( क स्थापित की थी। बादमें औरंगजेबके आक्रमणके समय

कैशवदेवकी मूर्ति ही क्या, मथुरा (मण्डल)की अनेक मूर्तियाँ वाहर चली गयी हैं—श्रीनाथजी (गोवर्घनं) मेवाड़में, गोविन्दजी, गोपीनाथजी ( चृन्दावनसे )जयपुर, मदनमोहनजी ( चृन्दावनसे ) करौली, मथुरानाथ ( मथुरेशजी विग्रहको कोटाके राजवंशने वर्तमान पीढ़ियोंतक बड़े आदर तथा भक्तिपूर्वक रखा। अभी कुछ ही वर्षो पूर्व वल सम्प्रदायके वर्तमान आचार्यश्रीने मधुरेशजीको पुनः गोवर्धन (जतीपुरा )में मधुरेशजीकी हवेलीमें पधराया है। आङ मधुरेशजी व्रजमें ही विराजमान हैं।

केशबदेव )में बसा हुआ था । केशबदेव-मन्दिरको पहले क्रमशः सर्वश्रीमहाराज वजनाम, विक्रमादित्य, विजयपाल आदिने निर्मित, पुनर्निर्मित; एवं जीर्णोद्धार कराया था । ( Lord Śrī Kṛṣṇa and His Holy birth place, Pages 4—7) कृष्णप्रेमावतार श्रीचैतन्य महाप्रमुका यहाँ आगमन हुआ था तथा आपने भगवान् केशबदेवजीके समक्ष भावाविष्ट होकर विविध नृत्य-विनोद किये थे (चैतन्य-चरितामृत)। यवनोंद्धारा इस प्राचीन ऐतिहासिक केशबदेव-मन्दिरको, नष्ट किये जानेके बाद उस स्थानपर एक विशाल मिल्जद खड़ी कर दी गयी, जिसे 'औरंगजेब-मिल्जद' कहते हैं। बादमें उस मिल्जदके पीछे केशबदेवजीका दूसरा नवीन मन्दिर बन गया है।

### श्रीकृष्णजन्म-भूमि-

केशवदेवके इस मन्दिरके पास ही वर्तमान कृष्ण-जन्मभूमि-मन्दिर है । ( वास्तविक कृष्ण-जन्मभूमिके स्थानपर तो इस समय औरंगजेबद्वारा निर्मित मस्जिद बनी हुई है ) जिसमें देवकी-वसुदेवजीकी मूर्तियाँ कंसके कारागृहमें हैं। इस स्थानको मछपुरा कहते हैं । इसी स्थानमें कंसके प्रसिद्ध मल्ल-चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोसल आदि रहा करते थे। इसके समीप ही पोतराकुण्ड है। प्रसन्तताकी बात है कि अब देशके कर्णधारों और धर्मप्राण धनी-मानी लोगोंके सत्प्रयाससे कुछ वर्षो पूर्व श्रीकृष्ण-जन्म-भूमिका पुनरुद्धार तथा नवनिर्माण-कार्य हुआ तथा हो रहा है, जो सर्वथा प्रशंसनीय है । \* यहाँ श्रीकृष्ण-सेवा-संस्थान-हुई स्थापना भी है, जिसके द्वारा प्रचार-प्रसार एवं त्रज-साहित्य, श्रीकृष्ण-चेतनाका

संस्कृतिकी रक्षा तथा शोध आदिका का हो रहा है । श्रीकृष्ण-जन्म-स्थान-संघसे धार्मिक मासिक पत्रका प्रकाशन भी हो। जिसमें संस्थानकी गति-विधियोंका विवरण रहत जन्मभूमिके पार्श्व (बगल )में भव्य भागवत-मा नव-निमार्ण-कार्य भी इस समय चल रह जो कि पूर्ण हो जानेपर बड़े महत्त्वका और दर्शनीय होगा।

### कङ्काली-टीला—

म्तेश्वर महादेवके पास 'कङ्काली-टीलेपर 'व देवी (कंसकाली) का मन्दिर है। कङ्कालीदेवी वह जाती हैं, जिसे देवकीकी कन्या समझकर कंसने चाहा था, पर वह उसके हाथसे छूटकर आ चली गयी थी। कंकाली-टीलेकी खुदाईसे पुर सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ प्राप्त हुई थीं।

### महाविद्या या विन्ध्येश्वरीदेवी-

मथुराके पश्चिममें जन्मभूमिसे थोड़ी दूरपर ऊँचे टीलेपर शिखरयुक्त मन्दिरके भीतर महाविद्या,मह और महामेधाकी सूर्तियाँ हैं। वराहपुराणके अनुर देवियाँ श्रीकृष्णकी रक्षा करनेको सदा तत्पर रहती कंसको मारनेकी अभिलाषा रखनेवाले श्रीकृष्ण, बलरा गोपोंने देवीके संकेतसे यहाँ मन्त्रणा की थी। तबरे सिद्धिदा, भोगदा और 'सिद्धेश्वरी' भी कहा जात इस मन्दिरके नीचे सरखतीनाला तथा आगे इ सरखती-कुण्ड है, जहाँ सरखतीजीका प्र

<sup>\*</sup> पूच्य श्रीमालवीयजी महाराजकी इच्छानुसार श्रीयुगलिकशोरजी विदृलाने १९५१ ई० में 'श्रीकृष्णजन्मस्थान-ट्र स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष श्रीगणेश वासुदेव मावलंकर बनाये गये। दूरटका सुख्य उद्देश्य श्रीकृष्ण-स्मारकका ( इसके 'कटरा-केशवदेव'का पुनरुदार करना तथा इस पावन स्थानपर एक ऐसी संस्थाकी स्थापना करना था, जो भ कर्म-टर्शन और संस्कृतिके केन्द्रके रूपमें हो तथा भगवान् श्रीकृष्णके सार्वभीम जीवन-दर्शनसे अनुप्राणित हो।

### ग्रस्काधीशजी--

मथुराके प्रधान और दर्शनीय मन्दिरोंमें द्वारकाधीश-रक्ता प्रथम स्थान है। इसे ग्वालियरराज्यके खजानची गोकुलदास पारखजीने सं० १८७० वि०में बनवाया । यह मन्दिर असकुण्डाघाटके (निकट) सामने ाके मुख्य राजमार्गपर स्थित है और अत्यन्त सुन्दर शेखरसे युक्त (लम्बाई-चौड़ाईमें) सबसे बड़ा है। यहाँ गवान्की सेवा, अर्चा वल्लभसम्प्रदायकी पद्धतिके ग्रार बड़े भाव और अनुरागसे होती है। द्वारकाधीश म् श्रीकृष्णकी श्यामल, मनोहर मूर्तिके दर्शन—'अवसि ए देखन जोगू'—बड़े नयनाभिराम और चित्ताकर्षक हैं। मथुरावासी द्वारकाधीशजीके इस विप्रहको वंक 'राजाधिराज' नामसे पुकारते हैं। जिस गर्ग (बाजार)में यह मन्दिर है, उसकी भी 'राजा-त मार्ग'के नामसे प्रसिद्धि है।

#### रम-नारायण--

विश्रान्तघाटके समीप, द्वारकाधीश-मन्दिरकी दाहिनी यह मन्दिर है । इसमें भगवान् श्रीकृष्णकी मूर्तिके ओर श्रीराधा तथा दूसरी ओर कुञ्जाकी मूर्तियाँ हैं । श्रीकृष्णने (कंसको मारनेके पश्चात् ) श्रम निवारण था । इसळिये यह मन्दिर 'गतश्रम-नारायण'के प्रसिद्ध है ।

### न्दजीका मन्दिर—

गानिकचौक वराह-मन्दिरसे कुछ आगे पत्थरके गिके कामसे युक्त गोविन्दजीका सुन्दर मन्दिर है। गिजीका मन्दिर—

हि मन्दिर स्वामीघाट ( संयमनतीर्थ )पर रजीके मन्दिरके बिल्कुल समान है ।

### गोवर्धननाथजीका मन्दिर—

इसी घाटपर स्थित द्वारकाधीशजीके मन्दिरके बाद लम्बाई-चौड़ाई और विस्तारमें इस मन्दिरका दूसरा कम है। इसकी स्थापत्यकलासे आकर्षित होकर बहुधा विदेशी-पर्यटक इसके छायाचित्र (फोटो) लेने आया करते हैं। असकुण्डाघाटपर हनुमान्जी, नृसिंहजी, वराहजी, गणेशजीके सुन्दर मन्दिर हैं।

#### विश्रामघाट--

मथुराका यही प्रधान तीर्थ है । इसे विश्रान्त या विश्रान्तिघाट भी कहते हैं । भगवान् श्रीकृष्णने कंस-वधके पश्चाद् यहाँ विश्राम किया था । इसीसे इसका नाम विश्रामघाट हुआ या यहाँ सांसारिक प्राणियोंको विश्रान्ति मिलती है, इस कारण भी यह विश्रान्तिघाट है । यहाँ कृष्णवलदेवजी, राधादामोदरजी, मुरलीमनोहरजी, यमुनाजी, धर्मराज तथा अन्य कई छोटे मन्दिर हैं । प्रातःकाल तथा सायंकाल, नित्यप्रति यहाँ श्रीयमुनाजीकी आरती होती है । उस समय बड़ा आनन्द आता है । सायंकालीन आरतीकी शोभा अधिक दर्शनीय होती है । कार्तिक शुक्र द्वितीया (यमद्वितीया) तथा कार्तिक शुक्र दशमीको जब राम-कृष्ण कंसको मारकर यहाँ विश्राम करने आते हैं, विशेष मेला होता है । घाटके पास ही श्रीवञ्चभाचार्यजीकी बैठक है ।

रामजी द्वारेमें श्रीराममन्दिर तथा अष्टमुजी गोपालकी मूर्ति है। यहाँ रामनवमीको बहुत बड़ा मेळा लगता है। तुलसी-चौतरेपर श्रीनाथजीकी बैठक है \*। वहीं शत्रुष्नजीका मन्दिर है, जिन्होंने लबणासुरको मारकर मथुराकी रक्षा की थी। इसके पास ही गोपालमन्दिर है।

होली-दरवाजेके पास वजनाभद्वारा प्रतिष्ठापित कंस-निकन्दन भगवान्का मन्दिर हैं । महोलीकी पीरमें

श्रं गोवर्षनसे आकर प्रथम रात्रिमें श्रीनाथजी (का विग्रह ) यहीं विराजमान हुए थे श्रीर श्रव काँक्जोली
 इ ) में विराजमान हैं।

पद्मनामजीका मन्दिर है। ये भी वजनामके पधराये द्रुए हैं । डोरीबाजारमें गोपीनाथजी तथा वियामण्डीमें श्रीसीतारामजी तथा जानकीजीवनजीके मन्दिर हैं। आगे चळकर दीर्घविष्णुजीका मन्दिर है । यह राजा पटनी-मळका बनवाया हुआ है।\*

सीतळापाइसामें मधुरादेवी और गजापाइसामें दाजजीके एक चरणका चिह्न है। रामदासकी मण्डीमें मथुरानाथ भगवान् तथा मथुरानाथेश्वर महादेवके मन्दिर हैं। वंगालीघाटपर वल्लभसम्प्रदायके चार प्रसिद्ध मन्दिर - बड़े मदनमोहनजी, छोटे मदनमोहनजी, दाऊजी तथा गोकुलेशजीके मन्दिर हैं। नगरके बाहर धुनटीलेपर ध्रुवजीका मन्दिर तथा चरणचिह्न हैं । यह स्थान निम्बार्कसम्प्रदायका है। पहले यहाँ निम्बार्काचार्य-पुड्य श्रीसर्वेश्वर तथा विश्वेश्वर शालग्राम भी थे, जो एक विशेष घटनावश इस समय क्रमशः सलेमाबाद

सप्त-ऋषि टीलेपर अरुन्धतीसहित सप्तऋषियोंकी प्रतिमाएँ हैं । यह स्थान विष्णुस्तामी सम्प्रदायके विरक्तीं-का है। आगे चामुण्डा-मन्दिर है, जो ५१ शक्तिपीठोंमें

और क्रतीसगढमें विराजमान हैं।

परिगणित है। यहाँ सतीके केश गिरे थे, ऐसी मान्यता

है। आगे अम्बरीष-टीला है। जहाँ राजा अम्बरीषने

तप किया था । टीलेपर हनुमान्जीका मन्दिर है । श्रीभगवद्गीता-मन्दिर-

मथुरा-वृन्दावन-मार्गपर ( मथुरासे छगभग २ मीछ दूर

उत्तर)विस्तृत क्षेत्रमें 'विङ्ला-शैली'में ( सेठ युगलिक्शोरजी बिङ्लाद्वारा ) बनवाया हुआ भव्य गीता-मन्दिर है । 'बिङ्ला-मन्दिर'के नामसे इसकी प्रसिद्धि है। इसमें

गीतागायक (भगवान् श्रीकृष्ण)की संगमरमरकी विशाल तथा सुन्दर मूर्ति है तथा सम्पूर्ण गीता, सुन्दर (संगमरमर) शिलाओंपर स्थान-स्थानपर उत्कीर्ण है । मन्दिरके प्राङ्गणमें लाल पत्थरका ऊँचा और विशाल गीतास्तूप है, उसपर भी

बहुत सुन्दर अक्षरोंमें पूरी गीताजी लिखी हुई हैं। मन्दिर दर्शनीय तथा मथुराके मन्दिरोंमें नवीनतम है। मन्दिरके ठीक सामने ही 'बिङ्ला-धर्मशाला' है, जिसका

प्रबन्ध इस मन्दिरसे ही होता है।

मधुरा-प्रदक्षिणा---

मथुरामें स्नान, देवदर्शन तथा परिक्रमा—ये तीन ही मुख्य कर्म हैं, जिनके विषयमें पुराणोंमें बड़ी महिमा मिलती है। प्रत्येक एकादशी और कार्तिकमें अक्षय

\* वराहपराणमें मथुराके जिन मन्दिरोंका वर्णन है, उनमेंसे कालवश अधिकांश नए हो गये हैं। बादमें कितनोंको राजा पटनी-भलने सं०१८९५ वि०में पुनः बनवाया था, जैसा कि चौव चास्थित 'बीरभद्रेश्वर'के प्राचीन मन्दिर (के पुनर्निर्माणकार्य)की प्रशस्तिमें लिखा है--

सुविश्रतं यज्ञवपुः पुराणे श्रीवीरभद्रेश्वरमन्दिरं यत् । अदृश्यतां कालवशादवासं राज्ञा नवं तत्पटनीमलेन॥ निर्माणधर्म ज्ञवरेण भृयः कृता प्रतिष्ठा विधिपूर्वकं हि।

वाणाङ्गनागेन्दुक (े१८९५ ) मिते च वर्षे । वैंशाखशुक्छत्रिकु-( १३ ) संख्यतिथ्याम् ॥

† स्नान--

अवगास च पीत्वा च पुनात्यासप्तमं कुलम्।

यमुनासिलिले स्नातः शुचिर्भूत्वा जितेन्द्रियः । समम्यर्च्याच्युतं सम्यक् प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ( वराहपुराण १५७ । ५ )

( मत्स्यपुराण )

कीइति कंसहा ॥

अहो ! अभाग्यं लोकस्य न पीतं यमुनाजलम् । गोगोपगोपिकासङ्गे यत्र यगनाज्ञलकल्लोटे 👚 भीडते देवकीसुतः । तत्र स्नात्वा महादेवि मर्वतीर्थफलं लभेत् ॥ ( पद्मपु० हरगोरीसं० )

व० प० अ० ५८-

कुर्यात् प्रदक्षिणम् । प्रदक्षिणीकृता

नवम्यां शुक्लकौमुदे । सर्वे कुलं

भग्नवतस्तथा । मधुरां हु

नवमीको मधुरा-परिक्रमा सामृहिक रूपसे की जाती है। देवशयनी और देवोत्थापनी एकादशीको मथुरा-वृन्दावनकी सम्मिलित परिक्रमा होती है। कोई-कोई इसमें गरुड-गोविन्दको भी सम्मिलित कर लेते हैं। वैशाख शुक्र र्णिमाको भी रात्रिमें प्रदक्षिणा की जाती है। परिक्रमाके

स्थानोंमें चौवीस घाट भी सम्मिलित हैं, परिक्रमाका क्रम रस प्रकार है--

विश्रापघाट, गतश्रमनारायण-मन्दिर, कंसखार, सती-बुर्ज, चर्चिकादेवी, योगघाट, पिष्पलेखर महादेव, योगमार्ग-

बदुक, प्रयागघाट, वेणीमाधव-मन्दिर, श्यामघाट, दाऊजी मदनमोहनजी, गोकुलनाथजीके मन्दिर, कनखलतीर्थ,

तिन्दुक्तीर्थ, सूर्यघाट, धुवक्षेत्र, धुवटीला, सप्तर्षिटीला, ( इसमेंसे स्वेत यज्ञीय भस्म निकलता है ) कोटितीर्थ, रावणटीला, बुद्धतीर्थ, बलिटीला, ( इसमेंसे काला यज्ञभस्म निकलता है ) यहाँ राजा बलि और वामन भगवान्के दर्शन

हैं। रंगभूमि, रङ्गेश्वर महादेव, सप्तसमुद्रकृप, शिवतालक्ष,

बटभद्रकुण्ड, भूतेश्वर महादेव, पोतराकुण्ड, ज्ञानवापी,

गोघ्नो

कृत्वा

दर्शन-— दीर्घविष्णुं समालोक्य पद्मनाभं स्वयम्भुवम् । मथुरायां सुकृद्देवि सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् ॥

एवं

संज्ञा दी गयी है ।

प्रदक्षिणा-

यमनासलिले स्नातः

मधुरां समनुप्राप्य यस्तु

सरापश्च ब्रह्मध्नश्च

छ ज्ञिवताल भी राजा पटनीमलका वनवाया हुआ है। पहले यह एक साधारण कुण्ड था। अब पापाणका बना हुआ बहुत विशाल है।

प्रदक्षिणां

† इसको ही स्वामी घाट कहते हैं।

जन्मभूमि, केशवदेवमन्दिर, कृष्णकूप, कुन्जाकूप, महाविषा ( विन्ध्येश्वरीदेवी ) सरखती नाला, सरस्वती-मन्दिर, चामुण्डा-शक्तिपीठ, उत्तरकोटि-तीर्य,

गणेशतीर्थ, गोकर्णेश्वर महादेव, गौतमऋषिकी समाधि, सेनापतिघाट, सरखती-सङ्गम, दशाश्वमेधघाट, अम्बरीषटील,

चक्रतीर्थ, कृष्णगङ्गा, कलिञ्जर महादेव, सोमतीर्थ, गौघार, घण्टाकर्ण ( घण्टाभरण ) मुक्तितीर्थ, कंसकिला, ब्रह्मघाट, वैकुण्ठघाट, धारापतन, वासुदेवघाट,† असिकुण्डा, वराह-

क्षेत्र, द्वारकाधीराजीका मन्दिर, मणिकर्णिका घाट, वल्लभाचार्यजीकी बैठक, 🕇 विश्रामघाट । अब लोग उत्तर-दक्षिणके कई तीर्थोंको दूरस्य होनेके कारण प्रायः छोड़ देते हैं। बस, मथुरामें बड़े-बड़े

दर्शनीय मन्दिर और स्थान ये ही हैं। छोटे-छोटे तो बहुत हैं। मथुरापुरीके कुछ विशिष्ट तीर्थ और उनका माहात्म्य

या विश्रामघाटका विश्रान्तितीर्थ-विश्रान्तितीर्थ परिचय पिछले पृष्ठोंमें ( मथुराके मन्दिर तथा दर्शनीय

पुरुषो मुनिसत्तम । जेष्ठामूले सिते पश्चे द्वाद्श्यां समुपोषितः ॥ (विष्णुपु०८। ३३)

सप्तद्वीपा

विष्णुलोके

तेन

परिक्रम्य

समादाय

विश्रान्तिसंज्ञकं दृष्ट्वा दीर्घविष्णुं च केशवम् । सर्वेषां दर्शनं पुण्यमेभिर्दष्टैः फलं लभेत् ॥ (वराहपुराण) ऊर्जिस्य शुक्लद्वादश्यां स्नात्वा वै यमुनाजले । मथुरायां हरिं दृष्ट्वा प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ (विष्णुपुराण )

वसुंधरा ॥ ( बगहपुराण १५९ । १४ )

पूर्तो भवति मानवः ॥ ( वराहपुराण १५८। ३६ ) महीयते ॥ ( वसहपु० १६०।८०)

🕇 श्रीवल्लभाचार्यजीने जिन-जिन स्थानींपर श्रीमद्भागवतके महाहका पागवणकिये हैं, उन म्थानींको आचार्योकी धैठक

स्थानके संदर्भमें ) दिया जा चुका है । यहाँ केवल विश्रान्तितीर्थकी महिमापर प्रकाश डालना ही अभीष्ट है । वराहपुराणमें भगवान् वराह पृथ्वीके प्रति कहते हैं— विश्रान्तिसंक्षकं नाम तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम् । यस्मिन् स्नाते नरो देवि मम लोके महीयते ॥

'हे देवि ! विश्रान्ति नामक तीर्थ तीनों लोकोंमें अति प्रसिद्ध (प्रशंसनीय ) है । जहाँ स्नान करनेपर मनुष्य मेरे लोकमें पूजित होता है ।'

विश्रामघाटपर स्नान, तर्पण, पिण्डदान तथा गोदान-का विशेष महत्त्व है। इतना ही नहीं, यदि मनुष्य प्रमादवश पापकर्मोंमें लिप्त होता है तो विश्रान्तितीर्थमें स्नानमात्रसे ही उसके पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं।\* इस प्रकार यह समस्त सिद्धियोंका देनेवाला भगवान् हरिका त्रैलोक्य-उजागर अनुपम तीर्थ है।

श्रीव्रज-मण्डल मूल है, मथुरा तीरथकान्त। तीन लोकमें गाइये जै जै श्री विश्रान्त॥ असिकुण्ड-तीर्थ—एक तो यहाँ वराह-संज्ञा, दूसरी नारायणी, तीसरी वामनी और चौथी लांगुली शुभमयी शक्तियाँ हैं। जो मनुष्य असिकुण्डमें स्नान करके इन देवताओं (यहींपर वराहजी, नृसिंहजी, गणेशजी तथा हनुमान्जीके सुन्दर मन्दिर हैं ) का दर्शन करत वह चतुःसमुद्र-पर्यन्त पृथ्वीका राज्य प्राप्त करता मथुराके समस्त तीर्थोंका फल प्राप्त करता है असिकुण्डका वर्तमान नाम असकंडा है।

संयमन-तीर्थ—( खामीबाट )—इसका दूसरा वसुदेव घाट भी है। सुनते हैं, इसी मार्गसे वसुदे श्रीकृष्णको मथुरासे गोकुल ले गये थे। यह मथु सामने हैं। इसीसे इसको वज-भाषामें समुइघाट भी व हैं, जिसका नाम अब 'खामीघाट' प्रचलित हो गया

तीर्थश्रेष्ठ संयमन तीनों लोकमें प्रसिद्ध तीर्थ । वराहपुराणमें उल्लेख है कि वहाँ स्नान करनेपर म भगवानके धामको प्राप्त करता है ।§

कृष्णगङ्गा-तार्थ कृष्णगङ्गा-घाटपर कि महादेवजी, गङ्गाजी तथा दाऊजी महाराजके मन्दिर इसे 'कृष्णगङ्गोद्भवतीर्थ' भी कहते हैं । मनुष्य पश्च अभिषेकसे जो फल प्राप्त करता है, उस फलसे प्रिर् दसगुना अधिक कृष्णगङ्गातीर्थ प्रदान करता है। यथ

पञ्चतीर्थाभिषेकाच यत्फलं लभते नरः।
कृष्णगङ्गा दशगुणं दिशते तु दिने दिने॥
( वराह्फ्

चकतीर्थ--मथुरामण्डलमें यह तीर्थ अ विख्यात है । इसमें स्नानमात्र करनेसे मनुष्य

<sup>\*</sup> यदि कुर्यात् प्रमादेन पातकं तत्र मानवः। विश्रान्तिस्नानमात्रेण भस्मीभवति तत्क्षणात्॥ ( स्कन्दपु० मथुरामा० ) † व्रजभापाके कविवर हरलालजीने विश्रामधाटकी महिमाके विषयमें ( मथरामाहात्म्यके अवस्मा रिकार

हत्याके पापसे भी सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। \* वर्तमान चक्रतीर्थ वृन्दावनरोडपर (टाँगा अड्डेके पास) यमुना-िकनारेपर है।

ध्रुवतीर्थ —यह परम पवित्र स्थान ध्रुव-क्षेत्र कहलाता है। यहाँ ध्रुवजीन तपस्याकी शुद्ध इच्छासे तप किया था। मनुष्य यहाँ रनानमात्रसे ध्रुवलोकको प्राप्त होकर पूजित होता है। ध्रुवतीर्थमें जप, होम, दान, तपस्या, श्राद्ध आदि करनेका वराहपुराणमें बड़ा माहात्म्य बतलाया है—

ध्रवतीर्थे तु वसुधे यः श्राद्धं कुरुते नरः । पितृन् संतारयेत् सर्वान् पितृपक्षे विशेषतः ॥

'हे वसुंधरे ! ध्रुवतीर्थमें जो मनुष्य श्राद्ध करता है, वह समस्त पितृलोकका उद्धार कर देता है । अतः यहाँ विशेषकर पितृ-पक्षमें श्राद्धादि करना अत्युक्तम है ।†

अक्र्रतीर्थ—यहाँ सूर्यग्रहणके समय स्नान करनेसे मनुष्य राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। श्रीकृष्णचन्द्रने अक्र्रजीको यहाँ (मथुरामें) अपने दिन्य-दर्शनसे कृतार्थ किया था। यहाँ गोपीनाथजीका मन्दिर है और वैशाख शुक्क नवमीको मेला लगता है। यह स्थान मथुरासे उत्तर दो कोस दूर वृन्दावनमार्गसे हटकर ईशानकोणमें है।

मथुरा ( व्रज)मण्डलके द्वादश वन भी महान् तीर्थ माने जाते हैं । ये सभी वन व्रज-परिक्रमाके अन्तर्गत भाते हैं, जिनका वर्णन प्रसङ्गानुसार आगेके पृष्ठोंमें किया जायगा । व्रज-परिक्रमा ( ८४ कोसपर्यन्त ) प्रतिवर्ष वर्षा, शरद् तथा फाल्गुनमें मथुरासे आरम्भ होती है । इसे 'व्रजयात्रा' भी कहते हैं । मथुराके उत्सव-पर्व तथा मेले—झूलन, जन्माष्ट्मी, अन्तक्ट, होली, फूलडोल आदि उत्सव तथा यमिद्धतीया, गोचारण, अक्षयनवमी (मथुरा-बृन्दावनकी युगल-पिकमा), देवोत्थान एकादशी (पञ्चकोसी-परिक्रमा) तथा कंसका मेला आदि अधिक प्रसिद्ध हैं।

मथुरामें उहरनेके स्थान (धर्मशालाएँ)--मथुरा एक बड़ा तीर्थ होनेके कारण यहाँ यात्री बहुत आते हैं। धनी-मानी, दानी पुरुषोंने यहाँ यात्रियोंके ठहरनेके लिये स्थान-स्थानपर अनेक धर्मशालाएँ बनवायी हैं। जिनमें राजा तिलोईकी धर्मशाला (जिसमें लगभग दो हजार यात्रियोंके ठहरनेकी जगह है) बंगाली घाटपर; राजा अवागढ़की धर्मशाला ( जिसमें लगभग तीन-चार हजार आदमी टहर हैं ) नगरके मध्यमें; श्रीहरमुखराम दुलीचन्दकी धर्मशाला खामीघाटपर; हरदयाल विष्णुद्यालकी धर्मशाला प्रधान सङ्कपर तथा मंगल-गिरधारीकी धर्मशाला छत्तावाजारमें प्रमुख हैं । बाबू कल्याणसिंह भार्गवकी बनवायी हुई पत्थरोंकी संगीन, बड़ी सुन्दर धर्मशाला मथुरासे बाहर ( वृन्दावन दरवाजेसे आगे चळकर ) है । इसमें उच्चश्रेणी और निम्नश्रेणीके यात्रियोंके ठहरनेका अलग-अलग प्रवन्थ है, किंतु नगरसे दूर होनेके कारण उच्चश्रेणीके यात्री यहाँ कम ठहरते हैं । इसके अतिरिक्त माहेश्वरियोंकी धर्मशाल, हाथरसवालोंकी धर्मशाला, कलकत्तावालोंकी धर्मशाला, सिन्धी-धर्मशाला, बीकानेरियोंकी धर्मशाला, भाटियोंकी धर्मशाला, पंजावियोंकी धर्मशाला आदि लगभग सीसे ऊपर ( धर्मशालाएँ ) हैं । श्रीकृष्ण-जन्ममूमिपर ( कटरा केरावदेवके पास ) डालमिया-संस्थानकी ओरसे वनवाया

देखें—वराहपुराण- (अध्याय १६१-१६२ ) तथा 'कल्याण'का प्रस्तुत 'संक्षित-वराहपुराणाङ्कः पृष्ठसंख्या-२९४.

२९५ तक )

† ध्रुवतीर्थमें श्राद्ध और पिण्डदानकी महिमाके विषयमें वराहपुराण (अ०१८० से १८२)में विस्तारसे वर्णन रे।

द्रष्टिच्य-'कल्याण'का 'संक्षित-वराहपुराणाङ्क' पृष्ठ-सं० ३२०से ३२४ तक अगस्तिका दृष्टान्त ।

यहाँ पर्याप्त सामग्री है।

हुआ, आधुनिक ढंगका, सुरुचिपूर्ण 'अतिथि-गृह' है जो दूर-दूरसे (विदेशोंसे भी) आये हुए यात्रियोंको ठहरनेकी सुविधा देता है। इनके अतिरिक्त पण्डोंके यहाँ ठहरनेका भी प्रबन्ध

इनक आतारक पण्डाक यहा टहरनका भा प्रबन्ध रहता है। यहाँके पण्डे चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, जो 'चौबे' कहलाते हैं।

पुरातत्त्व-विभागका संग्रहालय—मथुरा तथा व्रजप्रदेशके इतिहासपर प्रकाश डालनेवाला यह भी एक विशिष्ट और दर्शनीय स्थान है । इसमें मथुरा तथा उसके आस-पासकी खुदाईसे प्राप्त अनेक ऐतिहासिक मूर्तियों तथा वस्तुओंका अच्छा संग्रह है । इसे अजायबघर (म्यूजियम) कहते हैं । इतिहासके विद्यार्थियों तथा शिल्प-कला-प्रेमियोंके अध्ययनके लिये

माछम होता है। इसका कारण यह है कि विदेशी आक्रमणोंके समय यह दो बार उजाड़ा जा चुका है। जिस स्थानपर वर्तमान नगर बसा है, वहाँ पहले पुराना नगर था। यह अबकी बार तीसरी बार बसाया गया है। यवनों और विदेशी आक्रमणकारियों ( शक, हूण, कुषाण आदि )ने इस नगरीको निर्ममतापूर्वक कई बार ख्व छटा और तोड़ा-फोड़ा है। उन दुर्विचारी

मथुरा अति प्राचीन नगर होनेपर भी नया-सा

कह बार खूब छूटा आर ताड़ा-फाड़ा है। उन दुावचारी छोगोंने यहाँकी उस विश्ववन्य महान् संस्कृतिको (जिसने भारतको ही नहीं, अपितु समस्त विश्वको संसारके अन्यतम दर्शन, ज्ञान, भिक्त और भारतकी श्रान्तिदायक सनातन चिन्तन-परम्पराका परमोज्ज्वल, शीतल प्रकाश देकर अन्ततः संसारका हित-साधन ही किया ) आधात पहुँचाकर खगं अपना ही अहित किया है। देश, धर्म और संस्कृतिके द्रोही उन

अविवेकी लोगोंने वर्ष और संस्कृतिके प्रति जो अन्याय

( अक्षम्य अपराघ ) किया है, उसके लिये इतिहासने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया । मथुराको नष्ट करनेवाले उन विदेशी छुटेरों और आततायियोंके अस्तित्व और अवशिष्ट-चिह्नोंका आज कहीं भी कोई पता नहीं है ।

उन (शक, हूण आदि) के वे बड़े-बड़े महान् साम्राज्य अब न जाने पृथ्वीके किस गर्तमें समाकर सदाके लिये कहाँ विलीन हो गये ! कोई नहीं जानता । किंतु मथुरा या वजप्रदेश तो आज भी वही है । उसकी स्थिति भी वही है । अपने उसी स्थानपर अवस्थित भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य

और संस्कृतिके सुयराकी धवल ध्वजा भी आज उसी गौरव और मिहमाके साथ फहरा रही है । यह भूमि जिस प्रकार आजसे पाँच हजार वर्ष पूर्व गौरवमयी और वन्दनीय थी, उतनी ही आज भी है। आज वज-संस्कृति और साहित्य दिन-प्रतिदिन उन्नयनकी ओर है। क्यों न हो; जिसको स्वयं भगवान् चाहते हैं—उसे फिर कौन

नहीं चाहता—सभी चाहते हैं। भगवान्की उस

प्रिय वस्तुको मिटानेकी असफल चेष्टा या दु:साहस

तो कदाचित् कोई अज्ञानी ही कर सकता है । प्रमुप्राण,

पातालखण्डमें भगवान्के वचन हैं—
अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः
पुरीं मदीयां परमां सनातनीम्।
छुरेन्द्रनागेन्द्रमुनीन्द्रसंस्तृतां

(७३।४३)
'आश्चर्य है कि दुष्ट हृदयके छोग मेरी इस प्रस सुन्दर, सनातन-पुरी (मथुरा-नगरी)को नहीं जानते, जिसकी सुरेन्द्र, नागेन्द्र तथा मुनीन्द्रोंने स्तुति की है

और जो मेरा ही ख़रूप है।'

मनोरमां तां मथुरां पुरातनीम्॥

वस्तुतः मथुरा और त्रजको जो असाधारण महत्त्व प्राप्त हुआ, वह छीलापुरुपोत्तम भगवान् श्रीकृष्णकी जन्मभूमि और क्रीडाभूमि होनेके कारण ही। श्रीकृष्ण भागवत-धर्मके महान् प्रतिपादक, रक्षक और प्रसारक हुए। समस्त विश्वके लिये उन्होंने गीताके उद्घोषहारा शान्ति और मनुष्यमात्रके आत्मकल्याणार्थ जो दिन्य संदेश दिया, वह प्रकाश-स्तम्भकी भाँति चिरकालतक विश्वके जनमनका मार्गदर्शन करता रहेगा।

श्रीकृष्णके इस आदर्श ( भागवत या भगवदीय) धर्मने कोटि-कोटि भारतीयोंका अनुरञ्जन किया, साथ ही कितने ही विदेशी भी इसके द्वारा प्रभावित हुए और होते जा रहे हैं \* । उसके लोकरञ्जक स्वरूपने कोमल भावनाओंकी जो छाप जन-मानसपटलपर लगा दी है, वह अमिट है। (क्रमशः)

## मथुराकी तात्विक महिमा

मध्यते तु जगत्सर्वे ब्रह्मज्ञानेन येन वा। तत्सारभूतं यद्यस्यां मथुरा सा निगद्यते॥

( अथर्ववेदीय गोपालतापनी-उपनिषद् )

''जिस ब्रह्मज्ञान-[ एवं भक्तियोग-]से समस्त जगत् मथा जाता है अर्थात् ज्ञानी [ और भक्तों ]का जहाँ संसार लय हो जाता है, वह सारभूत ज्ञान [ और भक्ति ] जिसमें सदा वेद्यमान रहते हैं, वह ( पुरी ) मथुरा कहलाती है ।'

समस्त विश्वका मथा हुआ जो सारभूत 'ज्ञान-नवनीत' [मक्खन] अर्थात् 'ब्रह्मज्ञान' है—वही मथुरा है। अथवा मथित उक्त ज्ञान जहाँ हो, वह ब्रह्मज्ञानमयी पुरी
मथुरा है । मथुराका नामान्तर 'मधुरा' है । ब्रह्मविद्या
या आत्मविद्याकी वैदिक संज्ञा 'मधु-विद्या' है; क्योंकि
जो रस व मिठास इस (विद्या )में है, वह अन्यत्र
नहीं । उस देवमधु-(ब्रह्मविद्या या पराभक्ति-)का
माधुर्य जहाँ प्रभूतमात्रामें प्रादुर्भृत हो, वही मधुर
देश—मधुप्रदेश है । इसीलिये मथुराको 'मधुरा'
या 'मधुपुरी' भी कहा जाता है ।

<sup>#</sup> वर्तमानमें 'हरे राम हरे कृष्ण'का उद्घोष विदेशों में सुननेको मिल रहा है । यूरोप और अमेरिकार्क मिनक प्रमुख देशों में (खामी ए॰ सी॰ मिक्तवेदान्ततीर्थकी प्रेरणाद्वारा ) श्रीकृष्ण-भावना-प्रसार-अन्ताराष्ट्रिय-संब- International Shri Krishna Conscious Organisation )की अनेक केन्द्रीय शाखाएँ (Centers ) यापित हो चुकी हैं। इन केन्द्रोंके द्वारा श्रीकृष्ण-भक्ति तथा भगवनाम-संकीर्तनका प्रचार-प्रसार विदेशों में हा रहा है। त्येक केन्द्रमें श्रीकृष्ण-मिद्दरोंकी स्थापनाएँ भी हुई हैं। उदाहरणार्थ एक मिन्दर वृन्दावनमें रमणरेतीके पास 'श्रीकृष्ण- स्थाम-मिन्दर'के नामसे अभी कुछ वर्षों पूर्व ही बना है। वहाँके प्रायः सभी कार्यकर्ता विदेशी (यूरोपियन) हैं। स कारण इसकी प्रसिद्ध 'अंग्रेजोंके मिन्दर'के नामसे है। यहाँ रहनेवालोंका भारतीय संस्कृतिके अनुरूप रहन-सहन, वेप-भूपा, रिचर्या, सद्भाव और संयमपूर्ण साधनारत जीवन देखकर वड़ा सुखद आश्चर्य और साथ ही अपनी संस्कृतिके प्रति गीरवका मनुभव होता है—अपने देशके सर्वथा विपरीत धर्म, दर्शन और परिस्थितिमें जीनेवाले, इन लोगीने (भारतीय संस्कृति अत्यिक प्रभावित एवं उसपर न्योलावर होकर ही) अपनेमें कितना परिवर्तन कर लिया है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति शिर दर्शनके प्रति किसीकी भी सच्ची अनन्य निष्ठा होनेपर, ऐसा (परिवर्तन ) होना कोई असम्भव नहीं है।

## भगवान् श्रीवराहका अवतार

(लेखक-पं॰ श्रीशिवकुमारजी शास्त्री, व्याकरणाचार्य, दर्शनालङ्कार)

धानन्त ब्रह्माण्डोंके अभिन्न निमित्तोपादानकारण, प्रत्यगमिन चैतन्य, प्रज्ञानघन, भगत्रान् श्रीविष्णु सर्वकल्याणार्थ रचित प्रपञ्चकी उचित स्थितिके छिये खयमेव विविध रूपोंसे अवतीर्ण होकर विपद्प्रस्त दीन-हीन जीवोंकी रक्षा करते हैं । अशान्त व्याकुल जीवोंको अभय देकर सृष्टिकी स्थितिमें बाधक उपद्रवी, उदण्ड, अभिमानी जीवोंका करते हैं। दमन करुणावरुणालय भगवान्की यह जीवोंपर अकारण करुणा उनकी भगवत्ता एवं सर्वसमर्थताका परम प्रमाण है । सर्वसामर्थ्यसम्पन भगवान्का अवतरण, विविध विचित्र अचिन्त्य अतर्क्य कारणोंको लेकर ही होता है । उनके भवतरणका स्पष्ट प्रयोजन उनकी छीलाओंका सूक्ष्म रहस्य योगीन्द्र-मुनीन्द्र विवेकी चतुर पुरुषोंको भी बुद्धिगम्य नहीं है । सत्-श्रद्धा, सद्विश्वास भगवत्प्राप्तिमें एक सम्बल है। किस कार्यके लिये किस रूपका धारण करना उचित है, यह सब भगविदच्छापर भाषारित है। जिस कार्यके लिये जो रूप अपेक्षित है, सर्वान्तर, सर्वेश्वर, सर्वनियन्ता, सर्वकर्मसाक्षी श्रीभगवान् उसी रूपमें सम्मुखीन हो जाते हैं । प्रल्यमें राजा सत्यत्रतकी रक्षाके लिये मत्स्यावतारसे अतिरिक्त क्या भवतार उचित होता, सर्वप्रथम जलमें निमग्न पृथ्वीके समुद्धारके लिये वराहरूपसे श्रेष्ठ कौन अवतार उपयुक्त होता । सुकरमें घाणशक्तिकी तीवता सर्वविदित है और दर्शनोंमें पृथ्वीको गन्धवती बताया गया है । गन्धत्व पृथ्वीका अवच्छेदक है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्व--इन गुर्णोमें 'गन्ध' पृथ्वीका अपना गुण है । जलमें निमग्न पृथ्वीके उद्गारमें भगवान् विष्णुका दिच्य वराह-रूप ही सुतरां स्टाव्य है।

अन्य रूपोंकी अपेक्षा पृथ्वीको छिन-भिन्न करनेवें
समुद्यत हिरण्याक्ष-जैसे दुर्दान्त, असह्यविक्रम, महाभिमानं
दैत्यके विनाशके लिये श्रीवराहरूप कितना हृदयंग
तथा उपयुक्त है, यह विचारणीय है । श्रीवराह
रूपधारी श्रीभगवान्ने पृथ्वीका उद्धार कर जलके उप
उसे स्थापित कर उसमें अपनी आधारशक्तिका सञ्चा
किया—'स गामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्
तस्यामदधात् स्वसन्त्वम् ।' (श्रीमद्भा० ३ । १८ । ८
इसीलिये संसारके कल्याणके लिये सम्पूर्ण यज्ञोंके अध्यक्ष
उन भगवान्ने ही रसातल पहुँची हुई पृथ्वीका उद्धार करने
के लिये सूकररूप धारण किया—

द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम्। उद्धरिष्यञ्जपादत्त यहेशः सोकरं वपुः॥ (श्रीमद्भा०१।३।७

अनन्त भगवान्ने प्रलयके जलमें निमन पृथ्वीक उद्धार करनेके लिये सम्पूर्ण यज्ञमय वराह-रारीर धारण करते हुए महासमुद्रके भीतर ही पार्थिव राक्तिका उद्धा करते हुए लड़नेके लिये आये हुए आदिरेत्य हिरण्याक्षक अपनी दाढ़ोंसे उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जिस प्रकार इन्द्रने अपने वज्रसे पर्वतोंके पक्षोंका छेदर किया था—

> यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय विभ्रत् कौडीं तनुं सकलयक्षमयीमनन्तः। अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयादिमिव वज्रथरो ददार॥ (श्रीमद्धा०३।७।१

प्रमुख दस अवतारोंमें भगवान्का वराहावता जगत्के संरक्षणको छेका विशिष्ट महत्त्व रखता है जगत्की स्थिति पृथ्वीके विना कैसे सम्भव है औ गन्धगुणवती पृथ्वीका समुद्धार भगवान् वराहको छोड़क

١

भीर कीन करेगा ! 'वराहपुराण'में भगवान् वराहके छिपे हैं । पृथ्वीके उद्धारके छिये सकररूप धारण दिन्य चरित्रोंका विशद वर्णन पढकार हम सब सफल-जीवन होंगे। यह सब सनातन-धर्मकै परम संरक्षक-करनेवाले प्रचारक कल्याणमय मार्गमें प्रवृत्त 'काल्याण'-जैसे पत्रकी कृपाका फल है।

भगवन् ! अजित् ! आपकी जय हो ! जय हो ! यज्ञपते ! अपने वेदत्रयी रूप शरीरको फटकारनेवाले आपको नमन है । आपके रोमकूपोंमें समस्त वैदिक यज्ञ

करनेवाले आपको हमारा नमस्कार है-

जितं जितं तेऽजित यहभावन त्रयीं तनं स्वां परिधुन्वते नमः। यद् रोमगर्तेष निलिल्युरध्वरा-स्तस्में नमः कारणस्कराय ते॥ (श्रीमद्धा० ३ । १३ । ३४)

ऋषियोंके इन शब्दोंसे हम तो भगवान् दिव्य वराहदे श्रीचरणोंमें जीवनके वर दिनोंकी याचना करते हुए एकमात्र शिरसा नमन ही जानते हैं।

## सनातन आदि ऋषियोंद्वारा की गयी भगवान् श्रीवराहकी स्तुति

प्रभो गदाराङ्ख्यरासिचक्रधृक् । केशव परसेवा जयेश्वराणां यत्पदम् ॥ नान्यत्परमं प्रसृतिनाशस्थितिहेतुरीश्वरस्त्वमेव यशश्चितयध वक्त्रे । दन्तेषु यूपदंष्ट्र पादेषु वेदास्तव यद्यपुमांस्त्वमेव ॥ प्रभो दर्भाः तमूरुहाणि **एताराजिह्नोऽ**सि शिरस्ते । परं सर्वाश्रयं वस राज्यहनी महात्मन् विलोचने देव ॥ हबींपि समस्तानि হার্ণ स्कान्यशेपाणि सटाकलापो प्राग्वंशकायाखिलसत्रसंघे । सामखरधीरनाद स्रुक्तुण्ड भगवन् प्रसीद् ॥ सनातनात्मन् देव पुर्तेप्रधर्मश्रवणोऽसि चिश्वमूर्ते । **भवन्तमादिस्थितं** चाक्षर पदक्रमाक्रान्त्रभुवं परावरम्य ॥ नाथोऽसि विश्वस्य विद्याः परमेश्वरोऽसि प्रसीद विभाव्यते ते। भूमण्डलं नाथ दंष्ट्राग्रविन्यस्तमशेषमेतद् सरोजिनीपत्रमिवोदपद्मम् ॥ विलग्नं पद्मवनं विगाहतः त्रचेंच । नद्रपुपा यदन्तरं **द्यावापृ**थिव्योरतुलप्रभाव च्याप्तं जगद्व्याप्तिसमर्थदीप्ते हिताय विश्वस्य विभो भव त्वम्॥ परमार्थस्त्वमेवैको नान्योऽस्ति जगतः पते। तवैप महिमा येन व्यातमेतच्चराचरम्॥ यदेतद् दृश्यते मूर्तमेतङ्शानात्मनस्तव । भ्रान्तिक्षानेन पर्यन्ति जगद्रस्पमयोगिनः॥ शानस्वरूपमिखलं अगदेतद्बुद्धयः। अर्थस्वरूपं पर्यन्तो धाम्यन्ते मोएसम्परंय ॥

ये तु ज्ञानिवदः शुद्धचेतसस्तेऽखिळं जगत्। ज्ञानात्मकं प्रपद्यन्ति त्वदूपं एरमेश्वर॥ प्रसीद सर्व सर्वोत्मन् वासाय जगतामिमाम्। उद्धरोवीममेयात्मञ् शं नो देख्यज्जलोचन॥ सत्त्वोद्भिकोऽसि भगवन् गोविन्द पृथिवीमिमाम्। समुद्धर भवायेश शं नो देख्यज्जलोचन॥ सर्गप्रवृत्तिभेवतो जगतामुपकारिणी। भवत्वेषा नमस्तेऽस्तु शं नो देख्यज्जलोचन॥

( श्रीविष्णुपुराण १ । ४ । ३१—४४ )

'हे ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी परम ईश्वर ! हे केशव ! हे शङ्ख-गदाधर ! हे खड़-चक्रधारी ग्रभो ! आपकी जय हो ! आप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाशके कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं, वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूपरूपी दाढ़ोंवाले प्रभो ! आप ही यज्ञपुरुष हैं, आपके चरणोंमें चारों नेद हैं, दाँतोंमें यज्ञ हैं, मुखमें ( स्थेन, चित आदि ) चितियाँ हैं । हुताशन ( यज्ञाप्ति ) आपकी जिह्वा है तथा कुशाएँ रोमाविल हैं । हे महात्मन् ! रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधार-भूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव! वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप (स्कन्धके रोम-गुच्छ) हैं और समग्र हिव आपके प्राण हैं । हे प्रमो ! सुक् आपका तुण्ड ( थूथनी ) है, सामखर धीर-गम्भीर शब्द है, प्राग्वंश ( यजमानगृह ) शरीर है तथा सत्र आपके शरीरकी संवियाँ हैं । हे देव ! इष्ट ( श्रीत ) और पूर्त (स्मार्त) धर्म आपके कान हैं। हे नित्यखरूप भगवन् ! प्रसन होइये। हे अक्षर ! हे विश्वमूर्ते ! अपने पादप्रहारसे भूमण्डलको व्याप्त करनेवाले आपको हम विश्वके आदिकारण समझते हैं। आप सम्पूर्ण चराचर जगत्के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइये । हे नाथ ! आपकी दाढ़ोंपर रखा हुआ यह सम्पूर्ण भूमण्डल ऐसा प्रतीत होता है, मानो कमलवनको रौंदते हुए गजराजके दाँतोंसे कोई कीचड़में सना हुआ कमलका पत्ता लगा हो । हे अनुपन प्रभावशाली प्रभो ! पृथिवी और आकाशके बीचमें जितना अन्तर है, वह आपके शरीरसे ही न्यास है । हे विश्वको न्यास करनेमें समर्थ तेजयुक्त प्रभो ! आप विश्वका कल्याण कीजिये । हे जगत्पते ! परमार्थ ( सत्य वस्तु ) तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है । यह आपकी ही महिमा ( माया ) है, जिससे यह सम्पूर्ण चराचर जगत् व्याप्त है । यह जो कुछ भी मूर्तिमान् जगत् दिखायी देता है, ज्ञानखरूप आपका ही रूप है । अजितेन्द्रिय छोग भ्रमसे इसे जगत्-रूप देखते हैं । इस सम्पूर्ण ज्ञानखरूप जगत्को बुद्धिहीन लोग अर्थरूप देखते हैं । अतः वे निरन्तर मोहमय संसार-सागरमें भटका करते हैं । हे परमेश्वर ! जो लोग शुद्धचित्त और विज्ञान-वेता हैं, वे इस सम्पूर्ण संसारको आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं । हे सर्व ! हे सर्वातमन् ! प्रसन्न होइये । हे अप्रमेयात्मन् ! हे कमळनयन ! संसारके निवासके लिये पृथिवीका उदार करके हमको शान्ति प्रदान कीजिये । हे भगवन् ! हे गोविन्द ! इस समय आप सत्त्वप्रधान हैं, अतः हे ईश ! जगत्के उद्भवके छिये आप इस पृथिवीका उद्धार कीजिये और हे कमछनयन ! हमको शान्ति प्रदान कीजिये । आपके द्वारा यह सर्गकी प्रवृत्तिं संसारका उपकार करनेवाली हो । हे कमलनयन ! आपको नगस्कार है, आप हमको शान्ति प्रदान कीजिये ।

## भद्रयतिद्वारा भगवान् वराहकी स्तुति

नमो नमस्तेऽखिलपालकाय। नमो दैत्यविमदैनाय॥ नमस्तेऽखिलकारणाय नमो नमो नमो नमस्तेऽमरनायकाय े नारायणायामितविक्रमाय <sup>।</sup> नमो कारणवामनाय ासिगद्राधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय॥ पयोराशिनिवासकाय नमोऽस्तु लक्ष्मीपतयेऽन्ययाय। स्तूर्याद्यमितप्रभाय नमो नमः पुण्यगतागताय॥ श्रीशाङ्गेचकासिगदाधराय स्पूर्णद्यमितप्रभाय नमो नमः पुण्यगतागताय॥
नमोऽकॅन्दुविलोचनाय नमोऽस्तु ते यद्यफलप्रदाय।
यद्याङ्गविराजिताय नमोऽस्तु ते सज्जनवल्लभाय॥
नमः कारणकारणाय नमोऽस्तु ते सज्जनवल्लभाय॥
तऽभीष्टसुखप्रदाय नमो नमो भक्तमनोरमाय॥
नमस्तेऽद्भुतकारणाय नमोऽस्तु ते मन्द्रधारकाय।
ते यद्यवराहनाम्ने नमो हिरण्याक्षविदारकाय॥
ते वामनस्प्रभाजे नमोऽस्तु ते क्षत्रकुलान्तकाय।
ते रावणमद्नाय नमोऽस्तु ते क्षत्रकुलान्तकाय।
ते रावणमद्नाय नमोऽस्तु ते क्षत्रकुलान्तकाय।
ते रावणमद्नाय नमोऽस्तु ते क्षत्रकुलान्तकाय। नयोऽस्त तमो नयोऽस्तु तसो नमोऽस्त नमोऽस्तु ममोऽस्तु नसस्रे कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने । श्रितार्तिनाशिने तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः॥ ( स्कन्दपुराण २ । २० । ७५, ७७-८३)

'सबके कारणरूप भगवान् आपको नमस्कार है! नमस्कार है। सबका पालन करनेवाले नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त देवताओंके खामी आपको नमस्कार है। दैत्योंका संहार करनेवाले वापको नमस्कार है, नमस्कार है। जिन्होंने किसी वामनरूप धारण क्तिया, जो नारसारूप जलमें निवास करनेके कारण नारायण कहछाते हैं, जिनके विक्रमकी कोई सीमा नहीं है तथा जो शार्कधनुष, चक्र, खद्ग और गरा धारण करते हैं, उन भगवान् पुरुषोत्तमको हमारा बार-बार नमस्कार है। क्षीरसिन्धुमें निवास करनेवाले भगवान्को नमस्कार है । अविनाशी लक्ष्मीपतिको नमस्कार है । जिनके अनन्त तेजकी तुलना मूर्य आदिसे भी नहीं हो सकती, उन भगवान्को नमस्कार है तथा जो पुण्य-कर्मपरायण पुरुषोंको खतः प्राप्त होते हैं, उन कृपाछ श्रीहरिको बार-बार नमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमा जिनके नेत्र हैं, जो सम्पूर्ण यज्ञोंका फळ देनेवाले हैं, यज्ञाङ्गोंसे जिनकी शोभा होती है तथा जो साधु पुरुपोंके पाम प्रिय हैं, उन भगवान् श्रीनिवासको बार-जार नमस्कार है। जो कारणके भी कारण, इन्दादि विपर्यामे रहित, अभीष्ट सुख देनेवाले तथा भक्तोंके हृदयमें रमण करनेवाले हैं, उन भक्तवरसल भगवान्यी नमस्कार है। अद्भुत कारणरूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मन्दराचल पर्वत धारण करनेवाल कच्छपरूपधारी आपको इमारा नमस्कार है। यज्ञवराइरूपमें प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार है। हिरण्याश्चरी विदीर्ण करनेवाले आपको नमस्कार है। वामनरूपधारी आपको नमस्कार है। भ्रत्रियकुलका अन करनेवाले परशुरामरूपमें आपको नमस्कार है। रावणका मईन करनेवाले श्रीरामरूपधारी आपको नमस्का है तथा नन्दनन्दन श्रीकृष्णके वड़े भाई बलरामक्ष्पमें आपको नमस्कार है। कमराकान्त ! आपके नमस्कार है। सबको सुख देनेबाले आपको नमस्कार है। भगवन्! आप दारणागलोंकी पीडाका नार्व

argetteen.

करनेवाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है।'

## पृथ्वीद्वारा भगवान् यज्ञ-वराहकी पार्थना

'उत्तर-कुरु'वर्षमें भगवान् यज्ञपुरुष वराष्ट्रमूर्ति धारण करके विराजमान हैं । वहाँके निवासियोंके सिहत साक्षात् पृथ्वीदेवी उनकी अविचल भक्तिभावसे उपासना करती और परमोत्कृष्ट मन्त्रका जप करती हुई स्तुति करती हैं—

र्छं नमो भगवते मन्त्रतत्त्वलिङ्गाय यद्यकतचे महाध्नरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्मशुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते।

यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेषु दाहिष्विष जातवेद्सम्।
मध्नित्त मध्ना मनसा दिह्सवो गृढं कियार्थेनम ईरितात्मने॥
द्रव्यक्रियाहेत्वयनेशकर्त्वभिर्मायागुणैवेस्तुनिरीक्षितात्मने
अन्वीक्षयाङ्गातिश्यात्मषुद्धिभिर्निरस्तमायाञ्चतये नमो नमः॥
करोति विश्वस्थितिसंयमोदयं यस्येष्सितं नेष्सितमीक्षितुर्गुणैः।
माया यथायो श्रमते तदाश्रयं श्राब्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे॥
प्रमध्य दैत्यं प्रतिवारणं मृधे यो मां रसाया जगदादिस्करः।
कृत्वाग्रदंष्ट्रे निरगादुदन्वतः क्रीडिन्निवेभः प्रणतास्मि तं विभुमिति॥

( भीमद्भागवत ५ । १८ । ३५-३९ )

'जिनका तत्त्व मन्त्रोंसे जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतुरूप हैं तथा वड़े-बड़े यज्ञ जिनके अङ्ग हैं—उन ओङ्कारखरूप शुक्लकर्ममय त्रियुगम् ति पुरुषोत्तम भगवान् वराहको हमारा बार-बार नमस्कार है।'

'ऋत्विजगण जिस प्रकार अरणिरूप काष्ठखण्डोंमें छिपी हुई अग्निको मन्यनद्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्मफलकी कामनासे छिपे हुए जिनके रूपको देखनेकी इच्छासे परमप्रवीण पण्डितजन अपने विवेकयुक्त मनरूप मन्यनकाष्ठसे शरीर एवं इन्द्रियादिको बिलो डाब्बते हैं । इस प्रकार मन्यन करनेपर अपने खरूपको प्रकट करनेवाले थापको नमस्कार है । विचार तथा यम-नियमादि योगाङ्गोंके साधनसे जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी है—वे महापुरुष द्वय (विषय), क्रिया (इन्द्रियोंके व्यापार), हेतु (इन्द्रियाधिष्ठाता देवता), अयन (शरीर), ईश, काल और कर्ता (अहंकार) आदि मायाके कार्योंको देखकर जिनके वास्तविक खरूपका निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियोंसे रहित आपको बार-वार नमस्कार है । जिस प्रकार लेहा जड होनेपर भी चुम्बककी संनिधिमात्रसे चलने-फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षीकी इच्छामात्रसे—जो अपने लिये नहीं, बिन्क समस्त प्राणियोंके लिये होती है—प्रकृति अपने गुणोंके द्वारा जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे सम्पूर्ण गुणों एवं कर्मोंके साक्षी आपको नमस्कार है । आप जगत्के कारणमूत आदि सूकर हैं । जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथोको पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराजके समान कीडा करते हुए आप युद्धमें अपने प्रतिद्वन्दी हिरण्याक्ष दैत्यको दलित वरके मुझ अन्ती दारोंकी नोक्षपर रखकर रसातलके प्रलयपयोधिके बाहर निकले थे । मैं आप सर्वशिक्तमान् प्रभुको नार-वार नमस्कार करती है ।

1

## दशावतारस्तोत्रम्

आदाय वेदाः सकलाः समुद्रान्निहत्य शङ्कासुरमत्युद्ग्रम्। दत्ताः पुरा येन पितामहाय विष्णुं तमाधं भज मत्स्यरूपम्॥ दिव्यामृतार्थं मथिते महान्धौ देवासुरैर्वासुकिमन्द्राभ्याम्। भूमेर्महावेगविघू णितायास्तं कूर्ममाधारगतं ससुद्रकाञ्ची सरिदुत्तरीया वसुंधरा मेरुकिरीटभारा । दंष्ट्रागतो येन समुद्धृता भूस्तमादिकोलं शरणं भक्तार्तिभङ्गक्षमया धिया यः स्तम्भान्तरालादुदितो रिषुं सुराणां निशितैर्नेखाग्रैर्विदारयन्तं न विसारामि॥ च चतुःसमुद्राभरणा धरित्री न्यासाय नालं चरणस्य नान्यस्य पदं खुराणां त्रिविक्रमं सर्वगतं सारामि॥ जिःसप्तवारं मृपर्तान् निहत्य यस्तर्पणं रक्तमयं पितृभ्यः। चकार दोर्दण्डवलेन सम्यक् तमादिशूरं प्रणमामि भत्तया॥ कुले रघूणां समवाप्य जनम विधाय सेतुं जलधेर्जलान्तः। छङ्केश्वरं यः शमयांचकार सीतापति तं प्रणमामि भ<del>त</del>या॥ हरेन सर्वानसुरान् विकृष्य चकार चूर्णे मुसलप्रहारैः। यः इन्जमासाद्य वलं बलीयान् भत्तया भजे तं बलभद्गरामम्॥ पुराणानसुरान् विजेतुं सम्भावयञ् चीवरचिद्ववेपम्। चकार यः शास्त्रममोघकल्पं तं मूळभूतं प्रणतोऽस्मि वुद्धम्॥ कल्पावसाने निखिलैः खुरैः स्वैः संघट्टयामास निमेपमात्रात्। यस्तेजसा निर्देहतीति भीमो विश्वात्मकं तं तुरगं भजाम्।। शहुं सुचन्नं सुगदां सरोजं दोर्भिर्दधानं गरुडाधिरूहम्। थीवत्सचिहं जगदादिमूळं तमालनीलं हृदि विष्णुमीडे ॥ शयानमन्तःस्थितशोभिवक्यम् । क्षीरास्बुधी शेषविद्योषतल्पे श्रुतीनायसहत्स्मरामि ॥ **उ**त्फुल्लनेत्राम्बु**जयम्बुजाभ**साद्यं जगन्नाथं प्रीजयेदनया स्तुत्या जगनमयम् । पुरुपोत्तमम् ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणामाप्तये

इति श्रीशारदातिलके सप्तदशे पटले दशावताग्सावः ।



भगवान् विष्णु - वराह के दशावतार

## दस अवतारोंकी जयन्ती-तिथियाँ

भगवान् नारायणने पत्स्यरूप धारणकर प्रलयकालीन अगाध उद्धिसे हमारे शाश्वत धर्मके प्रतीक और सारी सृष्टिं तत्त्व-प्रतिपादक वाद्ध्य-विश्व वेदोंकी रक्षा की और वराह बनकर जलप्लावन-निमान माता भूमि-देवीका उद्धार किया हसी प्रकार उन्होंने अपनी कमठ-पीठपर भू-मण्डल धारणकर हमें सर्वश्रेष्ठ आश्रय दिया है। हमारी सार सत्ता इसी भूप्रदेशपर अवलम्त्रित है। हम 'पृथ्वी-पुत्रों'के लिये उद्धृत भू-माताने विविध प्रश्नोंसे हमा कल्याण-परम्पराकी जो पद्धित पुरस्कृत की है, वह उस वराह-पुराणकी देन है, जिसके प्रवक्ता स्व भगवान् वराह हैं। 'पञ्चलक्षण' पुराणके सर्ग-प्रतिसर्गकी शृह्वलामें वह परात्पर परम्ब भगवान् विश्व-व्यवस्थ की लोक-मङ्गल-भावनासे समय-समयपर इस भूमण्डलपर खयं अवतरित होते हैं। उनके—उन निष्टि नियन्ताके अवतरणकी सभी तिथियाँ हमारे लिये पावन-पर्व हैं। हम उन तिथियोंपर व्रत-उपवास करते और महोत्स मनाते हैं। चैत्र शुक्क नवमीको 'श्रीरामनवयी' और भाद्रपदकी कृष्णाष्टमीको 'श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी'के रूपमें हम मगव राम-कृष्णकी जयन्तियाँ सोत्साह प्रतिवर्ष विशेष रूपसे मनाते हैं। इसी प्रकार और भी जयन्तियाँ हैं, जो यथास्य मनायी जाती हैं। भगवान्की ये जयन्तियाँ अनेक हैं। उनमेंसे भगवान्के दशावतारकी दस जयन्ति प्रमुख हैं, जिनसे परिचित होना और उन्हें आत्म-कल्याणार्थ यथाशक्य पूजन-यजन, व्रत-उपवास, भगवदाराः इत्यादि-द्वारा मनाना सबका आवश्यक कर्तव्य है। जयन्ती-तिथियाँ ये हैं—

| त्वादिश्वीदी बनावी क्षेत्रमा अपनित्तम नाम द । नाम प्राप्त में द |                                                       |                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| नाम                                                             | तिथि                                                  | समय                              | अवतरण-स्थल           |
| १-श्रीमत्स्यजयन्ती                                              | चैत्र शुक्का तृतीया                                   | मध्याह्रोत्तर                    | <b>पु</b> ष्पभद्रातट |
| २-श्रीङ्भंजयन्ती                                                | तैशाख ग्रुक्का पूर्णिमा<br>(मतान्तरसे वैशाख-अमावस्या) | सायंकाल                          | समुद्र               |
| ३-धोवराहजयन्ती%                                                 | भाद्रशुक्ता पश्चमी                                    | मध्याहोत्तर                      | हरिद्वारं या वराहदे  |
| ध-श्रीनृत्तिहजयन्त <u>ी</u>                                     | वैशाख शुक्का चर्तुदशी                                 | सायंकाल                          | मूलस्थान या मुल्ता   |
| ५-श्रीवामनजयन्ती                                                | भाद्र गुक्ता द्वादशी                                  | मध्याह्न                         | प्रयाग               |
| ६-श्रीपरगुरामजयन्ती                                             | वैशाख शुक्का तृतीया                                   | मध्याह ( मतान्तरसे<br>सांयंकाळ ) | जमनियाँगाँ <b>व</b>  |
| ७-श्रीरामचन्द्रजयन्ती                                           | चैत्र गुक्ता नवमी                                     | मध्याद                           | अयोध्या              |
| ८–श्रीकृष्णजयन्ती                                               | भाद्र कृष्णा अप्रमी                                   | मध्यरात्रि                       | मञ्जरा               |
| ९-शीवुद्दजयन्ती                                                 | पीप शुक्रा सप्तमी                                     | सायंकाल                          | गया                  |
| <b>१</b> ०-श्रीक्रांट्कजयन्ती                                   | भाद्रपद गुक्ता तृतीया                                 | सायंकाल                          | सम्भलगाँव            |

<sup>ः</sup> निर्णयिनिसुदोक्त वराद्तुरागानुसार—'न भस्य गुरुलग्राम्यां वराहस्य जयन्तिकाग्यहो वगहजयन्ती है । धर्मितिन्ह् निर्णयसिन्धुनै अनुसार क्रमद्याः भाद्र गुक्ल हृतील (अपराह्त) एवं शावण गुक्ल पत्री तथा चैत्र कृष्ण नवसी भी वराहजयन्ती सार

## गो-वध-निषेध-विधि (कानून)का अभिनन्दन

भारतने सदासे ही गोधनको धार्मिक महत्त्व दिया है। प्रकृतिसे ही कृषि-प्रधान देशके लिये गाय-बैलोंकी उपयोगिताकी दृष्टिसे भी हमने शुभाशंसी बैदिक मन्त्रोंमें 'दोग्धी धेनुओं' और 'वोद्या अनड्वाहों' (बैलों) के लिये दैनन्दिन प्रार्थना की है। गीता, गङ्गा, गायत्री और गायें हमारे देशकी गौरव-विभूतियाँ हैं। गायें तो हमारी बैदिक सनातन परम्परामें 'रुद्रोंकी माता, बसुओंकी दुहिता और आदित्योंकी खसा' होनेके साथ ही 'अमृतस्य नाभिः' भी हैं। वे सर्वथा संरक्षणीय एवं पूज्य शे वेदोंमें गायोंको अवध्य नतलानेवाला 'अष्ट्या' शब्द शताधिक बार आया है। वराहपुराणके भी अन्तिम अध्यायोंमें गायकी महिमा वर्णित है। गोकुल, गोविन्द, गोपाल और दिव्य गोलोककी महिमासे शास्त्र-पुराण भरे पड़े हैं। सब गौसे सम्बद्ध हैं।

राष्ट्रिय खास्थ्य और दीर्घ-जीवनके लिये भी इनकी उपयोगिता निर्विवाद है। धार्मिक दृष्टिसे परलोकके लिये तो ये कल्याण-प्रसवियत्री ही हैं। इसीलिये धार्मिक जन गोदान करनेके बाद 'आगे-पीछे और अगल-बगल गायोंसे भरे रहने'की प्रार्थना करते हैं। गोरिक्षणी और पिंजरापोल-जैसी संस्थाओंकी स्थापनाके मूलमें भी गोरिक्षा-गोसंवर्धन-की भावना निहित है। सरकारकी ओरसे भी राष्ट्रके अर्थ-व्यवस्था, कृषि, व्यापार-प्रसृतिके लिये उपयोगी पशु-

धनके संरक्षण-संवर्द्धनकी व्यवस्था प्रशंसनीय है। केन्द्रीय सरकारके निर्देशाभिप्रायसे भारत-संघकी सरकारों-द्वारा अब पूर्णतः 'गोवध-निषेध-विधि' (कानून )के पारित हो जानेसे उपर्युक्त सभी प्रकारकी भावनाओंकी सफलता-को अधिक बल मिलेगा। अतः इस स्तुत्य कार्यके लिये सभी सरकारें—विशेषतः माननीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी हमारी तथा जनताकी बधाई और धन्यवाद-की पात्र हैं।

साथ ही गो-वध-बंदीके लिये पूर्व एवं वर्तमान प्रयत्नरत कार्यकर्ता (व्यक्ति तथा संस्थाएँ ) गोभक्तजन, साधु-महात्मा—विशेष कर श्रद्धेय संत विनोना भावेजी धन्यवादाई एवं अभिनन्दनीय हैं।

'कल्याण'ने गोसंरक्षण और गोसंवर्द्धनके उद्देश्यसे गो-अङ्क प्रकाशितकर सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। इसल्चिये इस अभिप्रेत सफलताके अवसरपर हम गोरक्षा-कार्यमें संलग्न सभी व्यक्तियों और संस्थाओंका सादर अभिनन्दन करते हैं।

अब हमारे पाठकोंका कर्तन्य है कि वे अधिकाधिक श्रद्धासे गोसेवा करें और गायके प्रति आदरकी दृष्टि रखकर उसे सुखी बनायें। परंतु, इधर देशमें गोचर-भूमिका नितान्त अभाव हो गया है। सभीसे प्रार्थना है कि वे पूर्ववत् गोचर-भूमिकी भी रक्षाका ध्यान रक्खें।

# भूमिद्वारा भगवान् वराहकी स्तुति

नमस्ते देवदेवेश वराहवदनाऽच्युत । क्षीरसागरसंकाश वज्रश्यत्न महामुज ॥ उव्धृताऽस्मि त्वया देव करणादौ सागरास्मसः । सहस्रवाद्वना विष्णो धारयामि जगन्त्यहम् ॥ उद्यद्धानुप्रतीकाश पादपञ्च नमो नमः । वालचन्द्राम दंष्ट्राप्रमहायल पराक्रम ॥ दिव्यचन्द्रनलिताङ्ग तप्तकाञ्चनकुण्डल । इन्द्रनीलमणिधोति हेमाङ्गद्रविभृपित ॥ सर्वविद्यामयाकार शब्दातीत नमो नमः । आनन्द्विग्रहाऽनन्त कालकाल नमो नमः ॥ सर्वविद्यामयाकार शब्दातीत नमो नमः । आनन्द्विग्रहाऽनन्त कालकाल नमो नमः ॥

### मङ्गल-कामना एवं शान्तिपाठ

त्दां शतो नाथ संसारार्णवतारक । शरणं पञ्य अधः पञ्य न्याधिभ्यो रक्ष नित्यज्ञः । हिश: सर्वबलस्य प्रसीद राष्ट्रस्य खस्य राज्ञः गर्भिणीनां च बृद्धानां त्रीहीणां च गवां तथा । सततं शान्ति ब्राह्मणानां च कुरु ग्रभं कुरु ॥ **कु**रु सुवृष्टिं अन्नं च सुभिक्षमभयं तथा । प्रवर्द्धतु विभो शान्तिर्भवतु राष्ट्रं नित्यशः ॥ देवानां ब्राह्मणानां च अक्तानां कन्यकासु च। सर्वभूतानां शान्तिर्भवतु पशूनां नित्यशः ॥

( वराह-पु० १९२ । ८, ९ । १२ )

संसार-सागरसे उद्धार करनेवाले प्रभो ! हम आपकी शरण आये हैं, (आप सर्वथा प्रसन्न हों)। ध्यापकी दिव्य रक्षा-दृष्टि चतुर्दिक् वनी रहे, आधि-व्याधियोंसे हमारी सदैव रक्षा करते रहें। हमारे राष्ट्र, शासन और सब प्रकारके (त्रिविध) सैन्य-ब्रलोंपर आपकी विजयिनी वर्रद-दृष्टि सतत बनी रहे। गायों, गर्भिणी स्त्रियों ध्यौर वृद्धजनों (असक्त-दीन-हीन जनों) तथा ब्राह्मणों (विद्वानों) पर आपकी शुभ, अनुप्रह-दृष्टि सदैव रहे—आप इन सबपर प्रसन्न रहें। हमारे देशके धन-धान्य (सम्पदा) की श्रीवृद्धि करते रहें। आप सर्वत्र सुवृष्टि (समयोपयोगी वर्षा) करें। पर्याप्त अन तथा और सुमिक्ष प्रदान करें। हमारे अनके भण्डार भरते रहें। सर्वतः अभय-दान दें। हे विभो ! आप हमारे राष्ट्रका संवर्दन करें एवं सर्वत्र ही (विश्वभरमें) शुभ-शान्ति, व्याप्त रहे, पुन:—देव, ब्राह्मण, भक्त, संत-महात्मा, कन्याओं, पशु-पक्षियों, अर्थात् समस्त जीव-जगत्पर सदैव शान्ति बरसती रहे। (सभी सर्वत्र सुख-चैनसे रहें!)।

🕉 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



## क्षमा-प्रार्थना और नम्र निवेदन

अबसे छःवर्ष पूर्व (जनवरी १९७१ में )'कल्याण'के विशेषाङ्कके रूपमें 'अग्निपुराण-गर्गसंहिता-नरसिंहपुराण' (सम्मिलित) विशेषाङ्क प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात् क्रमशः 'श्रीरामाङ्क', 'श्रीविष्णु-अङ्क',

इसके पश्चात् क्रमशः 'श्रीरामाङ्क', 'श्रीविष्णु-अङ्क', श्रीगणेश-अङ्क', 'श्रीहनुमान्-अङ्क', 'श्रीभगवत्कृपा-अङ्क'

आदि स्वतन्त्र स्फुट विषयोंपर ही विशेषाङ्क प्रकाशित होते रहे। इस प्रकार विगत पाँच वर्षोंमें प्रराण

हात रह । इस प्रकार विगत पाच वर्षामे पुराण विषयपर कोई विशेषाङ्क प्रकाशित न हो सका । इस अन्तरालमें 'कल्याणाया पीन स्वतीवाले कणाल

इस अन्तरालमें 'कल्याण'पर प्रीति रखनेवाले कृपाछ महानुभावों, शुभिचन्तकों तथा प्रेमीपाठकोंकी ओरसे किसी पुराणपर विशेषाङ्क प्रकाशित करनेका प्रेमाग्रह

(पत्रोंद्वारा ) बराबर वना रहा । 'श्रीवराहपुराण'की गणना परम सात्त्विक पुराणोंमें हैं । यह विचारकर एवं 'कल्याण'के प्रेमी पाठकों तथा हितैषियोंकी कृपापूर्ण

प्रेरणासे उत्साहित होकर जन-साधारणके छिये दुर्छभ इस

पुराण-रत्नको कल्याणके ५१वें वर्ष (सन् १९७७) के विशेषाङ्कके रूपमें प्रकाशित करनेका निर्णय लिया गया। इस प्रकार कल्याणकी पूर्वपरम्परानुसार ही वराइ-पुराणका यह संक्षित रूप आपकी सेवामें प्रस्तृत है।

इस अङ्कद्वारा श्रीवराहरूपधारी साक्षात् भगवान् नारायणका जैसा भी बन पड़ा है, स्तवन-अर्चन मात्र किया गया है। यह अर्चना कितने विधि-विधानपूर्वक, कितनी सरस, कितनी सुवासित और कितनी भावपूर्ण

हुई है, इसका निर्गय हमारे ('कल्याण'के ) विज्ञ, सहृद्य पाठक-पाठिकाएँ हो करेंगे। इस अङ्कमें जो कुळ त्रुटियाँ हैं वे सब हमारी

अल्पज्ञताके कारण ही हैं, जो अच्छाइयाँ और उपयोगिता है, उसका श्रेय भगवान्के पावनचरित्रों, दिव्य लीलाओं और इस पुराणकी लोक-कल्याणकारी कथा-वस्तुको एवं 'कल्याण'को अपना माननेवाले, उसपर सदा अपनी प्रीति और कृपा रखनेवाले उन पूज्यपाद आचार्यों, संत- महात्माओं तथा विद्वान्-मनीषियोंको है, जिनका अनुग्रह-भरा सत्परामर्श तथा आत्मीयतापूर्ण मार्गदर्शन हमें सदा अनायास सुलभ होता रहा है। इसके लिये हम उन सभी

उदारमना पूज्यजनों एवं आदरणीय महानुभावोंके चरणोंमें सादर नमनपूर्वक अपनी हार्दिक कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं।

वस्तुतः, 'कल्याण'का काम भगवान्का काम है। इसीलिये 'कल्याण' सबकी अपनी वस्तु है, सभीका इसपर अधिकार है। सब कुछ करने या करानेवाले तो एक-

मात्र खयं भगवान् ही हैं। हम लोग तो निमित्तमात्र हैं। सौभाग्यसे इस कार्यमें हमें जो थोड़ा समय लगाने और रुचि लेनेसे भगवत्स्मृति हो जाती है, वही हमारे लिये परम लाभ है। इसे हम भगवान्की अहेतुकी कृपा मानते हैं।

'कल्याण'पर कृपा-प्रेम रखनेवाले कई विद्वानों,

लेखकों और विचारकोंने विषयानुरूप अपनी अमूल्य

रचनाएँ (लेख, निबन्ध, कविता आदि ) मेजकर इस अङ्कको और अधिक उपयोगी बनानेमें जो सहयोग किया है, इसके लिये हम उन सभी महानुभावोंके प्रति अत्यन्त आभारी हैं और जिन सम्मान्य लेखकोंके लेख, निबन्धादि विलम्बसे प्राप्त होने अथवा स्थानाभावके कारण,

उन सभी मान्यजनोंसे विनीत क्षमा-प्रार्थना करते हैं। इसके प्रस्तुतीकरणमें हमारे सम्पादन-विभागके विद्वानों-ने जो परिश्रम किया है उसीका प्रतिफलन इस रूपमें आपके

चाहते हुए भी विशेषाङ्कमें नहीं दिये जा सके, इस हेतु हम

अन्तमें हम अत्यन्त विनम्रभावसे भगवान्की यह वस्तु—पुराणपुरुषोत्तमरूप (भगवान्यराहका पुराणस्पी श्रीविग्रह)'संक्षिप्त श्रीवराह-पुरा क्ष्यंवराह-वपुधारी भगवान् श्रीहरि-विण्युको ही समर्पित करते हैं —

'त्वदीयं वस्तु गोविन्द् तुभ्यमेव समर्पये' विनीत— मोतीन्टाल जालान

प्रकाशक एवं (किंग्स्ट्रें) सम्पादक

eggen...

समक्ष है ।

## 'क्ल्याण'के नियस

उद्देश्य-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, वर्म और सदाचारसमन्वित लेखोद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है ।

#### नियम

- (१) भगवद्धक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यातमविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपरिहत लेलोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेल भेजनेका कोई ज्जिन कष्ट न करें। लेलोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा । छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेल विना माँगे हिं लौटाये जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये तम्पादक उत्तरदायी नहीं हैं।
- (२) 'कल्याण' विशेषाङ्कशा डाकब्ययसहित अग्रिम रूल्य भारतवर्षमें १४.०० रुपये और भारतवर्षसे वाहरके छेये ६० २९.२० (२ पौग्ड) नियत है। सजिल्द येशेषाङ्कका भारतमें ६० १६.०० तथा विदेशके लिये अजिल्दका ३१.२० पेसे (२ पौग्ड १५ पेंस) है।
- (३) 'कल्यागंका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बर्भे समाप्त होता है, अतः जनवरीसे हो ग्राहक ग्नाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महोनेमें ग्राहक बनाये जा अते हैं और जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तबतकके सब अङ्क उन्हें बिना मूल्य दिये जाते हैं। पर 'कल्यागं के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते।
- (४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसो भो दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।
- (५) कार्यालयसे 'कच्याण' दो-तीन वार जाँच करके प्रत्येक प्राहकके नामते मेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क तमयपर न पहुँचे तो अपने डाक परसे लिखा-पढ़ो करनो चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाक परका जवाव शिकायती पत्रके साथ न आने से दूसरो प्रति विना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है।
- (६) पता वदछनेको सूचना कम-से-कम १५ दिन पहुछे कार्याछयमें पहुँच जानो चाहिये हिखते समय प्राहकः संख्या, पुराना या नयार ज्ञाम, पता साक-साक छिखने चाहिये। महीने-दो-महीनेके छिये पता बदछवाना हो तो अनने पोस्टमास्टरको ही छिबकर प्रवत्व कर छेना चाहिये। पता बदछनेकी सूचना न मिछनेपर अङ्क पुराने पतेसे चछे जानेकी अवसाने दूसरी प्रति बिना मूल्य न मेजी जा सकेगी।

- (७) जनवरीसे वननेवाले प्राहकोंको रंग-विरंगे चित्रांवाला जनवरीका अङ्क (चाल् वर्षका विशेषाङ्क ) दिया जायगा। विशेषाङ्क ही जनवरीका अर्थात् वर्षका पहला अङ्क होगा। फिर प्रतिमासके क्रमसे फरवरीसे दिसम्बरतक ११ साधारण अङ्कविनामूल्य प्राप्त होंगे। किसी अनिवार्य कारणवश्च फल्याण वंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही संतोष करना चाहिये; क्योंकि केवल विशेषाङ्कका हो मूल्य १४.०० रुपये हैं। वाकी ११ अङ्क बिना मूल्य हैं। आवश्यक स्वार्णण
- (८) 'कल्याणभें किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण' की एजेन्सी किसीको देनेका नियम नहीं है ।
- (९) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये।
- (१०) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट भेजना आवश्यक है। एक वातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रकी तारीख तथा विषय भी देना चाहिये।
- (११) ब्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना चाहिये। वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं।
- (१२) पेस-विभाग, 'कल्याण' व्यवस्था-विभाग तथा सम्पादन-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि के जना चाहिये। 'कल्याण के साथ पुस्तकें ओर चित्र नहीं मेजे जा सकते। प्रेससे १.०० ६० से कमकी बीठ पीठ प्रायः नहीं मेजो जाती।
- (१३) चाल् वर्षके विशेषाङ्कके बद्छे पिछले वर्गेके विशेषाङ्क नहीं दिये जाते ।
- (१४) मनीआर्डरके क्रूपनपर रूपयोंकी खंख्या, रूपये भेजनेका उद्देश, प्राहक नम्बर ( नये प्राहक हों तो 'नया' छिखें), पूरा पता आदि सब वातें खाफ-साफ छिखनी चाहिये।
- (१५) प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र, प्राह्क होनेकी सूचना, मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक-'कर्त्याण', पो० गीताप्रेस (गोरस्वपुर)के नामसे और सन्भादकसे सम्बन्ध रखनेवाळे पत्रादि सम्पाइक-'कर्त्याण', पो० गोताप्रेस (गोरस्वपुर)के नामसे भेजने चाहिये।
- (१६) खयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क रजिष्ट्रीसे या रेलसे मँगानेवालोंसे चंदा कम नहीं लिया जाता ्र

व्यवस्थापक—'कल्याण,' पत्रालय-गीताप्रेस ( गोरखपुर )